# FORE Figs by

(वृहत् संस्कृत-व्याकरण)

# परिमाजित हिन्दी संस्करण

मल लेखक

मोरेश्वर रामचन्द्र काले, बी० ए०

हिन्दी भ्रमुनादक डा० कपिलदेव द्विवेदी श्राचार्य, एम० ए० ( सस्हत, हिन्दी ) एम० भ्रो० एस०, डी० फिल्ड्॰, पी० ई० एस० विद्यानास्कर, साहित्यस्त, ध्याकरणाधार्य भ्रम्यक्ष, सस्कृत विभाग

प्रकाशक

गवर्नभेट कालेज, नेनोताल

# रामनारायशालाल बेनी प्रसाद

प्रकाशक तथा पुरुतक-विकेता • इलाहाबाद-२ ११६४ सर्वाधिकार सुरक्षित सर्वथी योपाल नारायण एन्ड को०, सम्बर्ड को विशेष सहमति से प्रकाशित

यह पुस्तक सर्वधी रामनारायणलाल वेनीप्रसाद द्वारा प्रकासित तथा थी रामबाबू भववाल द्वारा झानोदय प्रेस २७३ कटरा इसाहाबीद मे मृदित हुई।

# विषय-सूची

| ाध्याय विषय                      | 8    |
|----------------------------------|------|
| १वर्णमाला                        | 88   |
| २—सन्धि-नियम                     | ११   |
| (क) स्वर-सन्धि या अच्-सन्ध       | २२   |
| (ख) हल्-सन्धि या व्यजन-सन्धि     | ₹=   |
| (ग) विसर्गे सन्धि                | źŁ   |
| • ३सबन्त या शब्दरूप              | ३६   |
| ० सम्बन्ध राह्य (आग र)           | ×.   |
| २—हलन्त (व्यजनान्त) शब्द (भाग र) | 90   |
| ३—ग्रनियमित शब्द                 | =9   |
| ४ प्रपवाद शब्द                   | F3   |
| ४सर्वनाम शब्द भौर उनके रूप       | 308  |
| ५—सस्याबाचव शब्द और उनक रूप      | ११=  |
| ६—तुलनार्यकः प्रत्यय             | १२१  |
| ७—समास                           | १२३  |
| १इन्द्र समास                     | ३२६  |
| २तत्पुरुष समास                   | १४०  |
| ३—कर्मधारम                       | 8,8= |
| ४द्विग् समास, प्रादि-समास        | 388  |

१५०

१५७

१६६

१७४

४---द्विगु समास,

५--गति-समास

६--- जपपद-समास

७--बहुप्रीहि-समास

----प्रव्ययीभाव समास

६-सर्व-समास-विषयक सामान्य नियम

| ( २ )                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|
| श्रम्याय विषय                                                   |
| १०समास विषयक अन्य परिवर्तेन<br>5स्त्री प्रत्यय<br>६तहित प्रत्यय |
| १०—-लिंग विचार                                                  |
| ११—-ब्रव्यय                                                     |
| १—-उपसर्ग                                                       |
| २—किया विद्येषण                                                 |
| ₹—-निपात                                                        |
| ४—सयोजक अन्यय                                                   |
| ५विस्मय-सूचक अव्यय                                              |
| १२—-तिडन्त प्रकरण                                               |
| (अ) कतृबाच्य (भाग १)                                            |
| १—अपरिवतनशील अगवाली घाताँ (गण                                   |
| १, ४, ६ मीर १० की धातुएँ)                                       |

जिनके रूप विशेष प्रकार से बनते हैं ३--परिवर्तनसीन ग्रम वाली घातुएँ

(गण२३४ ८ ग्रीर १) (भन) सामाय या क्राधवातुक लकार

(स) लृट् ग्रीर लृद नवार

२-माम् प्रत्ययान्त निद् नवार

१--अनिविमत धातुले

(न) लुट् लकार

(ग) लिट लकार

(प) नुक

प्रयम नेद

२--- म्वादिगणी, दिवादिगणी तुदादिगणी ग्रीर चुरादिगणी धातुएँ

583

740

२४६

739

339

260

₹0₹

370

378

37F 37F

| ग्रध्याय   | विधय                                      | 3.5         |
|------------|-------------------------------------------|-------------|
|            | दितीय भेद                                 | 330         |
|            | तृतीय मेद                                 | 113         |
|            | तृताय मय<br>यस्ट भेद                      | 2 (3        |
|            | सप्तम भेद                                 |             |
|            | चतुर्य भेद                                | 3 CE<br>5A3 |
|            | प्यम भेद                                  | 386         |
|            | (ह) धारोसिट                               | 375         |
|            | . ,                                       |             |
|            | (४) वर्गवाच्य, भावयाच्य (माग २)           | 378         |
|            | (स) मायधातुन वतार                         | \$ 60       |
|            | १—निद् लगर                                | \$ 6 0      |
|            | २—बुड सरार                                | 257         |
| (শ)        | प्रत्ययान्त पातुएँ ग्रीर उनके रूप (माग ३) | 388         |
|            | (व) णिच् प्रस्ययान्त                      | ३६४         |
|            | (छ) सन् प्रत्यपान्त                       | ₹८\$        |
|            | (ग) यद्य प्रत्ययान्त                      | 300         |
|            | (घ) नामधातु प्रशिया                       | 5 = 3       |
|            | पद भीर भारमनपद                            | \$ 5.8      |
| 62-534     |                                           | 881         |
| ११वावय     | नियास                                     | 2,63        |
| 8-         | -पदा का परस्पर समन्वय                     | 361         |
| 7-         | –शारव प्रकरण                              | 8€€         |
| 3~         | -रावनाम                                   | 105         |
| 8-         | —कृत् प्रत्ययान्त कियारा द                | 804         |
| 4-         | –संगरार्थं विचार                          | 363         |
|            | भन्यय                                     | ४२५         |
| परिशिष्ट । |                                           |             |
| छन्द र     | गस्य                                      | 8           |
| ₹          | ममबुल                                     | 3           |
|            | प्रवंसमवृत्त                              | 3 5         |
|            | विषमवृत्ते                                | 73          |
| वरिशिष्ट २ | -                                         |             |
| धाः        | तुकोश <sup>4</sup>                        | 355-5       |
|            | -                                         |             |

| भ्रन्याय विषय                               | पृष्ठ     |
|---------------------------------------------|-----------|
| १०समास विषयक अय परिवतन                      | १७८       |
| ६ स्त्री प्रत्यय                            | 8==       |
| ६—तद्वित प्रत्यय                            | 205       |
| १०तिग विचार                                 | * २२१     |
| ११—भव्यय                                    | २२७       |
| १—-उपसर्ग                                   | २२७       |
| २—किया विशेषण                               | 238       |
| ३—निपात                                     | २३७       |
| ४सयोजन-श्रव्यय                              | २३८       |
| ५विस्मय-सूचव अञ्यय                          | ३१९       |
| १२—तिइन्त प्रवरण                            | 5,80      |
| (भ) वर्तं बाच्य (भाग १)                     | 583       |
| १—प्रपरिवतनक्षीत अगवाली घातुएँ (गण          |           |
| १,४,६ भीर १० की घातुएँ)                     | 583       |
| २ म्वादिगणी, दिवादिगणी तुदादिगणी और चुरादिग | णी घातुएँ |
| जिनने रूप विशेष प्रकार से बनत है            | २५०       |
| ३—परिवतनशीर घन वाली धातुएँ                  |           |
| (गण २, ३, ४ = और १)                         | 7119      |
| (भर) सामाय या भाषधातुक लकार                 | 7.35      |
| (न) नुट लकार                                | 788       |
| (स) तृट भीर सृद्ध तनार                      | 780       |
| (ग) सिट लकार                                | 303       |
| १मनियमित धातुर                              | 320       |
| २माम् प्रययान्त निर् तकार                   | ३२६       |
| (d) Ig                                      | 388       |
| प्रथम नेद                                   | 375       |

| श्रध्याय   | विचय                                 | पुरठ  |
|------------|--------------------------------------|-------|
|            | दितीय भेद                            | -     |
|            | तृतीय भेद                            | वेवे० |
|            | पच्छ भेद                             | ३३७   |
|            | सप्तम भेद                            | 3.8.  |
|            |                                      | 525   |
|            | चतुर्थ भेद                           | 588   |
| ,          | पचम भेद                              | 388   |
| ,          | इ) द्याशीलिङ                         | ₹५३   |
| (          | क) वर्गवाच्य, माचवाच्य (भाग २)       | 244   |
| (1         | छ) क्रार्थधातुक लकार                 | 3 % 0 |
|            | १—लिट् लगार                          | ३६०   |
|            | २लुङ लवार                            | ३६१   |
| (ম) :      | त्ययान्त धातुएँ गौर उनके रूप (भाग ३) | \$68  |
|            | क) णिच् प्रत्ययान्त                  | 368   |
| (:         | ष) सन् प्रत्ययान्त                   | ३७३   |
| í          | ग) यड प्रत्यवान्त                    | 340   |
|            | घ) नामधातु प्रकिया                   | 0 = ६ |
| १३परस्मैप  | दं भीर ग्रात्मनेपद                   | 838   |
| १४ हदन्त   |                                      | 888   |
| १५वाक्य    | वे <del>न्यास</del>                  | 863   |
|            | नदी का परस्पर समन्वय                 | 861   |
|            | नारन भनरण                            | 338   |
|            | सर्वनाम                              | 208   |
| ¥          | <b>इत्-</b> प्रत्ययान्त क्रियाशब्द   | 208   |
|            | नकारार्थ विचार                       | ५११   |
|            | <b>प्र</b> व्यय                      | X5X   |
| परिशिष्ट १ |                                      |       |
| छन्द शास   | ন্ত্ৰ                                | ۶     |
|            | समयृत                                | 3     |
|            | ग्रथं समन्त                          | ₹ €   |
|            | विपमवृत्त                            | 90    |
| परिशिष्ट २ |                                      | • •   |
| धातुन      | नेश "                                | 359-5 |

## संकेत-सूची

## (क) यन्यों के नामादि

प्रमर०-प्रमरकोष
प्रपटा०--प्रदाच्यायो, पाणिनवृत
प्रपटा०--प्रपटाच्यायो, पाणिनवृत
कारण ०--कारयायन
कारण ०--कारयायने, पण्डिनवृत
विव, किराता०--किरातार्जुनीय
कुमार०--कुमारतभय
तु० करो--तुलमा करो
वेवी ०--विसायायत
पा०--पाणिनीय सुव
भर्देड०--भित्रकाय
मु०--पूर्विकारम्य
भर्देड०--भित्रकाय
भर्देड०--भित्रकाय
भर्देड०--भित्रकाय
भर्देड०--भित्रकाय
भर्देड०--भित्रकाय
भर्देड०--भित्रकाय
भर्देड०--भित्रकाय

(ल) ब्याकरण के पारिभाषिक शब्द

भ्रव्यची० — भ्रव्यचीमान समास मा०, सासने० — आत्म मेण्ट भाग तिहा — भागानीलाड उ०, उ० पु०-उत्तमपुरुष उ०, उम्मण्य-उपमण्य एकः या १-एकचन्न सम्बद्धाः त्र — सुद्धाः तृ — सुद्धाः हि० — द्वितीया

मनु०---मनुस्मृति

द्धि०, द्विव० या २—द्विवचन निर्वल या डिल्—डिल्, weak म० भारत-महाभाष्य, प्रजाल १८ म० भारत-महाभारत मानवीव-मानवीमायय मानवीवना — मानवीवना मिनव मुद्दार — मानवीव-मानविव मानवीवना — मानविव मानविव

प०—गवसी
प०, तर० परस्मै०—परस्मैग्व
भित् सा प्रक्रित्—सक्त, शराठाष्ट्र
प्र०—प्रपमा
प्र०, प्र० पु०—परमपुरुष
बहु० पा ३—पहुण्यन
सहु० पा ३—पहुण्यन
सहुण्यन

### प्राक्कथन

युष्ट एंस्कृत-व्याकरण को एम० आर० काले के A Higher Sanskrit Gramman का हिन्दी ममुबाद है। मैंने मक्तल किया है कि पुस्तक का यदा- वमन साहित्य ममुबाद प्रस्तुत किया जाए, परन्तु धर्मन स्थानी पर मान वमन साहित्य ममुबाद प्रस्तुत किया जाए, परन्तु धर्मन स्थानी पर मान वमन साहित्य ममुबाद प्रस्तुत किया गया देत वसे प्रस्तुत किया गया है। शो काले की पुस्तक के जो बस्करण इस समय क्यलक्ष्य हैं। हैं, जमें प्रसार्थ सक्तानी सैकां मधुदियों मान होती हैं। मैंने प्रस्त किया नहां कि मुख प्रस्तों के समुताद उत सभी प्रमुदियों भाव परिसार्थन विचा नहां कि सुत्रियों में भी वो अरविषक समुदियों मध्यों के सक्तल मुदियों मध्यों के सक्तल में भूति प्रसार्थ के सुत्रियों मध्यों के सक्तल मों के प्रसार्थ कर पूर्वायों मध्यों में स्वाम परिसार्थन प्रसार्थ मध्यों के सक्तल मों प्रसार्थ कर प्रसार्थ मध्यों के स्वमा प्रसार्थ कर प्रसार्थ मध्यों के स्वमार पर सुत्रादिनिक्ष गढ़ी है, वहां पर स्वायायां भी सित्र सिक्तान के स्वयं के स्थापित है। कितने ही स्थान पर स्वायस्थक स्वयं का परिस्ता करते स्वयं के स्थापित एक सित्र स्वयं का परिस्ता करते स्वयं के स्थापित एक सित्र स्वयं का परिस्ता करते स्वयं के स्थापित एक सित्र स्वयं का परिस्ता करते स्वयं के स्थापित स्वाप्त के सित्र स्वयं का परिस्ता करते स्वयं का परिस्ता करते स्वयं के स्थापित स्वाप्त के सित्र स्वयं का स्वरं का परिस्ता करते स्वयं के स्थापित स्वरं के सित्र स्वयं का परिस्ता करते स्वयं के स्थापित स्वयं के स्थापित स्वयं के स्थापित स्वयं का परिस्ता करते स्वयं का परिस्ता करते स्वयं के स्थापित स्वयं के स्वयं का परिस्ता करते स्वयं का परिस्ता करते स्वयं का परिस्ता करते स्वयं के स्थापित स्वयं का परिस्ता करते स्वयं का स्वयं का परिस्ता करते स्वयं का परिस्ता करते स्वयं का परिस्ता करते स्वयं का स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं का स्वयं स्वयं

पानुमों के स्पादि के उस्केल के बहेबी-पदाित को न पपनाकर जारतीय पद्मित प्रयमाद गई है। विद्यागियों को नुविधा के लिए उनस्वान प्रमंत्री के पारिमाधिक शब्द मी कोच्छ में दिए गए हैं। मने मनुवाद को मनावानित सर्त और सुवीप बनाने का प्रयत्न किया है। आवा है यह बनुवाद सस्हत-प्रेमी जनता की स्वाकरण-सबस्वी धावस्यकता की पूर्ति करेगा और इससे खाववुन्द का हित होगा।

सहदय विद्वज्जन इस प्रकृत में संशोधनादि के जो विचार भेजेंगे, उनका इतनता के साथ स्वावत किया जाएगर।

# उपोद्घात संस्कृत ब्याकरण

सैस्हत भाषा ग्रीर साहित्य के सम्यक् ग्रज्ययन के लिए सस्हत व्याकरण का पूण ज्ञान ग्रावस्यक हो नही वरन् प्रनिवाय है। सस्कृत भाषा मे ब्यावरण झास्त्र का जितना भीर जैसा सूक्स, तकंपूण एव विस्तृत विवेचन हुमा है उतना और वैसा विवेचन विश्व को किसी भन्य भाषा में दुर्लभ है। 'मुल व्याकरण स्मृतम्' के अनुसार व्याकरण वेद भगवान् का मुल हैं। मुख के बिना झन्य बगो का पोषण और परिवर्षन उचित रूप से नहीं हो सकता है। वेदों के सम्यक् अध्ययन, उनके अर्थ-बोध और व्याल्या के तिए वेदाङ्गो का भान आवश्यक बताया गया है। वेदाङ्ग ६ हैं -- १ दिक्षा, २ व्याकरण, ३ छन्द, ४ निरुक्त, ४ व्योतिय, ६ कल्प। स्पन्ट है कि सम्यक् वेद-ज्ञान के लिए व्याकरण शास्त्र एक आवस्यक धङ्ग है। व्याकरण शास्त्र की यह महत्ता है कि उसके ज्ञान से शब्द के वास्तविक रूप और उसके धर्य का ययावत् बोध होता है। इसीलिए व्याकरण के झध्यपन को प्राथमिकता दी गई है।

उपर्मुक्त विवेचन से एक अन्य तम्य भी प्रकाश मे आ जाता है। वह पह कि व्याकरण शास्त्र का अध्ययन, मनन एव चिन्तन वैदिक काल से १ छन्द पादी तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽय पऽचते ।

ज्योतियामयन चर्झानरुक्त श्रोत्रमुज्यते ॥४१॥ शिक्षा प्राण तु बेदस्य मुल व्याकरण स्मृतम्। तस्मात् साङ्गमधीत्यव बहालोके महीयते ॥४२॥--पाणिनीय शिक्षा ।

२ शिक्षा थ्याकरण छन्दो निरुषत ज्योतिष तथा। कल्परचेति षड्डा नि वेदस्याहुमैनीविण ॥

**२ यद्यपि बहुनाधीचे तथापि पठ पुत्र** ! व्याकरणम् । स्वजनः ध्वजना मा भून् सकल शकल सकृष्यकृत् ॥ हो भारम्म हो गया था। उसे वैदिक ऋषियों ने भी महत्त्वपूर्ण माना है भीर इसोलिए वेद के जन्म में व्याकरण गतन की वागितिपुर्वे स्व.करण महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। स्थान रण शास्त्र का प्रार्तिनक

रूप हमे 'प्रातिशास्त्रों' से देखने को मिलता है। इसके परवात महींप पास्क का महत्त्वपूर्ण ग्रन्य 'निरुक्त' माता है। निरुक्त मे बाब्द निरुक्ति वर विचार विया गया है। यास्क ने शब्दों को चार भागी मे विभाजित करके विवेचन उपस्थित किया है। उनके किए हुए चार भाग ये है --नाम, मास्यात, उपसर्ग गौर निपात । उन्होंने यह भी सिद्ध क्या कि घातुमा से ही शब्दों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार व्यावरण के मूल क्षय की विदेवना की चोर मनोपियों का ध्यान गया। विद्वानों ने यास्य का समय ८०० वर्ष ई० पु० बताया है।

बास्क के परचात् अन्य बहुत से झब्द शोधक वैवाकरण हुए, जिन्होंने ब्याकरण शास्त्र पर महत्त्वपूण काम किया किन्तु समय की सम्बी प्रविध ने कारण उनके प्रन्य भाज हमे भप्राप्त हैं। लेखन सामग्री की पूर्ण सुविधा न होने के कारण भी इन प्रन्यों की सुरक्षा न हो सकी, परन्त उनके नामी का पता हमे पाणिनि की अप्टाप्यायी से प्राप्त होता है। आरिशसि, काशहरून, शाक्त्य, शाकटायन, इन्द्र बादि वैयाकरणो के नामो का उल्लेख पाणिन ने अपने प्रस्य में किया है। इन सब में भी ऐन्द्र व्याकरण मधिक विरायु और प्रिय रहा। इन वैयाकरण मनीपियो के ग्रन्थो का यद्यपि हमे कोई पता नहीं बलना. फिर भी पाणिनि की अप्टाप्यायी को देख कर यह कहा जा सकता है कि पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती प्राप्त ग्रमी और विचारी तथा विवेचनाग्री का पूर्ण सदपयोग अपनी अप्टाध्यामी मे अवस्य किया है। पूर्ववर्ती विचारी और विवेचनाओं को कमिक, तार्रिक, व्यवस्थित एव सूत्र रूप देने मे पाणिति अभूतपूर्व रूप से सफल हुए है। यह उनकी नवनवोत्मेषसालिनी प्रतिमा ना ही परिणाम था।

पाणिनि के सामने एक विस्तृत भाषा के नियमित करने की समस्या थी। उनमे भ्रद्भुत प्रतिभाषी। फिर उन्हें कुछ कार्य

पूर्ववर्ती भाषायाँ का भी प्राप्त हो बया, जिसे उन्होंने पाणिति प्रौदता ग्रौर व्यवस्था प्रदान की ।

पाणिनि ना समय निर्पारित बरने में विद्वानों में मतैत्व नहीं है। डा॰ वासुदेवसरण प्रव्रवाल वे विवार से उनका समय १०० ई० पूर्व घोर ४०० यर्प ई० पूर के बीच है। मैक्समूलर ने ३५० वर्ष ई० पूर्व वाणिति की स्थिति स्वीकार की है। डा॰ वे॰ वरदानार्य के अनुसार ७०० ई० पू० घीर ६०० वर्ष ई० पू० के बीच पाणिति का समय है। पाणिति का जीतनपुत्त जो विसी प्रतार हमे प्राप्त होना है वह इस प्रवार है कि पाणिति घटन ने रामीप स्थित त्रावातुर स्थान के निवासी थे। पतझ्जीत के महामाध्य रे झनुसार इनकी माता का नाम दाली था। ये उपवर्ष या वर्ष मात्राम के निष्य थे। उनरे सहराठी थे-कारवायन, व्याडि भीर इन्द्रदत्त। वहा जाना है रि पाणिति को माचार्य वर्ष से मधिक सतोष नहीं हुमा। कवत उन्हाने भगनात् द्यवर की उपासना की। जिससे प्रसन्न होनर सनर भी ने इन्हें १४ माहेस्पर मूत्र प्रदान किए। इनके सम्बन्ध में हम झागे लिखेंगे। पञ्चतन्त्र की एक क्या में माया है कि पाणिति की मृत्यु एक व्याप्त द्वारा हुई। बुछ विद्वारों वा विवार है कि पाणिति की निर्यंत तिथि प्रयोदशी है। सन्मवत इसीतिए वैसाकरण दिहान भाग भी त्रमोदशी के दिन व्याकरण का प्राप्ययन प्राप्यापन नहीं करते।

 गोरत से पूर्ण सूत्र रसे हैं। पाणित का ध्यान सक्षेप की श्रोर विसेप क्य से या, जिसके लिए उन्होंने प्रत्याहार, अनुजन्म, सजाधो भादि वा पूर्ण वाध्य क्यान-स्थान पर लिया है। इन सहसे वरने वाली प्रणालियो वा वर्णन हम आगे करेंगे। यहाँ हम यह कहना चाहते हैं कि पाणिति की प्रध्याध्यायों में ध्रान्य क्यों और प्रातुष्ठियों को बड़ी सुरमता के साथ विवेचन हुमा है। उनना ढग वैज्ञानिक है। इननी अप्याध्यायों विस्त वा एक भावर्य ध्यावरण-प्रय है, जिसमे सर्वाङ्गपूर्ण भनुसन्धान, सद्योगातिवयता, नियम-यद्या और लाविनता प्रपनी पूर्णता की चरमसीमा को प्राप्त हुदे हैं। स्रत्येभीत्य वा उद्देश सम्भवत ध्याकरण के नियम को का का इदे हैं। स्रत्येभीत्य वाना या। इस प्रयत्ति वा एव सुत्य परिणान यह भी हुमा कि ध्यावरण साहत प्रयत्त दुस्क धीर फलस्वरूप पूर्व परिणान यह भी हुमा कि ध्यावरण साहत प्रयत्त दुस्क धीर फलस्वरूप पूर्व सुत्याभी हो। गया। इसरी बात यह हुई कि पाणिति ने भाषा और ध्याकरण की विस्तरी हुई सामग्री का इस प्रकार नियमों ये जवड दिया कि उपकी स्वामायिक सरल गति एक भवार के देश हैं से ही गई।

कारमायन का दूसरा नाम वरहींच है। बुख विद्वानी वे अनुसार इनका समय ४०० वर्ष ६० पू० तवा ३०० वर्ष ६० पू० वे बीच मे है। पाणिनि

के पश्चात् नात्यायन दूसरे प्रसिद्ध वैद्याकरण हैं, जिनके कारमापन सम्बन्ध मे हम कुछ ज्ञान है। कारयायन ने पाणिनि के

कारमाधन सम्बन्ध महम हुछ जान हा कारपाधन न पामणान क सममग १२४० सूत्रो की प्रालोचनारमक व्याख्या की है। उन्होंने कमियों के दूर करने का भी कहीं-कहीं प्रयास निधा है। इन्होंने वार्तिकों की रचना की है। वार्तिकों की प्रमुमानित सख्या ४००० है। पाणिनि के नियमों पर विचार करते हुए कहीं-कहीं कारपायन से मूलें भी हो गई है। महामाध्यकार पतञ्जति ने कारपायन की इन मूलो का यत्र-तत्र उल्लेख किया

है। कात्यायन ने वाजसनेयो प्रानिशास्य की श्री रचना की है। पतःजनि की उत्कृष्ट रचना महामाष्य है। इनका समय २०० वर्ष

ई॰ पू॰ तथा प्रथम ईसवीय शती के मध्य माना जाता है। पाणिनि के महत्त्व को विशेष रूप से बढ़ाने वाले पतञ्जलि हैं। पतञ्जलि

पत न्जित सैयाकरण है। आमे आगे वाले विदानों ने पाणिन, काल्यायन और पतञ्जलि को मृनिश्रय की

सन्ना प्रदान करके तीनो मुनियो के लिए समान सम्मान प्रदर्शित

किया है। डा॰ याबूराम सरनेना के प्रतुतार पनम्बत्ति मोनरं (मान्यदन गोडा) के निवासी में भीर उनकी माता का नाम गीविना था। पनम्मति पाणिति के पोपक हैं। इतनी सबते नदी निवेदता करना और प्रवाहमय, तीवी हैं जो नहामाय में सिवते में प्रकारताया हो इंडिंग नहामाय के सिवते में प्रकारताया हो इंडिंग नहीं हैं। पतम्बति में स्वारताया हो इंडिंग नहीं हैं। पतम्बति में स्वरताया नो इंडिंग का गुपार नगरं पाणित के सब मी पुष्टि की है।

पाणिनि, कात्यायन बीर पतन्त्रति ने परवात् मौतिन वैदानरणी मा धून सनाप्त सा हो जाता है। प्रधन मारण यह है कि उपवृक्त तीना नम पूत मृत्यिमें ने व्यावस्था की विवेचना को चरम गीमा पर गृत्यिम का परवर्ती पहुँचा दिया था और सम्बन्ध उसने आर्ग नियन-

काल निर्माण वरने की धावस्थरता न रह नई थी। पत्तल टीका-युन का सरफा होता है। इस युग म पाणिमि, कालायक और पश्चालि के नियमों का सरकाने एवं उन्हें बायनस्य

पाणिति, मालायन और पहन्नांत के निष्यत्रे का बत्यातरे एवं उन्हें बायायर स्नामें की विषय विधियों निकाली गई। इन विधियों में देश राजिय सर्वात्रात्र समर्थी गई। माने पत्न नर कुछ विद्वात्रों ने मालक्ष्य गरिणधीय मूत्रों ना झाटे-छाटे च्या में स्वयह भी किया और उन्हें नवीन व्यवस्था भी प्रधान थीं।

सारानी हैं० में जयाविरक और वामन ने अच्छाप्यायों पर दीना तिमा, जो 'कासिमा के माम से प्रविद्ध हुई। 'कासिमा' पर उपरीवारों हों कि ने विश्व में मिल इंदिन ने पर उपरीवारों की उत्ता की ग्रहामान्य के टीमाना भी ट्विमा की उत्ता की ग्रहामान्य के टीमाना भी हों के ति में सामन, जावर और प्रवीद्ध में मान कि साम के स्वीद्ध में सामन, जावर और प्रवीद में मान कि एथायां है। अर्तुहरि का बसाया हुआ स्वीद पान भी प्रविद्ध है। महाभाष्य गर 'अर्थोर' नामक प्रत्य टीमा प्रविद्ध में सामन, किसो में सामन के स्वीद में साम के साम क

टोकाम्रो भीर उपटोकाम्रो के पश्चात् पाणिनीय सूत्रों की ध्यानस्या भी भोर पिदानों का ध्यान भाषा । इस दिया से सत् १९३० ई० वे विश्वस सरस्वारी ने 'स्थामात्रा' औरंट ११औं सती से पहित समयस्त ने 'बित्यानशैषूरी' में रचना हों। १९३० ई० के स्थानस स्टूरिजिसीसित ने वाणियोय सूत्रों को पह नयों स्थानस्या देकर सिद्धान्य-कीयुरी की रचना की गह पुस्तक हत्यों भीपक गीरत से पूर्ण सूत्र रहे हैं। पाणित वा ध्यान सदीव वी घोर विशेष रूप से या, जिसके लिए उन्होंने प्रत्याहार, धनुरूष, सलाघो बादि वा पूर्ण प्राध्य स्पानस्पान पर सिया है। इन सलेप करने वाली प्रणालियो वा वर्णन हम आगे करेंगे। यहाँ हम यह वहना गाहते हैं वि पाणिनि की धरणध्यापी म प्रार्क्ष स्पो धर पातुरुपा वा नडी मुस्मता वे साथ विवेषन हुआ है। उनका उन वैज्ञानिक है। इनको घरणध्यापी विश्व वा एक ध्यादर्ग व्याव रण यथ है, जिससे सर्वाञ्च प्रमुख्य स्वत्य स्वाव स्वाव प्राप्त है। उनका प्रप्ती पूर्णता की चरमलीया वो प्राप्त हुई हैं। सलेपालियय वा उद्देश सम्भवन प्रमुख्य की स्वत्य को कठाय वर्णने योग्य बनाना था। इस प्रवृत्त वा एक पूर्ण प्राप्त हुई की प्राप्त हुआ है। उनका प्रमुख्य प्राप्त सम्भवन प्रमुख्य महिलाम यह भी हुआ कि व्याव एण साहब घरणन हुई की एकस्वकष्य पुरुक्त प्रसुख्य है। प्रमा। इसरी वा या। इस प्रमुख्य की विश्व हुई सामणी को इस प्रवार नियमो में वकड दिया कि उत्यक्त स्वामानिक सरल गति एक प्रवार के प्रवार नियमों में वकड दिया कि उत्यक्त स्वामानिक सरल गति एक प्रवार के प्रवार के प्रवार के प्रसुख्य के प्रमुख्य कर कर की स्वामानिक सरल प्राप्त स्वर्थ है। अस्त विज्ञान के प्रमुख्य कर कर स्वाप स्वर्थ है। प्राप्त स्वर्थ के प्रमुख्य कर स्वर्थ के प्रसुख्य कर स्वर्थ कर स्वर्थ के प्रसुख्य कर स्वर्थ के प्रसुख्य कर स्वर्थ के प्रसुख्य कर स्वर्थ के प्रसुख्य के प्रसुख्य कर स्वर्थ कर स्वर्य कर स्वर्थ कर स्वर्थ कर स्वर्य कर स्वर्थ कर स्वर्य कर स्वर्य कर स्वर्थ कर स्वर्थ कर स्वर्थ कर स्वर्थ कर स्वर्य कर स्वर्थ कर स्वर्य कर

कात्यायन का दूसरा नाम वरर्लिच है। कुछ विद्धानो के मनुसार इनका समय ४०० वर्ष ई० पू० तथा ३०० वर्ष ई० पू० के बोच मे है। पाणिनि

के पश्चात् कात्यायन दूसरे प्रसिद्ध वैयाकरण हैं, जिनके कारयायन सम्बन्ध में हमे कुछ ज्ञान है। काल्यायन ने पाणिनि के

समप्रम १२४० सुत्रो की आलोचनारणक व्याख्या की है। उन्होंने किमयों के दूर बरने का भी कही-वही प्रयास किया है। इन्होंन वार्तिकों की रचना की है। वार्तिकों की अनुमानित सक्या ४००० है। पाणिति के निपमों पर विचार करते हुए कही-कही कार्त्यायन से भूमें भी हो गई हैं। महामाप्यकार पतन्त्रति ने कार्यायन की इन भूनों का यकनात्र उल्लेख किया है। कार्यायन ने वाबसनेयों शानिशास्त्र की भी रचना की है।

पतञ्जिल की उत्हण्ट रचना महाभाष्य है। इनका समय २०० वर्ष ई० पूर्व तया प्रयम ईसवीय राती के मध्य माना जाता है। पाणिनि ने महत्त्व

को विद्येप रूप से बढाने वाले पत्रञ्जलि हैं। पतःजलि पतःजलि मौलिक वैपाकरण हैं। आगे धाले वाले विद्वानो ने पाणिनि, कालायन और पतःजलि को मुनित्रम की

भागमा पार्थिक स्थान कार पत्राचा की मुनियम की सज्जा प्रदान करके तीनो मुनियों के लिए समान सम्मान प्रदर्शित किया है। बांच पान्याम सम्मेना के अनुषार पारन्यति गोनरं (सन्धवन गोडा) के निवासी में भीर उनकी माता का नाम गोणिका था। पदान्यति पाणिति के गोपक हैं। इनकी एक्षेत्र वही विशेषता सरूक पीर प्रवाहमन, रीसी है जो महानाव्य के लिखने के अभवात गई है। पदान्यवि वो व्यारपाणी को 'डींट' कहते हैं। पदान्यित ने नार्यायन की मुटियों था सुभार करके पाणिति के मत को पुष्टि की है।

पाणिनि, नारपावन और पत्रज्यांति के परचात् मौतिक वैपारुणी मा मुग समान्त सा हो जाता है। इतका कारण यह है कि उपर्युक्त दीनों तम दूस मुनियों ने व्याकरण की विवेचना को परम सीमा पर मुनियम का परवर्षा पहुँचा विका का और सम्मन्त उसके प्रापे निप्य-

काल निर्माण करने को आवश्यवता न रह गई थी। फलत टीवा-युग वा झारस्य होता है। इस युग से

पापिनि, कारतावन और बढ़-जाति के निवधों को पमशाने एवं उन्हें बोधगम्य बनाने की निरास विधिया निवधनी निवसी गई। इन विभिन्नी में टीक्न विभिन्न क्लॉब्सन बनाडी गई। बागे पख कर कुछ बिडालों ने बावस्वरूप पापिनीय मुझे का छोटे खेटें रूपों में सबह मो निवाद और उन्हें सबीन व्यवस्था भी प्रवान थी।

सावार्यी ई॰ ने जवादित्य कोर वामन ने अध्याप्यायी पर दोका विवा, जो 'नाविक्य' के मान से प्रतिस्त हुई। 'वादिका' पर वर्षदीरुपरे विश्व गई। जिनेन्न बुद्धि ने त्यास और इंटरदत ने दरभ-क्ये ठ जराहिमां की 'रचना की। महानय्य के टीनाकार प्रतृद्धि है 'याक्यपदीय' उत्तर निस्ता। धारपपरीय में धारम, याव्य और प्रकीचं से दील कार (अध्याय) है। मर्ग्हरिक का चलाया हुमा रक्तेऽदास आज भी प्रतिस्त है। सहामाय पर परियं नामक धारम टीका प्रक् विवान को काश्मीरी परिता पर्यवट हैं।

टीकामी धीर उपटीकामी के पश्चात् पाणिनीय सूत्री की स्थातस्या ने भौरे विवासी का प्यान गया। इस दिखा से सन् १३३० ई० में विशव तारकारी ने ने स्लामार्ग और० १४वी कवी ने पिडिट रामफर ने 'त्रियाकीमूटी' को रचना स्त्री। १६३० ई० के स्थापण मुद्रीविदीसिटा वे सामिणीय सूत्री को एक स्त्री व्यवस्था देवर विज्ञान गोमुदी की रचना भी। यह पुस्तक दुस्ती स्त्रिक सोरप्रिय हुई कि भ्रष्टाच्यायो का त्रम और उनका भ्रष्ययन-भ्रभ्यापन एक प्रकार से विस्मृत मा हो चला । भाज जहाँ मी मस्कृत ब्यावरण के भाष्ययन-घष्यापन को भावद्यकता होती है, वहाँ मिद्धाना-कौमुदी में पूरा कार्य-सम्पादन हो जाता है। अट्टोजिदोदात ने स्वय 'श्रीड-मनोरमा' नाम में मिदाल-सौमुदी भी टीरा नी रचना नी। धागे चलरर नोण्डमह ने 'वैयानरणमूपण' नामन' व्यावरण प्रन्य की रचना की। पिंडाराज जगन्नाच ने 'प्रीदमनोरमा' पर 'मनोरमा बुचर्मादनी' नाम से व्याख्या प्रस्तुन की । इसने पस्यार् टीका ग्रन्थों मी रचना करने वालों में नागेश भट्ट वा स्थान ग्राना है। इन्होंने लगभग १२ टीका-प्रम तिले। वरदावार्य में यानको के प्रथ्ययन के विचार में 'लम् गिढान्त-कोमुद्दी और 'सध्य-सिद्धान्त-कोमुदी' को रचना की। ये दौनो रचनाएँ व्यावरण प्रारम्भ करने वाले छात्रों के लिए परमोपयोगी मिद्ध हुई।

उपर्यवन पनिनयों में हमने व्याकरण का मितगिशिष्ट भीर सार रूप इति-हाम प्रस्तृत किया है, जिससे छात्रो को व्याकरण के इतिहास के सारतस्य का स्वत्य बीम हो सकेगा। इस विषय को समाप्त गरने के पूर्व हम इतना भौर कह देना चाहते हैं कि ब्याकरण की पाणिनीय शासा के मितिरकत चान्द्र, कातन्त्र धादि धन्य शाखाएँ भी बाईं। धन्य धनेक वैयाकरणी ने अपने-अपने दृष्टिकीण के प्रमुक्तार व्याकरण शास्त्र के मुन्दर ग्रन्थों की रचना घौर विवेचना की, परन्तु पाणिनीय व्याकरण, उसकी व्यवस्था, सूत्रबढता श्रीर शैली इतनी मनोरम हुई कि व्याकरण की मन्य शासाएँ विस्मृत सी हो गईं। मात्र हमें इन महान् प्रन्थो भीर प्रत्यकारो के सम्बन्ध में कुछ छुटपुट वातों के भतिरिक्त कुछ भी जात नहीं। यह पाणिनीय व्याकरण की लोकप्रियता ही है।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, पाणिनि का ध्यान सक्षेप की मोर अत्यधिन था। वे प्रत्येक नियम की सूत्र के रूप में अति सक्षिप्त करके उपस्थित करना चाहते थे। उनके पास माया का प्रपरि-

पाणिनीय व्याकरण मित ऐक्वर्यथा तथा व्याकरण के प्रत्येक ग्रग का रहस्य उन्हें हस्तामलकवत् या। व्याकरण का इतना सूक्ष्म ज्ञान और उसे नियमबद्ध करने की क्षमता पाणिनि

जैसे कुछ इने-मिने व्यक्तियों को मिलती है, सब को नहीं।

प्रपत्ने थिपय को श्रस्यन्त सक्षिप्त रूप में उपस्थित वरने में पाणिति को प्रतेक विभिन्नों का साथय सेना पड़ा। जिनमें कुछ विभिन्नों का वर्णन हम नीचे दे रहे हैं —

१ प्रश्वाहार—सबोप करने वे लिए पाणिनि ने प्रत्याहार विधि को सप-नाया है। प्रत्याहार का प्रथम सक्षर ऐसा हाता है जो हल या हलाता न हो, क्षराय वर्ण निश्चित रूप से हल रहता है। इन प्रत्याहार का निर्माण १४ मार्ट-इतर सूत्रों के प्राचार पर होता है। इनम प्रथम वर्ण से इत्याजन वर्ण ते के बीच माने वाले सक्षरों की गणना होती है। उदाहरणाई—बहु प्रत्याहार के मतर्गत स, इ, ज, ऋ और ल् वर्णों की गणना होनी है। १४ माहरवर मूप्र निम्नाहित हैं

स्रहरुप्।१। म्हरुक्।२। एकोलः।३। ऐकोज् ।४। हयवरद्।४। सण्।६। स्रमहरुपनम् । । समझ् ।६। प्रकाय् ।६। जवनददम् ।१०। ताकछटपभटतद् ।११। कपस् ।१२। वायसर् ।१३। हुण् ।१४।

इन्ही १४ महित्रवर सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं। इनकी सल्या कुल ४२ है। मकारादि कम से हम इन्हें नीचे लिख रहे हैं —

| = वश्<br>१ इक्            | १५ ऐब<br>१६ खय्            | २२ जस्<br>२३ झम्                                | २६ भप्<br>३० मय्                                                     | ३६ रल्<br>३७ वल्                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १० इन्<br>११ इम्          | १७ सर्<br>१८ डम्           | २४ झर्<br>२५ झल्                                | ३१ यम्<br>३२ यम्<br>३३ यम                                            | ३= वस्<br>३६ सर्<br>४० सस्                                                                                     |
| १२ उम्<br>१३ एड<br>१४ एन् | १६ चम्<br>२० चर्<br>२१ खब् | २६ शर्<br>२७ झय्<br>२⊏ बश्                      | ३४ यर्<br>३४ यर्                                                     | ४१ हन्<br>४२ हन्                                                                                               |
|                           | ११ इण्<br>१२ उक्<br>१३ एड  | ११ इम् १८ डम्<br>१२ उक् १६ चम्<br>१३ एड. २० चर् | ११ इण् १८ डम् २५ झल्<br>१२ उण् १६ चम् २६ झम्<br>१३ एड. २० चर् २७ झम् | १० इन् १७ वर्ष २५ शतः ३२ यम्<br>११ इण् १८ वर्ष २६ शतः ३३ सम्<br>१२ वर्ष २० चर् २७ झर्प ३४ यर्<br>१३ एड. २० चर् |

एक स्तोक के ब्रतुसार जर्म्युक्त १४ महित्यर मूत्र जिनने प्राचार पर ४० प्रयाहार बने हैं, मगतान् सकर ने द्वारा पाणिनि को प्राप्त हुए। प्रपाहारों के प्राप्तार पर पाणिनि अपने नियमों को सतीय में ज्यस्मित करने में पूर्ण सफत हुए। २. गण—जहाँ पाणिति को ऐसे प्रतेक शब्दों के उल्लेख करने को प्राव क्यकता होती है जिनमे कोई एक ही निषम लगता है, वहाँ वे समस्त प्रत्यों का उल्लेख सुन मे नहीं करते। सब्दों मे से जो प्रथम शब्द होता है, उसी के नाम से गण का नामकरण कर देते हैं। जिससे समस्त शब्दों का बोच हो जाता है। गण का नामकरण कर वेते हैं। जिससे समस्त शब्दों का बोच हो जाता है। गण का पूर्वों कर या बिवरण अत मे दे दिवा जाता है। इस प्रकार नियम का सुनों करण हो जाता है। उदाहरणार्थ 'सब्बंदीलि स्वंतामार्ति' मे सर्व बांट्य मान है, क्षितु सबादि गण के प्रतर्गत ३५, सर्वनाम हैं, जिवका बोच 'सर्वांदीनि' शब्द हो गमा है। इसी प्रकार गर्गादि गण मे १०२ शब्द हैं।

व धनुबन्ध या इश्तवा---घट्टाच्यायों में निन्नािद्धित वणां की इस्तजा की गई है— (का) 'धर्मितम हल वर्ण, (ख) 'उपरेख में अनुनाधिक घन् (धातु, ध्रास, प्रत्यत, प्रादेश में मृत कर में वर्गिसत सन्तातिक स्वर्), (ग) 'धातु के खारि में घाने वाले बन, दु, दु, (घ) 'किसी सी प्रत्यत्य के पहले का साने वाले चर्मा ध्रीर 'टवर्ण तथा पकार, (ङ) तदित प्रत्यत्यों को छोड कर प्रत्यत्र प्रत्यों के प्रारं में धाने वाले बने कार, ध्रकार तथा कर्या '। इस्तजक चर्णा का लोग प्रवस्य हो जाता है पर्ल्यु इन्हीं के नगरण कर्मी-कभी वृद्धि, गुण, ध्राम, ध्रादेश झारि कार्य होते हैं। पाणिन ने दिस्क प्रापा पर नियम-

४ प्रनृष्टीत — पृत्रों के विस्तार को कम करने के लिए प्रनृष्टीत चौथी प्रणाली है। पूर्व सुत्र ने कोई एक पद रख दिया गया है तथा प्रांगे के सूत्रों में जहाँ नहीं भी उका पद की जानस्थानना हुई है, पूर्व सुत्र से लेकर प्रान्यय किया गया है। पूत्र सूत्रों से उत्तरवर्ती सुत्रों भे पद के इसी प्रकार के धनुवर्तन

१ हलन्त्यम् ।१।३।३।

२ षातुसूत्रगणोणादिवाश्यतिङ्ग नुशासनम् । मागमप्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीतिनाः ॥

३. मार्दित्रदृष्टवः ।१।३।५।

४ चुट् । ११३१७१

४ प. प्रत्यवस्य ।१।३।६।

६ सशक्षातकिते ।१।३।८।

को प्रनुपृत्ति सज्ञा प्रदान की गई है। प्राय यह अनुवृत्ति निरट स्थित उत्तर-वर्ती सूत्र में को जातो है किन्तु कथी-कथी कुछ बीच के सूत्र खूट जाते हैं ग्रोर ग्रागे ने मूत्र मे कही दूर पूर्वपद की अनुवृत्ति की जाती है। इसे मण्डूकप्लृप्ति (मेडक का उछलना) न्याय वह सक्ते हैं।

र.---सताएँ तथा परिभाषाएँ---विस्तार-सकोचन मे सजाएँ ग्रीर भिन्न-भिन्न प्रकार को परिभाषाएँ बहुत सहायक सिद्ध हुई है। कुछ परिभाषात्रो और सज्ञायो का निर्माण स्वय पाणिनि ने किया है और कुछ की रनना उनके पूर्ववर्ती स्राचार्यों द्वारा हुई है। यहाँ हम कुछ सज्ञाको स्रौर परिभाषात्री का विवरण देते है -

(क) वृद्धि--- आ, ऐ स्रीर भी की वृद्धि सज्ञा होती है। (वृद्धिरादैव्।श १

(ख) गुंब---श्र, ए और श्रो की गुंब सज्ञा होती है। (मदेड गुंब । १।

(ग) सम्प्रतारण--- म, व, रु, ल् के स्थान पर बाने वाले इ, उ, ऋ, लू वर्णों की सम्प्रसारण सज्ञा होती है, (इस्यण सम्प्रसारणम्। १।१

(घ) समोग—दो या वो से अधिक हल् व्यवनो के मेल को समोग सज्ञा दी जाती है। (हलोऽनन्तरा सयोग । १।१।७।) । यथा--म+न्

+त+य=भ्रन्य ।

(इ) लोप-प्रत्यय झादि का अपने स्थान पर न होवा प्रकारान्तर से सोप कहा जाता है। प्रत्यय आदि की जितनी आवश्यकता होती है उतना भाग ती बना रहता है, किन्तु धनावश्यक भग ना लोप हो जाता है, (ग्रदर्शन सोप । १। १।६०।)। स्थानमेद से लोप को लुक्, इल् और लुप् सज्ञा प्रदान करते हैं।

(च) ग्रादेश--विसी वर्ण के स्थान पर उसकी सत्ता मिटा कर दूसरे वर्ण का बागमन बादेश है। इस स्थिति मे पहले रूप का कोई चिह्न नहीं रह जाता है। शमुबदादेश - आदेश समुबत् होता है। अर्थात् जिस प्रकार दात्रु अपने विरोधी को पूर्णतया नय्ट करके उसके स्थान पर अपना अधिकार जमा लेता है, उसी प्रकार प्रादेश होते पर प्रथम वर्ण का कोई चिह्न मनशिष्ट नहीं रह जाता। मया-व.या के स्थान पर स्पष् का भादेश।

- (ख) श्रासम—सित्रवदानम.—श्रयांत् िमत्र के समान भ्रामम होता है। पूर्व वर्तमान यण वना ही रहेगा और अन्य वर्ण का भी भ्राममन हो आवणा।
- (ज) उपरा---प्रतिम वर्ण के ठीक पहले वाले वर्ण को उपया सङ्गा होती।
  है । (चलोऽन्त्यात पूर्व उपया । ११११६५१)।
- (स) दि—िकसो भी खब्द का मितम स्वर सहित मागे का भाग टिसकक होता है। (मचोऽन्त्यादि टि। १। १। ६४।) यथा-गुण से म।
- (ज्ञ) पर—सुष्या तिक प्रत्ययो से युक्त संब्द पद सक्षक होता है। (सुन्ति-, क्रन्त पदम् १११४११४) । मचा-राम. सुक्त पद है और गच्छित तिक्रन्त पद । क्षावों से गुरू भावि और वातुकारे तिकादि प्रत्यव होते हैं। प्रयादि सीर वातुकारे तिकादि प्रत्यव होते हैं। इसी प्रकाद १० तिक प्रवयव है।
- (ह) भ—यकार या स्वर से प्रारम्भ होने नाले प्रत्ययों के जुहने पर पूर्व साब्द की पद सक्ता न हो कर भ सका होती है। (यांच भन्। ११४१ १०।) (ह) प—नरम् भीर तमप प्रत्ययों की य सक्ता होती है। (तरपनमर्य)
  - य: ।१।१।२३।) । (क) विभागा—विकल्प की विभागा सका होती है
  - (ड) विभाष:—विकल्प की विभाषा सहा होती है, जहाँ किसी कार्य के होने भौर न होने की समाबना हो। (नवेति विभाषा । १।१।४४)।
    (ड) निष्ठा---नेत भौर नतवतु निष्ठासङ्गक होते हैं। (स्तनतवतु निष्ठा
    - । १। १। २६। ) । (ण) अनुह्य-दैकारान्त, उकारान्त तथा एकारान्त दिवचनान्त पद प्रमह्य
  - (ण) प्रगृद्ध-विकासन्त अकारान्त तथा एकारान्त दिवयनान्त पद प्रगृद्ध-सज्ञ ६ होते हैं । (ईदुदेद्दिवयन प्रगृह्म ।१।१।११) ।

६—निवसम्बन्धित परिमावाएँ—(क) एकादेश-- नहीं दो वर्ण फितार एक रूप हो जाते हैं, वहाँ एकादेश कृहसाता है। (स) पररूप—पूर्व धीर पर वर्ण के मिलने पर जहाँ पर वर्ण ही हो, वहां पररूप कहताता है। यदा-य-एक्ट्रो

वर्ण के मिलने पर जहाँ पर वर्ण ही हो, यहाँ पररूप वहलाता है। यथा-प्र+एजते --प्रेजते। (ग) पूर्वरूप --पर ग्रीर पूर्व वर्ण के ग्राने पर जहां पूर्ववर्ण हो जाय, परवर्ण न हो वहाँ पूर्णरूप वहनाता है । यथा—हरे-+मव≔हरेरा। (प) प्रकृतिनाय—वहाँ वर्षों से कोई प्राप्त विकार नहीं होता भ्रीर वे वर्ण वैसे ही स्वपरिर्णित वने रहते हैं, वहाँ प्रकृतिभाव वहा जाता है,।यवा—यो+भप्रम्≔ सो भग्रम्।

क्रपर हमने पाणिनि को सक्षेप करने को मुख् विधियो पर वेवल सापारण सा विचार किया है। याणिनीय व्यावरण वा अध्ययन वरने पर हमे बहुत सी अन्य सज्ञाएँ, परिभाषाएँ भौर सक्षिप्त रूप मिलेंगे । जिनसे पाणिनि ने भ्रपना नाम चला लिया है। सक्षेप करने से पाणिनि भीर पाठकों को कई लाम हुए। प्रथमत पाणिमि ने योडा लिल कर बहुत का बोध कराया। इसरे, बोडे ही स्थान मे काम चल गया। प्रविक जगह नहीं घिरो। तीसरे, इन सूत्रा को स्मरण करने मे भी सुविधा हुई। अगर इन विधियो वा उपयोग न होता तो पाठक का प्रधिव द्यस्य या नियमादि स्मरण करने पडते। फलत उनने सीझ विस्मृत हा जाने की पूर्ण सम्भावना रहती। चीथे, सक्षिप्त नियम और सूत्र बोडे समय में हो स्मृति-पय पर मा जाते हैं। साधारण बालक भी इन्हें कम से कम समय म याद कर लेता है। भावृत्ति करने में भी समय कम लगता है। भवर ये नियम विस्तार से लिखे जाते तो सम्भवत नियमो ना एक विसाल प्रन्य वन जाता, जिसका स्मरण करना सम्भव न था। स्पष्ट है कि इस प्रकार बढ़ा ग्रंथ धनुष्यांगी तिद्ध होता। पौधर्वे, ससेपीकरण से यह भी लात्र हुमा कि मल्प परिश्रम स ही पाठक का काम चल जाता है। यदि पाणिनि 'सर्वादीनि' सन्द का व्यवहार न करके समस्त राब्दों की सूची नियम में हो रख देते तो पाठक को उनके स्मरण करने में प्रधिक परिश्रम करना पडता, जो कम से कम चान के इस मुग मे कदापि सम्भव न होता। यही बात लेखन सामग्री के भी सम्प्रत्य म ध्यान देने मोम्प है। आज का युग तो वैज्ञानिक युग है। लेखन-सामग्री और मुद्रण श्रादि कार्यों में धन, श्रम, शक्ति बादि था कम से कम मात्रा में व्यय होता है। इनकी सुविघाएँ भी पर्याप्त हैं। क्निनु यहाँप पाणिनि के समय मे एक पुलक की प्रतिलिपि तैमार करने में बहुत अधिक समय, द्यानिन और श्रम को भावस्यकता थी। उस समय मुद्रण और लेखन सामग्री की ग्रमुविधा सी थी। सक्षेप करन से इस दिशा में भी पाठको थौर जिज्ञासुमी को सुविधा मिती।

'ग्रति सर्वत्र वर्जयेत्' के अनुसार अति का सर्वत्र निषेध है। पाणिनि के सक्षिप्त नियमों में भी सक्षेप की श्रति हो गई। फलत प्रकारान्तर से मुख श्रमुविधा भी हुई। श्रमुविधा इस विचार से कि श्रति सक्षिप्त नियम गुरु की व्यार्या की भावस्यकता अनुभव करने लगे। पाठक स्वय उन्हें समझने मे ग्रसमर्थं वन गया। ग्रगर उत्तम गुरु प्राप्त न हो तो पाणिनि वे सूत्र लीहे के चनों से किसी प्रकार कम नहीं। गुरु की सहायता के विना पाणिनीय व्याकरण दर्गम है। यही कारण है कि पाणिनीय व्याकरण का ठोस ज्ञान रखने वाले विद्वानों की न्यूनता सी दृष्टिगोचर हो रही है। अनेक टीकाओ, टिप्पणियो, व्याख्याओं और लघु पुस्तकों के होते हुए भी पाणिनीय व्यावरण कठिन बना ही है। कुछ नियमो का यथा कथचित ज्ञान प्राप्त करके अधिनाश पाठक प्रपना काम चला लेते हैं। सचम्च, भाज सस्कृत के वैयाकरण मनीपियो के समक्ष एक समस्या है। और वह यह कि पाणिनीय व्याकरण को किस विधि से सरल-तम रीति से अल्पन पाठक के समक्ष रखा जाय। जय तक यह समस्या हल नहीं होनो तब तक संस्कृत व्याकरण और संस्कृत भाषा तथा उसका साहित्य केवल कुछ पडितो तक ही सीमित बना रहेगा और उसका अधिकाधिक प्रचार न हो सकेगा।

'ढादशिनवर्य व्याकरण श्रूपते'—सर्पात् व्याकरण शास्त्र के सम्यक् प्रध्ययन के लिए बारह वर्ष का समय चाहिए। किन्तु प्राज हमारे पास बारह वर्ष का समय नहीं है। कलत अल्फाल में व्याकरण का प्रस्ववन विधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कुछ सक्षिप्त और सारप्राती

विधियाँ प्रधानानी पर्देगी । इन विधियों से उपर्युक्त सज्ञापो, परिभागामों भीर गामिनि की विशिष्टा करने वाली प्रणावियों का ज्ञान यदि बाजक को पहले ही करण दिया जाय तो व्याकरण का ज्ञान योहे समय से सम्मव हो सकता है। इन विधियों में से कुछ की चर्चा हमने ऊपर की है, किन्तु वह पर्चा मात्र ही है। सक्षिप्त करने नानी विधियों में गोजों को स्रोतने के लिए छात्र को गुरु की श्ररण प्रावद कह हो नहीं वरन् प्रनिवार्थ है। जब तक इन विधियों का स्थप्ट आन न होगा तब तक व्याकरूण दुस्ह बना रहेगा।

## संस्कृत व्याकरण

## अच्याय १

## वर्णमाला

र सन्द्रन परिष्टुन या विस्माजित सापा को कहते हैं। यह देवजाया मा पेपो को सापा कही गई है। "यह देवजानारी सर्पात् देवों क नवरों में उपमान में सान वाली वर्णमाला में रिक्सी जाती है।

(क) रास्त्रण वर्णनाता वा गुळ नाम देवतागरी है। इसको ही मार्थन में मारि भी महते हैं। देवनागरी साद में सक्वत दिन्दान भी किया हुआ है कि स्वार्य कोन भारत में लाए मों दे कहानि भारत में सिन्द हो गए। देवतागरी एटद (दिन् पानु से देव पान्त है, देव समात सुन्दर और तेजोगय साहति बाते भी देव पान्य आगी हा गुक्त है। से भारत में नारियासियों की अपेक्षा बहुत मुक्तर लाइति वालि से । मार्यों में नगर नाय आयों में उपनिवेदा का सुक्त है, बढ़ी पर बह भारता बोजी वाली थी।

(प) सङ्ग्रत जागा सावारचतवा उसी लिगि में लिगी जागी है, निपर्ने हिमी, नेगल और मराठी जागि गाराधीय मागाएं लियो जागी है। यहनांबर नेमागारी लिये वह मागी बतती है, जिसमें नक्षीर के विश्लावेस आदि तिये हुए हैं और जो बात भी उत्तरीय भारतवर्ष में प्रचलित है।

१. सरकृतं नाम बेंनी वायन्नात्याता महर्षिनः । दण्डी ।

- २. देवनामरी वर्णमाला मे ४२ वर्ण या बदार है। इनमें ९ अच् या स्वर है और ३३ हल या ब्यजन है ै।
- (क) इनमें प्राय: सभी वर्ण-ध्विनयाँ आ गई है। इनमें से प्रत्येक वर्ण किसी विरोप और निश्चित ध्विन के लिए है।

विशेष-सस्कृत में प्रत्येक वर्ण के लिए पृथक् नामादि नहीं है। ग्रीक आदि भाषाओं में वणा के पृथक् नामादि होते हैं, वैसा सस्कृत में नहीं है।

१. पाणिनि ने इनको इस प्रकार से दिया है:--

स्यर-अइउण्। ऋतृक्। एओड् । ऐओच्।

ध्यञ्जन — हयवरद् । लेणे । ज्ञनद्रगनम् । सभञ् । धढधष् । जनगडदश् । स्रक्षण्ठयचटनव् । कप्पृ । स्रवसर् । हल्।

पूर्वेशत सुत्रों को देशने से बात होगा कि सारी वर्णमाला इन १४ सूर्य में पाणिन ने विभवत की है। इनकी जियन्त्र या साहेश्वर सुर कहा जाना है अपीत इनहें जित्र ने अकट किया है। अरवेश सुत्र ने अकत में सेक्ता-सक एक वर्ण लगा हुआ है, इते 'इते 'करते हैं। यह वर्णमाला की गणना में नहीं गिना जाता है। ये इत वर्ण सस्ट्रत स्थानत्य में बहुत सहस्वपूर्ण को से सिंह से अपीत में अपीत के सिंह में अपीत के से माने के वर्णों के से या वर्णमाला की गानि को से साम कि कि कर देश का माने की स्वार्ण की साम कि कि से से अपीत की साम कि कि से से से अपीत की साम कि कि से से अपीत है। वर्णों से आप का माने पाले सो साम कि से से अपीत को साम कि से से अपीत को साम कि से से अपीत को से की से अपीत को से से अपीत को से अपीत को से अपीत को से की से अपीत को से अपीत को से अपीत को से अपीत को से की से अपीत को से से से अपीत को से अप

हृत्य स्वर अ आदि दीयं और स्टूत स्वरो वा भी संकेत करते हैं (देहो-इ क), अन. ठीक उसी स्वर का बोध कराने के दिए स्वर अक्षरों के बाद एक भीर देव, 'त' रेगमाबा जाता है। जीते—अ वहने पर अर्थ होंगा का आ श्रीर आदे, परनु अत् वहने पर वेचल अ (६ प्रकार का) का हो बोध होगा। देती प्रकार देत् वहने पर दोर्थ ई वा हो बोध होगा, अन्य का नहीं।

- १ स्वरा में ५ सामान्य स्वर है—अ, इ, छ, ऋ और खू तथा ४ मिश्रित स्वर है— ए, ऐ, ओ और ओ ।
- (न) प्रत्येत स्वर वे उच्चारण में जितना समय रूपता है, उसके ही अनुसार वह हम्ब (खपु बा १ मामा), दीर्ष (युक्र या दो माता) मा स्कृत (३ माता) महा जाना है। रेकर निम्मक्रिसित तीन प्रवार से विश्वतक्ष होते हैं—
  - (१) हस्य स्वर—अ, इ, उ, ऋ, खू,
  - (२) दीर्ष स्वर--आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, बो, औ,
- (१) प्रृत स्पर---आ१, ६१, ऊ३, व्हर, कृ१, ए१, ऐ१, ओ१, औ१।

सूबता—सस्टूत म ब्लूत स्वरा का प्रयोग बहुत क्य विख्ता है, अत. साधारणतथा स्वरा की नत्या भाग (१) और (२) में निर्दिष्ट रूप से १३ ही मानी जाती है।

(त) इन स्वरा में स प्रत्येव दो प्रवार का है—अनुनासिक (साव की सहायना में मुक्त) और अनुनुनामिक (साम की महायना स रहित) ३९

(ग) हरगा में अपन तीन भेद है—उदान (उच्चानगरवान में ऊप्चाता), अनुतान (उच्चात्मात में प्रक् मान त उच्चादित) और अस्पित (उच्चादित) और अस्पित (उच्चादित) में ने स्वित (उच्चादित) में महित्य स्वस्त में मन स्वित (उच्चादित) में ने महित्य स्वत्त में मन स्वते में निवास स्वते में मन स्वते में निवास स्वते में प्रते तीना स्वते मन स्वते में मिल स्वते में प्रते तीना है। उदात स्वतं पर में में प्रते निवास वाता है, अनुतात स्वतः मन में भी प्रति महित्य में प्रते में उच्चात स्वतं मन स्वतः मन में भी प्रति महित्य मन स्वतः स

१. करात्री-महस्यवीर्यमुत् (अध्याः १-४-५७) । मुर्के मारुकार कथानी मार ने तीन परणो में द्वारक, दीचे जीर प्यत दन सीन स्पर्ये का प्रतिनिध्य स्व परता हैं। प्रत्य स्वर ने उच्चारण में एक माराज का समय कपता है। बीधे स्वर ने उच्चारण में दी मात्राओं का और प्यत स्वर के उच्चारण में सीन मात्राओं का स्वयम समता है।

२. मुरानाशिकाक्चनोऽनुसासिक (अध्दा० १-१-८) ।

२. उच्चेरदासः (अध्यार्व १-२-२९), तीर्वरनुदात्तं (अध्यार्व १-२-३०), समाहारः स्वद्धिः (अ० १-२-३१)।

इस प्रकार अ, इ, च, ऋ इन स्वरों में से प्रत्येव ने १८ भेद हैं। छ, ए, ऐ, ओ और औ के १२ मेंद हैं, क्यांकि छ दीवें नहीं होता और ए, ऐ, ओ, औ, ये छस्य स्वर नही होते।

ও অ্রন वण इन विभागों में बेंटे हुए हैं — (क) स्पर्श (की लेकर म सक के व्याजन । इनके उच्चारण में उच्चारणस्यानों ना पूर्ण स्पदा होता है या जीभ विशेष उच्चारण स्वान का स्पर्श करती है। स्वरी के उच्चारण में जीभ उच्चारण स्थान का स्पर्ध नहीं करती है, अतः यायु विना अवस्य हुए बाहर निकल्ती है), (ख) अन्त स्य (य, र, ल, व ) इनवी स्थिति स्वर और स्पर्श वर्णों के मध्य की है। (ग) ऊष्म (श, प, स, ह)।

ये ३३ व्याजन इस प्रकार वर्णमाला में रक्खे जाते हैं --

(क) स्पर्धा (१) जनमं सा मू-क् ख् प् य ह (२) जनम सा चु-च् छ ज् झ् ञ् (२) टक्मं सा दु-ट् ठ ढ ढ ण् (४) ठक्मं या तु-य् य द् य म् (५) जनमं सा चु-य् ए झ् स् म्

इनको ही कमश कवन, जबर्ग, टवन, तबर्ग और पवर्म कहा जाता है।

(ख) अन्तस्थ--- युर्कृव्

(ग) अध्य-श्युस्ह्

¥

इनके अतिरिक्त नेद में अन्य दो वर्ण और मिलते है— छ और छह (ये प्राय ड और द म स्थान पर प्रमुक्त होते हैं। जैस-ईडे के स्थान पर ईळे, मीडुपे के स्थान पर मीळहमें, इत्यादि।)। मराठी में संस्कृत शब्दा के अन्तिम ल के स्थान पर ळ बा प्राय प्रयोग हाता है।

पाँचा बगा ने पहले और दूसरे अक्षर तथा श, प, स को स्वास और अर्थाप (अथवा कठोर) व्यजन कहत है। शेप व्यजना को नाद और घोष (अथवा कोमल) ध्यजन वहते हैं।

६ उपर्यं बत वर्णों के अतिरिवन संस्कृत में दो नासिवय ध्वनियाँ हैं ---

(१) अनुस्वार--इसका समेत - के द्वारा किया जाता है। यह उस अक्षर के

ज्यर बिन्दु के रूप में रक्षा जाता है, जिसके बाद इसना उच्चारण होता है। जैसे—क। (२) अनुनाधिन—दशका सकेत ॐ के द्वारा किया जाता है। यह अक्षर ने ऊपर अर्थनन्द्र के उसर बिन्दु ने रूप में रक्षा जाता है, जिसके बाद इसना उच्चारण होना है। जैसे—सें।

- (कृ) इनके अतिरिक्त एक कठोर दवासारमक स्विनि विसर्ग है! (सल्कृत व्याकारण में इसको विसर्जनीय भी वहा जाता है)। इसवा सकत (विसर्ग) के व्याकरण में इसको विसर्जनीय भी वहा जाता है)। इसका सकता होता है, उसके द्वारा विस्ता ना होता है, उसके द्वारा विस्ता ना स्वान को व्याव यह विसर्ग रकता जाता है। उच्चारण में यह ह, को अपेक्षा कुछ रठोर स्वाद यह विसर्ग रकता जाता है। उच्चारण में यह ह, को अपेक्षा कुछ रठोर स्वाद यह विसर्ग मीलिक वर्ण नहीं है, विस्तु यह अन्तिम स्वा इ के स्थान पर होता है।
  - (ख) जिह्नामूलीय और उपध्यानीय ये दोनो अर्थिनता के तुत्य सकेत है। इ और स से पहले ≍क्षवीन्तर्ग के तुत्य सकेत को निह्नामूलीय कहते हैं और प फ से पहले ≍ अपित्रमां के तुत्य सकेत को उपध्यानीय कहते हैं। इन और प फ से पहले ≍ अपित्रमां के तुत्य सकेत को उपध्यानीय कहते हैं। इन दोना को कमय कममें और प्रवा की नाकल व्यति माना जा सकता है।
    - ७. जो वर्ण योडी प्राणवासु से बोले जाते हैं, उन्हें अस्पप्राण महते हैं और जो मूछ अधिम प्राणवासु से बोले जाते हैं, उन्हें महाप्राण नहते हैं। अस्पप्राण जो मूछ अधिम प्राणवासु से बोले जाते हैं, उन्हें महाप्राण करना से होये सभी वर्ण हैं—वागों के प्रमम, सुरीय और पबम अक्षर तथा अन्त स्था। से सभी सर्ग महाप्राण है। धृषिधा ने लिए वर्षों के प्रयम और तृतीय वर्षों को अधोय वर्षों भी बहा जाता है।
      - पूट ६ वी सारणी में उच्चारणस्थान के अनुसार पूरी वर्णमाला का वर्णीकरण दिया गया है।
      - (क) उच्चारण-स्थान पांच है। ये मृक्ष ने अन्दर विद्यमान हैं। इनके नाम है—नण्ड, तालु, मूर्या, क्त और ओठ ।

विजेष—निम्नलिखित सारणी में व्याजन वर्ण सुविधा के लिए अक्षारान्त दिए गए हैं। उन्ह हरून्त अर्थात् व से रहित समझना}चाहिए।

|          | ५ वर्ग |     |      |     | अन्त ऊप्म |            | गामा-<br>न्य<br>स्वर मिश्रित स्वर |               |              |
|----------|--------|-----|------|-----|-----------|------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
|          | अयोप   | घोष | अघोप | घोप | नामित्रय  | <b>₹</b> थ |                                   | हस्व<br>दोर्घ |              |
| ब ण्ठच   | व      | ख   | ग    | घ   | ε         | *ह         | <u> </u>                          | अभा           | {ए जो औ<br>ऐ |
| ताल्ब्य  | ष      | छ   | ্জ   | झ   | ঙ্গ       | य          | जिह्या<br>च                       | 1 ch/s        | ( ए          |
| मूर्धस्य | ਟ      | ठ   | ड    | ઢ   | ण         | ₹          | ष                                 | ম সূ          |              |
| दल्य     | ंत     | , य | ंद   | घ   | न         | रू         | स                                 | লু            |              |
| अोप्टर   | 4      | क   | ब    | भ   | म         | व          | जंप.                              | उऊ            | ओ औ          |

\*ह अन्त स्य नहीं है, परन्तु वण्ठ्य होने वे वारण यहाँ दिया गया है। उच्चारण-स्यानो को सरल्ता से स्मरण वरने के लिए ये सस्कृत के वाक्य स्मरणीय है —

अनुहिबसर्जनीयाना कथ्ठ । इचुयराना सालु । नदुरुपाणा भूषो । लुतुलसाना दन्ता । उपुपम्मानीयानाम् औस्टी । स्मारुणमाना नासिका च ।

एदैतो चण्ठतालु । ओदौतो चण्ठीष्टम् । वकारस्य दन्तोष्टम् । जिल्लाम्लीयस्य जिल्लाम्लम् । नासिकाज्युस्वारस्य ।

ए, ऐ कण्डम और तालव्य दोनो है। ओ, जी कष्टम और आटन दोनो है। य दत्त्व और ओट्टम है। बनुस्वार नान से बोला जाता है और जिस्वाम्लीय जीम के मुख जर्मात् जब बाले भाम से बोला जाता है।

 जिन वर्णों या उच्चारण स्थान एक है और जो एवं से प्रयस्त से उच्चारण क्रिए जाते हैं, उन्हें 'सवणं' कहते हैं। जो वर्ण इस प्रकार के नहीं है, उन्हें 'असवणं'

१०. 'रवर' उमनो वहते हैं, जी व्यजन की सहायता ने विना भी बोला बहते हैं। जा सनता है। 'स्पजन' उसनो हिते हैं, जा स्वर की महायना से बोटा जाता है। अतएय व्यजनो की अपूर्णता को सूचित करने के लिए उन्ह ट्लम् (नेग--न्, ख् आदि) लिला जाता है।

(क) अत उच्चारण की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पाणिशीय व्याकरण में ब्यजन वर्णों को असे गुक्त (जैसे—य स ग आदि) लिखा जाता है।

(स) पहले उल्लेस विया जा चुका है कि सस्तृत में वर्णों के पृथम नाम मही हैं। य को यही वहते हैं स्त्र या छ। दो व्यक्तिया को पृथा नाम दिए है--- मो अनुस्वार और को विसर्ग। र को रेफ भी वहते हैं। सिसी विसेप वर्ण वो सूचित वरने वे छिए उस वज के बाद कार ल्याया जाता है। जैसे---अवार को अर्थ है अं, क्यार का अर्थ है कं इत्यादि।

११. एव स्वर पणं वा एन व्याजन वर्णं साधारण या सपुरा स्वर वे साय

सम्बत होनर एक अक्षर महा जाता है। १२, नीचे (ग) और (स) भाग में निर्देश किया गया है नि किसी स्पजन ने साथ समुकत होने पर स्वरा वा क्या हप होता है और समुकत व्यजना का

(क) किसी व्यजन के साथ अलगाने पर उसके बाद का हुन का विह्त वया रूप होता है। हट जाता है। जैस—न्+अ≔न। अन्य स्वरा वा स्पत्रन के बाद लगने पर यह स्वरूप होता है। आर्ना इर्ना, ईर्नो, उर्नु, कर्नु, कर्नु, नि । इसी प्रकार की, कुबूक, वृ, बलू, वे, वे, वा वी आदि बनते हैं।

अपवार--र् के बाद भू में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे--में।

(ल) व्यजना को संयुक्त करते समय यह ध्यान रक्ता जाता है कि जिस (ला क्या वा उच्चारण होता है, वे उसी कम स सपुनत अक्षर में रबसे कम से सपुनत अक्षर में रबसे कृत राज्यभाग १० वर्ग स्वाप्त की मात्रा आदि रुगती है। सपुन्त व्यजने जाते हैं। अन्त बाँठ व्यजन में स्वरा की मात्रा आदि रुगती है। सपुन्त व्यजने

१. तुल्यास्यप्रयत्न सवर्णम् (अध्टा०१-१-९)

में पहुले बाले ब्यजनों ने बाद नी साडी लगीर और हर्न नी निहन हटा दिया जाता है। जैसे—न् + स् + न नो त्स्न, इन प्रशार िर्मा जायमा और प् + फ मो प्णा। नुष्ठ सपुन व्यजना में बीडा परिवर्तन होना है और नुष्ठ में पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। जैसे—ज् + प = प्त, प + र = म, म् म च = दम, म + र = म, म म च = दम, म + र = म, स्यादि। ए के बाद नोई व्यजन (सा का म्यर) होगा तो र्ं लिमा जाता है, अयांत् असले व्यजन के अपर विह्न होगा। जैसे— र्+ व = वं ६ ऐसी क्षवस्या में रून रेज वहा जाता है।

(ग) मयुक्त अक्षर क् ( क्+ प् ) और র্ ( জ্+ ন্ ) में मित्रे हुए

अवयव अक्षरी था स्पष्ट बोच नहीं होता है।

(ष) कुछ सयुक्त अक्षर दो प्रकार से छिन्ने जाने है। औम—श्+र= स्र. प्र. क्+र≈ क, क, क्+र=क्स, कन, द्+य=दय, छ।

(ड) मुख्य समुन्त व्यजन वर्ण ये हैं .--

स्त, स्य, स्य १

बध, बस, बस, ग्रं, बयं, बल, बच ।

दन, दत्य, दम, दय, द्रा, दव ।

द्धन, दनत, दक्ष, दक्ष, दल, दल, दर्ग, द्वम, इच्य, इच्य, दह, द्धम, द्वय ।

च्च, च्छ, च्ळू, च्छ्व, ष्टा, स्म, च्य ।

छच, छू !

ष्ज, उस, स, इय, उम, उय, उर, उव ।

তৰ, তন্ত, ত্যা ।

ट्क, हु, टब, ठघ, ठू ड्ग, ड्घ, ड्म, डच, ढघ, ढ्।

बट, बट, बट, बट, दवा बस, बय, बय ।

यन, यय, यय ।

ध्न<sub>,</sub> ध्न्य, ध्य, ध्य, ध्य, घ्य, घ्य । न्त, न्त्य, न्त्र, न्द्र, न्द्र, न्ध्य, न्घ्र, न्त्र, न्य, न्य, न्य, न्य, न्त्र, न्त्र, न्त्र, न्त्र, न्त्र, न्त्र <त. एय, प्त, प्प, प्म, प्य, प्र, प्ल, प्त, प्स, प्य I दज, रद, रघ, रन, रम, रम, रम, ब, रय । भन, भ्य, भ्र, स्व । क्त, क्प, क्प्न, क्य, क्स, क्य, क्रा, क्ल, क्य । र्+क - में, मं, मं, शं, स्यं, ध्यं, स्यं, रूप, रूप, रूम, रूब, रूल, रूब। बन, घ्य, ग्न, घ्व । इच, इच्य इन, इय थ, श्य इल, इब, इच्य, इस । ट, ट्य प्, प्रा, ट्व, प्, कव, प्य, प्या, प्या, प्य, प्य, प्य, प्य स्क, स्त, स्त, स्त्व, स्त्र, स्त्व, स्व, स्त्व, स्त्व, स्त्व, स्त्व, स्त्व, स्त्व, स्त्व, स्त्व, स्त्व, स्त्व,

स्व. स्स । हण, हन, हा, हा, हल, हव ।

क्सी-वसी ५ व्यवन तव सयुवन हो जाते हैं। जैसे-वारत्यं में स्त्यं। १३. सस्कृत में सिन्ध-नियमा था बहुत महत्त्व है, जत बाक्य की समाप्ति पर ही विराम का चिहन लगाया जाता है। सस्त्रत में विराम-चिहन दो हीं हैं--1, 11 । इनमें से पहला चिट्न (1) वान्य की समान्ति पर और इलोहार्ष की पूर्त पर लगाया जाता है। दूसरा चिहन (॥) स्लोन की समाप्ति के सूचनार्य

(क) ए और अाके बार सन्धि-नियमानुसारहटे हुए अ के सूचनार्थ रुगाया जाता है। अवग्रह चिहन (s) प्राय लगाया जाता है। अवग्रह चिहन (s) अर्थ अशार का सुचन है। जैसे-ा + अपि = तेऽपि, वाली + अस्ति = वालीऽस्ति । सवर्णदीर्ष पूरण ए सन्दिम में हुटे हुए अ वी सूचना के लिए नभी-वभी ऽऽ चिह्न लगाया जाता है। जैसे--तथा 4 आस्ते = तथाऽऽस्ने ।

(17) सस्वत में ० विहन भी लगाया जाता है। इसरा अभिप्राय यह है (14) परध्या पार्ट कि वहीं पर नुष्ठ अंश्र लुख है और जसको प्रसम आदि ने अनुसार समझना १९ परा १९ हुए । अपना के स्वाप्त क्षेत्र में भी ० चिह्न का उपयोग किया जाता है। चाहिए। शब्दों के संक्षित्व रूप में भी ०

= कुकार, हातृ + छुवार = हातृवार । (छृ दीध नही है, अत दोना पणी के स्थान पर दीय ऋ हुआ है)। (हाता व द्वारा उच्चारण विया गया ल्)। (क) ऋ यालुके बाद ह्रस्य ऋ यालृ होगातो ह्रस्व ऋ यालृ भी

विकल्प से आदेश होता है । होतृ - ऋगर = होतृगर और हात्गर । होन ऋकार भी रूप बनता है। (देखो नियम २३ ख)। इस प्रकार सब मिलाकर सीन रूप बनते है—होतृकार , होतृकार और होतृक्कार । होतृ + ल्वार = होत्लुकार और होतृकार । होतृलृकार भी रूप बनता है।

२० अया आं वे बाद इया ई हागा तो दोना के स्थान पर गुणसन्धि होकर 'ए' हो जाएगा। इसी प्रकार अया आ के बाद उथा ऊहोगा ता 'ओ' गुण होना। अया आ कंबाद ऋया ऋहोनाता 'अर् मुण हामा। अया आ वे बाद ल होगा ता 'अल् गुण हागा। र जैस--उप + इन्द्र = उपेन्द्र (विष्ण्) परम + ईश्वर = परमेश्वर (परमास्मा), रमा + इच्छा = रसेच्छा (रमा की इंस्छा), यथा + ईिस्सतम् = यथिसतम् (इच्छानुसार), हित + उपदेश = हितोपदेश (हितकारी उपदश), बृष्ण + कर = बृष्णोह (बृष्ण की जया). नगा + उदश्म = गगोदकम् महा + ऊर = महार , कृष्ण + ऋदि = कृष्णदि. (कृष्ण की समृद्धि), महा 🕂 ऋषि = महर्षि (महान् ऋषि), तव 🛨 लुकार 😑 तवत्नार (तुम्हार द्वारा उच्चरित लुकार) ।

(क) व्यजन के बाद झर् (वंग क १, २, ३, ४ अक्षर और स्, प्, स) मा विकल्प से लोग होता है, यदि उसने बाद सवर्ण झर् अर्थात् समान अक्षर हो तो। <sup>ड</sup> कृष्ण + मृद्धि = वृष्णिदि (नियम २० वे अनुसार गुण होकर), इटप्पर्+द्-|-ध्+इ = ख्रप्पि (इस नियम से बीच के द्वालाप होने से)। इसका तीसरा रूप वृष्णदृद्धि भा बनता है। (देखो नियम २२ घ)।

(स) बर्गों ने व्यवन वर्णों को विकल्प स दित्व हा जाता है। यदि अन्त स्थ म बाद छा होगा तो नहीं। अन तबल्कार म ल् और क्की द्विस्य हाने से इसक चार रूप बनते हैं। तबल्कार, तबल्क्कार, तबल्ल्कार, तबल्ल्कार।

१ फ्रांति सवर्णे ऋ बा । लृति सवर्णे लूबा। (अव सवर्णे० सत्र की व्यान्या में वातिक)।

२ आदगुण (अच्टा० ६-१-८७)। ३ मरो भरि सवर्णे (अच्टा० ८-४-६५)

अपयाद नियम—निम्निसिखित स्थाना पर गुण वे स्थान पर वृद्धि होती है। १:---

- (व) राज्य के न वे वाद जह होगा तो वृद्धि होगो। प्र वे वाद जह, जह व्यार जिंद होगे। जैस—पण्ड + जह = प्रफोट (मृत्य अनुमान), (अपवा यह पण्डवाह क्रव्य पा द्वितीया बहुववव पा रूप समझता वाहिए। प्रप्याह ना अपे है पुरा वो डाने वाला बैल)। प्र+क्ष्ट = प्रोह (सुरा पृषित)। इसी प्रवार प्रीत (यूवन) और प्रीति क्य वतते है। सावित्य में क्षड वा तलेख है, जरवान् (बहु, +क्सवनु) वा उल्लेख नही है, जत क्यान् के साथ गुन ही होगा। प्र+क्रवान् = प्रक्षवान्।
- (ख) अक्ष + ऊहिनी = अक्षीहिणी (एक पूरी विशाल सेना) । पदि (यहाँ पर न् वे स्थान पर ण्होने वा कारण आगे विया जाएगा।)
- (ग) स्व के बाद ईर और ईरिल् होंगे तो नृत्व होगी। ये दोना पद्य ईर् (बाता) मातु स बने हैं। जैन--स्व + ईंग = स्वेर (अवसी इस्डा वे अनुनार पाम परते वाला)। स्व + ईरिलो = स्वेरिली (इस्डानुसार बाम करने वाली स्वी, नुळा)। इसी प्रवार स्वेरम् और स्वेरी (स्वेव ईरिलु बीलनस्य इति) रूप वाति है।
  - (घ) यदि अ ने बाद ऋत शब्द हागा और तृतीया तलुक्प समास होगा
- एरवेधस्यूट्म् (अध्टा॰ ६-१-८९)। इल लुब का प्रवस माग (एरवेथित)
  निषम २१ व का अपवाद निषम है। इस सून यर निम्मिशियत वार्तिक
  हैं—१ प्राहुद्देशिवदेशियेल्, २ अलाबुद्दिन्यभुपसत्यामम्, ३ स्वादौरदिगो, ४ ऋते च लुतीशासमाहे, ५ प्रयस्तराक्ष-वक्तवरतार्गयानाम्म।
- २. एक असीहिणो सेना में विम्मलितित रच आदि होते हूँ—२१८७० रच, २१८७० हाची, ६५६१० घोडे और १०६३५० पदाति वा वेदल सीनकः। असीहिष्या प्रसस्याता रचाना डिज्यासमा । सर्पा पणिततस्यके सहस्राच्यकिविज्ञति ॥ ततात्व्यूपि वैदायदी तथा नुमदस्त सम्ति । भणाना तु परीमाणमेतदेव विनिद्धित् ॥ सेय ततसहस्र तु सहस्राणि नवेद तु । नरपासिष पन्याक्षकानि सीनि यानगा ॥ गण्यपिड सहस्राणि तयास्यात सत्रति च । दशीनराणि बद् प्राहुर्णयाबिह्न सरवार ॥ महानारत्, आविष्यं २-२३-२६ ।

तो वृद्धि होगी । जैसे-मुखेन ऋतः ना सुरा + ऋतः = सुपातं: (सृप्युवन) । परन्त परमञ्जासी ऋतश्च ना परम + ऋत. = परमनं: (अत्यन्त आदरणीय) रूप ही होगा ।

(ड) यदि प्र, बत्सतर, बम्बल, वसन, ऋण और दश शन्द ने बाद भूण शब्द होगा तो बृद्धि होगो । जैसे--प्र + ऋणम् = प्राणम् (मृत्य ऋण) । इसी प्रकार वस्ततराणम् (बरुडे के लिए व्हण), ऋणाणम् (ब्राण उतारमे के लिए लिया गया नया ऋण), दशार्ण (एव देश वा नाम । इसा। शान्दिक अर्थ है दस दुगों से युवत देश), दसाणी नदी (इसका घान्टिक अर्थ है-जिम नदी में अभ्य दस नदियाँ आवर मिलतो है)।

(च) अनारान्त उपसर्ग के बाद यदि छस्त ऋरार वाली बातु होगी तो दोनो को वृद्धि एकादेश होगी। <sup>क</sup> जैसे—उप + ऋच्छिन = उपार्च्छिन । प्र + ऋच्छति = प्राच्छेति । यदि नामयातु वाली ऋगरादि यातु होगी सी वृद्धि विकल्प से होगी। व प्र ने ऋषमीयति = प्रापंत्रीयति, प्रयंभीयति (बैल के तस्य भाचरण करता है)। व्यावरण में ऋ और खू सवर्ण माने जाते हैं, अत. ल बाद में होगा तो भी बृद्धि विवल्प से होगी। प्र + लुकारीयति = प्रास्कारीयति. प्रत्कारीयति । सून में हस्व ऋ का उल्लेख है, अत. दीर्घ भा बाद में होगी तो वृद्धि नहीं होगी । उप 4 ऋकारीयति = उपकारीयति ।

२१. अया आ के बाद ए वा ए होगा तो दोनों को ऐ होगा। यदि अ या आ के बाद जो या जी होगा तो जी वृद्धि होगी। वै जैसे - कृष्ण । एक्स्पम = कृष्णैकत्वम् । देव + ऐस्वर्यम् = देवैस्वर्यम् (देवो था ऐस्वर्य) । सा + एव = सैव (यही)। भव + ओपवम् = भवीयवम् (जन्म और पुनर्जन्म की ओपिष)। विद्या - औत्सवयम् = विद्योत्सवयम् (ज्ञान के लिए उत्सवना) ।

अपवाद नियम—यदि अकारान्त उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारम्भ होने षाली षातुवाद में होनी तो दीनो को एया ओ एवादेस होगा। र प्र + एजते ः प्रेंजते (जोर से हिलता है)। उप + ओपनि = उपापनि (पास में निसी वस्तु को

१. उपसर्गादृति पातौ (अच्टा॰ ६-१-९१) २. वा सुप्यापिशले. (अट्टा॰ ६-१-९२)

३. वृद्धिरैचि (अध्टा० ६-१-८८)।

४. एडि पररूपम् (अच्टा० ६-१-९४)।

जलाता है)। यदि ऐमी घातु नामवातु वाली होगी तो पररूप (ए या थो) विकल्प से होगा। उप + एडकीयति = उनेडकीयति, उपैडकीयति। प्र + औपीयति = श्रोघीयति, श्रीघीयति ।

١

अवबाद का अववाद—निम्नीलेखित अवस्थाओं में पररूप न होकर वृद्धि ही होगी। अ के बाद इ (जाना) घातु का और एव् घातु का एकारादि रूप होगा ता वृद्धि होगी । प्रवे वाद इप् (दिवादिक, तुवादिक, क्यादिगण) पातु के एव या एव्य रूप होगे तो बृढि होगी। उप + एति = उनीत। उप + एवते च उपेपते । परन्तु उप + इतं = उपेत , अव + आ + इहि या अव + एहि = अवेहि (जानो) । इसका अवेहि रूप मही बनेगा । प्र + इविधत् = प्रेविशत् । प्र+एय = प्रैप (गीजना या निवेंस देना)। प्र+एव्य = प्रैप्य (नीकर)। इंप् पातु से बनने वाले ईप और ईप्य के साथ गुण होकर प्रेप और प्रेप्य रूप बर्नेगै।

- (ख) अ के बाद अनिक्चय-बोधक 'एव' होगा तो दोनो को ए ही जायगा। व वस + एव = क्वेब भाश्यक्षे (तुम आव वहाँ गोजन वरोगे? क्सम भोजन का स्थान अनिरिय्ट है।) किन्तु तब + एर = तवैव (में तुन्हारे यहां ही भोजन वहाँगा।) इसमें स्थान का निवंश होने से वृद्धि होगी।
  - (ग) अ ने बाद ओम् या आ (उपसर्ग) होना तो अ हट जाएगा । इ जैसे - तिवाय + श्रो नम = शिवामो नम । धिव + एहि (आ + इहि) = शि॰ वैहि।
    - (प) शब्द के अ के बाद बोतु (बिलाव) मा बोच्ड (ओप्ड) शब्द होंगे तो मृद्धि विवल्प से होगी, समास में । स्पूल + लोतुः = स्पूलोतुः, स्पूलीतुः । बिम्ब + ओप्ड' = बिम्बोप्ड, विम्बीप्ड ।

१. एत्वेषत्वद्सु (जटा० ६-१-८९)। २. प्राइहीडोट्यॅरव्यु (जटा० ६-१-८९ वर वातिक)। ३ एवं चानियोगे (वातिक)।

Y. स्रोमाद्धोश्च (अव्टा॰ ६-१-९५)

५. ओ योष्ठयोः समासे वा। (वार्तिक)

(ह) समस्त पद मे<sup>9</sup> निम्नलिखित शब्द बाद में होगे ता शब्द के अन्तिम स्वर या व्यञ्जन-सहित अन्तिम स्वर का लोप हो जाएगा। २ शक (शका का दश) + अन्यु (वृंआ) = शकन्यु । वर (देश वा नाम) + अन्यु = कर्वन्यु । बुल- - अटा = बुलटा (विभि । घरा में जाने वाठी, दुश्चरित स्त्री) । सीमन - अत = सीमन्त (बाजा वे बीच की मांग), वितु सीमा के अन्त अयं में सीमान्त रूप हापा। मनम + ईपा = मनीपा (बुद्धि)। इसी प्रकार लाइगठीपा (हल की नोक), हुनीपा पतन् + अजलि = पतजिल (अप्टाध्यायी हे ऊपर लिख गए महाभाष्य अर्थात् विद्याल भाष्य के सुप्रसिद्ध श्खक)। पतजलि का शाब्दिक अस है - अजलिया स प्रणाम के योग्य। अथवा परम्परा के अनुसार इसवा अय है नि 'सन्व्या पूजन न' समय एन कवि जब मुख को अर्घ्य दे रहे थे. उस समय ये उनके हाथा स गिर पडे। सार + अडग = सारच्य (एक चितकबरा मृत, मोर आदि) । विन्तु मुन्दर घरीर या सुन्दर अग वाल वे लिए साराइन शब्द होगा। यह एक आइतिगण है। इसका अभिप्राय यह है कि इस प्ररार से बनने बाले अन्य शब्द भी इस गण में समलने चाहिए । उनमें भी उपवृषत रूप से दि (अग्तिम स्वर या व्यञ्जन सहित अग्तिम स्वर) का लोप हो जाएगा। जैसे --मान + अण्ड = मानण्ड (मृताण्ड शब्द स यह रूप बना है। मृत अण्डे से बना हुआ, सय)।

२२. इ ई को युउ क को वुऋ न, वो र्थीर कुको क्हो जाता है. बाद म असद्वा स्वर हा तो । वैस - इति + आह = इत्याह । सुधी + उपास्य = मध्युपास्य (विद्वाना द्वारा सेवित) । मधु + अरि = मध्वरि (मधुनामक रासस ना रात्रु विष्णु) । धानू + अरा = घानरा (धाता ना अश्)। छ + आइति = लाइति (एँ जैसी आकृति), इत्यादि ।

इटटब्य---उपयु नत शब्दी में से वई शब्दी के, सन्यि होने पर, अनेक रूप

१ शकरम्बादित परस्य यान्यम । (वातिक) १ अनुकरणासक द्वाद से अन्त में अत हो और बाद में इति हो तो अस् एट जायगा। बैते -परत्+ इति स्पर्दित । एक वर्ष बाले शदद में अत् मही हटेगा। अद + इति = अविति । द्विल्यत अवीत ने शार पर हेए धार में केवल अनिसम से विजन्म से हटेगा। बैते -परत्परत्+ इति पट पटेति, पटत्पटदिति ।

३. इरो मणींच । (अस्टा० ६-१-७७)

हो जाते है। जीते-सुनी + उपास्य = गुष्य्- |- उपास्य = गुष्य्- १ पूर्व नियमानसार ।

सूनतर—निम्नितियत निवस और नियम २० वे अन्तर्गत दिए गए (क), (क) वर्षाय कर्मके विमान वे अन्यत्र कोने काहिए तथारि प्राम-निवारणार्थ करों दिए गए है। छामान विवार्षों इस नियम के (स) आग के कार्तिरुद्ध तेण क्षत वो छोड कारते हैं।

 (व) स्वर के बाद हु को छोडकर कैंप सभी व्यवका को विवस्त से द्वित्व हो जाता है, सिंद बाद में स्वर न हो तो 1º सुष्य + उपास्य = सुध्युपाम्य और नृष्यम + उपास्य ।

(स) झाउं। (वर्ष के १, २, ३, ४ और खप सह) को जस् (अपने वर्ष का दीसरा वर्ष) हो जाता है, यदि बाद में झञ्जू (वर्ष के ३, ४) हो दो। ९ सच्यम् + उपस्य ≔सुद्रस्थान्य ≀

(ग) वण् (बार्च स्थ. पृर् क् क्) के बाद गय् (ज्. को छोडकर नोको कार्गों के सभी अकर) की विकास के दिला ही जाता है। वि स्वार त्यार रूप बन जाते हैं। सुच्यून चयास्य = सुच्यूयास्य । सुच्यून्य च्यास्य = सुद्युन्य सुद्युन्य र सुच्यूय्न चयास्य = सुद्युन्युत्यस्य । सुच्यूय् + उपास्य = सुद्यु-स्वुपास्य ।

इसी प्रकार मयु + अदि ने भी चार रूप हीते हैं—मध्यरि, सब्यरि, सद्ध्वरि और सद्ध्यिरि । धातु + अब केदो रूप होते हैं—धात्रग, पास्त्रज्ञ । सृ + आष्ट्रति = छात्रुति था एक ही रूप बनता है।

(म) त्यर के बाद रूपा हु हो और उसके बाद कोई यर (हु को छोटकर सनी अपञ्चल) हो तो उसे किकल से दिल हो जाता है। "जैमे—हरि + अनुभव = हर्ष्यू + अनुभव = हर्ष्युम् - आयुष्य = स्वाप्तिकार तथा इस तिमम के अनुमार विकल्प से हर्स्यूम् - अनुष्य = हर्स्ययुष्य (हरि वा अनु-भय)। हरी अवार न हि + अधित = अ ह्यतित व हर्स्याम् ।

१. समिव च १(अच्टा॰ ८-४-४७)

२. झला जश् सन्ति । (अच्टा० ८-४-५३)

३. सभी मधी देखाच्ये। (वातिक)

अची रहास्या है। (अंट्स० ८०४-४६)

स∘२्

२३. (क) पद के अन्तिम इक् (इ.ई., उ.क., ऋ और लृ) के बाद यदि काई अमवर्ण स्वर हा तो बहाँ पर विवल्प से काई भी सन्यि नहीं होती और मन्धि के अभाव की अवस्था में यदि दीर्थ स्वर है तो उसे हस्य हो जाता है। ै जैसे---चकी + अत्र == चत्रयत्र, चिक अत्र (विष्णुयहीं आ त्रो)। यह नियम समास में नहीं लगता है। वारी-|-अदव = वाप्यदव । गौरी + औ = गौरीं ही रूप होगर ।

(ন) पद वे अन्तिम अव् (अ आर, ছ ई, उ ऊ, স: সং, দু) के याद ऋ हो तो वहां पर विरुत्प से सन्यि नहीं होगी और सन्यि वे अभाव की स्थिति में यदि दीर्थ स्वर है तो उसे ह्रस्व हो जाएगा। व जैने — ब्रह्मा + ऋषि = ब्रह्म-ऋषि , ब्रह्मवि (एन ब्राह्मण ऋषि)। समाम में भी यह नियम लगना है। मन्त 🕂

ऋयीणाम् = सप्त ऋषीणाम्, सप्तर्पीणाम् (सात ऋषिया का) ।

२ ध. एको अय, ओ को लव, ऐको आयू और जी को आयू हो जाता है, बाद में कोई स्वर हो तो। र जैसे - हरे + ए = हरवे (हरि वे लिए)। विष्णो + ए = विष्णवे (विष्णु के लिए)। नै + अव = नामक (नेता)। पौ + अव ≔ पावक (पवित्र वरने वाला, अस्ति)।

(क) अया आ के बाद पद के अग्तिम युऔर वृक्ता विकल्प से छौप हो जाना है, बाद में अस् (स्वर, अन्तस्य, ह, वर्गने ३, ४,५) हो तो। " जैसे - हरे + एहि = हर एहि, हरयेहि। विस्थो + इह = विस्ण इह, विष्णविह । थियें + उद्यत ≕िश्रया उद्यत , थियायुद्यत (धन के लिए तत्पर)।

गुरी + उत्क = गुरा उत्क , गुराबुत्क, (गुरुदर्शन के लिए उत्सुक) ।

विज्ञोय--मध्यगत व्यजन या विसर्ग के लोप होने पर यदि दो स्वर समी-पस्य होत है तो उनमें सन्धि नही होती है।

(ल) ओ को अबु और औं को आब्ही जाता है, बाद में यकारादि प्रत्यय

१ इकोऽसवर्णे ञाकल्यस्य हस्वदच । (अच्टा॰ ६-१-१२७)

२ न समासे। (वार्तिक)

३. करपक । (अवटा॰ ६-१-१२८)

४ एची पवामाव । (अध्टा॰ ६-१-७८)

५ लोप- ज्ञाकल्यस्य । (अध्टा॰ ८-३-१९)

हो तो । । जैसे – मो + यम् = गब्यम् (गाय से होने वाटा, घी, दूघ आदि)। नी + यम् = नाव्यम् (नीना से पार होने योग्य)।

सूचना-पह नियम घातुओं में तभी रूपता है, जब यनारादि प्रत्यय के हारा ही पातु में जो या जी हुआ हो । रै जैसे — लू + यम् = लो + यम् = लग्मम् (काटने वे योग्य) । अवस्य दू + यम् = अवस्य को + यम् = अवस्य ताध्यम् (जिसको अवस्य वाटना चाहिए)।

(ग) गो सब्द के जो को अब् हो जाता है, बाद में यूति सब्द हो तो। यह नियम येद में तथा लीविक संस्कृत में लगता है, जब यह शब्द मार्ग की लम्बाई का बोपक हो। वैसे-मो-म्बृतिः = गव्यृतिः (बार मील)।

(प) क्षि और जि पातु से कृत्य प्रत्यय यहोने पर झक्य (करना राभव है) अर्थ में दोनो घातुओं के ए को अप् हो जाता है। इ जैसे--ित + य = के + य =शस्यम् (जिसको नष्ट विचा जा सकता है)। इसी प्रकार जय्यम् (जिसको जीता जा सकता है)। जहाँ पर वैसा करना सभव नही होगा, बही पर एकी अम् नही होगा । जैसे---क्षेतु बोग्य क्षेय पापम् (पाप को नष्ट करना चाहिए, परसु नन्ट करना सभव नहीं है)। जेतु योग्य जेय मन (मन को जीतना चाहिए, परन्तु उसको जीतना सभव नहीं है )।

२४. पद के अन्तिम ए या जो के बाद अ होगा तो अ को पूर्वरूप (एया क्षो जैसा रूप) हो जाएगा । १ अ हटा है, इस बात के सूचनार्य वभी-कभी ऽ (अवप्रह-चिह्न) लगाया आता है। जैसे-हरे + अव = हरेज (हे हरि, रसा करो)। विष्णी + अव = विष्णीऽव।

(ब) ओकारान्त मो सब्द के बाद अ होगा तो वहां पर विकल्प से सन्धि का अभाव होगा। ह दूसरे स्थान पर पूर्वरूप होगा। गो के साथ मीट कोई स्वर

१. बान्तो वि प्रत्यये । (अध्टा० ६-१-७९)

२. घातोस्तन्निमत्तस्येव । (अध्टा० ६-१-८०) ३. शीमूंती रान्यस्मृपसल्यानम् । अध्वपरिमाणे च । (बातिक)

४. क्षत्यज्ञस्मी श्रवमार्थे । (अट्टा॰ ६-१-८१)

५. एड पदान्तादित (अटटा० ६-१-१०९)

६. सर्वत्र विभाषा गोः। (अट्टा० ६-१-१२२)

होमा तो ओ को अब विकल्प से हो जाएगा 1 गो ने अग्रम् =गोअग्रम्, ग्रोऽग्रम्, गटायम् (गायो न समृह्यागायो में मृत्य ) ।यदिगो के बाद इन्द्र या अन्न होगा तो खो को जब नित्य होगा। गो ने इन्द्र =गवेन्द्रः (श्वेष्ठ वैछ)। गो +अन्न = गवासः (विडकी, सरोसा)।

२६, इन स्थानो पर कोई सन्धि नही होगी '---

(१) जिन स्थानो पर प्रगृहय सज्ञा होनी है, अर्थान्--

(क) दिवचन ने ई, ऊ और ए के बाद सन्यि नहीं होगी। ये ई आदि सज्ञा शब्द, सर्वनाम या पातु किसी के भी हो। जैसे—हरी एनी, विष्णू दमी, गद्रमें अंम्, पचेते इमी।

(खं) अदम् राज्य के सृ के बाद ई या ऊ होगे तो वहाँ पर सिन्य नहीं होगी। जैसे--असी ईसा. (ये ईस्वर)। असु आसाने (ये दो बैठे हें)।¥

षिगेय — पैदिन रूप अस्में और युक्ते के ए के साथ भी सिम्ब नहीं होनी है। " जैसे — अस्में इन्द्राबृहस्पती , ऋग् ० ४-४९-४। इसी प्रकार यदि नोई वैदिक रूप मणभी के अर्थ में होने हुए भी इंबराग्त या जबारान्त हो तो उसके साथ सीम्ब नहीं होनो। <sup>१</sup> जैसे — सोमो गोरी अविश्वत ०, ऋग् ० १०-१२-३। यहां पर गौरी गोर्बाम् सस्तामी ने अर्थ में हैं। यहां पर मुगा मुजुर ० अस्टा ० ७-(-३९) से सन्तामी ना लोग है। इसी प्रवार मामकी तमू इति।

(ग) एक स्वर बाले नियानों के नाय सिष्य नहीं होती, आ को छोड़कर। व इन अवीं बाले आ के गाय सिष्य होंगी—चोड़े अवे में, निया के साथ होने पर, सीमा की मर्यादा अये में—उससे पूर्व या उसको लेने हुए अपं में। जैसे—इ इन्द्रर. (ऑ इर्प्य)। उ उमेरा। आ गल नु मन्यमें ( बच्छा, आप ऐसा मानते हैं)। किन्तु आ + उष्णम् ⇒शोष्णम् (कुछ गमें), आदि।

१. अषद्भ रफोटायनस्य । (अय्टा० ६-१-१२३)

२. इन्द्रे च । (अन्टा॰ ६-१-१२४)

३ प्लुतप्रमृह्या अचि नित्यम् । (अच्टा» ६-१-१२५)

४. इद्रदेद्द्विवसनं प्रमृहयम् । (अरटा० १-१-११)

५. जं। (मच्टा॰ १-१-१३)

६. इर्रो च सप्तम्यये । (अंग्टा॰ १-१-१९)

निपात गुकामनाध् (अप्टा॰ १-१-१४) ।

 (व) ओकारान्त निपात के साथ किय नहीं होनी । जैसे—अही हुँया । सबोबन के ओ ने बाद इति सब्द हो तो विकल्प से सीन्य का अभाव होगा। <sup>२</sup> जैसे--विष्णो + इति = विष्णो इति, विष्णविति । नियम

२४ (क) के अनुसार विष्ण इति भी रूप होगा। सूचना--उपगुषन अर्था में आने बाले शब्दो तथा विश्वेष स्वर जिनके

साय सिन्ध नहीं होनी, जनका पारिमापिक नाम प्रगृहव है।

(२) प्लुत स्वरा के साथ सन्धि नहीं होती। जैसे-एहि छुटण ३ अप गौरवरित (कृष्ण आवो, यहाँ गाय चर रही है)।

निम्निजिलित अयस्यात्रा में स्वर को प्लुत हो जाता है --

(१) अभिवादन वे प्रत्युत्तर बाले वानय में अन्तिम स्वर को प्लुत हो जाता है। अभिवादनकर्ता पुरुष होना चाहिए और वह सूत्र न हो। प्रस्पुत्तर बाले नात्रम में अन्त में व्यक्ति का नाम या बोन होने पर ही व्युत होता है। जैसे-देवदत्त ने कहा--'अधिवादये देवदत्तोऽहम्' (मै देवदत्त आपको प्रणाम करता हूँ), उसके प्रत्युत्तर में वहा गया नि—'भी आयुष्मालीय देवदत ३' (हे देवदत, तुम चिरजीवी हो)। प्रायभिवादन में स्त्री के नाम को व्लुत नहीं होगा। अत भा आध्युमती भव वागि से इको व्हुत नहीं हुआ। 'आयुष्मानेधि' में अन्त में नाम या गान नहीं है, अन इ की प्लुत नहीं हुआ।

यदि यात्रम के अन्त से भी शब्द, लिजिय या यैश्य का नाम हो तो विकल्प से प्टुत हाना । जैस---आयुष्मानिधि भी ३ या भी , आयुष्मानेषीन्द्रवर्म ३न् या

- वर्मन्, आयुक्मानेबीन्द्रपालित ३ वा-पालित ।

(२) दूर से किसी की पुनारने में बाक्य के अन्तिम स्वर का प्लुत होता है। इस प्रवार के बारम म यदि ह वा है होगा तो उसे ज्युत होगा। वैसे -सन्तृन् पित्र देवदत्त ३। ह ३ राम । राम है ३।

१. ओत्। (अप्टा॰ १-१-१५)

२. सबुढी शाकल्यस्यतावनाय (अट्टा० १-१-१६)

र रामुखा आभवन्यस्थानसम्बद्धाः (अट्टा० ८-२-८२) । प्राचीभवादेशाहे ३. बाववस्य टे ब्लुत बदारा (अट्टा० ८-२-८२) (आटा० ८-२-८३) । हित्रमा न (बार्तिक) । मोराज्ञपतिका । बार्टा० ८-२-८३) । हित्रमा न (बार्तिक) । हेहैससीसे बार्चम (बार्तिक) । इरावसूत्रे च (बार्टा० ८-२-८४) । हेहैससीसे हंहवो (अन्टा॰ ८-२-८५)

२७ मन् (ज् को छोडनर वर्गों का कोई भी अक्षर) के बाद उ निपात को विकल्प से न् हो जाता है, बाद में कोई स्वर हो तो । १ निमु + उक्तम् = निमु उक्तम्, विम्बुननम् । (नियम २६ य भी छगेगा)।

## (ख) हल्-सन्धि या व्यंजन-सन्धि

- ' २, स्या तवर्ग के साथ यदि ये वर्ण होगे तो---
- (म) स्या तवर्ष मे साम (पहले या वाद में) स्या चवर्ष होगा तो स् को स् हो जाएमा और तवर्ष को चवर्ष हो जाएमा। हिर्दिस् + सेते = हिर्दिस्तेत (हिरि सोन्य है)। समम् + चिनोति = रामिदचनोति (सम चृनता है)। सन्-+ चिन् = किचन् (सता और ज्ञान)। सार्धितन् + जय = सार्द्ध निज्जय (हे इच्छा, सुरुशरी जब हो)।

अपवाद---- मुके बाद यदि बोई तवगं है तो उसको चवर्ग नहीं होता । ६ जैसे--- विदन. (तेज, प्रकारा), प्रका

(प्र) स् या तवमं वे साथ प्या टवमं होमा तो स् को प् हो जाएमा श्रीर तवमं को टवमं हो जाएमा । हे प्रमत्-एष्ट = रामप्पट (छड़ा राम)। रामन्-मेटीकने = पामप्टीकते (राम बाता है)। तन्-धीका = तद्दीका (असरी टीका)। चित्रन्-डीकने = चित्रकारिस हे प्रष्य, तुम जाते हो )। प्रमु न व्यव्हा (पीतने बाह्य)।

अपबाद—पद में अनितम टबर्ग में बाद यदि म् या तबर्ग है तो उसे प् या टबर्ग नहीं होगा। यदि बाद में नाम, नविन या नगरी होंगे तो उद्दल वाग्वि होंगी। में पह समत =पद सन्त (६ मन्त्रजन) (देगो नियम ३५ थी)। पद से ते = पदने (वे ६)। पिन्तु ईद्-ते ते = ईद्टे (बर खुति मरता है)। यहां पर द पद मा अन्तिम अतार नहीं है, जत सम्पि होगी। इसो प्रसार पण्णास

१. मम उल्लोबो वा (अध्टा॰ ८-३-३३)

२. स्ता. द्वना द्व (अट्टा॰ ८-४-४०)

रै. शान् (अप्टा॰ ८-४-४४)

Y. प्टुना प्टु । (शब्दा: ८-४-४१)

<sup>.</sup> ५. म पदालाहरीरनाम् (अस्टा० ८-४-४२)। अनाम्बदिननगरीणामिति याच्यम् (वानिक)

(६ ना), पण्णवीत (९६), पण्णवर्ष (६ नगर) में ट्ट्रव होगा । सारिष् 🕂 तमम् = सर्पिटरमम् (घो की अधिकता) में शन्य होगी, वर्षाकि टबर्ग में बाद ही सन्यि वा निषेव है ।

२६. तवर्ग वे बाद च होगा तो तवर्ग को टवा नहीं होगा 19 मन् +

३०. यदि पद ने अन्तिम बर् (शु प्, स्, हु को छोडनर तभी ध्यजन) वे पट्ड = सन्पट्ड (छडा सञ्जन)। बाद बर्गका कोई पत्रम अक्षर होगा तो बर्को अपने वर्गका पत्रम अक्षर विकल्प क्षे हो जाएगा। ३ एतर् + मुरारि = एवन्युरारि, एवर्युनुरारि (ग्रह मुगरि)। (देगो नियम २२ ल)। यद् +मासा =पग्मासा, यहमासा (६ मास)।

स्वता--- सिंद बाद में प्रत्यय का जनुनासिष (पवम वर्ण) होगा ता यह सन्य नित्य होगी। <sup>३</sup> तत् + मात्रम् = तन्मायम् (बहो)। विश्मायम् (पेवल हान)। बाक् + मय = बाइनय । ककृद्वन् (रघुवश ४-२०) शब्द अमिसमिन

३१, तदमं में बाद ल होगा तो तदमं को ल् हो जाएगा। न्मे स्थान पर अनुनासिन रू होगा। तत्+रूप = तस्त्य (तत्रीन)। प्रयोग है।

विद्वान् + लिखति = विद्वीक्लियति (विद्वान् लियता है)।

न्ने, उद् उपसर्ग के बाद स्था और स्तम्भ के स्वाष् हा जाना है। जद् + स्थानम् = जद + स्थानम् = जद्यानम्, जद्य्यानम् (देता नियम २० प), किर इसके रूप वर्नेम--उत्यानम्, उत्यानम् (उठना)। इसी प्रनार उत्तम्प्रनम्

३३. झम् (बर्गके १ से ४) ने बाद हु होगा तो उसकी पूर्व अधार के और उत्युतम्भनम् (रोवना, धामना) । वर्ग का चतुर्ण अक्षर विकल्प से होगा। वान् + हरि = वास्परि, पागृहरि (देखो नियम २२ ल)।(वाचा हरि, बृहस्पति)।

€

तो वि । (अच्टा० ८-४-४३)

सरोज्नुनासिकेजनुनासिको वा । (अप्टा० ८-४-४५)

प्रत्ये भाषाया नियम। (वानिक)।

सोहि । (अट्टा॰ ८-४-६०) उद स्यास्तम्मी पूर्वस्य । (अप्टा॰ ८-४-६१)

क्रवो होप्रन्यसरस्याम् । (अप्टा॰ ८-४-६२)

32. झलों (अन्तम्य और वर्ष ने ५ अहार को छोड़नर सभी ध्यक्त) मो चर् (अपने वर्ष ना प्रथम अहार) हो जाता है, बाद में सर् (वर्ष के १, २ और ता व स्त्र) हो तो । यदि बाद में नुछ न हो तो अपने वर्ण ने प्रयम और तृतीय वर्ण होने । बाकू वाग्।

34. सप् (वर्ग के १ से ४) के बाद क् को छ विकल्प से होता है।

यदि दा के बाद अम् (न्वर, अन्त स्व, हऔर वर्ग के पत्रम अक्षर) होतो।

केंस-नद् +िषय = तद् +िषव, तद् +िष्ठ और किर पूर्व निपम कि तत् +
विव , तद् +िष्ठ और अन्य में तन्यिय, तिज्ञ (विद्या) (देशों निपम २८ म)। इसी प्रकार [तक्ष्टनों ने, तब्दलोंवेन । विन्तु जहीं पर स्व व बाहू हम्तही
है, वहीं पर मुं को छ नहीं होगा। बालू स्थानित (बाणी स्वद्यताती है)।

३६, पर ने अनिनम मुको अनुस्वार हो जाता है, बाद मे नोई व्यवन हो तो । पै असे - हरिम् - मन के सार्र करें (हरि को नमस्कार) । गम् - मने = गम्मने, यहाँ पर मुदद नो अनितम अवार नहीं है। सम् + राट् = समाह, यहाँ पर मुको अनुस्वार नहीं होता है। "

(व) अपदान्त (पद मा साध्य थे मध्यपन) न और मृका अनुस्वार हो बाता है, बाद में सङ् (बंगे वे १ से ४ और करम) हो तो । अशम् म् स्ये = आजम्पने (बह आजमण वरेगा) । यसान् में मि = पसासि । (ससस् साध्य वा बहुँ०)। तिन्तु मन् मे यने = मन्यने, यहाँ पर न् वे बाद सल् नहीं है। पामान् मे गण्डति = मामान् गण्डति, यहाँ पर न् पद वा अनितम अशर् है, अन अनुनवार नहीं हुआ। (पद अर्थान् स्वन्त सा निकन्त साहर ।)

(त) यदि म परम हू बाद में हो तो मू को अनुस्वार विकल्प में होता है। जैस - किम् + प्राप्त्यति = किम् ह्यालयति, कि ह्यालयति (यह क्या वस्त

१. गरि च। (अप्टा० ८-४-५५)

२. शरधो हि। (आटा० ८-४-६३) । ≣ वसमीति वाच्यम् (वर्गतर)। ३. मीज्यस्यार । (अप्टा० ८-३-२३)

¥ भी रतित्र सम क्यो। (अन्टा॰ ८-३-२५)

५. नावापशासम्बद्धालि । (बाटा० ८-३-२४)

६. १ मपरे वा। (अप्टा॰ ८-३-३६)

हिलाता है)। यदि न-परव हु, हो तो मृगो वृ किरूप से हो जाएगा। जैस - किम् + ह्युते = किन्ह्युते, कि ह्युते (यह बचा छिपाता है ?)। यदि ह क बाद यू, ब, ल् होगे तो मू की विवत्स से अनुम्बारबहित यू, ब, ल् हागे। किम् + हय = कि ह्य , क्यिह्य । इसी प्रकार किह् बलवित, निम् ह्वल्यति । क्षिहरूद्रयति, किरुह् लादयति । किन्तु अहम् 🕂 आगते = अहमागते ।

३७. अनुस्वार के बाद यम् (स् य् स् ह् वा छोडवर सभी व्यजन) हागा त्ता अनुस्वार का परसपण (अपले वर्ण वे वर्ण वा पचम अक्षर) हो जाएगा। यह निवम शन्य ने मध्य में अवस्य लगेगा और सम्ब ने अन्त में विकल्प ग। र जैसे - अन्य + इत = अ + क् + इत (पूर्व नियमानुसार और फिर) = थरित (विहिनत)। इसी प्रकार अनुब् + इत = अध्यित (पूजित), गुण्डत (गुण्डन), शान्त (बान्त), मुस्पित (बृता हुआ) । त्वम् + वरोपि = त्व करोपि, त्वर-करोपि (तुम करते हा) । इसी प्रकार सवन्ता-संघ्यन्ता (सवम करने वाजा), रावत्सर -संध्यत्सर (वर्ष), यलोकम्-वैल्लोकम् (जिस ध्यक्ति वो) ।

३ द. ट. और ण् के बाद शर् (छ, प्, स्) होना तो बीच में विकल्प से क् क्षीर ट्लुड जाएगा | र सर्बाद में होने पर क्वाल् और ट्वो ट्विक्टर से हो जाता है। प्राडः +पष्ठ = प्राडः पष्ठ, प्राडसप्ठ, प्राडःसपठ (छठा ब्यन्ति आगे वया) । सुगण्+पष्ठ =सुगण्यष्ठ, सुगण्ड्यष्ठ, सुगण्ड्यष्ठ (छठा अच्छा गणव)।

**३८ इ**या न्के बार स्होगा तो बीच में विकल्प से घृहा जाएगा<sup>क</sup> इम गुका तृहा जाता है। जैसे —पड+ सन्त ≔पट्सन्त, या पड्+ थ + सन्त ≖पट्लान (६ सज्जन)। इसी प्रकार सन् + स ∞ सन्न , मनस. (वह सज्जन)।

नपरेन्। (अट्टा० ८-३-२७)

यसलपरे यवला चेति वनतव्यम् । (बातिक) ययरणपर व्यवस्था वर्गायणं । (अट्टा० ८-४-५८) । या पदान्तस्य अनुस्वारस्य यथि परस्यणं । ₹

<sup>(</sup>SICSIO C-8-49) ह्यो क्लदुक् शरि। (ज टा० ८-३-०८)

इ.स. १९९६ व्याप्त (२२-२९) । बदव (अप्टा० ८-२-३०)

(क) हस्य स्वर के बाद पद के अन्तिम द ण् न् को द्विरत हो जाता है, याद में कोई स्वर हो तो । जैसे--प्रत्यद + आत्मा=प्रत्यददात्मा (जीवारमा) । इसी प्रकार सुमण्णीश (गणका का स्वामी), सन्नस्युत (सज्जन अच्युत)।

go, पद वे अन्तिम न् वे बाद श्होगा तो बीच में विकरण से त् अड जाएगा । र जैसे - सन् + राम्भु = सन्सम्भु , सन्त्यम्भु । यहाँ पर निर्यम ३० मे विकल्प से शुको छ और बाद में नियम २८ (व) से न्या मा और तृको च और अन्त में नियम २० (क) से विकल्प से चुवा छोप होगा । इस प्रकार इसके चार रूप हो जाएगे—सञ्छम्म, सञ्च्छम्म, सञ्च्यम्म और सञ्चन्म ।

**४१.** रु, पृ और ऋ आ द के बाद न् को ण्हो जाता है, एव हो दाब्द में हो ता। पिट रु, पू, ऋ, ऋ और न् के बीच में ये अक्षर आने हैं तो मी न को ण हो जाएगा-स्वर, यु, रू, व्, हु, क्वर्ग, पवर्ग, और मृ।४ जैसे -रामेन = रामेण । पृष् क्वा = पूष्णा (सूर्य ने) । पितृषाम् आदि । किन्तु राम क् नाम - राम नाम, में नृको णुनही होगा, क्योंकि ये दो पुत्रक झन्द है। जाद के अन्त में न् होगा तो उसे ण् नही होगा। " जैसे-रामान।

धर इण् (अ. आ वो छोडकर सभी स्वर, अन्त स्य और हू.) और कवर्ग के बाद स्को पृहो जाता है। यह स्पद का अन्तिम अक्षर नहीं होना चाहिए और वह आदेश का हो या प्रत्यम का अवयत्र स् होना चाहिए। जैस-रामे + सु=रामेषु किन्तु रामस्य में प् नही होगा, क्यांकि यहां पर उसरा पूर्व अ है। सुवी, सुपिसी, सुपिस में स् ग्पित् शब्द का है, आदेश था प्रत्यय का नहीं है, अत प् नहीं होगा। यदि बीच में न्या न्वा अनुस्वार,

हमो ह्रस्वादिच हमुण्यित्वम् । (अध्टा० ८-३-३२) ति तुक् (अप्टा० ८ ३-३१) रयाम्या नी ण समानुषुदे (अप्टा० ८-४-१) ٤.

<sup>₹.</sup> 

<sup>\$</sup> 

ч.

रवास्या ना च जनात्व (चान्य क्रिक्टाक ८०४-२) पदालस्य । (अप्टाक ८-४-२७) अपदालस्य मुर्वेच्य (८-२-५५), इण्को (८-२-५७), आदेशप्रत्यययो. ٤. (4-3-49)

विसर्ग, श्युस् होने ताभी म्यो युहो जाएगा। ेे धनून् ⊹सि≔ धर्नीय (धनुष् वा प्र॰ बहु॰) । विषठीष् + मु = विषठीष्यु ।

धरे. सम् के म् वो अनुस्थार और स् ( - स्) हो जाता है, बाद में छ धातु गा कोई रूप हो तो । ह बातु से बहुले स् लगा हुआ होना चाहिए। इस अनुस्थार को विवल्प से अनुनासित ( - ) हो जाता है। जैसे-सम्+ स्वर्धाः—सस्कर्ता, संस्थाता । पहले स् वा विवत्य से लोग हो जाता है । सस्यता, संस्वता । सम्, पुन्, वान्, दनवे विवर्गगो नित्य स् होता है।

सूचना-सस्वती में आय गर्दे सूत लगते है और इसके १०८ इस वनते हैं। इन रूपों को बनाना कठिन है और विशेष कामप्रद नहीं है, अत उन्हें यहाँ नहीं दिया गमा है।

मीचे दे प, स, ग और च भागो वो प्रारम्भिक छात्र छोड सबते हैं।

 (क) पुग के मुको अनुस्वार और स् ( स् या — स्) हो जाता है, यदि बाद में लग् (बां के १, २ वर्ण) ही और उसे प्रयु के बाद अम् (स्बर, जन्त स्प, ह, वर्ग में ५ वर्ण) हो तो। ४ पुम् + कोरिल = पुस्तोदिल , पुंस्तोविल (पुलिंग कोयल)। इसी प्रकार पुरसुव, पुंस्सुव (पुन, युवन)। बिन्तु पुत्तीरम् (पुरुष के लिए दूष), पुदास (नीवर) में मू को स्नही होगा, क्योवि इनमें उपमृष्य विशेषताएँ नहीं हैं । स्या धातु बादे में होगी तो भी म्को स् नहीं होगा। " पुख्यानम्।

(ख) पद के अन्तिम न् को अनुस्वार और स् ( - स् या - स्) हो जाना है, बाद में छन् (च, छ, दें इ, त, व्) हो और उत्तरे बाद में अमृ (स्वर, अन्त स्य, हु और वर्ग वे पचम जलर) हो तो। वह नियम प्रशान् पाद में मही स्थाता है। जैसे--साहियन् + छिन्य = साहियन् + स् + छिन्य = साहियन् + स् + छिन्य (नियम २८ क के अनुसार)। साद्वि गरिछिन्य, साद्वि गरिछिन्य)।

१. नुम्बिसजॅनीबशव्यंवायेऽपि । (८-३-५८)

समे सृष्टि (८-३-५)। सपुकाना सो बबतव्य । (वातिक)

पुम सम्बाग्यरे (८-३-६) ह्यान्नादेश न । (वार्तिक)

मर<mark>छध्यप्रशा</mark>न् (८-३-७)

(हे ट्रप्ल, शदो)। इसी प्रवार चित्र में वामस्य च चित्रसायस्य, चित्रसायस्य (ह ट्रप्ल, रक्षा नरो)। विन्दु हत् + सि=हिन्त में यह नियम नहीं करोगा। यहीं पर न् पर वा अन्तिम अक्षर नहीं है। सन् +स्पक च कर्पला, महीं पर त् ने बाद अम नहीं है, (सुन्दर मुँठ)। अवार् + तनावि च प्रवाननोति।

(ग) नृन् वे म् के बाद प होगा तो उसे अनुस्वार और विसर्ग विकल्प से

होगा। भन् + पाहि = मृन्पाहि, नृ पाहि, नृ पाहि।

(प) बान् के स् को अनुस्वार और स् (-स् या - स्) विवरुत से हो जाएगा, बाद में नान् सब्द हो तो। वान् ने वान् = नारवान्, गौलान् (विनकी)। निम्मालिखित स्वानो पर निसंच वो न्या प् हो जाता है — क क्या । इसी प्रवार वीनरवृत (वहाँ की, प्रानुपृत्त, सद्यस्वाल (कांमान समय), शिव्कृष्टिका (पी कांन्यांन), प्रनुष्पालम् (पनुष् वा विज्ञा), व्युष्पातम् (पनुष् वा विज्ञा), व्युष्पातम् (पनुष् वा व्योज), व्युष्पातम् (पनुष् वा व्योज), व्युष्पातम् (पनुष् वा व्योज), व्युष्पातम् (पनुष् वा व्योज), व्युष्पातम् (पनुष् वा व्योज)। व्यवस्वाण्ड (पार व्योज)। व्यवस्वाण्ड भासकर, बहस्वर (सूर्यं)।

84. हस्य या दीर्ष स्वर के बाद छ होगा तो वहाँ पर बीच में चू वा आगम नित्य होगा । बाँद पदान दीर्ष स्वर ने बाद छ होगा तो विकस्त से चू का आगम नित्य होगा । वे बीच पता ने बाद छ होगा तो चू का आगम नित्य होगा । वे नीते—वित्व ने छाया = विवस्त्राम (विव की छाया) । इसी प्रचार दस्खाना , चेंच्छित (वार बार काटता है ) । छदमी ने छाया = ल्ट्सोच्छाया, छदमीछाया, मा ने छिदत = माच्छित (पत बाटे), आ ने छात्यां = आच्छात्रात (वह क्कत है )।

## विसर्ग-सन्धि

ध्रप्त, सृ के बाद कोई वर्ण हो या न हो, उसे विवार्ग होता है। सजुद के पृ को और द को विवार होता है, बाद से खर् (वर्ग के १,२, प्, प्, हो होता) वीस-राम रहति (राम पढता है)। पितर्=पित (हे पिता)। प्राप्त कायका (भाई की ल्डब्ने)।

१ नृत्षे (८-३-१०)

र छेचे (६-१-७२), आड माडोस्च (६-१-७४), दोर्घात (६-१-७५). पदान्ताइ वा (६-१-७६)। वस्तुत यहाँ पर बीच ले उसे नियम २८ से चु हो आता है।

४६. विसर्ग को स्हो जाता है, बाद में खर् (वर्ग के १.२, ज्य्स्) हो ती। इस सर् के बाद कोई व् प् स् नहीं होना चाहिए। व जीसे—विष्णु +प्राता= विष्णुस्त्राता (रक्षव विष्णु) । हरिस्वरित (हरि चलता है) । रामप्टीरने (राम जाता है)। (देखी नियम २८)। विन्तु व त्सन, यहाँ पर त् वे बाद स् है, अत विसर्ग हो हागा। विसर्ग के बाद स्, प्, स् होंगे तो विसर्ग की म् विकल्प से होगा। र राम + स्वाता = राम स्वाता, रामस्त्वाता। हरिः + घेते = हरि शैते , हरिष्मोते, इत्यादि ।

(क) अ पहले हो तो विसर्ग को स् हो जाता है, बाद में पान, गरूप, क, नाम्य हो तो । यह वितर्ग अध्यय का नहीं होना चाहिए। वयदि विसर्ग से पहले इ.इ. उक होना तो विसर्व को प् होगा, पादा आदि बाद में होंगे तो । र जैसे---पयस्थातम् (खराव दूज), यसस्तरंपम् (कुछ कम यश), यसस्वम् (यसपुनत), यशम्बाम्पति (यश चाहता है)। बिन्तु प्रात क्ल्पम् (लगभग सवेरा), यहाँ प्रात अव्यय है, अत स् नहीं हुआ। सर्पिणासम् (खराव थी), सर्पिणत्पम्, सर्पिजन, सपिजाम्मति । बाग्यं बाद ने होगा तो र्वे दिसर्ग को स्नही होता। " जैसे--गी बाम्बति (बाणी की इच्छा करता है)। यहाँ पर गिर् के र् को विसर्ग है।

(स) धातुसे पहले अध्ययको सरह प्रयुक्त नम और पुर ने विसर्थ को स्हो जाता है, बाद में क्वर्णमा पवग हो तो। कनम में मह नियम विकरप से लगेगा और पुर में नित्य। जैसे—नमस्करोति, नम करोति। पुरस्तरोति (सामने रखता है)। निन्तु पुर प्रवेदद्व्या में नही होगा, यही पर पुर् बाब्द है।

१ विसजनीयस्य सं (८-३-३४), डार्वरे विसजनीय (८-३-३५) ँ

२. सीजवारी (८-३-२८)। पात्रकस्यककाच्योखित पारमम्। अनव्ययस्येति याच्यम् । (वातिकः)

४ इण प. (८-३-३९)

५. बाम्ये रोरवेति वान्यम् । (वातिक)

६. नमस्पुरसोगंत्यो (८-३-४०)

(ग) इ या उ पहले हो तो प्रत्यय-भिन्न विसर्ग को प् हो जाता है, बाद में कवर्ग या पवर्ग हो तो। यह नियम मुह. में नहीं छगेगा। जैसे -िन + त्रत्यूहम् = निष्प्रत्यूहम् (चिना निष्न के) । आविष्कृतम् (प्रकट किया), दुष्कृतम् (कुकमं) । किन्तु मृहु कृतम् । अग्नि. करोति में विसर्गं स प्रत्यय का है। इसी प्रकार मातु कृपा में भी प् नही होगा और मातुष्कृपा रूप नही बनेगा। भातुष्पुत्रः कस्कादि गण में होने के कारण बनता है।

(घ) तिरस् के विसर्यको विकल्पसे स्हो जाता है, बाद में कथर्गया पवर्ग होता। र तिर करोति, तिरस्करोति (छिपाता है या तिरस्कार करता

急) 1

द्रिः, त्रि और चतु के विसर्गको विकल्प से प्हो जाता है, बाद में कवर्ण या पवर्ण हो तो। व दि: आदि बार अर्थ के बोबक कियाविशेषण होने चाहिएँ। द्विष्करोति, द्विकरोति (दो बार करता है), विन्तु चतुष्कपालम् मे चत्र शब्द है, अत. विकल्प से प् नहीं हुआ। (चार क्पाल या भाग वाला)।

(इ) इाब्द के अन्तिम इस् (इ) और उस् (उ.) के विसर्ग को विकल्प से य हो जाता है, बाद में कवग और पवर्ग हो तो । र इसमें बाद बाला शब्द अयं की पूर्ति के लिए आया हुआ होना चाहिए। सर्पिप्करोति, सपि: करोति (धी बनाता है)। घन्ष्मरोति, धनु नरोति (धनुष बनाता है)। किन्तु तिष्ठतु सर्पि., पिव त्वमुदकम्, में सपि. और पिव का कोई सम्बन्ध नहीं है।

यदि ऐसा शब्द समास में प्रथम पद है तो प् अवश्य होगा।" जैसे---सर्पियक्षिक्ता (धीका बर्तन या घीकी हाडी)। किल्तु परमसर्पि क्षिटका

में प नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सपि. प्रयम पद नहीं है।

(च) अ के बाद विसम को स् हो जाता है, समास मे, बाद में कृ या कम् षातु ना कोई रूप हो या करा, कुम्म, पान, कुशा या वर्णी शब्द हो। यह विसर्ग समस्त पद वा प्रयम पद होना चाहिए और अव्यय वा विसर्ग नही होना

१. इदुदुवयस्य चात्रत्ययस्य (८-३-४१)

२. तिरसोऽन्यतरस्याम् (८-३-४२) ३. डिस्प्रिःचतुरिति हत्वोऽये (८-३-४३)

४. इसुसी: सामच्ये (८-३-४४)

५. निय समारोऽनुसारपदस्यस्य (८-३-४५)

पाहिए। जैसे—वयस्त्रार (कोहार), वयस्त्राम. (कोह ना इन्छुर), असलात (कोह ना पात्र), वयस्तुम्म, असस्यात्रम्, व्यस्तुमा, अमरनार्थी (कोह पाएम पात्र)। विन्तु निन्तिपित स्थाते पर विगर्भ को तृत्र्ये होगा। गो तार (बृहस्पित), नियर्थ को ने बाद नही है। स्थानमा (स्वर्भ का स्वन्धुम्), विगर्भ स्वर् क्ष्या का है। यश नराति, यहाँ गमास तृत्रे है। परस्पया क्षार (अंक्ट क्षान का का), यहाँ समझ क्ष्य पर नहीं है।

(छ) अग. और रिएर ने विस्तर्ग को सुदो जाता है, बाद में गर राक्ष्य हो दी। में बहु निवस भी पूर्वोच्च स्थितियों में ही कमा है। अयरप्रस्, विस्त्यदम्। किन्तु अय पदम वहाँ वमास नहीं है। परमधिर पत्रम् यहाँ पर क्रिपर प्रथम पद नहीं है अचित्र करायर है।

89. इसक अने बाद विवर्ष ना उ हो बाता है, बाद में हरक हा रा (ह, अन्त स्थ, अर्थ के, र. ५) हो वो । यह विवर्ध मुंग होना बाहिए, इना गों। प्रित होना के, र. ५५) हो वो । यह विवर्ध में अर्थ कि विवर्ध में अर्थ कि विवर्ध में प्रित होना के देशे वरवा विवर्ध हो। देव नवरत के देशे वरवा (रिस्सास वरतीय है)। निष्मु तिरुद्ध पर अर्थोगरा, में पर में बाद ना अपना है, अर्थ वाचा को उन्हों हुना। प्राप्त नथा नात्र साराय, वहां पर निम्में दू ने स्थान पर हुआ है। इसी अनार साराय स्थापित ।

क्षेत्र. आ के बाद शिवर्ग का नित्य सोण ही जाता है यदि उसके बाद हुए (कोसल क्षत्रक अयोत् हु. अन्तर स्थ, जर्ग के ३, ४, ५) हो तो। यदि विक्यों के बाद क्षद होगा को शिवर्ष का छोत्र विकास है होगा। हत्य में के बाद भी वितागों का लग्न विकास पा हो जाता है, यदि बाद में आ का छोत्य संकोई भी क्या हो तो। बही पर नित्य का छोत्र नहीं होता है, कहीं पर स मा आ के बाद वितागें को यहां पर नित्य का छोत्र नहीं होता है, कहीं पर स मा आ के बाद वितागें को यहां पर नित्य का छोत्र नहीं होता है, कहीं पर स मा आ के देवा हह, वैद्योगित्।

BE. (न) व या था को छोडकर बन्य किमी भी स्वर के बाद विसर्ग

र. अत क्कविकसक्षभपात्रक्ताकर्षास्ययस्य (८-३-४६)

२ अप जिस्सी मदे (८-३-४७)

३. द्रशा रास्त्वाराष्ट्रते (६-१-११३), हति च (६-१-११४)

को र हो जाता है, बाद में कोई स्वर या हुश् (कोमल व्यजन) हो ती । हरि + जयति = हरिजंयति (हरि जीतता है)। इसी प्रनार भानुम्देति (सूर्य उदय होता है )। गौरागच्छित (गाय आती है)।

अपवाद-भो, मगो और अघो निपाता के विसर्ग का नियम ४८ के अनुसार विकल्प स लाप होता है। जैस--भी +अच्युत = भी अच्युत, भाषच्युत (ओ अच्युत) । भगो नमस्ते (भगो, आपकी नमस्कार) । अघा याहि (आ, जावो)।

(ख) अहन् वे म् को र्हो जाता है, बाद में कोई सुप् (विभनित प्रत्यय) हो तो नही। यदि अहन के बाद रूप, रात्रिया स्थन्तर शब्द होगा तो न को र होकर उही जायगा। अहन् निर् और घुरु आदि शब्दा के बाद पति शब्द होगा तो नुकार विकल्प से होगा। "जहाँ रुनही होगा, वहाँ विसर्गरहेगा। अह ,अहरह (प्रतिदिन), अह पति - अहपंति (दिन का स्वामी, सुव),गीपंति -नीप्पति (बृहस्पति), घूपति - घूप्पति (नेता) । उपयुक्त नियमानुसार इस स्याना पर र नहीं होगा-अहोध्याम् (तृ० द्विवचन), अहोरूपम् (दिन का-स्वरूप), गतमहो रात्रिरेपा, अहोरात्र (दिन-रात), अहोरथन्तरम् (दिन में गाने योग्य रयन्तर नामक सामगान)।

(ग) र्वाद में हो तो र्वा छोप होता है और द्वाद में हो तो द्वा। यदि पुन्त र और इ से पहले हस्त अ, इ, उ होगे तो उन्हें दीघें हो जाएगा। पुनरू + रमते = पुना रमने (फिर शीडा करता है) । हरि + रम्य = हरिरू + रम्य = हरी रम्य (हरि सुन्दर है) । विन्तु बृढ् + ढ = वृढ । यह वर्षनायक मह धातु मा क्त प्रत्ययात रूप है। यहाँ पर ऋ को दीर्घ नहीं हुआ।

५० (व) स और एप ने विसर्गमा लोप हो जाता है, बाद में कोई व्यक्त हो तो । नज् तत्पुरण समास में और अन्त में क होगा तो विसर्ण ना कोप नहीं होगा। व जैस-स शम्मु, एप विष्णु । विन्तु इन स्थाना पर विसर्ग

र. रोप्रमुपि (८-२-६९) । रूपरात्रिरयन्तरेषु रूप वाच्यम् (यातिक) । अहरादीमां पत्पादित्व या रेक (बातिक)। २ रो रि (८-३-१४)। दुलीपे पूर्वस्य दीयाँज (६-३-१११) ३ एतसदी सुलीपोज्योरनव्यसमासे हिन (६-१-१३२)

का सोप नहीं शोगा—एप को स्त्र (यह स्त्र), असब्दाय — अस किय (यह विय नहीं है न-न् समास), एपो ऽत्र ।

(ख) छन्द में रन्येन ने पार (चरण) की मूर्ति के किए भी ल ने लिसमें गा छोत्र प्रकार है पदि बाद म अ को छोड़नर अन्य कोई त्वार हो छो ! विसर्त ने छोन रहेने पर इति हो जाती है। जैवे—सेवासविवृद्धि प्रमृति स ईसिपेक (ऋणू० २-२४-१)

> सैप दारारथी राम सैप राजा युधिष्टिर । सैप वर्णों महास्थागी सैप भीमो महाश्रक ॥

सोऽवि लोपे चत्पादपुरमम् । (६११३४)

स० ३

### अध्याय ३

## सुबन्त या शब्दरूप

४१. इस अध्याय में सजा-सब्यो या प्रातिनदिको के सन्दस्यो (Deplension) का विचार किया गया है।

५२, सनायादों के मूलरूप को, जिसके साथ विभवितयाँ नहीं लगी हैं, ब्याकरण से प्रातिपदिक नाम विया गया है। इस सार्थक सब्द के साथ ही विभवितयाँ लगती है।

" ध्रु, सजाराब्द तीन लिंगी (Genders) में आते हैं—पुलिस (पु॰), स्मीलिस (स्मि॰) और नपुसर्मालम (मृतु॰)। मजाराब्दो मा लिस-मिचार आगे एक स्वतन्त्र अध्याय (अध्याय १०) में किया गया है।

प्रथ. सस्ट्रन में तोन बचन (Numbers) होने है-- एकवचन (एक०), द्विबचन (ग्रि०) और बहुबचन (बहु०)। एकवचन एक के लिए आता है, द्विबचन दो के लिए और बहुबचन तीन या उससे अभिक ने लिए।

४५. तस्कृत में ८ विमिष्तिवर्ग हो गी हैं। ये तीना वचनो में हो गी हैं। इनके नामादि हैं—प्रवमा (प्र०, Nominative), सवोधन (स०, Vocative), दितीया (दि०, Accusative), तृतीया (तृ०, Instrumental), चतुर्पी (च०, Dative), पचनी (प०, Ablative), वर्षी (प०, Genituvo), सप्तमी (स०, Locative)। ये विमित्तवर्ग वास्य के अन्दर हान्दो के प्रायः सभी सवस्यों ने वतानी हैं।

सूचना—आगे राष्ट्रक्यों में सुविवा के लिए लिंग, वचन और विमन्तियों के सक्षित्त को ना ही प्रयोग निया गया है। इनके सक्षित्त रूप लपर कोष्ट्र में दिए हैं।

१. राधवदधानुरप्रत्यय प्रातिपदिकम् । (अध्दा० १-२-४५) २. हयेक्योद्विवयनैवरुघने ( २.६टा० १-४-२२ ), बहुषु बहुदयनम् । (अस्टा० १-४-२१) \*

y६. सस्रुत में दारों के अना में छगते वाले विमेशित-सिहतो का पारिभा-पिक नोम सुप् है। । सन्दरूपों की चनाने में प्राणिपदिक सा सजा सन्दर्भ के साम ये गुप् या विभवित-चिह्न त्रगाये जाते हैं।

श्व माधारणनवा ये विमित्ति-विह्न छम्ते हैं:---

नपुमर्ग दम और न्त्रीलिंग 17,7 व डि० व<u>र</u>० ন্ন০, হি০ সম্ अम् સૌ प्रवासक स् सं० अग औ रोप पृष्टिम के गुक्त अम् 130 সিশ্ **क्याम्** भा व हुड़ भ्याम् भ्यम् Œ প্ত भ्यम् अम् च्याम् 40 आम् अस् भोग Œ٥ η ঝাশ रा०

१. यानिति ने सूर्यों या विभवित-विह्नों ने ये नाम शिए हैं---स्योक्षतगीहरारद्वाम्भितद्वः स्यायस्यम्हतिस्याम्स्यम् गीताम् द्यो स्तुप् (अप्टा॰ ४-१-२) । ये विमहिन-विह्न इम प्रकार से हैं-

जस् (अम्, ल) मो प्रयमा- गु (ग्.) औद् (औ) श्रम् (अन्, अ) द्वितीया-- अम् भिग् (भि) तृतीया- टा (आ) त्रयाम् इसम् (स्म ) क्याम् यनुर्यी = हैं (ए) स्मम् (२३) पन्मी- हति (अम्, अ ) न्याम् पाठी-- इम् (अम्, अ ) आम् (ओ ) आम् आम (आ) मी (म)

उपमुक्ता विभागत-बिहनी को देगते से आप होगा कि दनमें कुछ दन् (हट जाने याले) अक्षर प्रारम्भ में मा अन्त में जुड़े हुए हैं। ये घार में हट जाने है। जैसे--गुमं क, जगमं ज्ञादि। सुर पत्र प्रसाहार है। सर ए ने प्रारम होतर अलिम सुद्द व द्वा पू को लेकर बना है। सुद् वा अवं होता है-मू मे रंतर गुर् तन के सारे विमन्ति-पिट्न ।

थ्र सबोयन प्रथमा का हो एक रूपान्तर माना जाता है। यह दिवचन और बहुबचन में प्रथमा के समान ही होना है। यत सम्बोबन के विभवित-\_चिह्न पृथक् नहीं होते हैं। सम्बोधन एमन्यचन में कहीं शब्द का मुठ्यूप रहता है, कही पर प्रथमा वाला रूप रहता है और कही पर सर्वेषा मित्र स्प बनता है।

## संज्ञा और विशेषण शब्दों के रूप

¥६. मुविधा के लिए शब्दल्पों की दो भागों में विभवत किया गया है—

(क) अजन्त (ऐसे शब्द जिनके अन्त में स्वर हैं)। (ख) इलन्त (ऐसे शब्द जिनके अन्त में व्यजन है)।

६०. साधारणसमा समा धान्यो और विशेषण सन्दो के सावरूप में कोई अन्तर नहीं होता है। अत दोनों का पृषक् वर्णन नहीं किया गया है। पर दोनों में कोई भेद है, वहां पर उसका उल्लेख किया गया है।

## भाग १

## १. अजन्त शब्द

विशेष—अजन्त सारों के बाद सुप् या विभिन्त-चिह्न लगाने पर उनमें इतने अधिक अन्तर या परिवंतन होने हैं कि उनका उल्लेख मही पर करना उचिन प्रतीत नहीं होना है। अत वहाँ पर अन्तों के पूरे रूप ही दे दिए गए हैं। विद्यार्थी स्थय विभिन्न-चिह्नों के परिवर्गन आदि पर विद्यार करें। यहाँ पर जिन सरों के न्य विग् गए हैं, उन्हें आदर्भ सन्य समझना चाहिए। उस प्रकार के अग्य सादा के रूप आदर्भ सम्बन्ध के तुह्य चलाना चाहिए।

|                   | अशासन                      | न पुलिंग                     |                                  | नीर               | नपुसन                                | लिंग दा | द                                        |
|-------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| ,                 | ६१ राम                     | (राम)                        | go.                              |                   | भान                                  | (ज्ञान) | सपु ०                                    |
| प्र०<br>स•<br>दि• | एव<br>रामः<br>राम<br>रामम् | दि ०<br>रामी<br>रामी<br>रामी | बहु०<br>रामा.<br>रामाः<br>रामान् | प्र0<br>म०<br>हि० | एव ०<br>शानम्<br>शान<br>शान<br>शानम् | ज्ञाने  | यहु०<br>ज्ञानानि<br>ज्ञानानि<br>ज्ञानानि |

शेष रामवत् राम: रामास्याम् रामेण १ रामेभ्य त्० रामाम्याम रामाय रामेभ्य रामाभ्याम् प 🕶 रामात रामाणाम् रामयोः प॰ रामस्य रामेष् रामयोः स०

**६२ं.** समी अकारान्त पु॰ और नपु॰ बादों के रूप राम और झान के

सुस्य चलेगे ।

(क) जिन शब्दो के अन्त में अहन लगा हुआ है, उनके सप्तमी एकवबन में तीन रूप बनते हैं —एक राम ये तुत्व और अन्य नजारान्न शब्दों वे तुत्व । (तत्पुच्य समास के अन्त में अहन् की अहन हो जाता है) । जैने द्व्यहन के रूप होने हैं--प्वाहने, द्व्याहिन, द्व्यहीन । इसी प्रकार व्यहन ने रूप होते हैं--व्यहन, व्यहिन, व्यहिन इत्यदि। देलो आगे त्तनन् बन्द के रूप । भाकारान्त वुलिंग और स्त्रीलिंग चान्द

६३. गोवा—(ग्वाला) पुलिय

 (क) आकारान्त पुलिंग शब्दों के अन्त में साधारण विभिन्त-पिहन लगते हैं। दितीया बहुबचन से लेकर आगे की स्वरादि विभिन्तयों से पहले शब्द के अन्तिम आ ना स्रोप हो जाता है।

| के अस्तिम आर्जाना |                | गोरी           | योपा           |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| प्र०, स॰          | बीपा           | वीपी           | गोप            |
| হৈ ০              | योपाम्         | वीपास्याम्     | गोपामि         |
| त्०               | भोषा<br>मोर्वे | गोपास्याम्     | गोपास्य        |
| ৰ ০               | मा ।<br>गोप    | गोपाम्याम्     | गोपाम्य        |
| q.                |                | गोरी           | गोपाम्         |
| υo                | गोप<br>गोवि    | गीयी           | गामामु         |
| स०                | गा।प           | भी रूप चलेंगेि | बस्त्रपा (ससार |

६५, इसी प्रकार इन राज्दा के भी रूप चलेंगे-विस्वपा (ससार गा प्रकार का प्रकार का प्रकार का स्थापना (सोमरम का पान करने वाला), रक्षक), राखध्मा (अस वजाने वाला),

१ नियम ४१ के अनुसार इनके न की च हुआ है। जन का तृ० एउ० में जनेन रूप होगा । •

| प०<br>प०<br>स०                                                   | हरे<br>हरे<br>हरी<br>मति (बु                                            | हरिस्थाम्<br>हर्षो<br>हर्षो<br>ढि), स्त्रीलिय                                                                           | हरिप्य<br>इरीणाम्<br>हरिपु<br>मतय                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| •प्र°<br>स०<br>द्वि०<br>त्०<br>च०<br>प०<br>प०                    | मति<br>मते<br>मतिम्<br>मत्या<br>मत्या, मतये<br>मत्या, मते<br>मत्या, मते | मती<br>मती<br>ग्रती<br>ग्रतिस्थाम्<br>ग्रतिस्थाम्<br>ग्रतिस्थाम्<br>ग्रतिस्थाम्<br>स्थो                                 | मतय<br>भनी<br>मतिभि<br>मतिभ्य<br>मतिभ्य<br>मतिभ्य<br>मतीनाम्<br>मतीनाम् |
| स <b>॰</b><br>प्र•<br>हिं <sup>©</sup><br>प्र•<br>प•<br>प•<br>स• | गुह<br>गुरो<br>गुरम्<br>गुहणा<br>गुरवे<br>गुरो<br>गुरो                  | (शुरु) पुलिय<br>गुरू<br>गुरू<br>गुरु-याम्<br>गुरु-याम्<br>गुरु-याम्<br>गुरु-याम्<br>गुर्वो<br>गुर्वो<br>(गाय) स्त्रील्य | मुख<br>भूदव<br>मृहर्<br>मृहश्म<br>मुख्य<br>गुरुप्य<br>गुरुप्            |
| प्र°<br>स॰<br>दि०<br>त०<br>च०<br>प०                              | धनु<br>घेनु<br>घेनो<br>घेनम्<br>घेन्या<br>घेन्यै, घे                    | ५ १<br>घेनू<br>घेनू घेनुम्याम्<br>ोनवे घेनुम्याम्                                                                       | चेनय<br>धेनव<br>घेनू<br>घेनुभि<br>घेनुक्य<br>घनुक्य                     |

| स <b>ं</b><br>दिं<br>त्व<br>प्यः<br>प्र<br>प्र<br>प्र<br>प्र<br>स्ट<br>प्र<br>प्र<br>प्र<br>प्र<br>प्र<br>प्र<br>प्र<br>प | गुष्ट<br>गुष्ट, गुरी<br>गुष्ट<br>गुरवो, गुष्टणे<br>गुरो, गुष्टण<br>गुरो, गुष्टण | द्यपिनी  वृचिन्याम् वृचिन्याम् वृचिन्याम् वृच्याः, वृचिनोः दृव्योः, वृचिनोः दृव्योः, वृचिनोः तृव्योः, वृचिनोः तृव्योः तृव्याः तृव्योः तृव्याः | मुचीनि ग्वीनि ग्वीनि ग्विभिः ग्विन्यः ग्विन्यः ग्विन्यः ग्वीनाम् ग्विषु गुरुणि गुरुणि गुरुणि गुरुणि गुरुमः गुरुमः गुरुमः गुरुमः गुरुमः गुरुमः गुरुमः गुरुमः |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ७१ सभी<br>के इत्यह्मी प्रक                                                                                                | हवारान्त, उपारस्य<br>ार चलेगे ।                                                 | वाले झस्य —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |
| ও২ সনি                                                                                                                    | यमित रूप स चलन<br>स्रीत                                                         | (भित्र), पुलिम<br>सलायी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सराय.                                                                                                                                                       |
| স ০                                                                                                                       | सया<br>ससे<br>सस्रायम्<br>सरया<br>सस्य<br>सस्य<br>सस्य<br>सस्य                  | संसायी<br>संखायी<br>संचित्रम्याम्<br>संबित्रम्याम्<br>संदित्रम्याम्<br>संदित्रम्याम्<br>संद्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सवाय<br>सत्वीत्<br>संविभि<br>संविभ्य<br>संविभ्य<br>सर्वानाम्<br>सर्वानाम्                                                                                   |

बिशेय—(क) निम्नलिबित शब्दों के रूप प्र०, स० और द्वि० में सिल के तुल्य चलत हैं और श्रेष विभवितया में हिंर के तुल्य चलते हैं—सुसिब (शोभन सबा, अच्छा मिन), बतिसिख (बीतायित सबा, धनिष्ठ मिन), परमसिब (परम सबा बस्य, परम सबा वा, प्रेप्ठ मित्र शे युक्त या थेप्ठ मिन)। अतिसिख (सबीमितानत, जिसने अपनी सबी को छोड दिया है) शब्द के रूप हरिंद के तुस्य चलते हैं।

चुचना—सली शब्द ईकारान्त स्त्रीलिंग है और उसके रूप नदी के तुल्य चलते हैं।

| ואַו     |           |                |              |
|----------|-----------|----------------|--------------|
|          | पति (पति, | स्वामी), पुलिय |              |
| ×۰       | पति       | पती            | पतय          |
| स०       | पते       | पती            | पतय          |
| হি ০     | पतिम्     | पनी            | पतान<br>पतीन |
| तु०      | परया      | पतिम्याम्      | पतिभि        |
| ঘ ০      | पत्ये     | पतिभ्याम       | पतिभ्य       |
| 4 o      | पत्यु     | पतिम्याम       | पतिस्य       |
| प०       | पयु       | परया           | पतीनाम्      |
| स०       | पत्यी     | पत्या          | पतिप         |
| 163 2777 |           | ** *           | 11117        |

७३, समस्त राष्ट्र जिनने अन्त में पति घन्दहोता है, जैस भूपति आदि, जन रूप हरि ने गुल्व चरते हैं। दिस्सीन (त्रिया त्रय सस्य सस्य या) शब्द पूर्णिन करण हरि ने तुत्य चरते हैं और स्वीतिम से पिते के तुत्य । इसके पच्छी बहुत्वन में दा रूप हति है—एव कि ने तुत्य और दूसरा हरि या मति के तुत्य । जैसे—दिसमीणाम्, त्रियत्रयाणाम्।

७३ विशेष—(ग) औष्टलामि (बहुलाम अपय पुमान्, उडुलोमन् का पुत्र) गदन रूप एन॰ और डि॰ में हरिक तुस्य चरते हैं और बहु॰ में राम में तुन्य। यहुत्यन में औष्ट्रामन् वा उडुलाम हा जाता है। पैसे—औदुलोमि, ओडुलामी, उद्गामा इत्यादि।

र जहातीमन् (एव क्षत्रिका नाम) हा द से अवस्य (सन्तान) अर्थ में साहवादित्म च (अरहा० ४१-९६) से इट्य (इ) प्रयय और मस्तिद्धिते (अरहा० ६-४ १४८)ने लग्मन् के अन् का लोग होतर औडुसोमि हाटर बनता है।

(ग) इस प्रवार के अन्य सब्द भी बहुवबन में मूल-साद हो जाने हैं। (देसो ब्राटा० २-४-६२, ६३, ६५, ६६ और ४-१-१०५)। जैंग---गांग्य अगरम मार्ग्य । इसने रूप च रेगे -- मार्ग्य, मार्ग्यो, मर्गा, इत्यादि ।

र्दुवारान्त, कवारान्त, पुलिग और स्त्रीलिंग सब्द ७५ ह्यी (नदी) स्त्रीक, वर् (बन्) स्त्रीक ।

| गारान्त, कर<br>१५ सुदी (न                | रताल, पुरस्ता<br>ही) स्त्रीण, वर्षू             | (बबू) स्त्री० ।<br>1—स्त्रीजिंग                                                           | _                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| স ০<br>য় ০<br>রি ০<br>র ০<br>ব ০<br>ঘ ০ | नदी<br>मदि<br>मदि<br>नदीम्<br>नदी<br>नदी<br>नदी | नयी<br>नयी<br>नयी<br>नयी<br>नदीम्याम्<br>नदीम्याम्<br>नदीम्याम्<br>नदीम्याम्<br>नदीम्याम् | नद्यः नदीः नदीः नदीः नदीः नदीः नदीः नदीः नदी |
| र्ष०                                     | मचा                                             | न्दाः                                                                                     | -                                            |
| स०                                       | नदाम्                                           | यों के हप नदी ने तुल्य                                                                    | चलेगे ।                                      |

राभी ईकारान्त स्वीलिंग शब्दों के रूप नदी ने बुट्य चलेगे।

 (क) निम्नलिखित सात इंबारान्त स्थीलिंग दान्तों के प्रथमा गणवयन में दिसमं (म्) वा लोप नहीं होता है। अबी (रबस्वला स्त्री), तन्त्री (बीना), सरी (नीरा), स्टमी (सम्पति), पी (बृद्धि), ही (लग्बा) और श्री (ल्य्मी)। पैसे-अयी, लक्ष्मी, वी आदि।

| -अयी, लदमी, <sup>ह</sup> | II office .     | 05-4              |             |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| ,-,,                     | वयू             | ह्गीलिंग<br>बच्ची | बध्य        |
| স•                       | चध्             | वायी              | वस्यः       |
| €€ 0                     | वध्             | बच्ची             | वर्ष:       |
| 120                      | वधूम्<br>यस्वा  | चयूग्याम्         | वपूमिः      |
| त्०                      | याचा<br>श्रद्धे | वधूम्याम्         | वयूस्य      |
| ৰ•                       | बच्याः          | वधून्याम्         | चयूम्यः     |
| Q o                      | -               | Comp. 1           | सफार शेलिएश |

१. श्योतन्त्रीतरीलक्षोपोही श्रीणामुणादिव् । सप्तस्त्रीतिनदा दान म सुलोपः बदाचन ।

ग० बच्चाः बच्चोः यधूनाम् स० बच्चाम् बच्चोः वध्यु

सभी ऊकारान्त स्त्रीलिम झब्दों के रूप वम् के तुस्य चटते हैं। जैसे—दबमू (सास), चमू (सेता), कर्कन्यू (बेर), वर्फेल् (कफ वालो स्त्री), मवामू (जो या भावल के मांड की वांजी), चम्यू (गव-प्रधीमिश्रत प्रबन्ध) इत्यादि । अतिवमू सत्य पूं० और स्त्री के रूप चमू झाट के तुस्य चलते हैं। पूंलिम में डिंक बहुक में अतिवम्न रूप होगा, सेन चमवत ।

७६. ईकारान्त पुलिंग शब्द :---बातप्रमी (यात प्रमिमीते असी, नायु वे तुल्य तीय दोडने वाला मृग ।
बात + प्रमा + ई. उणादि० ४-१) ।

σĸ वातप्रधी॰ वातप्रस्यो यातप्रम्यः H. वातप्रमी: वातप्रम्यो वातप्रम्यः a o वातप्रमीम वातप्रम्यी वातप्रमीन तु० वातप्रम्या वातप्रमीम्याम वातप्रमीभिः ন ০ षातप्रस्ये वातप्रमीभ्याम वातप्रमीम्यः Фo वातप्रम्यः वानप्रमीम्याम वानप्रमीभ्यः q. वातप्रम्यः वातप्रम्योः वातप्रस्याम् स∘ वातप्रभी वातप्रस्यो नातप्रमीप

इसी प्रकार इन शब्दों के रूप चलेंगे—पर्या (यान्ति अनेन इति, मार्ग या घोड़ा), पपी (पाति लोकम् इति, सूर्य)

धित्रीय— यहुप्रेयसी (वह्ष्यः श्रेयस्थो यस्य सः, जितको बहुत-सी सुन्दर हिनयी है) पुँक्तिग और अतिरुक्ष्मी (लक्ष्मीम् अतिराग्तः, लक्ष्मी को अतिरुक्षण करते बाला) पुँक्तिग के रूप दि० बहु० को छोडनर अन्यन नदी के तुत्य चलेंगे। द्वि० यहु० में बहुद्रेयसीन् और अतिलक्ष्मीन् रूप होंगे। अतिलक्ष्मी राद्य स्त्री-लिंग ने रूप लक्ष्मी के तुत्य चलेंगे।

निवप् प्रत्ययान्त यातप्रमी राज्य के रूप प्रवी के तुरूप चर्कने । ७७ ईरारान्त और ऊकारान्त पु॰, स्मी॰, नपु॰ धातुनिमित राज्य । सन्यि-निषम—(क) धातु ने निवप् (॰) प्रत्यय छगाकर बने हुए इका- रान्त और ईकारात्त सन्दा को अजादि (स्वरो से प्रारम्भ हाने वाले) प्रत्यय बाद में होने पर इ साइ वो इयु हो जाता है और उपारान्त सा ऊपारान्त शब्दा ने उया क को उव् ही जाता है। मू के ऊ को भी पूर्वीनत स्थाना पर हुन् हो जाता है । <sup>९</sup> पर्वोक्त प्रकार के स्वीलिंग इकारान्त और ईवारा त घटरा बे स्प च , प , प , स वे एक और प वहु में नदी वे तुत्य भी चलते हैं।

(ल) जिम्मलिसित अवस्थाआ में इय् उव् न होनर म् और व् हागे—१ धातु अनेवाच् (अनेव स्वरो वाकी) हो और उसके प्रारम्भ म सब्बत अक्षर याली घातु न हो। २ २ यदि वातु शब्द से पूब गतिसज्ञक (अर्थात् घातु से पूब आने बार उपमग आदि) या कारक होगा तो युव होगे। भू और सुपी पाद म यह नियम नहीं लगगा अर्थात् इनको इय् और उद् ही होगा । ह

घो—स्त्रीलिय धिय चियौ धी সণ चिय वियो ជា 1**7** o विय धियौ धियम् घीभि রিত धीभ्याम् धिया ह० घीम्य धीभ्याम धिये धिये च० घीम्य घीभ्याम विया विय धियाम धीनाम ٩o वियो विया, विय धीप Ψo वियो धियाम विधि इसी प्रवार ही थी सनी सुधी शुद्धधी दुर्बी भी विष्यवसी आदि के

रूप चलगा भुष πo भव

१ अवि श्वातुराबा खोरियड बडी। (अध्टा० ६४७७) र आज श्रापाष्ट्रभूजा प्लारपञ्चल ६४८२), ओ सुपि (अस्टा० २ एरनेशचोऽसपोगपुबस्य। (अस्टा० ६४८२), ओ सुपि (अस्टा०

४ न भूतुंबियो । (अरटा० ६-४८५)

६ ४ ८२। ३ गरिकारकेतरप्वपदस्य यण नेत्यत् । (वातिक, एरलेकाचो० सूत्र पर)

इसी

स

| হৈ ০      | भुवम्        |             | भुवी       | भुव          |        |
|-----------|--------------|-------------|------------|--------------|--------|
| 럕ㅇ        | भुवा         |             | भूम्याम्   | <b>মূ</b> মি |        |
| ≒•        | भुवै,        | भुवे        | भूभ्याम्   | भूश्य        |        |
| प०        | भुवा         | , भुव       | मूम्याम्   | भूम्य        |        |
| व०        | भुवा         | , मुव       | मुदा       | भुवाम्       | भूनाम् |
| स०        |              | म्, भुवि    |            | भूषु         |        |
| प्रकार सू | जू, सुभू, भू |             |            | लगे।         |        |
|           | प्रधीपुरि    | ग (प्रकृष्ट | ध्यायति)   |              |        |
| 70        | प्रधी        | प्रध्य      | î î        | प्रध्य       |        |
| ro .      | प्रधी        | স্থ         | गै         | प्रस्य       |        |
| 20        | प्रध्यम्     | प्रध्य      | ît         | प्रध्य       |        |
| ro .      | श्रप्रवा     | অর্থ        | Tarrette . |              |        |

तुण अस्या प्रधास्मान् प्रधीप्ति च० प्रस्ये प्रधीस्मान् प्रधीस्य च० प्रस्य प्रधीस्यान् प्रधीस्य च० प्रस्य प्रस्था प्रश्नाम

पर प्रव्य प्रव्यो प्रश्यान् स॰ प्रध्य प्रच्या प्रधीपु

इसी प्रकार इन सा राथ रूप चलेंगे—वेगा (बेगस् इच्छित), जल्पा, उन्ही, स्मामणी, प्रमानो आदि पुरित्म और स्त्रीस्थित सार रिजन सा दा के अन्त से नी पातु रुगी हुई है, उनका सम्प्रसी एउ० में आस् स्यावर रूप बनेगा। "जैत— सन्पात्, प्राप्त्यास्, तेनात्मम् आदि।

ससपु-पुलिय (सल पुनाति) Ħ• मलप् वस्प्वी सलप्व गलपु O IF रालकी खरुप्य 20 सल्प्वम् सल ची सुरुख ল্ • गुलच्या संभूम्याम् सम्दे गरपूर्याम् राज्यस

१ द्वेरानवान्त्रीत्व (अध्याः ७-२-११६) । ईवारान्त्र, जनारान्त स्त्रान्ति शर्दो, आवारा त (राष्ट्र यय वाके) शर्दो और सी शस्त्र के बाद के द्वि (गः एरः) को जाम् हा जाता है।

| प०<br>प०<br>स०<br>इसी प्रकार | सलप्य<br>सलप्य<br>सलप्य<br>सलप्य<br>इन शब्दों के रूप | खलपूरयाम्<br>यसप्वी<br>सरप्वी<br>चलॅमे—मुलू (सुप्डुः<br>सर्पाम् आदिपुलिंग औ | खरूपूर्यः<br>खरूप्वाम्<br>खरूपूपु<br>ठुनाति), दृम्मू (इन्द्र<br>र स्त्रीडिंग शब्द । |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| कायज्ञयायम)                  | , बरभू, पुनभू ,                                      | वर्षाम् आदपुरुगणाः<br>— (अस्तितः)                                           | C C III II I                                                                        |

प्रधि-मपु० (धारिवत्)

प्रचीनि प्रधिनी प्रधि प्रधीनि স্ত प्रधिनी प्रचि, प्रघे प्रधीनि स∘ प्रविनी प्रवि प्रविभि দ্বি ০ त्रधिम्याम् प्रध्या, प्रधिना

प्रिप म रूप बारि क तुल्य चलॅंगे । अजादि विभवितया में पुल्सि के तुल्य

भी रूप चलेगे।

# खलम् १—मप् ० (मध्वत)

खलपूनि खलपुनी सलपु खलपूनि সণ खलपु, खलपो अलपुनी दालपूरि स० खरुपुनी खलपु खलपुमि たの खलपुना, खलप्वा खलपुभ्याम्

खलपु के रूप मधु के तुल्य चलेंगे। अजादि विभिनतमो में पुलिंग के तुल्य

भी रूप चलेंगे।

## प्रधी---पु॰ और स्त्रीलिय

(प्रकृष्टा पी स्त्रीलिंग प्रहृष्टा धी यस्या यस्य वा, स्त्री०, पु०) इसके रूप सं , च , प । प । और सं । के एवं । में तथा यट्ठी बहु । में नदी में तुल्य चलेंगे। दोप स्थाना पर प्रधी पु॰ के तुल्य। जैसे---प्रव्य

प्रघी ٩R प्रध्य प्रध्यी प्रवि ज्ञध्य प्रध्यो प्रध्यम्

१ हरको नपुसके प्रातिपारिकस्य (अट्टा० १-२-४७)। नपुसकालग में प्रातिपरिक (शब्द) के जिल्लम दीवें स्वर को हरूब स्वर हो जाता है।

| त्∘ | प्रच्या   | प्रवीभ्याम् | प्रधीभि   |
|-----|-----------|-------------|-----------|
| च०  | प्रध्ये   | प्रधीम्याम् | प्रचीम्य  |
| प०  | प्रच्या   | प्रधीम्याम् | प्रवीभ्य  |
| प०  | प्रध्या   | प्रध्यो     | प्रधीनाम् |
| स०  | प्रध्याम् | प्रध्यो     | प्रधीय े  |

इसी प्रकार कुमारी (कुमारीम् इच्छतीति, बुमारीव जानरतीति'वा) के रूप चलेंगे। इसका प्र० एक ० में कुमारी रूप होगा, शेप प्रशीवता।

## सुधी-(सुष्ठु ध्यायति) पुल्मि (भैयट के अनुसार स्तीरिंग में भी)

| प्रo | सुधी    | सुधियौ     | सुविय    |
|------|---------|------------|----------|
| ₹∘   | सुधी    | सुधियौ     | सुविय    |
| হি o | सुवियम् | सुधियौ     | सुधिय    |
| त्०  | सुधिया  | सुधीभ्याम् | सुघीभि   |
| ष०   | सुविये  | सुधीम्याम् | सुवीभ्य  |
| q o  | सुविय   | सुधीम्याम् | सुधीम्य  |
| प०   | सुविय   | सुधियो     | सुवियाम् |
| स∙   | सुधियि  | सुविया     | सुवीयु   |
| _    |         | -          | 4 2      |

इसी प्रकार सुश्री, गुद्धधी, परमयी, नी आदि के पु॰ और स्नीलिंग में रूप चलेंगे। नी या स० एक० मे नियाम् रूप होगा।

### स्वभू—मृहिंग (रवेन भवति, न्यय सत्ता वाला) স ০ स्वभ स्वभुवी स्वभुद स० स्वभुः स्वभुवी स्वभुव 120 स्वमुबम् े स्वमुवी स्वभुव त्∘ स्वभुवा स्वभम्याम् स्वभूभि ৰ ৹ स्वभुवे स्वभ्याम् स्वभुभ्य स्वभृव स्वभूम्याम् स्वभूम्य Ψø स्वभुव स्वभुवो स्वमुवाम् ŧΤο स्वमृवि

स्वभुवो

स्वभूपु

स्वमूनि

स्वमृति

स्वमृनि

इसी प्रकार स्वयम्, परमळू (परमझ्वासी लूश्व), वृग्मू, वाराभू लादि पु॰

और स्त्री० इन्दों के रूप चलेंगे। सुचि-नपुं०, वारिवत् सुधीनि सुधिनी सुधि सुयीनि **Я•** सुघे, सुधि सुधिनी सुधीनि स० सुधिनी सुविभिः **ទី**១ सुधिना, सुविया सुधिम्याम् क्षजािव प्रस्तया से पूर्व पुलिंग के तुल्य भी रूप चलेंगे। पच्छी और स॰ द्वि॰ में सूधियो , सुधिनो ।

स्वमु---नपु०, मधुवत् स्वभुनी स्वभ স্ स्वमो, स्वमु स्वभुनी स० स्वभुनी स्वमु

स्वमुभिः ৱি ০ स्वभुवा, स्वभुना स्वभुम्याम् अजादि प्रस्पय बाद में होने तो पुलिंग के तुल्प भी रूप खलेंगे।

वर्षामृ—स्त्रीलिय वर्षाभ्य वयमिनी वर्षाभृ वर्गाम्ब Ωo वर्षाम्यी वपीर्भ वर्षामः वर्पास्वौ स० वर्षाभ्वम् वर्षाभ्भिः হি ০ वर्षाभूम्याम् वर्षास्या वर्षाभूभ्य त्० वर्वाभूभ्याम् वर्षाम्ब वर्षाभुग्य. वर्षाम्याम् च० वर्पाम्वा वर्षाभूणाम् , वर्षाम्बी प० वर्षाम्या वर्षामय वर्गाम्बी Цo

इसी प्रकार प्रमू, चीरसू, पुत्रमू (पुत्रविवाहिता विचवा) आदि हे स्प

। । ७८, सूचना—संसी (संसायम् इन्छतीति), संसी (सह धेन वरते इति चलेंगे। उद. पूनना—चवा (प्रवास्त्र इन्छोनीति), सुर्वो (सुलम् इन्छोनीति), सुर्वो (सुलम् इन्छोनीति), स॰ ४

लूनी (लूनम् इच्छतीति), क्षामी (क्षामम् इच्छनीति), प्रस्तीमी (प्रस्तीमम् इण्डतीति), इत्यादि।

| इण्डत                                                   | गत्र), इत्य   | ।।द ।               |                       |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                                         |               | ससी—(३              | संसामम् इच्छतीति)     |                                 |
|                                                         | স৹            | सवा                 | संखायी                | सखाय:                           |
|                                                         | स०            | सकीः                | संखायी                | सखाय:                           |
|                                                         | हि •          | सलायम्              | संखायी                | सर्यः                           |
|                                                         | त्०           | संख्या              | • सलीम्याम्           | संबोभिः                         |
|                                                         | च∘            | सस्ये               | सलीम्याम्             | सखीभ्यः                         |
|                                                         | 4 o           | सस्युः              | सखीम्याम्             | सखीभ्य:                         |
|                                                         | प०            | सस्यु:              | सस्यो.                | संख्याम्                        |
|                                                         | स०            | संस्थि              | सस्योः                | सलीपु                           |
|                                                         |               | सखी (स              | खम् इच्छतीति)         |                                 |
|                                                         | 耳 0           | सबी                 | सस्यौ                 | सत्यः                           |
|                                                         | स०            | सखी:                | सस्यी                 | सस्य:                           |
|                                                         | হি ০          | सस्यम्              | सस्यी                 | संस्य:                          |
|                                                         | रोप रूप पूट   | र्गिनत सली के नुस्य | । इसी प्रकार सुर्ख    | त्त्यः<br>, सुती, लूनी, क्षामी, |
| 24 42011                                                | ભા બાાદ વ     | ० ९५ चलना           |                       | a . g                           |
|                                                         | शुब्की, प्रका | ती आदि के रूप सुध   | ो के तुल्य चलेंगे।    |                                 |
|                                                         | .3D           | स्त्री (            | (स्त्री)—स्त्रीलिंग १ |                                 |
|                                                         | ×∙            | स्त्री              | स्त्रियी              | स्तिय:                          |
|                                                         | <b>स</b> ॰    | स्त्रि              | स्त्रियौ              | स्त्रियः                        |
|                                                         | হৈ॰           | स्त्रियम्, स्त्रीम् | स्त्रियौ              | स्तियः, स्त्रीः                 |
|                                                         | নু•           | स्त्रिया            | ् स्त्रीम्याम्        | स्त्रीभि:                       |
|                                                         | च <b>०</b>    | स्त्रिय             | स्त्रीम्याम्          | स्त्रीम्यः                      |
|                                                         | प o<br>प o    | स्त्रियाः           | स्त्रीम्याम्          | स्त्रीम्य:                      |
|                                                         | स०            | स्त्रियाः           | स्त्रियो:             | स्त्रीणाम्                      |
|                                                         |               | स्त्रियाम्          | स्त्रियो:             | स्त्रीय                         |
| १. स्त्रिया. (अध्टा० ६-४-७९)। वाम्वासोः (अध्टा० ६-४-८०) |               |                     |                       |                                 |

| Ę   | ्चनाअतिस्त्रिपु॰, स्वं<br>यति | ी॰। नपु॰ है।<br>स्त्रि—पुडिंग | 44132       |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| স o | अतिस्त्रिः                    | अतिस्थियी                     | अतिस्त्रिय: |
| स०  | अतिस्त्रे                     | अतिस्थियौ                     | अतिस्त्रिय: |
| fe. | astatement astatement         | art of come                   | -6-6        |

हि ० अतिस्थियः, अतिस्थीन अतिस्त्रियम्, वातस्त्रम् यतिस्त्रियो अतिस्त्रिणा मतिस्त्रिभ्याम् 900 अतिस्त्रिभ: अतिस्त्रये अतिस्त्रिम्याम् দ্ব ০ अतिस्त्रिम्यः अतिस्त्रे: अतिस्त्रिभ्याम् मतिस्मिग्यः d o

अतिस्त्रियो: अतिस्त्रीगाम् T a अतिस्त्रियो: असिस्त्रिप Ħ. अतिस्त्री

अतिस्त्र—स्त्रीरिंग

अतिस्त्रि के रूप निम्नरितियत स्थानों को छोडकर पुलिन के मुस्स बलेंगे । दि • यहु • अतिस्त्रिय , अतिस्त्री:, तृ • एक • अतिस्त्रिया, च • एक • अतिस्त्रिये-अतिस्त्रिमे प० एक० अतिस्त्रिमा:-अविस्त्रे:, प० एक० अविस्त्रिमा:-अतिस्त्रे: € o 1

37 ਜਿ

| एक ० अतिस्थियाम्-अतिस्थी ।                                             |            |            |             |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| अतिस्त्रि—मपुसक∙                                                       |            |            |             |  |  |  |  |
| इसके रूप श्वि के तुल्य चलेगे, बेवल पष्ठी और सप्तमी के द्वि.            |            |            |             |  |  |  |  |
| हिन्नयोअतिहिन्नणोः रूप होगे ।                                          |            |            |             |  |  |  |  |
| ED. ऊकारान्त पुलिंग शब्द, को कि धातुन नहीं हैं। जैसे-                  |            |            |             |  |  |  |  |
| हह—(एक मन्यर्व का नाम)                                                 |            |            |             |  |  |  |  |
| Z •                                                                    | <u>हह:</u> | हह्री      | <b>表标</b> : |  |  |  |  |
| स≉                                                                     | 88.        | ह्रह्मी    | £8:         |  |  |  |  |
| হৈ ০                                                                   | हहम्       | हह्नी      | हृहुन्      |  |  |  |  |
| तु e                                                                   | हृह्य      | हूहम्याम्  | ह्रहेसि:    |  |  |  |  |
| च∘                                                                     | हत्ते      | हुहुम्बाम् | हूहम्यः     |  |  |  |  |
| q.a                                                                    | हृह्यः     | हहस्याम्   | हृद्ग्य:    |  |  |  |  |
| ए व                                                                    | इसः        | हह्नोः     | इह्वाम्     |  |  |  |  |
| स∙                                                                     | हृद्धि     | हह्नाः     | हेहपू       |  |  |  |  |
| इसी प्रकार दुम्मू (दुम्मति इति, ग्रन्थ आदि बाँधने वाला) के रूप चलेंगे। |            |            |             |  |  |  |  |

## ऋकारान्त पु०, स्त्री॰ और नपु० शब्द

द्र सातु से तृ (तृष्, अप्टा० २-१-१३२ और तृन्, अप्टा० २-२-१३५) प्रत्यस्य स्थाकर वने हुए पाब्द सेंक्ष — तुं (नर्ण ताक्ष) आदि तया स्थात् (स्थींक्य), नत्, नेप्टू, शब्दू, खतु, होतु, पोनू, प्रशास्त्र और उद्गान् प्रस्के के प्रयान पर आ हो जाता है और प्रथम पीच विमन्तिनयों में ऋ के स्थान पर आ हो जाता है और प्रथम पीच विमन्तिनयों में ऋ को आर् हो जाता है। कि और पप्टी बहु० में ऋ वो दीर्घ भ्र हो जाता है। स्वोधन एक में ऋ को उर् हो जाता है। स्वोधन एक में ऋ का अर् (अ) हो जाता है।

| 1 22 (20.)                                                            | GI AIM GI       |                    |                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|--|--|
| चातु (प्रजापति)—पु€िंग                                                |                 |                    |                  |  |  |
| স৹                                                                    | घाता            | घातारी             | <u> घातारः</u>   |  |  |
| स्∘                                                                   | घात.            | घातारी             | षातार:           |  |  |
| দ্ধি ০                                                                | <u> घातारम्</u> | चातारी             | <b>भा</b> तृन्   |  |  |
| त्∙                                                                   | घात्रा          | धातुम्याम्         | षातृभिः          |  |  |
| घ०                                                                    | घान्रे          | <b>घात्</b> म्याम् | <b>घातृ</b> स्यः |  |  |
| प०                                                                    | धातु.           | धातृभ्याम्         | षातृम्यः         |  |  |
| प्र                                                                   | धातु॰           | धात्रो.            | घातृणाम्         |  |  |
| स०                                                                    | घातरि           | घात्री             | <b>घातृपु</b>    |  |  |
| इसी प्रकार कर्तुं, गेतृ, नप्तु, प्रशास्त्, उद्गात् आदि के रूप चलेंगे। |                 |                    |                  |  |  |
| STR. TITLE                                                            |                 |                    |                  |  |  |

|            | धार            | नपुसन ०        |          |
|------------|----------------|----------------|----------|
| স <b>•</b> | घातृ           | <b>धातृ</b> णी | धातृणि   |
| स●         | यात , धातृ     | घातृणी         | वातृणि   |
| ৱি ০       | घातृ           | घातृणी         | धात्णि   |
| तृ •       | घात्रा, धातृणा | धातृम्याम्     | भातृभि   |
| 4.         | धात्रे, घातूणी | धातृभ्याम्     | धातुम्य  |
| 4 o        | घातु , घातृण   | घातूम्याम्     | धातृम्य: |

१ अप्तृतृत्व्रवतृनम्तृतेष्ट्रायण्ट्रक्षमृहोनृषोतृप्रज्ञासतृषाम् । (अरटा० ६-४ ११) । उद्गातृज्ञावस्य भवत्येव समयंसूत्रे 'उद्गातार ' इति भाष्यप्रयोगात् । (सिद्धान्तकोमुदी)

٠,

धानुषाम् धातु, धातुण धात्रो, धानुणोः वान्य वायोः, धानुणी रा० पातरि

इसी प्रकार वत्, नेन्, जात् आदि के रूप चलेंगे। स्तम् आदि स्त्रीलिए दाय्यो ने रण पात् के तुत्व चलवे। वेचल द्वि॰ बहु॰ में

८२ सम्बन्ध-मोधक शब्द विनृ (पु०, पिता), यातृ (स्त्री०, माता), स्वमु आदि रूप मनेगे। आगे देखिए। देवू (पु॰, देवर) आदि दाटदो को प्रथमा डिवचन, बहु॰ और दितीमा एक॰ डिवयन में ऋ के स्थान पर आर्ज होतर अर् होता है। निम्मतिसित राजा में प्रयम पांच विश्ववितयों में बार् ही होता है- नेप्तृ (नानी), भनृ (पिन), स्वतृ (वहिन), हास्त् (प्रसावन) (उणादि०२-९०), नृ (समृत्य) (उणादि० २-९८), सब्बेच्ट् (सार्थि)।

जैसे--

पितर पितरी पितर पिता पितरी Z o থিবৰ पित पितरी स० पितरग षातृवत् ।

हसी प्रवार आत्, जामात्, देव, यहन्, सब्येष्ट्र और तू वे रूप वलेंगे

नु वे पण्ठी बहु ॰ में दी रूप होते हैं - नृणाम् नृणाम् । माता

मातः मातरी g o मात्. मात मातरी स० मातरम्

इसी प्रवार यातु (वेवरानी), पुहितु (पुत्री), और ननान्द्र या ननन्द्र (ननद, पति की वहन) के रूप चलेंचे। व

१ तुच (अप्टा० ६-४-९)। नृहत्वेतस्य नामि या शोर्थः स्वात्।

२ नाज्य स नन्दे (उषादि० २-९७)। न नन्दति ननान्दा। इत् सदि सांतुबतंते इत्येहे । कृतान्या तु स्वसा पत्युनंत्रत्या नांदनी च ता दिन

शस्दाणंबः । (सि० की०)

#### ऋकारान्त पुरु, स्त्री र और नपुरु शब्द

E. यातु से तु (तुष, अप्टा॰ २-१-१३३ और तृन्, अप्टा॰ ३-२-१३५) प्रस्तर कपाकर वने हुए सब्द खेरे —कतुं (नच्ये ताला) आदि तपा स्वय् (स्त्रींकप), नच्नु नेप्टू, त्वप्ट, सात्, होतु, पोतु, प्रवास्त और उद्गाद प्रवासे को प्रयमा एक ने ऋके स्थान पर आ हो आता है और प्रथम पांच निमंतितयों में ऋ को आर् हो आता है। हैं इब और पटी वहु॰ में ऋ को दीर्घ मह हो जाता है। सबोधम एक॰ में ऋ का अर्थ, हो आता है। सबोधम एक॰ में ऋ का अर्थ, हो आता है। सबोधम एक॰ में ऋ का अर्थ, हो आता है।

| गसर् (अ.)  | हो जाता है।       |                      |                     |
|------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|            | धातृ (प्र         | जापति)—पुलिय         |                     |
| Ħ•         | घाता              | <b>धाता</b> री       | षातार:              |
| स०         | धातः              | धातारी               | धातारः              |
| হ্লি ০     | घातारम्           | धातारी               | <u>घातुन्</u>       |
| ₹•         | यात्रा            | धात्रयाम्            | घातुभिः             |
| ঘণ         | घान्रे            | घातृभ्याम्           | <b>घातृम्यः</b>     |
| q o        | <b>धा</b> तुः     | <b>घातुभ्याम्</b>    | घातृभ्यः            |
| ٧o         | घातुः             | घात्रो:              | घातृणाम्            |
| स०         | घातरि             | घात्रो:              | <b>घातृप्</b>       |
| इसी प्रवार | कत्, नेतृ, नप्त्, | प्रशास्त्, उद्गातृ व | ग़दि के रूप चलेंगे। |
|            |                   |                      |                     |

|             | धार            | नुनपुसक०       |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| N e         | भाव            | <u>चात</u> ुणी | घातृणि         |
| स •         | धात , धात्     | <b>पातु</b> णी | धातुणि         |
| <b>ভি</b> ৬ | चात्           | <b>धात्</b> णी | <b>धात्</b> णि |
| तु०         | पात्रा, धातुणा | धातुम्याम्     | धातुभि.        |
| प•          | भात्रे, घानुष  | धानुष्याम्     | धातुम्य        |
| d a         | मानु, धातृष    | धानुस्याम्     | धातुम्य:       |

अप्तृगृत्ब्रम्यमृत्रपृत्रध्यद्वसमृत्रोन्योत्प्रवास्तृणाम् । (अस्टा० ६-४-११) । उद्गातुसन्दस्य अवस्येष समर्थमूत्रं 'उद्गातारः' इति भाष्यप्रयोगात् । (सिद्धानकोमृदी)

धानुषाम् घातुः, घातृणः धात्रो , घानृणोः घानप घात्रोः, धातृणी. प॰ धातरि

इसी प्रकार कर्तुं, नेन्, ज्ञातृ आदि के रूप चलेंगे। हतम् आदि स्प्रीतिम शब्दो के रूप चान् के तुल्य चलेथे। नेवल द्वि० बहु० में

स्वसु आदि रूप बर्नेगे। जाने देखिए। सन्यन्त्र-क्षेपक वद्य विनृ (पु०, पिता), मातृ (स्त्री०, माता), देव (पु॰, देवर) आदि जन्दो को प्रथमा दिवचन, बहु॰ और दिलीमा एक॰

द्विवन में ऋ के स्थान पर आर्न होकर अर् होता है। निम्नलिसित पारी में प्रयम पांच विभवितयों में आर् ही होता है—नन्तु (नानी), भन् (पनि), स्वसु (बहिन), सस्तु (प्रशसक) (वणादि०२-९२), मु (मनुत्य) (वणादि० २-९८), सम्बेद्ध (सार्याः)। पितर.

जैसे--

पितरी वितरः पिता वितरी d o বিবৃদ্ चित: वितरी Ħο पितरम् घात्वत् ।

इसी प्रकार आहा, जामात, देव, तस्तृ, सब्बंद्द और नृके हप घलेंगे । मातर.

म् के पन्ठी बहु० वें दी रूप होने हैं--नृणाम्, नृणाम् ।

मातरः भाता भातरी T. मात्: मात' मातरी स० मातरम्

इमी प्रकार यात् (देवरानी), दुहित् (पृत्री), और ननान्द्र या ननान्द्र (ननद, पति की वहन) के रूप चलेंगे। र

१. तुच (आटा० ६-४-९) । नृ इत्वेतस्य नावि या दोर्थः स्थात्।

२ निज ब नन्दे (उपादि० २-९७)। न नन्दित ननान्दा। इह यदि र्मातुमतंते इत्येके । श्वतान्या चु स्वता पत्पूर्णनत्या जन्मिनी च सा इति शस्दाणंब. । (सि० की०)

मेर. कोप्टु (गोदड) शब्द ने सप ऋनारान्त कोप्टु शब्द ने तुल्य चलते हैं। प्रथम पाँच विभवितयो में ऋकारान्त के ही रूप चलते हैं। त० एक को ठेकर थागे की अजादि विभवितयों में विकल्प से ऋकारान्त के तस्य रूप चलेंगे। पष्ठी बहु० में क्रीप्ट शब्द ही रहेगा। " जैसे---

| স৹     | कोप्टा               | <b>क्रोप्टारी</b>    | शोष्टार:     |
|--------|----------------------|----------------------|--------------|
| स•     | कोप्टो               | कोप्टारौ             | क्रोप्टार:   |
| দ্ধি ০ | क्रोप्टारम्          | कोप्टारी             | श्रोप्टून्   |
| चृ०    | कोप्ट्रा, कोप्टुना   | क्रोप्टुस्याम्       | कोष्टुमिः    |
| ঘ•     | कोप्ट्रे, कोप्टबे    | कोप्टुम्याम्         | क्रोप्टुम्य: |
| प०     | क्रोप्टू , क्रोप्टो. | क्रोप्टुम्याम्       | कोष्टुभ्यः   |
| प•     | कोय्ट्, कोय्टो.      | कोप्ट्रो , कोप्ट्वो: | कोप्द्नाम्   |
| स०     | कोप्टरि, कोप्टी      | कोप्ट्रो., कोप्ट्वोः | कोप्टप       |

(क) कोप्टु शब्द को स्त्रीलिंग में भी कीप्टु हो जाता है (स्त्रिया च, अस्टा॰ ७-१-९६)। उससे स्त्रीलिंगबीयन डीप् (ई) प्रत्यय होने पर कोस्ट्री शब्द ही जाता है। इसके रूप नदी के तुरुथ चलेंगे।

सूचना--प्रियकोप्टुनपु० वे रूप मधुके तुल्य चलेगे। तृतीया से लेकर आगे की अजादि विभक्तियों में कोच्टु पुलिंग के तुस्य भी रूप चलेगे। जैसे-च ० एक ० मे प्रियकोप्टे, प्रियकोप्टवे, प्रियकोप्टने ।

#### ऋकाराना और लकाराना सब्द

मध वस्तुतः ऋकारान्त और लुकारान्त शब्द नही हैं। अतएव क्, सु. गम्ल और शक्ल धातुओं के अनुकरणमूलक शब्द मानकर ऋकारान्त और लुकारान्त शब्दों के रूप दिखाये गये है कि इनके रूप इस प्रकार चलेंगे।

|    |         | कुपुलिय    |          |
|----|---------|------------|----------|
| স৹ | कीः, कृ | किरी, की   | विरः, ऋ: |
| स∙ | की:, क् | किरी, त्री | किरः, ऋः |

<sup>,</sup> १. तुरवत्कीप्ट (अध्टा० ७-१-९५)। विभाषा तृतीयादिण्यचि (अध्टा० ७-१-९७)

| तृ० विष<br>च० कि<br>प० विष<br>प० कि | म् कृम्<br>ता, का<br>रे, के<br>र क<br>र,क<br>रि, कि | निरो, को<br>कीम्बान, कुम्मान्<br>कीम्बान, कुम्मान्<br>कीम्बान्, कुम्मान्<br>किरो, को<br>किरो, को<br>।<br>।<br>। | कर, नृत्<br>कींभ, क्भि<br>कीभ्य, क्भ्यः<br>कीभ्य कुम्य<br>किराम् काम्<br>कीपुं, कृतु |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                     | गमली                                                                                                            | गमल<br>गमल                                                                           |
| স∘                                  | गमा                                                 | गमली                                                                                                            |                                                                                      |
| स॰                                  | गमल्                                                | गमनी                                                                                                            | यम्न                                                                                 |
| হি ০                                | गमलम्                                               | वस्तृस्याम्                                                                                                     | गम्लूभि                                                                              |
| तु०                                 | गम्ला                                               | गस्तुस्माम्                                                                                                     | गम्लूम्य                                                                             |
| चं ०                                | गम्ले                                               | वस्तृभ्याम्                                                                                                     | गम्लूम्य                                                                             |
| प॰                                  | गमुल्                                               | मम्लो                                                                                                           | शमृणाम्                                                                              |
| प॰                                  | गमुल्                                               | चुम्ली                                                                                                          | गम्लृपु                                                                              |
| TT o                                | गमलि                                                |                                                                                                                 |                                                                                      |

इसी प्रकार शक्ल, के रूप चरेगे। एकारान्त और ऐकारान्त इध्य

प्रकारात्त और ऐकारान्त शब्दों में विभिन्तवों जोड दी जाती हैं और

से (सह इना कामेन बततेऽसी) सय ٩o सयी

१ सिद्धा तकोमुदी में इस रूप का स्वय्टत्या उल्लेख नहीं है। जिस प्रकार है भी, समती आदि अवर्थों के प्रवसा के इप देकर खेव छोट दिया है, उसी प्रकार से बाव के भी प्रथमा के ही रूप विषे यथे हैं। इतका अभिप्राय यह है कि साबोधन के रूप भी प्रवाध के तुल्य ही होंगे। किन्तु यहाँ पर एड हस्यात् सम्बुद्धे (अटा० ६-१-६९) (एडलाट हासालाच्च अडाह हरु लुप्पते सम्बुद्धे चेत्, सिद्धातकीमुदी) तूत्र समते से स का सीप होकर 'से' रच हो बनेगा।

| (Eo | सयम् | सयो      | सय:    |
|-----|------|----------|--------|
| तु० | सपा  | रोस्याम् | सेनि:  |
| भ०  | सये  | रीस्याम् | सेम्य. |
| 40  | सः   | सम्याम्  | सम्यः  |
| Цo  | सः   | सयो      | सथाम्  |
| स०  | सथि  | सयी:     | સેવુ   |

इसी प्रकार स्मृते (स्मृत इ: येम, जिसमे कामदेव का स्मरण किया है) के रूप चलेगे।

र्द (धन)---प॰, स्त्री० रायी # e रा राम-राधी e B श राय Ē۰ रावी रायम राय रामि. ন্ত্ৰ ০ राया राभ्याम् रावे ৰ राभ्याम राम्य 90 राम्याम राय पायो राव रायाम

सक राधि रामो रासु समुद्रक्त हिंग में प्रदेशों प्रदेश वाजा है ।(प्रकृद्ध देशम्य तत्)। दे को एक इन्द्रस्वादेश (अटरा० १-१-४८) तथा हस्यो वयुवके० (अटरा० १-२-४५) हे दिहो जाता है। प्रदिन्ने कल हराधि (स्थलम से प्राप्तम होने चाले) विम-वितासों में देश, क्ली० के तुत्य चलेंगे और श्रांस स्थाना पर बारि के दृत्य।

प्र• प्रदि त्ररिणी प्रदेशि द्वि• प्रदि प्ररिणी प्रदीणि तु•, इत्यादि प्ररिणा प्रराम्याम् प्रदाप्ति

शोकारान्त और औकारान्त शब्द

द्ध बोनारान्य शब्दों के बों के स्थान पर प्रयम पाँच विमन्तियों में । (दितीया एक० को छोडनर) वो हो जाता है। दितीया एक० और दितीया नह० में बो को जा हो जाता है। वै बौकारान्त राब्दों के रूप सामान्यतया चर्छने।

१. गोती णित् (अव्या० ७ १ ९०) । औतोऽम्बासी (अन्टा० ६-१-९३)

| प्र०<br>स०<br>डि०<br>स्तृ०<br>च० | मो (बैल, गाय)—प्<br>गी<br>गी<br>गाम्<br>गवा<br>गवे<br>गो | गावी<br>गावी<br>गोम्याम्<br>गोम्याम्<br>गोम्याम् | गाव<br>गाव<br>गा<br>गोभि<br>गोभ्य<br>गोभ्य<br>गोभ्य<br>गोम्य |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| प०                               |                                                          | गवी                                              | गवाम्                                                        |
| ٩o                               | गो                                                       | श्रवी                                            | गोपु                                                         |

गवो इसी प्रकार स्मृती (स्मृत उ शकर धेन) और खो (आकाश स्त्रीलिंग) के रूप चलेंगे। नपुसकेशिंग प्रची (प्रकृत्टा ची यस्मिन् तत्) का प्रद्यु हो जाता

है और इसके रूप मधु के तुल्य चलेग। क्सी (चन्द्रमा)—पुलिग

ৰ্তাৰ खावी रही. बलाव সুব ालावी क्ती ग्लाव स० रहावी ग्लावम् **ਾਲੀ** ਮਿੱ Go. **ग्लीम्याम्** ालावा ग्लीम्प নু৹ क्लीभ्याम् रलावे रलीम्प ব০ **ब्लीम्याम्** रलाव ग्लावाम् ٩o **ग्लावी** বভাব ग्लीप Ψo ग्लाबी

इसी प्रकार नी (स्त्रीलिंग, नाव, जहान) के रूप पलेंगे। नपुसकिलिंग सुनी (सुन्दुनी मस्मिन्) था सुनुही जाता है और इसके रूप नमु कत थ चरेंगे। भाग २

# हलन्त (व्यजनान्त) शब्द

प्प हलन्त शब्दों में इस प्रकार के शब्द आते है—अन्त में वर्ग के प्रथम चार वर्णों में से कोई एक वर्ण वाला, गु. इ. ल् स् स् यौर ह, अना वाले इाट्ट । हलन्त इाब्दो में प्राय: निभन्तियाँ जोड दी जाती हैं और सन्धि-नियमो का प्रयोग किया जाता है।

८८. र, ल और ण अन्त वाले शब्द।

द६ (क) ल के बाद सप्तमी बहु० के सुकी पुही जाता है। (ख) ए और सुके बीच में विकल्प से ट्भी जुड़ जाता है। इस ट्की ट् भी विकल्प से होता है।

कमल्-पु०, स्त्री०, नपु०

(कमल कमला वा आवक्षाणाः, आचक्षाणा, आचक्षाण वा, कमल या लक्ष्मी

| વાવ વારાવા / |        |                 |          |
|--------------|--------|-----------------|----------|
| ,            | कमल्   | -पु० और स्त्री० |          |
| प्र∘ः        | कमलू 🤊 | कमली            | कमल:     |
| <b>स</b> ∘   | कमल्   | कमली            | कमळ.     |
| দ্ভি ০       | कमलम्  | वमली            | कमल:     |
| নু ০         | कमला   | कमरम्याम्       | कमल्भिः  |
| দ ০          | वमले   | कमल्म्याम्      | कमल्भ्यः |
| प०           | कमल'   | क मल्म्याम्     | कमलूभ्य: |
| ďο           | कमल    | कमलो.           | कमलाम्   |
| स०           | व्यमलि | कमलो:           | कमल्पू   |

इसी प्रकार इन शब्दों के रूप चलेंगे-सुगण, स्थाण (पू० और स्त्री .. गिनने में चतुर व्यक्ति), हार् (स्त्री०, हार्) और र्या ल्लन्त वाले अन्य शब्द । सगण् ने सप्तमी बहु॰ में रूप होते है-सुगण्स, सुगण्दस, सुगण्ठस । द्वारु का प्र• एक • में द्वाः रूप होता है।

कमल्---तपु ब

प्रव, सव, द्विव कमली वमल कमलि शेय पुलिंग ने तुल्य ।

इसी प्रकार सुगण्, बार् तथा अन्य ण्, रृया ल् अन्त बाले शब्दी के रूप चलेंगे। जैसे---वारी

प्रव, द्विक वा. १. देखी नियम ९१ कः वारि

या इही जाते है और नीमल व्यवन बाद में हो तो इस प्वो इ होता है।

 (ग) किल्तु इन घातुंज सन्दों के ह को कृ हो जाता है—दिन्, वृद्द, रंबाज्वे ज्वो भी ट्, ड्होते हैं। रूत और मृश्। दमृष् (जाहसी पुरुष) के पृको और श्व अन्त वाले विपस् ।हि सन्दों के स् को क्हों जाता है। नस् वातु के स् को द और क् दोनो होते । तस् और गोरस् के हा की भी द और क् होते है। ऋत्विम् के ज् को क्

(प) सम्तमी बहु० में ट्बीर सुके बीच में विकल्प से त्भी होता है। हो जाता है।

(छ) अजादि विभिन्तियों बाद में होने पर बन्तिस छ को विकल्प से गू

६५. (क) दाब्द के अन्तिम हुको इही जाता है पदान्त में या बाद में झल् (बर्ग के १, २, ३, ४, घ, य, स, ह) हो तो । १ (ज) दकारादि प्रापुको के हु की पृही जाता है, पूर्वोत्तर स्थितियों में । १ (ग) इह, मृह, स्तुह, और हिनह, के हु, को द और पृथोनी होते हैं, प्वांक्त हिचतियों में । व (घ) नहु, के हु को प् होता है, पूर्वोक्त स्थितियो में ।

(ह) जीमह् (स्त्रीक, एवं छन्दें) हे हूं को क् हो जाता है, सर् (कठोर व्यजन) बाद में हो तो बीर हुन् (कोमल व्यवन) बाद में हो तो ग्

 एव स्वर वाली सपन्त (अन्त में वर्ष के चतुर्व अक्षर वाली) और हो जाता है। (ऋत्विद्धकृ० ३-२-५९) बस् (ज़ को छोडवर बर्ग के तृतीय लक्षर) जादि वाली बातु (या बातुज राज्य) में वुको मुगको मृबीर दुको मृहो जाता है पद के जला (भणीत दू म्याम्, भि, म्य) में, अथवा बाद में स्या ध्व हो तो ।

१७. उदाहरण-वान् (स्त्री० वाणी), राज् (वमकना), मृह (वेहोरा

होना) आदि।

१. हो ड (८-२-३१) र. दादेर्घातीर्घ (८-२-३२)

३ वा द्वहमृहष्णुहरिणहाम् (८-२-३३) ४ नहो ध (८-२-३४)

५ एकाचो बजा अयु शयन्तस्य स्टब्लो (८-२-३७)

इसी प्रकार इन दाव्दी के रूप चलेंगे—सर्वशक्, चित्रलिख, भूगत्, मर्र् सरित्, हरित्, विश्वजित्, लिनगब्, तमोनुद्, दृषद्, सर्द्, वेभिद्, चेन्छिर् युषुद्, क्षुद्, गुपु, वकुम् लादि । जैसे—

|                   | प्र• एक •    | স০ হৈত         | तु० द्वि०        | स० बहुः    |
|-------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
| सर्वशक्           | सवंशक्-गृ    | सर्वशकी        | सर्वेशस्याम्     | सर्वश्रभु  |
| <b>चित्र</b> लिख् | चित्रलिक्-ग् | বিশ্বলিলী      | चित्र लिग्म्याम् | चিत्र लिध  |
| भूमृत्            | भूमृत्-द्    | भूमृतौ         | भूभृद्ग्याम्     | भूभृत्सु   |
| अग्निमय्          |              | अग्निमयी       | अन्तिमद्रमाम्    | अस्तिमर    |
| तमोनुद्           | तमोनुत्-इ    | तमोनुदौ        | तमोनुद्रम्याम्   | तमोनुरस्   |
| गुर्              | गुप-ग्       | गुनी 💌         | गुबस्याम्        | गुप्सु     |
|                   |              | नपुसकलिंग      |                  |            |
| प्र०, स०          | , द्वितीया   | सर्वशक्        | सर्वं दाकी       | सर्वदाद्धी |
| प्र०, सं०         | , दितीया     | <b>ट्</b> रित् | हरिती            | हरिन्ति    |
| प्र०, सं०         | , दितीया     | मुयुत्         | सुयुधी           | सुयुनिय    |
| प्र०, स           | , द्वितीया   | अग्निमत्       | अभिनमधी          | अस्निम     |
|                   | , डिलीया     | समोनुद्        | तमोनुदी          | तमोनुनि    |
| प्रव, सब          | , द्वितीया   | <b>बेभि</b> द् | बेभिदी           | बेभिदि     |
|                   | - 20-0-      | - 6 6 -        | _ ~              |            |

इनी प्रकार पेन्छिदि प्र०, सं०, दि० के बहु० में बनेना। दीप रूप पुहि के तुन्य पर्देगे।

६६. शस्त्र जिनके अन्त में ये वर्ण है--न्, छ, ज्, श्, श्, य्, हू ।

६५. (व) चु और ज्यो मुशे जाता है, बदि बाद में मुछ न हो य पटोर स्थान हो। बदि मोमल स्थान बाद में होता तो चु और ज्यो होता।

(म) वन्त्र, अन्त्र, मृत्, मृत्, यत्, राज्, आत् और छ्या स् अन्त प पातुत्र सन्ते व अन्तिम अक्षर के स्थान पर यु हो जाता है, पदान्त में और स में झार (वर्ष के १ में ४, स्, यू, न्, नू, ) हो तो। व पद के अन्त में इस युः

१. थो. मृ. (सप्टा० ८-२-३०)

२. धाचमा ब्रेनुबर्वयवशास्त्रधावन्छतां ॥ (श्रष्टा० ८-२-३६)

्या ड्हो जाते हैं और कोमल व्यजन बाद में हो तो इस प्को ड्होता है।

 (ग) किन्तु इन घातुज शब्दों के श् को क् हो जाता है—दिम्, दृश, रिद्राज् के ज्को भी ट्, ड्होते है।

स्पृत् और मृत्। दमृष् (साहसी पुरुष) के प् को और स् अन्त बाले विपर्ध अपि सन्दों के सुको क्ही जाता है। नश् चातु के श् को ट् और क् दोनों होते हैं। तस और गोरेस के से को भी ट और क् होते हैं। ऋत्विज् के ज़ को मृ

े जो जाता है।

(प) सन्तमी बहु॰ में ट् और सुके बीच में विकल्प से तृ भी होता है। (ड) अजादि विमनितयां बाद में होने पर अस्तिम छ की विकत्प से प्

६५. (फ) बन्द के अन्तिम हुको इही जाता है, पदान्त में या बाद हो जाता है। में सल् (यम में १, २, ३, ४, छ, य, स, ह)हों तो । (अ) दकारादि पातुओं के हु को पृत्तो जाता है, पूर्वोक्त स्थितियों में । १ (ग) इहं, मृह, स्नुह, और रितह, के हु, को ह और पृथीनो होते हैं, पृथीका स्थितियों में । य) नह, के

ह् को घ् होता है, पूर्वोक्त स्थितियों में। (ह) उत्पिह् (स्त्री॰, एव छन्द) के हू को क् हो जाता है, खरू (मठोर व्यजन) बाद में हो तो और हुए (कोमल व्यजन) बाद में हो ती प्

हो जाता है। (ऋत्विग्दपृक्० ३-२-५९)

 एक स्वर वाली झयन्त (अन्त में वर्ष के चतुर्थ अक्षर वाली) और बम् (ज् की छोडकर वर्ग के तृतीय असर) आदि बालो वालु (या धातुन सन्द) में वृत्ती मुन्को घू और द्को घू हो जाता है, पद के अन्त (अर्थात् सु. भ्याम्, भि., भ्य.) में, अथवा बाद में स् या ध्य हो तो ।

१७. उदाहरण--याव् (स्त्री०, वाणी), राज् (चमकना), मृह् (बेहीस

होना) आदि।

१. हो ड. (८-२-३१)

२. दादेर्घातीयः (८-२-३२) ३. वा मृहमुह्ज्जुहांच्चाहाम् (८-२-३३)

५. एकाची बशी भव शयन्तस्य स्थ्वी (८-२-३७)

|          |        | वाच्       |          |
|----------|--------|------------|----------|
| प्र०, स० | वाक्   | ेवाची      | वाच.     |
| हि०      | वाचम्  | वाची       | वाच:     |
| तृ०      | वाचा   | वाग्ग्याम् | वाग्भिः  |
| च०       | वाचे   | वाग्म्याम् | वाग्यः   |
| प०       | वाच    | वाग्भ्याम  | वाग्भ्य: |
| To.      | वासः ' | नाची ै     |          |

संव वाचि दायो. द्वार्था इसी प्रकार इन घट्टों के रूप चर्लेंगे—पदोमुच्, ऋदिवज्, भिषज्, हज्

काजु, सुयुज, विक्पाज् , दिश, दृश तथा दृश अन्त वाले अन्य शब्द, स्पृत्, द्रष्ट्य जिल्मह्, विषक्ष, विचक्ष, दिशक्ष, विविक् सया च् और ज् अन्त वाले शब्द।

|            |            | राज्         | 4               |
|------------|------------|--------------|-----------------|
| प्रव, सब   | राट्, राड् | ेराजी        | , राजः          |
| হৈ ৽       | राजम्      | राजी         | राज:            |
| तृ०        | राजा       | राड्म्याम् । | राड्भि:         |
| <b>ঘ</b> ০ | राजे       | राड्म्याम्   | राहम्य:         |
| प०         | राज:       | राड्म्याम्   | राड्म्य:        |
| प०         | राज:       | राजो:        | राजाम्          |
| स०         | राजि       | राजो.        | राट्सु, राट्स्य |

इसी प्रचार इन शब्दों के रूप चलेंगे—स्वृहच्च, सर्वप्रात्, भुज्ज, विदय-सृत्, सम्राज्, परिवाज्, परिमृज्, देवेज, विभाज्, (सूर्य), विष्, प्रात्, रिव्यू, द्विष्, मुप्, प्रावृष्, लिह्, प्रच्छ तथा छ, सुप्, और ह, अन्त वाले धातुज शब्द। ज्याहरण—

प्रवेमुक् प्रविच् तृव्हित्व स्ववहुव प्रयोमुक् प्रयोमुक् प्रयोमुक् प्रयोमुक् प्रयोमुक्

रे. एन आदि के साथ पठित आज घातु को क्, स् होते हैं। यह आज झार आज पातु से बना है और एन आदि के साथ पठित हैं। यह आज आज दौरताबित तस्य कुत्तवेव (सिद्धानतकीमुदो)। द्वारा विभाज अव्ह दुआन दौरती यातु जो कवादि गय के हैं उससे बना हैं। उसको ह, इ होते हैं। रे आगे केवल अपन बण से हैं उससे बना हैं। उसको ह, इ होते हैं। तृतीय वर्ण बाला स्थ स्वयं समझ लेना चाहिए।

| प्र० एक॰ भियक् निषक् सन् सन् दम् दृष् दृष् दप्प वपुक् सिवाक् , जिलक् विविक् विविक                                                                | স ০ ভিৰত<br>শিঘনী<br>হানী<br>বুগী<br>বিষ্ণুদী<br>বিষিক্ষী                                               | तृ० द्विव०<br>भिष्ममाम्<br>सम्माम्<br>दृश्याम्<br>द्वृश्याम्<br>उप्लिग्माम्<br>विविग्म्याम्                                | स• वरुष्<br>भिष्यम्<br>स्रम्<br>दृषु<br>द्रमुखु<br>चिष्यम्<br>विविस् |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| सुबृश्क् सुबृह-क्<br>सर्वप्राच्छ-त् सर्वप्राद्<br>मृण्यु भूद<br>विश्वसुक् विश्वसुद्<br>देवेज् देवेद्<br>विष् विद्<br>स्विप् तिबद्<br>प्रच्छ प्रद | सुब्दची<br>सर्वप्राच्छी-याँ<br>मृज्जो<br>विद्यवस्त्री<br>देवेजी<br>विद्यो<br>रिचयी<br>प्रच्छी<br>स्टिशे | सुतृह्म्याम्  सर्वप्राह्म्याम्  मृह्म्याम्  विवस्यसृह्भ्याः देवेह्म्याम्  विवस्याम्  प्रह्म्याम्  प्रह्म्याम्  प्रह्म्याम् | भृद्ध-इत्स                                                           |
| স্তুত, <del>ব</del> ত,                                                                                                                           | लने वाले शब्द —<br>गुज्— युड<br>गुज्जम                                                                  | युञ्जी<br>( युञ्जी                                                                                                         | गुङ्जः<br>मुजः                                                       |
| होप स्मृ<br>प्र•, स॰<br>हि॰<br>तृ•<br>च॰                                                                                                         | मुक्, मृद्<br>मृहम्                                                                                     | —पुडिंग<br>मृहौ<br>मृहौ<br>ाम्, मुद्दम्याम्<br>ाम्, मुद्दम्याम्                                                            | मुह<br>मृत्.<br>मृक्षि , मृड्भिः<br>मुक्ष्य , मृड्म्य.               |

| प ० | मुह: | मुग्म्याम्, मुड्म्याम् | मुग्म्यः, मृह्म्यः |
|-----|------|------------------------|--------------------|
| ष०  | मुह: | <b>मुहो</b> ः          | मुहाम्             |
| स०  | महि  | महो:                   | मक्ष, मटस, मटस्स   |

इसी प्रकार इन शब्दो के रूप चलेंगे—िरनह्, स्नुह्, नश्, तक्ष्, गोरक्ष् और द्रह आदि .—

| স০ एক০                               | য়ত ৱিবত         | तु० द्विव०                                     | सर्वे बहुव                               |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| स्निह् स्निक्-ट्<br>स्नुह् स्नुक्-ट् | स्निही<br>स्नुहो | स्निग्म्याम्-ड्म्याम्<br>स्नुग्म्याम्-ड्म्याम् | स्निधु-ट्सु-ट्त्सु<br>स्नृधु-ट्सु-ट्त्सु |
| नश् नक्-द्                           | नशौ              | नग्म्याम्-इभ्याम्                              | नक्षु-ट्सु-ट्रस्                         |
| तक्ष् तक्-्ट्<br>गोरक्ष्गोरक्-ट्     | तकी<br>गोरक्षी   | तग्म्याम्-इम्याम्<br>गोरग्भ्याम्-इभ्याम्       | तक्षु-ट्सु-ट्रसु<br>गोरक्षु-ट्सु-ट्रसु   |
| हुह् ध क्-्ट्                        | दुही             | घा गम्याम्-स्म्याम्                            | ब्युक्षु-द्सु-द्रसु                      |
| दुह्, घुक्<br>गुह्, घुट्             | दुही<br>युद्धी   | घुग्म्याम्<br>घुड्म्याम्                       | घुक्षु<br>धृद्सु-द्रस्                   |
| बुध् भुत्                            | बुधी             | भुद्भ्याम्                                     | भृत्सु                                   |

### नपुंसन लिंग

इन शब्दों के नपुसकलिंग में पूर्वोक्त अन्तर होगे, अन्य कुछ नहीं। जैसे---

|                  | 6.        |                  |              |
|------------------|-----------|------------------|--------------|
| प्र०, स०, द्वि०  | घृतस्पृक् | <b>घृतस्पृशी</b> | चृतस्पृ शि   |
| प्र०, सँ०, द्वि० | सत्यवाक्  | सत्यवाची         | सत्यवाचि     |
| प्र०, स०, द्वि०  | लिट्      | लिही             | लिहि         |
| प्र०, स०, द्वि०  | विश्वसृद् | विश्वसृजी        | विश्वसुञ्जि  |
| प्र॰, सं॰, हि॰   | मुक्-ट्   | मुही             | मुहि ै       |
| प्र०, स०, द्वि०  | भुक्      | मुजी             | শুহিল        |
| प्र०, सँ०, द्वि० | दघृक्     | दयूपी            | देषु पि      |
| प्र०, सं०, द्वि० | प्राट्    | प्राच्छी, प्राशी | মাজ্ঞি, সাহি |
|                  |           |                  |              |

दोप रूप पुलिंग और स्त्रीलिंग के तुल्य चलेगे।

## अनियमित रूप से चलने वाले शब्द

६८. तुरासाह (इन्द्र) के स्को प् हो जाता है, हलादि विभक्ति बाद में हो तो। जैसे---

| हो ती। जल-                  |                  | तुरासाही         | नुरासाह             |
|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| प्रव, सव                    | तुरापाट्         | तुरासाहौ<br>-    | तुरासाह             |
| রি •                        | <b>मुरासाहम्</b> | तुरावा सम्याम्   | तुरापाड्भि          |
| तृ०                         | <b>मुरासाहा</b>  | तरासाहो          | तुरापार्सु          |
| ₹0                          | तुरासाहि         | जाता है. बाद में | राट्या राड् (पातज   |
| <ol> <li>विश्व ।</li> </ol> | तब्द की विश्वाहा | -                | राट् या राड् (पातुज |

शब्द राज् का विशेष रूप) हो तोर-

| राज्या -  |            | विद्वराजी         | विश्वराज            |
|-----------|------------|-------------------|---------------------|
| प्रव, संब | विश्वाराट् | विद्वराजी         | विस्वराज            |
| হি ০      | विश्वराजम् | विश्वाराङ्भ्याम्  | <b>विश्वारा</b> डभि |
| तु०       | विश्वराजा  | विश्वराजी         | विश्वाराटस्-त्मु    |
| स०        | विश्वराजि  | कारदी के बाकेस्या | न पर ऊहो जाता       |

१००, वातुज बाह, अन्त वाले शब्दों के वा के स्थान पर ऊही जाता है, ्चण, जातुण वाक् जाति की अजादि विमिन्तिया में। जैमें —विदन्ताहु

(पु॰, संसार का घर्तास्वामी) —

| ०, संसारका घता २०।५।)                            |                                                                                 | Committee                                                                                 | विश्वयाह                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्र०, सँ०<br>दि०<br>त्०<br>च०<br>पं०<br>प०<br>स० | विश्ववाट्<br>विश्ववाहम्<br>विश्वोहा<br>विश्वोह<br>विश्वोह<br>विश्वोह<br>विश्वोह | विद्ववाही<br>विद्ववाही<br>विद्ववाहम्याम्<br>विद्ववाहम्याम्<br>विद्ववाहम्याम्<br>विद्ववाहो | बिस्वीह<br>विस्वाङ्भि<br>विस्ववाङ्ग्य<br>विस्ववाङ्ग्य<br>विस्ववाङ्ग्य<br>यिश्वोहाम्<br>विस्ववाट्मु |
|                                                  |                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                    |

१. सहे साइ. स (८-३-५६)

२. विश्वस्य थसुराटो (६-३-१२८)

३ पाह कड (६-४-१३२), सप्रसारणाज्य (६-१-१०८) । आ और इ र नाए आर्थ (नार्था १९८१) से वृद्धि हीकर औ हो जाता है । को एरवेवस्तुरुसु (६-१-८९) से वृद्धि हीकर औ हो जाता है ।

| प्रत्यञ्च —पुलिग     |                   |                             |                        |             |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| प्र०, स०             | प्रत्यडः          | प्रत्यञ्ची                  | प्रत्यञ्च              |             |
| দ্বি ০               | प्रत्यञ्चम्       | प्रत्यञ्ची                  | प्रतीच                 |             |
| सु०                  | प्रतीचा           | प्रत्यग्म्याम्              | त्रत्यग्भि             |             |
| च०                   | प्रतीचे           | प्रत्यग्रम्याम्             | त्रत्यस्य              |             |
| Ψo                   | प्रतोच            | प्रत्यग्भ्याम्              | प्रत्यग्र्य            |             |
| प०                   | प्रतीच            | प्रतीचो                     | प्रतीचाम्              |             |
| स०                   | प्रतीचि           | प्रतीची                     | त्रस्यद्यु             |             |
|                      |                   | तियंश्च्पुरि                | ग                      |             |
| प्रव, सव             | तियद              | तियंञ्ची                    | तियँज्ञ                |             |
| দ্ধি •               | तियंञ्चम्         | तियंञ्ची                    | तिरञ्च                 |             |
| तु०                  | तिरस्वा           | तियंग्म्याम्                | तियं रिम               |             |
| स०                   | तिरदिच            | तिरदचो                      | तियंधु                 |             |
| अय                   | । दाददा के रूप    | इसी प्रकार वन               | ाने चाहिएँ। <b>र्र</b> | सि—         |
| স৹ एक৹               | ম৹ ৰতু৹           | दि० बहु०                    | নৃ০ দ্বিৰ              | स० वह       |
| सध्यडः               | सध्यञ्च           | सद्यीच                      | सध्यग्म्याम            | सम्यक्षु    |
| सम्पद्ध              | सम्यञ्च           | समीच                        | सम्यग्म्याम्           | सम्यक्षु    |
| विष्वड               | विष्वञ्च          | विपूच-                      | विप्वगम्याम्           | विष्वक्षु   |
| देवद्रघड             | देवद्रचञ्च        | देवद्रीप                    | देवद्रधग्म्याम्        | देवद्रघड्   |
| বৰঙ্ক                | उदञ्च             | उदीच                        | <b>उदम्याम्</b>        | <b>उदशु</b> |
| अन्बद                | अन्दङ्च           | अनूच                        | अन्वगम्याम्            | अन्वक्षु    |
| अदद्रघड              | अदद्रघञ्च         |                             | बदद्रघगम्याम्          | अदद्रधः     |
| <b>न</b> दमुयद       | अदमुय <b></b> न्य | वदमुईच                      | अदमुयग्म्याम्          |             |
| गवाड.                | गवाञ्च            | गोच                         | गवागम्याम्             | गवाक्षु     |
| गोनडः                | गोअञ्च            | गोच                         | बोअग्म्याम्            | गोअक्षु     |
| गोद                  | गोञ्च             | गोच                         | गोग्म्याम्             | गोशु "      |
| -                    | गणक्तिम हे ३      | नपुसकल्मि<br>हप भी इसी प्रक |                        | · .         |
| গ<br><b>স</b> ০, સ০, |                   |                             | ार बनान चाहिए<br>ची    |             |
| -10, 40,             | igo ali           | ५ प्र                       | षा                     | प्राञ्चि    |

| त्र०, सं०, दि०   | प्रत्यक्  | <b>प्रना</b> ची | प्रत्यक्ति        |
|------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| म ०, स०, दि०     | तियंग्    | विरुदर्गा       | तियंज्ञि          |
| प्रव, सव, द्विव  | सध्यव्    | गर्भार्भा       | सध्यञ्चि          |
| प्रव, सव, दिव    | सम्बद्    | गर्वार्था       | सम्यञ्च           |
| प्रव, सव, दिव    | विष्यव्   | વિવૃત્તા        | विष्य ञ्चि        |
| प्र०, सर्व, दि०  | देवद्रधस् | वेष दी थी।      | देयद्रचञ्चि       |
| प्र०, स०, हि॰    | उदब्      | કર્યાના<br>-    | <b>বহু</b> হিন্দ  |
| प्र०, स०, हि॰    | अन्यन्    | क्षनेत्र        | अन्यद्भिष         |
| प्र०, स०, द्वि०  | अदद्रभन्  | લરફાર્ના        | ध्यद्रम जिल्ल     |
| प्र०, स०, द्वि०  | अदमुयर्   | अरम् ६ व        | અવા[ <i>મ</i> દિવ |
| प्र०, स०, द्वि०  | गवाय      | गाची            | गवा[इध            |
| प्र०, स०, द्वि । | गोअक्     | गोची            | যাধ্বিদ           |
| प्र०, स०, द्वि०  | गोव्      | गोची            | गाहिय             |
|                  |           |                 |                   |

दोप पुलिय वे तुल्य।

(रा) जब अञ्च् धातु वा अर्थ पूजा या आदर वरना होता है, तव अञ्भ् के न का छोप नहीं होता है। इन शब्दों के रूप नियमित वर्ग से चलते हैं। हलादि विमन्तियों बाद में होने पर अध्यु के च्वा लोग हो जाता है। जी ---

| স ০ , स ০<br>ত্রি ০ | प्राद्ध<br>प्राञ्चम्<br>प्राञ्चा | प्रारूची<br>प्रारूची<br>प्रारूम्पाम् | माञ्च<br>प्राञ्च<br>प्राइभि |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| तु॰<br>च॰ इत्यादि   | प्राङ्चे                         | त्राडस्पाम्                          | प्राथम्य.                   |
| स० इत्याप<br>स०     | प्राञ्च                          | प्राञ्ची.                            | मादयु, प्रादश्              |
| 4.                  | तिर्मेष्ट्य                      | —पुस्लिग                             |                             |
| प्र०, स ॰           | तियंड                            | तिर्मञ्ची                            | तियंडच.                     |
| হৈ ০                | तियं <b>ञ्च</b> म्               | तियंज्नी                             | तियंड्य.                    |
| ा ।<br>तु० इत्यादि  | तियंञ्चा                         | तिर्यद्रम्याम्                       | तियंद्रभि                   |
|                     | तियं ञ्च                         | तियं ज्यो                            | विषंद्रपु, निषंद्रश         |
| स०<br>होच रूप       | इसी प्रकार चला                   | र्वे ।                               | •                           |

नाञ्चेः पूजायाम् (६-४-३०)

तियंञ्च

#### अनियमित शब्द

१०५ फुज्च (कृटिल झादि, फुज्च कौटिल्यालीभावयो, घातुसे वना हुआ शब्द), खञ्च (लॅंगडा) और सुवत्य (सुन्दर गति वाला) वो हलादि विभन्नितयाँ वाद में होने पर त्रमश कुड, खन् और सुबलु हो जाते हैं। जैसे—

| गक्तया वाद महा | न पर कमशः व | कुड, खन् जार सुवल् हा | जात हा जस—        |
|----------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| प्र०एक∍        | স্ত ব্লিষ্ণ | নু৹ ৱিৰ০              | स० बहु            |
| সূত্র          | , कुञ्चौ    | <b>कुद्रभ्याम्</b>    | <b>ऋ</b> डपु-क्षु |
| खन्            | खञ्जी       | खन्म्याम्             | खन्सु             |
| सुवल्          | सुवल्गी     | सुबरम्याम्            | सुवल्सु           |

श्रेष रूप इसी प्रकार बना लें।

#### नपुसक्छिग

प्र०, स०, द्वि० कुड. गृञ्ची कृष्टिम प्र०, स०, द्वि० सन् सञ्जी सञ्जि दोर पुलिंग के तुस्य ।

१०६ ऊर्ज (पु॰,नपु॰, वल) के रूप सामान्य दग से चलेंगे। जैसे---

#### पुलिंग

| Яe | कर्क, म् | कर्ना    | ऊर्ज  |
|----|----------|----------|-------|
| q۰ | কৰ্মা    | कग्म्यम् | ऊरिम  |
| स० | ক্রগি    | कर्जी    | ਲਖ਼ਾਂ |

#### नपुसन्हिंग

प्र०, स०, द्वि० कर्न कर्जी कान्जि

शैष पुलिम के तुल्य ।

यहु के साथ---वहूकं, बहूजी, बहूजि, बहूजियर ।

१०७ मकारान्त शब्दा धातुज मकारान्त शब्दा की सहया बहुत कम है। मकारान्त शब्दा के मृका नृहो जाता है, हलादि विभक्ति बाद में होने पर ।

१. नरजाना सयोग । (सि० को०)

२ बहुजि भुम्प्रतिषेष । अस्यातु पूर्वी वा नुम् । (वातिक)

इनमें अन्य कोई परिवर्तन नहीं होता है। वैसे-प्रताम् (पु॰, स्त्री॰, जान्त

प्रजाम व्यक्ति)। प्रशामी प्रशान प्रशाम ₹ 0 प्रदामी प्रशानिक. प्रशासम् 20 प्रशान्त्रयाम् प्रचान्स्, प्रणास् प्रशामा प्रशामो त्∘ प्रशामि नपुसर्व लिग संक त्रशाधि

प्रशामी प्र०, स०, डि॰न्नवाम्

चोष पुबत् (पुलिंग में तृत्य)।

सकारान्त ग्रहर

**१०⊏** सकारान्त राव्दाको प्रथमा एव० में उपवा (अन्तिम अशर से पहला स्वर) वे अ वो दीय हो जाता है, सबोधन और घातुन राज्यों को छोडकर । चन्द्रमस् (प्०, चन्द्रमा)

चन्द्रमस चन्द्रमसी चन्द्रमम चन्द्रमा चन्द्रमसी Z o च उमस चन्द्रम चन्द्रमसौ स० चन्द्रमानि चन्द्रमसम् चन्द्रमोभ्याम् 80 चन्द्रमोभ्य चन्द्रमसा चन्द्रमोम्याम त्∘ चन्द्रमाभ्य चन्द्रमसे बस्द्रमोम्याम् 40 चद्रममाम् च-द्रमस चन्द्रमसो ψo चन्द्रम म्ब्स् चन्द्रमस

इसी प्रवार इन सब्दों के रूप वर्लमें विषम् (ब्रह्मा), मुमनन् (अन्छे मन बाला), दुमनम् (बुरे विचार बाला), उत्मानम् (उत्कठिन मन बाला), इत्यादि । मनम्--(नप्०, मन) मनामि

मनगी प्र०, स०, दि० मन

रोप चन्द्रमस् के तृल्य ।

१ अरबसन्सम बाबानी (६-४-१४) मन मा बत् मृत वाने प्राप्ता की र अरवसन्तरम् थाया । १९८८ मा स्थापन सिंह मु (स) पर होने पर । इसी प्रशास उपया की दीर्घ हो जाता है, सबीयन सिंह मु अपना का बाम रूर आता एर स्वापन होता है। पर्योक्त स्पितियों में । पातुमिक्त असन्त को उपया को दोर्घ होता है। पर्योक्त स्पितियों में ।

इसी प्रकार इन बब्दो के रूप चलेंगे-पयस् (दूध), वमस् (आयु), अवस् (रक्षा, यश आदि), श्रेयस् (कल्याण), सरस्, वचस्, इत्यादि ।

(क) इस्, उस्, ओस् अन्त बाले बब्दों के रूप इसी प्रकार चलते हैं। जैसे--उदर्जिस् (ऊपर को लपट वाली), अचकुस् (अन्धा), दीर्घायुस् (दीर्घायु), दोस् (भुजा), इत्यादि । जैसे---

সংগ্ৰহণ সংহিৰণ सृ० एक ० तृ० द्विय० स०. वहु० उदिचिप्पु-- पु उद्देशित उद्देशि उदिचपी उदिचिया उदिचिम्यीम् अचक्षुस् अचङ् अवक्षुपी अवसुपा अवशुम्यीम् अचक्षुय्पु- पु दीर्घायुष्यु- पु दीर्घायुस् दीर्घायु दीर्घायुपी दीर्घायुपा दीर्घायुम्याम् दोपी दोपा दोर्म्याम् दोस् दो दोष्प् - पु

नपुसकलिय

प्र॰, स॰, द्वि॰ ভহৰি **बर्दाचपी** उदर्चीपि प्र०, स०, हि० अचधु अवसुपी अचसूपि प्र०, स०, दि० दो दोवी दापि

इसी प्रकार इन शब्दों के रूप चलेंगे-ज्योतिस् (प्रकाश), हनिस् (हनि, सामग्री), चशुस् (आंख), घनुस् (धनुप), आदि ।

सुवस् (सुष्टु वस्ते, ठीक ढग से वस्त्र पहुनने वाला)। पुलिग

प्रo सुवसी श्रप चन्द्रमस् के तुल्य।

सुवस.

नपुसक**लिग** 

प्र०, स०, द्वि० स्व सुवसी सुवासि शप मनस् के तुस्य।

इसी प्रकार इनके रूप चलेंगे—पिण्डग्रस्, पिण्डग्लस् इत्यादि ।

१०६ इन बच्दो के प्रथमा एक० में ये रूप बनेंगे—अनेहस् (समय)— बनेहा, पुरदसस् (इन्द्र)—पुरुदसा और उश्चनस् (शुक्राचार्य)—उश्चना । उरानस् वे सम्बोधन में ये रूप बनते हैं--- उरानन्, उरान और उरान । श्रेप रूप चन्द्रमस् के तुल्य चलेंगे।

स्रसि

११०. सकारान्त स्वीलिय शब्दो में केवल विभवितयों जोड दी जाती हैं। भास (स्त्रीलिंग, प्रकाश, कान्ति) भास:

भासी MT. Ψo

भाभिः भाग्याम् भासा भास्स त् ० भासो.

१११.. विशेष — उवधकास् (मन्त्रोच्चारणकर्ता) के झास् को क्षत् हो जाता है, हलादि विमन्तियों बाद में हो तो। प्रवमा एक० में नहीं। जैसे---

उक्यशासी उष्यं शाः जनपशोभिः उवयज्ञोम्याम्

उवयशासा उक्यशास्-स्स् त्० उनय शासी उनयद्यासि

अनियमित राब्द

११२. झत् (गिरने वाला), ध्वत् (नष्ट करने वाला), सुहित् (अच्छे प्रवार से हिंसा करने वाला), जिषास् (मारने की इच्छा वाला)। स्नस् और ध्वस् के सुको त् हो जाता है, हलादि विभवित वाद में होने पर। सुहित् और जियाम् को हलादि विभवित बाद में होने पर सुहित् और जियान् हो जाता है। पुलिंग

त्० एक० त्० द्विन० स० यह० স০ ৱিৰ০ स्रस সুণ एক ০ स्रद्भ्याम् स्रसा ससौ ध्वद्भ्याम् ध्वस्स् ग्रस् स्रत् ध्वसा ध्वसी सुहिन्सु सुहिन्म्याम् ध्वन ध्वस सुहिंसा सुहिंसी जिघारम्याम् जियाग्स् सुहिस् सुहिन् जिघासा जियासी जिघास जिघान

शेप रूप इसी प्रकार विभवितयों लगाकर बनावें।

नपुसर्वालग सत्

संसी प्र०, स०, हि० ध्वसी ध्वसि ध्वत प्र०, स०, द्वि० सहिंसी सहिसि सहिन् प्र॰, स॰, डि॰

दोप रूप पुबत्। पुंस (पु॰, पुरप)

293. वृमासी पुमास: **पुमान्** Δo

| स ०         | पुमन्   | पुगामी   | पुमास: |
|-------------|---------|----------|--------|
| হি <b>০</b> | पुमासम् | पुमासी   | पुस:   |
| त् ०        | पुसा,   | पुम्याम् | पुभि:  |
| च०          | पुसे    | पुभ्याम् | पुम्यः |
| प०          | पुस     | पुम्याम् | पुम्यः |
| प॰          | पुस     | पुसी     | पुसान् |
| स०          | पु सि   | पुसी     | पुसु   |

#### नपुसक •

### सुपुस् (घोमना पुमास यस्मिन् तन्)

प्र०, स०, द्वि० नृपुन् सुपुती सुपुनासि

शेप पुनत्।

११४ इन शब्दो के उपया के इ और उ को हजादि विभिन्न बाद में होने पर दीर्थ हो जाता है और प्रथमा एक॰ में इनके अस्तिम अक्षर को विसमें हो जाता है और प्रथमा एक॰ में इनके अस्तिम अक्षर को विसमें हो जाता है—पिपिए (पढ़ने का इच्छुक), सुप्य (पु०, नशे॰, तायी), विश्वीय (करने का इच्छुक), सुप्य (विभ्व (ठीक पैर रखने बाला), आसिप् (हशै॰, आसी-वांच), सुप्य (विष्य काटने बाला), गिर् आदि तीना सब्द स्त्रीलिंग है। जैसे—

#### विषठिय—

|          | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                  |                |
|----------|-----------------------------------------|------------------|----------------|
| प्र०, स० | पिपठी                                   | <b>पिपठियौ</b>   | पिपठिय         |
| fa o     | विषठिपम्                                | ণি <b>ণঠি</b> ণী | <b>पिप</b> ठिप |
| त् ०     | विषठिया                                 | विषठीर्म्याम्    | पिपठीमि        |
| ঘ ০      | पिपठिपे                                 | विषठीर्म्याम्    | विषठीभ्यं      |
| स०       | पिपठिपि                                 | <b>विपठियो</b>   | विषठीच्यु पू   |

इसी प्रकार अन्य विभिन्तियाँ लगाकर रूप बनावे। सजुप् और अन्य आगे लिखित राज्यां के रूप इसी प्रकार चलावें।

नुम्बिसर्जनीयक्षव्यं वायेर्डिं (८-३-५८) । इ ई, उ ज और कवर्ग के बाद प्रत्यम के स्की प्हो जाता है, यदि बीच में म्, विसर्ग और इ प्स् में से कोई होगा तो भी स्वी प्हो जाएगा ।

| प्र० एक० सनुप (स्त्री०) सनु चित्रीम् चिकी सुपिस् सुपी आधिष् आधी सुतुष् आधी सुतुष् (स्त्री०) गी पुर् (स्त्री०) पु | प्र० द्विव०<br>सजुपी<br>चिकीपी<br>सुपिसी<br>आशिपी<br>स्पुसी<br>गिरी<br>पुरी<br>पुरी | सजुण<br>चिनीर्पा<br>सुपिसा<br>आदिया<br>सुनुसा<br>गिरा<br>घुरा<br>पुरा | तृ० द्वित०  सञ्जूर्याम  विनीम्याम्  सुपीम्याम्  आशीम्याम्  सुतुम्याम्  सुतुम्याम्  सुद्भाम्  सुर्याम्  सुर्याम्  सुर्याम् | स॰ बद्द॰ सज्यु- पु वित्रीपु मुपीप्प- पु आतीप्प- पु सुत्यु- पु पूर्प पूर्प पूर् |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| \$4° '                                                                                                           |                                                                                     | नपुसव लिग                                                             | S-referit                                                                                                                 | বিষঠিঘি                                                                        |

|                                                           | मपुसव रकार                    | 0-6-8                                 | বিষ্ঠিपি                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| স্ত, মত, হৈত<br>সত, মত, হৈত<br>সত, মত, হৈত<br>সত, মত, হৈত | षिपठी<br>चिकी<br>सुपी<br>सुत् | विपठिपी<br>चिकीपी<br>सृपिती<br>सुतुरी | चिनीपि<br>सुपिनि<br>सुतुनि |
| Zo, 410, 10.                                              |                               | <del>73</del> 1                       |                            |

शेप रूप पुलिस या स्त्रीलिंग के तुल्य चलेंगे।

# अत्, मत् और वत् जन्त बाले वान्य ---

११५ प्रथमा एय॰ में अ को दीर्घ हो जाता है। प्रथम पौच विप्ततिनयो में अ और ए ने बीच में नुऔर जुड जाता है। प्रममा एन • में अलिम स्टट जाता है। महत् शद में ह के ≡ की दीर्घ हो जाता है, प्रथम पीच विमन्तिया में, सबोधन में दीर्घ नही होगा ।

## बीमत्--(पुलिंग, बुद्धिमान्)

| प्रण धीमन्   | मन्ती                            | घीमन्त<br>घीमन        |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|
| हि॰ शीमता यी | मन्तौ<br>मद्ग्याम्<br>ोमद्ग्याम् | धीमद्भिः<br>धीमद्म्यः |

१ अत्वसन्तस्य चायातो (६-४-१४)

|                      | धीयत-        | घोनदम्याम्          | घीमद्म्यः         |
|----------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| प॰                   | धीमतः        | घीमतो: े            | घीमताम्           |
| ₹10                  | योमति        | धीमतोः              | <i>घीमत्</i> मु ँ |
|                      | , ,          | <b>पुसर्वालग</b>    | •                 |
| प्र०, ग० हि०         | घोमन्        | <b>योगती</b>        | घीमन्ति           |
| शेष पुषन् ।          | ,            |                     |                   |
|                      | द्धों के रूप | चलॅंगे-गोमत् (गायो  | बाला ), विद्यादन, |
|                      |              | (पु॰, इन्द्र), भवत् |                   |
| रावत्, एतावन्, वियन् | , इयन्, इत   | वादि ।              |                   |
|                      | महत्-        | -(पुलिंग, यहान्)    |                   |
|                      |              |                     |                   |

٣o महान्ती महान् महान्त. ग् ० महन् महान्त्री महान्तः হি • महान्तम् महाग्ती महतः

रोप रूप थीमन् वे मुख्य ।

अदत्—पुलिंग (साता हुआ) अदन्त अदन्ती अदन

प्रव, सव अदत अदन्ती अदन्तम **3**0

इसी प्रकार इनके रूप चलेंगे—सभी वर्तमान और भविष्यत् परस्मैपद वाले अत् और॰स्यत् या इत्यत् अन्त वाले शब्दो के पुलिय में रूप ।

नपुसकलिंग

भवन्ती भवन्ति भवत्--भवत् प्र०, स०, द्वि० अदिनित नदती अदत्—अदत् याती, यान्ती पान्ति यात्--यात् दास्यती-स्ती दास्यन्ति दास्यत्---दास्यत् m तुदती-न्ती तुदन्ति तुदत्—मुबत् 11

पचत्, दोव्यत्, कोरयत्, चिकीर्पत्, बुबोधियत्, पुत्रीयत् आदि के रप भवत् के तुत्य चलेंगे। करिय्यत् आदि के रूप तुदत् के तुत्य चलेगे। सुन्वत्, तन्यत्, रन्धत्, क्रीणत् आदि के रूप अदत् के तुल्य चलेंगे।

र प्राप्त स्वास्त्र के अस्त में ईलव जाता है और इनका सुबना—स्त्रीलिंग में इव शब्दों के अस्त में ईलव जाता है और इनका स्मीलिंग में बही रूप होता है जो नपु॰ प्रथमा द्वियवन में होता है। इनके

इन सब्दों के रूप अदत् पु॰ और नपु॰ के नुत्य चलेंगे—बृहत् (बडा) पु॰, इत्य नदी के तुल्य चलेंगे।

मपु०, पृष्त् (पु० मृष) (तपु० जल की बूंद), जगत् (ससार)।

प्राप् १३ हैं। १९ अपने पर वीच में न सर्वया नहीं लगता (ख) इन धातुओं से शत् प्रत्यय करने पर वीच में न सर्वया नहीं लगता (ज) २१ वापुण पापुण, अवादिगण की जस् आदि सात पानुएँ (जस्, नाना नाजा पाए, नाजा पाना नाजा पाना स्वांधन और दितीया पानात, दीच्यत् और वेव्यत् )। इनमें नपु० प्रथमा, स्वांधन और दितीया बहुबचन में विकल्प से न् लगता है -

ददत् (देता हुआ)--पुलिय ददती देदत ददत् प्र॰, स॰ ददती ददत द्वि , इत्यादि ददतम

```
۷0
                                  ब्रह्मणी
                                                    ब्रह्माणि
                  बहा, बहान
                                                    ब्रह्माणि
                                  ब्रह्मणी
       द्वि०
                  ब्रह्म
    दोष पुवत् ।
    इसी प्रवार इन सब्दो के रूप चलेंगे-चर्मन् (चमडा), वर्मन् (ववच),
भमन् (गृह, पुराना आदि), दार्मन् (कल्याण), नर्मन् (कीडा, मनोरजन),
जन्मन्, पर्वन् (जोड, पर्व), आदि ।
                       नामन्—नपुसकलिंग
                              नामनी, नाम्नी
                                                       नामानि
                 माम
     ⊽৹
                              नामनी, नाम्नी
                                                       नामानि
                 नाम, नामन्
     स०
                              नामनी, नाम्नी
                                                       नामानि
     ৱি ০
                 माम
                                                       नामभि:
                 नाम्ना
                              नामभ्याम्
     तु०
                 नाम्ने
                              नामस्याम
                                                       नामम्यः
     ল৹
                              नामम्याम्
                                                       नामभ्य:
                 नाम्नः
      Œο
                              नाम्नो.
                                                       नाम्नाम्
                 नाम्नः
      t(0
                  नाम्नि, नामनि नाम्नो
                                                        नामस
      स०
      इसी प्रकार इन शब्दों के रूप चलेंगे-व्योगन् (जाकाश), क्लोमन्,
  प्रेमन् (प्रेम), सामन् (सामवैद का मन्त्र), धामन् (घर, सेज), इत्यादि ।
                               अपवाद शब्द
       ११८, पूपन्, अर्थमन् और हन् अन्त वाले शब्दों को प्रथमा एक क्में ही
  दीर्घ होता है। ह के बाद हन के नुको ण हो जाता है। जैसे-
```

| प्र•  | पूपा      | पूपणी     | पूपण:    |
|-------|-----------|-----------|----------|
| H o   | पूपन्     | पूषणी     | पूपण:    |
| द्धिः | पूपणम्    | पूषणी     | पूरण.    |
| तु०   | र्वेद्या  | पूपभ्याम् | पूपिन.   |
| च०    | पूरणे     | पूपम्याम् | पूपम्य.  |
| ФP    | पूटण-     | पूपभ्याम् | पूपभ्य   |
| प०    | वूट्य     | पूष्णो.   | पूष्णाम् |
| स०    | पूरिण-पणि | पच्मो:    | पूपसु    |

| प्र•<br>सः •<br>दिः•<br>चः •<br>पः •<br>पः •<br>पः •<br>पः • | ब्नहा<br>ब्नहणम्<br>ब्नहणम्<br>व्यथ्ना<br>- ब्नथ्ने<br>य्यप्न<br>ब्नप्न<br>ब्रप्न<br>असम्<br>असम्<br>असम्<br>असम्     | आर्थमणी<br>अर्थमणी                                                                                                 | बुजहण.<br>बुजहमः<br>बुजहमः<br>बुजहम्म<br>बुजहम्म<br>बुजहम्म<br>बुजहम्म<br>बुजहम्म<br>अर्थमण<br>अर्थमण |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fr. z                                                        | त्यादि अयंगणम्                                                                                                        | अयं पणी                                                                                                            |                                                                                                       |
| yo, सo,<br>yo, मo,                                           | बहुपूपन्, बह्वयम<br>द्वि० बहुपूपन्<br>द्वि० बहुपूपन्<br>द्वि० बहुबुग्नह्<br>द्वितामा बहु० से लेका<br>हो जाता है—स्वन् | न्, वहुपूर्णि-पणी<br>बहुपूरणी-पणी<br>बहुपूरणी-मणी<br>न् बहुतूत्रस्ती-हणी<br>र आगे की अजादि (<br>(पू०, कृता), युवन् | वसर्यमाणि                                                                                             |
| [4] P , & * S /                                              | *                                                                                                                     | <del>য়েল-</del> এলিগ                                                                                              |                                                                                                       |

के व को ज हो जाता है— स्वन् (५०, १८००) (पु॰, १८४८)। १ इबल्— पुलिस पु॰ स्वा

|      |          | <b>इवानी</b> | श्वान         |
|------|----------|--------------|---------------|
| স ০  | इवा      | क्षानी       | रवान.         |
| ₹₽   | इबन्     | इवानी        | शुनः          |
| हि ० | इवानम्   | इवस्याम्     | <b>श्वभिः</b> |
| तु०  | धुना     | इवस्याम्     | स्वम्यः       |
| च०   | शुने     | इवस्याम्     | दवम्यः        |
| पुरु | द्युन    | -1.          |               |
|      | Y-2) 4-2 | -१३३)।       |               |

१. दवपुषमधोनामतिंदते (६-४-१३३)।

| प०           | ঘূৰ             | घुनो                   | सुनाम्      |
|--------------|-----------------|------------------------|-------------|
| स०           | द्युनि          | द्युनी                 | <b>इयसु</b> |
|              | मधवन्-          | –पुलिग                 |             |
| স৹           | मधवा            | मधवानी                 | मघवान       |
| स०           | मधवन्           | मधवानी                 | भघवान       |
| हि०          | मधवानम्         | मधवानौ                 | मघोन        |
| तु०, इत्यादि | मघोना           | मघवस्याम्              | मघवभि       |
| स०           | मघोनि           | मघोनो                  | मघवसु       |
| -            | यवन-            | -पुरिंग                |             |
| স৹           | युवा 🐧          | ँयुवानी                | युवान       |
| स०           | युवन्           | युवानी                 | युवान       |
| <b>ি</b>     | युवानम्         | युवानी                 | यून         |
| त्०, इत्यादि | यूना            | युवभ्याम्              | युवभि       |
| स०           | यूनि            | यूनो                   | युवसु       |
|              | बहुदवम्, बहुयुव | <b>।न्</b> —नपुसर्वालग |             |
| স০, स০, ৱি   |                 | वहुमुनी                | वहुश्वानि   |
| प्र०, स०, डि |                 | बहुयूनी                | बहुयुवानि   |

शेप पुलिंग के तुल्य।

Ħο

१२० अहन् (नपु॰, दिन) केन्कोर् होकर विसर्गहो जाता है, पदान्त में या बाद मे कोई हलादि विभन्ति हो तो । दोप स्थाना पर नामन्

के तुस्य रूप चलेंगे। अहानि अङ्गी, अहनी अह प्र०, स० 130 अहोभि अहोभ्याम् अहा त्∘ अहोम्य अह अहोम्य. अहोम्याम् अह्न अहाम् अह्ना Чo 77

अहस्स्, अह स्

अह्नि, अहनि " सबोधन एक० में बहुश्वन्, बहुयुवन् रूप भी बनेगा।

विशेष—दोर्घाहन् शब्द केपुलिंग में हलादि विमक्तियाँ बाद में होने पर चन्द्रमस् रास्य वे तुल्य रूप चलेगे और अनादि विमनितयौ बाद में होने पर राजन् वे तुस्य। इसके नपुसकालग में अहन् के तुल्य रूप चलेगे। दोर्घाहाण:

दीर्घाहाणी व दीर्घाहाः d o दोर्घाह दीर्घाह्य: स० दोर्घाहाणम् दीर्घाहोभि. হৈ ০ दोघांहोम्याम् दोर्घाहा दीर्घाहीस्य त्० दीर्घाले ন ৹ दोर्घा हः दीर्घाह्मम् ٧o दीर्घाह्नी: दोर्घाहस्स् ರಂ ,, दीर्घाझि नपुसवर्लिंग नपुसवर्लिंग स०

दोर्घाहणि, दीर्घाह्नी प्र०,स०,द्वि० दीर्घीह

१२१. अवन् (पु॰ घोडा) का बर्वत् शब्द हो जाता हे और इसके रूप दोप पुलिंग के तुल्य। संगरान प्रीमन् आदि वे तुल्य चलेगे। प्र० और स० एक्वचन मे समा नडा ताःपुरप समास वरने पर अर्थन् को अर्थन् नही होगा। जैसे—अर्था अर्थन्तो अर्थन्तः प्रः, अर्थन् अर्थन्ती अर्थन्त सः , अर्थन्तम् अर्थन्तौ अर्थन्त द्विः आदि । दिन्तु नग् समास बाले अनर्वन् (न अर्वो, न प्रियते अर्वा यस्य वा) के रूप पण्यन् के सुरुष चलेगे ।

स्ववम् नपु० को रूप इस प्रकार चलेगे-स्ववंत् स्ववंती स्ववंति प्र ०, स०,

हि०। घोष रूप अर्वन् पुलिंग के तुस्य।

१२२. इन् अन्त वाले शब्द--करिन्-पुलिंग (हायी) न रिणी बरी чo

वरिण' करिण. करिषौ व रिन

अच्टा० ८-४-११ के निवमानुसार दीर्घाहानी आदि रूप भी बनेंगे और उनमें विकल्प से न रहेगा।

| íz.                | वरिणम् | गरिणी             | वरिण.          |
|--------------------|--------|-------------------|----------------|
| त्०                | वरिणा  | <b>र</b> रिभ्याम् | वरिमि          |
| <del>र</del><br>च• | वरिणे  | वरिम्याम्         | क रिज्य        |
| प०                 | सरिण   | ग रिन्याम्        | वरिम्य         |
| To.                | बरिण   | वरिणो             | <b>वरिणाम्</b> |
| स०                 | वरिण   | वरिणो             | गरिषु          |

, इसी प्रकार इन दाव्या के रूप चलेंगे—-यातिन् (चन्द्रमा), दण्डिन् (दण्डधारी), धनिन् (चनवान्), हस्तिन् (हाबी), ऋष्विन् (मालाधारी), आततायिन् तथा अन्य सभी इन् अन्त वाल सन्द ।

### **वश्टिन्---नपुमव**स्तिग

| प्र०,स०               | হাত্ত      | दण्डिनी              | दण्डोनि          |
|-----------------------|------------|----------------------|------------------|
| হৈ ০                  | दण्डि–न्   | दिण्डिनी             | दण्डीनि          |
| रोप पुलिंग के तुल्य । | इसी प्रकार | रस्रग्विन् (नपु०), य | तिमन् (नपु॰, यार |

दाप पुल्ला के तुल्या इसा प्रकार सान्य ( तपुर्व), यात्मन् ( वक्ना), भाविन् (नपुर्व) आदि के रूप चलेंगे।

#### अपवाद श"व

१२३. पिथन् (मार्ग), मधिन् (सथनी) और ऋमुक्षिन् (इन्द्र वा नाम) के रूप प्रथम पौच स्थानो पर विशेष रूप से चल्न हैं। द्वितीया बहु० स लेकर आगे की अजादि विमिन्तयों बाद में होने पर इनवा इन् हट जाना है।

पधिन्---पुलिय प्र०, स॰ पन्या पन्यानी पन्यान Ea पन्थानम् पन्धानी पथ पथिम्याम तु० पया पधिभि पथे पथिम्याम चं० पियम्य पथिम्याम् Ψo पर्थ पश्चिम्य पयो: Чe पय पथाम् पथि पयो पथिप Ħο

१- इन शब्दो में ये सूत्र लगते हैं—पीयमध्यूमुझामात् । इतोऽत् सर्व नामस्याने । यो न्य । भस्य टेर्लीव । (अष्टा० ७-१-८५ से ८८)

इसो प्रकार मधिन् और ऋमुखिन् के रूप चलेगे। ऋमुधिन् में प्रवम पांच विभवितया में पथिन् के तुल्य बीच में नृ नहीं जुड़ेगा। जैसे—मन्या मत्यानी मन्यान. प्र०, मन्यानम् मन्यानौ सय हि० आदि । ऋमुक्षा ऋभुक्षाणी ऋमुक्षाण प्र०, ऋमुद्याणम् ऋमुद्याणो ऋमुद्ध द्वि० आदि।

वस् इवस् अन्त वाले प्रब्द १२५. ये द्राव्द घातु से सिट् लवार के स्थान पर वबसु (बस्) हत्

प्रत्यय करने पर बनते हैं। इनसे कुछ स्थानो पर वस् से पहले इ भी लग जाता है। इन राज्यों में प्रथम पांच स्थाना पर स्से पहले न् लगता है और व के अ गादीर्पहा जाता है। पुलिंग में प्र० एक वे अन्तिम स् हट जाता है और मुबापन एम ० में अन्त में बन् रहता है। द्वितीया बहु० से लेकर आगे दी अजादि

विभिनित्या में और नपु० वे प्रथमा स० और द्वितीया के द्वितवचन के ई बाद म होने पर इन शब्दा वे व को उहो जाता है तथा जहाँ पर व से पहले इ है,

यह हट जाता है। घातु के अन्तिम मृत्रों न् हो जाता है, बाद में बस् होगा तो, िन सुबाद में उहोने पर स् किर बना रहता है। हलादि विभवितया बाद में होने पर तथा नपु ० में प्र०, स०, द्वि० के ग्वयंचन में बस् के स्की द् ही जाता है। बिडस्-पूलिंग (विद्वान्) विद्वास

विशासी विद्यान विद्यास विद्वासी ٧o विद्प विद्वन विशासी स्∘ विद्वद्भि विद्वासम् विद्यम्याम् fico विद्या विद्वद्भ्य विद्वद्भयाम् র্৽ विद्धे विद्वदभ्य विद्वदस्याम् ৰ ০ विद्पाम विद्प विद्रपो To. विदुध थिइत्सु Ţ٥ विदुषा विदुपि नपुमव लिग TI 0 विदुषी विद्वासि

विद्व प्र०, स०, द्वि०

वाप पुरिश्व पुरुष । इसी प्रकार इन वाद्या के रूप चलेगे—जिम्मवस् या जगन्वस् (गया हुआ), इता प्रकार का अन्य (जा ल बया है), मीद्वम् (उदार, दाती), तस्थिवस् (क्वा हुजा), तिनीवस् (जा ल बया है), मीद्वम् (उदार, दाती), द्युश्रुवस् (जिसने सुना है), सेदियस् (बैठा हुआ), दाख्यम् (दानी, देवो का सेवक या आदरकर्ता), इत्यादि शब्द पु. और नपु. में । जैसे—

| भाषा जावरकता | //         | -          | _             |
|--------------|------------|------------|---------------|
| प्र० एक०     | प्र० द्वि० | तृ० एक०    | तृ० द्वि०     |
| जग्मिवान्    | जग्मिवासी  | जम्मुषा    | जिम्बद्भ्याम् |
| जगन्वान्     | जगन्वासी   | जग्मुपा    | जगन्बद्भ्याम् |
| सस्यिवान्    | तस्थिवासी  | त्तस्युपा  | तस्यवद्भ्याम् |
| निनीवान्     | निमीवासौ   | निन्युपा   | निनीवद्भ्याम् |
| मीद्यान्     | मीद्वासौ   | मीदुपा     | मीड्वद्भ्याम् |
| श्भवान्      | शुश्रुवासी | शुश्रुवृपा | शुथुबद्ग्याम् |
| सेदिवान्     | सेदिवासी   | सेंदुपा    | सेदिवद्म्याम् |
| दाइवान्      | दाश्वासी   | दाशुषा     | दाश्वद्भ्याम् |
|              |            |            |               |

#### यस् या ईयस् अन्त बाले शब्द

१२४. यस् अन्त बाले तुरुनार्यक सब्दो के प्रयम पौच विमक्तियों में इन्द यस् अन्त बाले राज्यों के तुल्य चलते हैं और शेष स्थानो पर अस् अन्त बाले सब्दों के तुल्य । जैसे---

श्रेयस (प्रशस्य + ईयस्) (अधिन प्रश्नसनीय)

| সo   | श्रेयान   | श्रेयासी     | श्रेयास  |
|------|-----------|--------------|----------|
| सं०  | धीयन      | श्रेयासी     | श्रेयास  |
| হৈ ০ | श्रेयासम् | श्रेयासी     | श्रेयस   |
| 19.0 |           | 22           | श्रेयोभि |
| त्   | श्रेयसा   | श्रेयोभ्याम् | વવામ     |

दौप चन्द्रमस् के तुल्य ।

इसी प्रकार सभी नुलनार्थक ईयस् प्रत्ययान्त शब्दों के रूप चलेंगे। जैसे---गरीयस्, लक्षीयस्, ब्राध्यीयस् आदि।

#### नपुसक् लिंग

प्र०, स०, द्वि० श्रेय. श्रेयसी श्रेयासि द्वेष मनस के तुल्य। अन्य ईयस् प्रत्ययान्त नप्० के रूप इसी प्रकार

रोप मनस् वे तुरुष । अन्य ईयस् प्रत्ययान्त नपु॰ के रूप इसी प्रका ऐसे ही चर्लेंगे ।

१२६. अस्य (नपु॰, हट्डो), दघि (नपु॰, दही), मन्दि (नपु॰, जीप) और अक्षि (नपु॰, ब्रांस) वी क्रमदा अस्पन्, देघन्, सक्यन् और अक्षान हो जाता है, तु॰ एव० से लेवर आगे की अजादि विमनित याद में ही तो । देनके रूप गर्गारान्त दाव्यों वे तुस्य बसले हैं। अन्य स्थानी पर अस्यि आदि वे रुप बारि वे त्त्य चलेंगे।

| 441                                                                  | वे सुल्य चलेंगे।<br>अस्य                |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| प्र का। र<br>प्र क<br>सिं<br>सिं<br>सिं<br>सिं<br>प्र प्र<br>प्र प्र | अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य | ् अस्य स्य<br>अस्य स्य<br>अस्य नाम्<br>अस्य नाम् |
|                                                                      |                                         |                                                  |

इसी प्रकार दक्षि, सक्षित, अक्षि के रूप चलेंगे। १२७. अप् (स्त्रीलिंग, जल) क रूप केवल बहुबचन में चलते हैं। प्र० में इसके अ को बीर्म हो जाता है और हजादि विभिन्नमा बाद में होने पर प्

को दृहो जाता है। आप, अप अद्भि, अयुग्य, अपाम, अप्तु।

१२ .. जरा (स्त्री०, बुढापा), अनर (पु०, बृढावस्था से रहित) और निर्णर (पु॰, देवता) को अजादि विभवितयों बाद में होने पर पिकत्य में

जरस्, अजरस् और निर्जरस् हो जाता है। जरा—स्त्रीलिंग

| स्, अगरस्         | 3116 11111                 | जरा—स्त्रालग<br>जरे, जरसी           | जरा , जरस                       |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| प्र०<br>स०<br>डि॰ | जरा<br>जरे<br>जराम्, जरसम् | जरे, जरसी<br>जरे, जरसी<br>जराज्याम् | जरा , जरस<br>जरा:, जरस<br>जरामि |
| सुव               | जरया, जरसा                 | rar टार्स (७-१-७५)।                 |                                 |

अश्यिदधिसवय्मर्गामनहुदास (७-१-७५)।

| च∘ | जराय, जरसे       | जराभ्याम्        | जराभ्य           |
|----|------------------|------------------|------------------|
| чo | जराया , जरस      | जराम्याम्        | जराग्य           |
| प॰ | जराया, जरस       | जरयो , जरसो      | जराणाम्, जरासाम् |
| स० | जरायाम्, जरसि    | जरयो , जरसो      | जरासु            |
|    | निजंर आदि के रूप | राम और चन्द्रमस् | के तुल्य चलेगे   |

निर्जरी, निर्जरसी निर्जरा', निजरस σo निजर निजरम्, निजरसम् निजंरी, निजरसी निर्जरान्, निर्जरस डि ० निजरेण, निजरसा निर्जे राम्याम निजंरै तु०

निजराय, निजरसे ব ০ निर्जराभ्याम् निजरेक्य निजंरात्, निजंरस निजं रेभ्य निर्ज राम्याम् Ψo

निजरस्य, निजरस निजंरयो , निजंरसो Ūρ

निर्जराणाम्, निर्जरसाम् निर्जरे. निजरसि निजंरयो , निजरसो निजरेप स०

अजर ५० के रूप निजंद के तुल्य चलेंगे। **अजर-न**पुसकलिग

अजरे अजरसी अजराणि. अजरम अजरे, अजरसी अजराणि अजर अजरे, अजरसी अजराणि. अजरम अजरासि रोप पुवत् ।

१२६ निम्नलिखित शब्दा को दितीया बहु॰ से लेकर आगे की सभी विमक्तिया में यिवस्य से ये आदेश हो जाते हैं। पाद को पद्, दन्त-धत्, नासिका-नस, मास-मास् हृदय-हृद्, निशा-निश्, असूज्-असन्, यूप-यूपन्, द्योप-द्योपन्, यकृत्-यनन्, शहुत् शकन्, उदक् उदन्, आस्य-आसन्, मास-मास, प्तना-पृत्, सानु स्नु ।

दोस्--पुल्लिग (हाय) दोपौ प्र०, स० दो दोच द्वि० दो दापी दोप , दोष्ण दापा, दोप्णा दोर्म्याम, दोपम्याम दोमि, दोपभि

गद्दन्नोमासद्दान्नदासन्यूय दोवन्यकञ्चकमुदन्नासञ्चरम् तिपु । (६-१-६३) मासपुतनासानुनां मास्युत्सनवो वाच्या शासादी था। (वार्तिक)

```
दोर्म्याम्, दायम्याम् दोर्म्यं , दोपम्य
                             दोम्प्राम्, दोपोम्याम् दोम्यं:, दापम्य
         दोषे, दोष्गे
च ०
                                                   दोषाम्, दोष्णाम्
         दोप , दोच्ण
                             दोषो , दोष्णो
٩o
                                                   दोव्यु- यु, दोपप
          दोप , दोव्ण
          दोपि, दोध्नि-पणि दोषो , दोष्णो
q٥
                                  नपुमत्र लिग
 स०
                                                                  दोपि
                                                दोपी
                                 दो:
         प्रवृ, स०, द्वि०
                             विशा-स्त्रीलिंग (गति)
          नेय पुबत् ।
                                                   निशा-
                          निशे
                                                   निगा
         निशा
  র ০
                          বিঘী
                                                   निगा
         निशे
   स०
                          नियो
                                                    नियाभि , निविम
          निशाम
                          निशाय्याम् निज्ञ्याम,
   द्वि०
                                                              निड्गि.
          निशया, निशा
                                      निङ्ग्याम्
    त्०
                                                    निशास्य निज्ञ्य, निडम्य
                            निवास्याम् निक्स्याम्,
          नियायै, नियो
                                       निड्म्याम
                                                             निशास्यः, निज्ञ्य
           निशाया , निश , निशाम्याम् निगम्याम्,
                                                                 निड्म्य
     40
                                                    विद्यानाम्-गाम्
           निशाया, निश्च निशयो ना
                                                     निशाम् निच्म्, निद्भु,
            निशायाम्, निशि निशयो -शा
     Чo
                                                              निद्रम्
                            अपुसर्वालग (शिम्पर, पहाड आदि की कोटी)
                                                                     सानूनि
                                                सानुनी
                             सान
       Яo
                             सानुन्नी
       स०
                                                                  मानुनि , स्नुमि
                              सान
                                       सानुम्याम्, स्नुम्याम
        130
                        सानुना, स्नुना
                                                                  मानुम्य , म्लुस्य
        स्०
                        सानुने, स्नुने
                                                                  मानुम्य , स्नुम्य
                                        सानुस्याम्, स्नुस्याम्
        ব৹
                         सानुन , स्नुन
                                                                  सानुनाम्, स्नुनाम
                                        सानुनो , स्नुनो
         Чe
                                                                  सानुप्, स्नुप्
                          27 23
                                                   12
         Ţο
                         सानुनि, स्नुनि
                                            29
          स०
```

| 70                        |                              |                                                          |                      |          |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| सानु शब्द<br>बडबचन से स्न | पुलिंग भी है।<br>बाला भी रूप | पु॰ में इसने रूप गुर ने तुर<br>चलेगा । जैसे—सानून्, स्नृ | य चलावे ।<br>नुआदि । | द्वितीया |
| न्युन ११ स स्टू           | के रूप अस्तिम                | अक्षर को देसकर तदनुसार                                   | चलार्थे।             |          |
| શ્વ લખ્યા                 |                              | ाद—पुलिंग (पैर)                                          |                      |          |
| য়৹                       | पाद                          | पादी                                                     | पादा                 |          |
| #70                       | पाद                          | पादी                                                     | पादा                 |          |

| <b>স</b> ০  | पाद           | पादी                   | पादा           |
|-------------|---------------|------------------------|----------------|
| स०          | पाद           | पादौ                   | ঘাুৱা          |
| ৱি <b>০</b> | पादम्         | पादी                   | पादान्, पद     |
| तु०         | पादेन, पदा    | पादाम्याम्, पद्म्या    |                |
| स०          | पादे, पदि     | पादयो , पदो            | पादेपु, पत्सु  |
|             | वन्स          | पुलिंग (दाँत)          |                |
| স ০         | बन्त          | दन्तौ                  | दन्ता          |
| <b>ৱি</b> ০ | दम्तम्        | दन्ती                  | दन्तान्, दत    |
| तृ०         | द्यन्तेन, दता | दन्ताम्याम्, दद्म्याम् | दशी, दद्भि     |
| स०          | दन्ते, दति    | दन्तयो, दतो            | दन्तेपु, दत्सु |

नासिका-स्थीलिय (नाक) नासिके नासिका

नासिका प्रव नासिके नासिका, नस দ্ধি ০ नासिकाम् नासिकया, नसा नासिकाम्याम्, नोम्याम् नासिकाभि , नोभि तृ०

नासिकाम्याम्, नोम्याम् नासिकाम्य , नोम्य नासिवायै, नसे चo स०

नासिकासु नस्सु नासिक्यो , नसो नासिकायाम्, नसि मास-पुल्म (मास)

मासी मासा ٩R मास मासी 120 मासान्, मास मासम् मासै, माभि मासेन, मासा भासाभ्याम्, माभ्याम् ন্ত ০

मासे, मासि मासयो , मासो मासेपु, मास्सु स० हृदय-नपुसकल्म (हृदय)

हदये ह्दयानि Πo हृदयम् ह्दयानि, हुन्दि द्वि० हृदये हृदयम्

हरयेन, हदा हृदयाभ्याम्, हृद्भ्याम् हृदयै , हृद्भि त्०

|                |           | r.                                  | हृदय                 | यो , हदी                        | ह             | दपेपु, ह सु                      |      |
|----------------|-----------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|------|
| स •            | हृदये,    | हरि<br>असृज्—                       | त्पुमर्ग उग<br>असृजी | (सून)                           | असृ           | হিল<br>েল প্ৰমানি                |      |
| য় ৽           | असृक्-ग   | į.                                  | असृजी                |                                 | असृ           | िज, असानि<br>जिल्ला              |      |
| f3 o           | असव्-ग    | Į                                   | असम्<br>असम्         | वाम्, असम                       | याम् अर       | पृथ्म , अमनि<br>पृथ्म , अमन्य    |      |
| त्०            | असजा      | , अस्मा                             |                      |                                 |               | पुरस्य , अमस्य<br>मृक्ष्य, असम्  |      |
| च <sub>0</sub> | श्रम जे.  | अस्त                                |                      |                                 |               | मृथ्, असम्                       |      |
| स०             | असृष्टि   | जन्ने<br>(, जस्नि, अमि<br>पुलिंग (द | - व्यक्ति            | बाजगय।                          | रमा)          |                                  |      |
|                | यूप-      | पुलिंग (द                           | ाल जा। र<br>यूपी     | •                               |               | बूपाः                            |      |
| স্ত            | युष       |                                     | weeft.               |                                 |               | यूपान, यूट्याः                   |      |
| fgo            | यूपम      | (                                   | जवर                  | व्याम् यूपः                     | याम्          | यूर्वः, यूर्पामः                 |      |
| स्≡            | +रशेव     | ा. यणाः                             |                      | ⇒ शाटला                         |               | यूयेषु, यूपमु                    |      |
| स०             | यूपे      | यूरिण-पणि                           | .च्या सर्व हि        | त्रा (श्रिक्                    | :)            | वष्टन्ति                         |      |
|                |           | यहत-                                | ँ यः                 |                                 |               | गर्यात, यशान                     |      |
| সু ৫           | य इ       | त्-द्                               | यः                   | <sub>न्या</sub>                 |               | यहद्भि , यश्मि<br>यहत्स्, यश्मु  |      |
| Ĩ              |           | त्-व्<br>हना चमना                   | य                    | हृद्ग्याम् '                    | d<br>Malaner  | पहरस्, यरम्                      |      |
| सृ             | o 41      | हति, यवनिर्न                        | क्त य                | वृता, समन                       | (<br>विच्छा ) |                                  |      |
| स              | o 11      | डाक्त                               |                      | वृता , याप<br>ग (घीच, ।<br>तहती | (4.0.)        | হাস্থালি                         |      |
|                | . ,       | ाहत्-द                              |                      |                                 |               | हाकृतिन, श्रदानि                 |      |
|                | C 1       | च≨त-व                               |                      | तहरी<br>                        | श्वक्या       | म् शहर्मि, शरमि<br>शहत्मु, शक्मु | ĺ    |
|                |           | शक्ता, दावना                        | _                    | - TATE . TI                     | 4.44          | दाकृतम्, शकम्                    |      |
|                | तृ=<br>स• | शकृता, नाताः<br>शकृति शकति          | ्रियन                | शहराः।<br>सर्वासम्<br>सर्वे     | (ल)           |                                  |      |
|                | 4-        | 3                                   | G-11-11              | उदवे ।                          |               | उदशानि<br>उदशानि, उदार्ग         | îar  |
|                | प्र०      | <b>उद्यम्</b>                       |                      |                                 |               | ড্রগাণ, ড্রা<br>— তর্ক ড্রেনি    | 12.4 |
|                | fao       | उदवम्                               | err                  |                                 | म्, उदम       | वाम् उदनैः, उदनि<br>उदनेषु, उदमु |      |
|                | नु०       | उदनेन, उद्<br>उदने, उदि             | तः<br>द-दनि          |                                 | उदगा          | 9.11 gr 9.15                     |      |
|                | स०        | उदन, उदा                            | आस्य                 | पसक <sup>िन्म</sup>             | (20)          | आस्यानि                          |      |
|                | प्रव      | श्राम्यम्                           |                      | "याम्बे                         |               |                                  |      |

आस्ये आम्यानि, आमानि fãο आस्यम् वास्यास्याम्, वासम्याम् आस्त्रैः, आमिः आस्येन, आस्ना त्० आस्येष, आसम् आरये, आरानि, आस्नि आस्वयोः, आस्नो. स०

मास-नपुसक (माम)

माने मासानि मामम् স৹ मासे मामानि, मासि fi o मासम्

मामेन, मासा मासाम्याम्, मान्स्याम् मार्गः, मान्भिः तु० मानेष, मान्म्

मासे, मासि मासयोः, मासी, स∘ पतमा-स्त्रीलिंग (सेना)

पुतने Пo पतना पुननाः

হি ৽ पृतने पुतनाम् पुननाः, पृतः

पुतनभा, पृता पृतनाम्याम्, पृद्म्याम् पृतनाभि , पृद्भि. নৃ৹

वृतनायै, वृते पृतनाम्याम्, पृद्भ्याम् पृतनाभ्य , पृद्भ्यः च० पुतनायाम्, पृति पुतनयो , पृतो पृतनासु, पृस्सु

१३०, विभव्तियो के अयों की प्रकट करने के लिए निस्नलिखित प्रत्यय गब्दों से होते हैं।

(क) पचमी के अर्थ में तसिल् (नस् या त) प्रत्यय राज्यों में होता है। जैसे-प्रमादत. (प्रमाद से), बस्तुत (बास्तविक रूप से, यथार्थ रूप मे), नानत (ज्ञान से), बहुत (बहुतो से) आदि।

(ख) सप्तमो के अर्थ में त्ररू (त) प्रत्यय होना है। यह माधारणनया सर्वनाम शब्दो से होता है। विमे-तिन (उस स्थान पर, वहा), सर्वत्र (सभी

स्थानो पर) आदि। १३१. कछ ग्रन्द अध्यय है और इनके एप नहीं चलते है। जैसे---भूर्

(सबसे नीचें वा लोक), स्वर् (स्वर्ग), सवत् (वर्ष), अस्तम् (अस्त होना), शम् (शान्ति), नमस् (नमम्कम्) स्वस्ति (आशीर्वाद) आदि ।

१. पंचम्यास्त्रसिर्ह् (५-३-७) २. सप्तम्यास्त्ररू (५-३-१०)। इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते (५-३-१४) नियम से प्रयमा को छोड़कर अन्य विभवितयो के स्थान पर भी तः और प्र आदि हो जाते हैं। (ऐसे बने हुए शब्द प्रयमा के अर्थ में भी प्रयुक्त होते है।)

### अध्याय ४

## सर्वनाम शब्द और उनके रूप

१३२. मुस्टन में निम्नलिखिन ३५ धाळ सर्वनाम कहे जाते है-सर्व, विरव, उम, उभय, इतर, इतम (अयान् विम, यद् ओर सद सन्दों से अंतर शीर अनम प्रत्यय वर्गे बने हुए हुए। इन प्रत्ययों के वरने पर विमुची व, सद्दी य और तर् गो त ही जाना है और ये रूप बनते हैं -- गतर, कनम, यतर, यतम, ततर और तनम), अन्य, अन्यनर, इतर, त्यन् त्व, नेम, सम, सिम, पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, स्त्र, अस्तर, स्वन्, तद्, यद्, एतद, इरम्, अदस्, एक,

हि, मुष्मद्, अन्मद्, अयत् और विम्। १ प्रवासक सर्वनाम (Personal Pronouns)

१३३. असमद (मी), कुम्मद् (त्) और भवत् (आप) सर्वनाम --अन्मद और युष्मद् तान्दों व तीना कियों में एव ही रूप होते हैं।

| ३३. अस्मद् (<br>चना—अस्मद् | और मुध्मद् दादाः<br>अस्मद् "—पु०, | <sub>यं तीचा</sub> लिया म एप<br>न्त्री॰, नपु॰<br>आवाम् | वयम्                                  |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| স <b>॰</b><br>হি ০         | अहम्<br>माम्, मा<br>सवा           | आवाम्, नी<br>आवास्याम्                                 | अस्मान् न<br>अस्माभि<br>अस्मप्रमम्, न |
| तृ॰<br>च॰<br>प॰            | महाम्, म<br>मत्<br>मन्, मे        | आयाम्याम्, नी<br>आवाम्याम्<br>आवयो , नी                | अस्मत्<br>अस्मावम्, नः                |
| ष•                         |                                   | आयमी*                                                  | अस्मासु                               |
| स <b>॰</b><br>प्र•         | स्वम्                             | , स्त्री०. सपु०<br>गुवाम्<br>गुवाम्, वाम्              | यूयम्<br>युप्नान्, वः                 |
| 150                        | स्वाम्, स्या                      | यपोर्वा नायौ । (८-                                     | १-२०)                                 |

१. युग्मदश्मदो चळोजनुर्योदितोपास्यपोर्वा नायौ । (८-१-२०)

बहुवचनस्य बस्तसी । (८-१-२१) तेमयायेश्यचनस्य । (८-१-२२) स्यामी द्वितीयाया । (८-१-२३)

| तृ०<br>च० | स्वया<br>तुम्यम्, ते | युवाभ्याम्<br>युवाभ्याम्, वाम् | युष्माभि*<br>युष्मम्यम्, वः |
|-----------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| d o       | स्वत्                | युवास्याम्                     | युप्मत्                     |
| प०        | तव, ते               | युषयो , वाम्                   | युप्माकम्, व.               |
| स०        | स्विय                | युवयो.                         | युष्मास्                    |

भवत् के रूप भगवत् क तुत्य चलते ह। भवान् भवन्तौ भवन्तः प्र०, भवन्तम् भवन्तौ भवत , द्वि० इत्यादि । अत्रभवत् और तत्रभवत् वे भी रूप

इसी प्रकार चलते हैं। (देखो वाक्य-विश्यास में सर्वनाम)।

१३४. (क) यूप्पद् और अस्मर् सवनामा न छोटे रूप से में आदि वाक्य में प्रारम्भ में और स्लोक के पाव ने भारप्तम में नहीं होते हैं। ै न, बा, हु, अह और एव निपाता सं पहले नी ये छाटे रूप नहीं होते हैं। ै जैस-"मम गृहम्" (मेरा घर) होगा, भी गृहम् प्रयोग नहीं होगा। वेरेरशैयें: सक्याप्रसान कृष्ण सवदाउनतु (सिद्धान्तकोमुदी) (समस्न वेदा न द्वारा क्षेत्र हुएण सवा हमारी रक्ता करे) में "न कृष्ण "प्रयोग नहीं होगा। तवैव क्ष्मवेतत् (यह तुन्हारा ही काप है) में ले एवं प्रयोग नहीं होगा। वविव क्षादि ना साक्षात् सक्य नहीं है जो इन छाटे स्था ना प्रयोग हा सकता है। वे जैस-हरो हरिश्च में स्वामी (सिद्धान्तकोमुदी) (हर और हरि मेरे स्वामी हैं), इरसादि।

बिहोप—(क) यदि बाहम म एन किया है ता इन छोटे रूपा का प्रयोग हो सकता है। जैस शालोगा ते बादन दास्थामि। किन्तु ओदन पच तब भविष्यति में दो कियाएँ हैं, अत तब के स्थान पर ते प्रयोग नहीं होगा (४

स्वामी ते मेर्डिप म हरि , पातु वामिप नौ विभूः ॥ सुत्र वा नौ ददात्योज , पतिवमिषि नौ हरि ।

सुख या ना ददात्वाज , पातवामाप ना हार । सोऽस्याद् वो न जिल को नो, दद्यात् सेस्योऽत्र व स न ॥(सि० को०)।

२ न चवाहाहैबयुक्ते।(८-१-२४)

३. युवतप्रहणात् साक्षाद्योगेऽय निषेध । परम्परासबन्वे त्वादेशः स्यादेव ।

४ समानवावचे निवातवृष्मदस्मदादेशा वक्तव्याः । (वार्तिक)

पदात् । (८-१-१७)। अनुवात्त सर्वमपादारौ (८-१-१८) । निम्मलिखित क्लोक में इन छोटे रूपी का प्रयोग स्पष्ट किया यथा है—— श्रीदास्त्वावतु मापीह, बत्तात् ते मेऽपि कार्म स ।

- (ग) सबोधन के तुरन्त बाद इन छाटे रूपों का प्रयोग नहीं होगा। प्रयदि सबोधन ने बाद उसना कोई विशेषण है ता इन छोटे ल्या का प्रयाग होगा। 2 जैसे—देवास्मान् पाहि सर्वेदा (सिद्धान्तकीमृदी) (हे देव, सदा हमारी रक्षा क्षीजिए) में देव न' प्रयोग नहीं होगा। विन्तु—हरे दवालो न पाहि (सि० की०) (हे दयाल हरि, हमारी रक्षावरी) में अस्मान् वे स्थान वर न प्रयोग होगा ।
  - (प) जहां पर अन्वादेश (विधित विधय का पुन उल्लंख) नहीं है, यहाँ पर इन छोटे हमी वा प्रयोग ऐन्छिक है। परन्तु जहाँ पर अन्वादेश है, वहाँ पर छोटे रूपो का प्रयोग अनिवाय है। <sup>इ</sup> जैस--- घाता ते भवनोऽस्ति, घाना तव भन्तो।स्ति, इति वा। विन्तु इस वाक्य वे बाद 'तस्मै ते नम' में तुस्यम् वे स्थान पर ते वा ही प्रयोग होगा, बयांवि यहाँ पर (पूर्वोवन का पुन उल्लेख) है। २- -सकेतवालक सर्घनाम (Demonstrative Pronouns)

१२४. तद् (वह पुरुप, स्त्री या नरुसर), एतद् (यह), इदम् (यह) और अदस् (यह) सर्पनाम । तद् और एतर् के प्रयमा एक० पु० म जमता म. और पप हुन होते हैं और स्त्रीलिंग में प्र० एक में कमश सा और एपा हुन होते एप हुन होते हैं और स्त्रीलिंग में प्र० एक में कमश सा और एपा हुन होते है। अन्य स्थाना पर तद् को त और एतद् को एत हो जाता है और इनवे रूप निम्नलिखित स्थाना को छोडकर राम या रमा के तुत्य चलेंगे। पुलिस में इन स्थानो पर राम धब्द से अन्तर हाता है-प्र० बहु० में ई लगेगा, प० एक० में स्में, पुरु एक के स्मात्, पुरु एक के इयाम् और गुरु एक के मिनन्। स्त्रीलिंग में रमा शब्द से ये अत्तर होते हैं--वि० एव० में स्थ, प० एव० में स्या, प० एव० में स्था, प० वहु० में साम् और स० एव० में स्थान् लगेगा । अकारान्त सभी सर्वनामों के रूप इसी प्रवार घटेंगे।

तद्—प्रिंग ਗੀ तान नी пo तम 1:0

१ आमन्त्रित पूर्वमविद्यमानवृत् । (८-१-७२)

नामन्त्रितं समानाधिकरणे० (८-१-७३) एते बातावादय आदेशा अनन्यादेशे वा वन्तव्या । (वार्तिक)

रयो

| _                 | तेन            | ताम्याम्              | ₫.              |
|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| तृ •              |                | •                     | तेम्यः          |
| च॰                | त्तस्मै        | ताम्याम्              |                 |
| <b>4</b> 0        | तस्मात्        | ताम्याम्              | तेभ्यः          |
| प॰                | तस्य           | त्तयो:                | तेपाम्          |
| स०                | त्तस्मिन्      | तयो.                  | तेषु            |
|                   | तर्स्त्री      | <b>हिंग</b>           | •               |
| স্≎               | सा             | ते                    | ताः             |
| fao               | त्ताम्         | ते                    | ता              |
| तृ॰               | तया            | ताम्याम्              | ताभि            |
| च०                | तस्यै          | ताम्याम्              | ताम्य           |
| प॰                | तस्या          | ताभ्याम्              | ताभ्य           |
| प०                | तस्याः         | त्तयो.                | तासाम्          |
| स०                | तस्याम्        | तयो                   | त्तासु          |
| इसी प्रकार त्य    | (बह) केरूप चर् | र्हेंगे। जैसे—स्य स्य | ीरवे प्र∘,त्यम् |
| त्यान् द्वि । आदि | l              |                       |                 |
| •                 | तद्—न          | रुसकलिंग              | _               |
| স০, ত্রি০         | तस्            | र ते                  | तानि            |
| दोप पुवत् ।       |                |                       |                 |
|                   | एतर्-          | पुालय                 |                 |
| স্ত               | एप:            | एती                   | एते             |
| <b>ত্রি</b> ০     | एतम्, एनम् 🤊   | एती, एनी              | एतान्, एनान्    |
| तृ०               | एतेन, एनेन     | एताम्याम्             | एतै:            |
| च०                | एतस्मै         | एताम्याम्             | एतेभ्य:         |
| Ч°                | एतस्मात्       | एताम्याम्             | एतेम्य:         |
| प॰                | एतस्य          | एतयोः, एनयोः          | एतेपाम्         |
| ₹ 0               | एतस्मिन्       | एतयोः, एनयोः          | एते <b>पु</b>   |

द्वितीवादीसबेन (२-४-१४)। इदम् और एतद् शब्दों को दितीया और स्तीया एक०, प० और स० दिवचन में विकल्प से एन शब्द हो जाता है, अन्वादेश में १ (देशो नियम १३७)

| प्र०<br>हि०<br>ह् ०<br>च०<br>प०<br>स०                                 | एया<br>एताम्, एनाम्<br>एतया, एनया<br>एतस्यै<br>एतस्याः<br>एतस्याः                                                                                             | स्त्रींकिंग<br>एते<br>एते, एने<br>एताम्याम्<br>एताम्याम्<br>एताम्याम्<br>एतथोः, एनथोः<br>एनथोः, एनथोः     | एताः<br>एताः, एताः<br>एतामः<br>एताम्यः<br>एताम्यः<br>एतामम्<br>एताम्                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| हि॰<br>त्०<br>प॰<br>प॰<br>प॰<br>प॰<br>क्र॰<br>क्रि॰<br>क्रि॰<br>क्रि॰ | एवा एवाम्, एनाम्<br>एवस्य, एनम्<br>एवस्यः<br>एवस्यः<br>एवस्याः<br>एवस्याः<br>एवस्याः<br>एवस्<br>एवत्<br>एवत्, एनव्<br>: और एव. के बिव<br>रेस्टर या ध्यत्रन हो | एत<br>एते, एने<br>एताम्याम्<br>एताम्याम्<br>एताम्याम्<br>एतथोः, एनथोः<br>एनबोः, एनथोः<br>मपुमक्षिण<br>एते | एताः, एताः एतामाः एतामाः एतामाः एतामाम् एतामाम् एतानि एतानि एतानि एतानि एतानि रत्नानि, एनानि |

| झपपुथ्त्<br>सूचना<br>वरकोई<br>घहोगी।           | ।<br>सः और एप. के<br>भी स्वर या व्यज<br>जैसे—स गण्छतु | विसर्गीकालोगहीज<br>नहोतो।बादमैस<br>एष आयानि। वि                                                                          | ाना ह, बाद न ज न<br>होगा तो उहोकर अ<br>मु एपाऽनच्छन् होगा    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| प्र)<br>विश्<br>विश्<br>तृश्<br>घण<br>पश<br>सण |                                                       | इदम् — पुलिग<br>इमी, एनी<br>इमी, एनी<br>आन्याम्<br>आन्याम्<br>अन्याम्<br>अन्यो एनयो<br>अन्यो , एनयो<br>इदम् — स्त्रीहिंग | इमें<br>इसात्, एनात्<br>एभि<br>एभ्य.<br>एभ्य<br>एपाम्<br>एप् |
| স ০<br>ক্লিও<br>ক্লেও                          | इयम्<br>इसाम्, एनाम्<br>अनया, एनया<br>अस्यै           | इम<br>इमे, एनं                                                                                                           | इमा, एनाः<br>अप्तिः<br>आम्य                                  |

| q o         | अस्याः          | आस्थाम्                 | आस्य         |
|-------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| ष०          | अस्या.          | अनयो , एनयोः            | आसाम्        |
| स०          | अस्याम्         | अनयो , एनयो             | ञासु         |
|             |                 | इदम्नपुसकलिम            |              |
| αR          | इदम्            | इमे                     | इमानि 🗼      |
| ব্রি ০      | इदम्, एनत्      | इमे, एने                | इमानि, एनानि |
|             | शेष पुवत्।      |                         |              |
|             |                 | अदस्—-पुलिंग            |              |
| স৹          | असी             | अम्                     | अमी          |
| রি <b>০</b> | अमुम्           | अमू                     | अमृन्        |
|             | अमुना           | अमूम्याम्               | अमीभि        |
| ह्गृ∘<br>च∘ | अमुध्मै         | अमूम्याम्               | अमीम्यः      |
| 90          |                 | अमूम्याम्               | अमीभ्य       |
| ष०          |                 | <b>अ</b> मुपोः          | अमीपाम्      |
| स०          | अमुध्मिन्       | अमुयो                   | अमीपु        |
| 4-          |                 | <b>अदस्—</b> स्त्रीलिंग |              |
| _           | असी             | अमू                     | अमू.         |
| प्र०        |                 | খনু<br>अमू              | अमू          |
| a বি<br>ব   | ** .            | अमृभ्याम्               | अमूभि        |
| तृ०         | अमुया<br>अमुया  | अमूम्याम्               | अमूम्य       |
| घः<br>पः    | -               | अमून्याम्               | अमूम्प       |
| प           |                 | अमुयो                   | अमूपाम्      |
| स           |                 | अमुयो                   | अमूपु        |
| <b>XI</b>   | ० अनु-मान्      | अदस्नपुसन्हिंग          | 6.5          |
| 17          | , द्वि० अद      | अमू                     | अमूनि        |
| '           | , १३० जप<br>शेष | पुबत् ।                 | . 6.         |
|             |                 | 9.4                     |              |

१३६, आपे लिखित कारिका में इन सर्वनामों के बुद्ध प्रयोग का नियम दिया गया है ---

इदमस्तु सन्निकृष्ट समीपतर्यात चैतदो रूपम्। अदसस्तु विप्रकृष्ट तदिति परोक्षे विज्ञानीयात्।। इदम् ना प्रयोग समीपस्य व्यक्ति या वस्तु ने लिए होता है और एतद् का उससे भी समीपस्य के लिए। अदस् का प्रयोग दूरस्य व्यक्ति या वस्तु के किए होता है और तब का प्रयोग परोक्ष या अनुपस्थित व्यक्ति या वस्तु

१३७. इदम् और एसद् शब्दों के एन वाले जो बैक्टियक रूप द्वितीया और के लिए। तृतीया,एक , पट्टी और सप्तमी द्विवचन में दिए गए है, उनका प्रयोग अन्यादेश में ही होता है। अन्यादेश का अर्थ है—किसी वार्य के लिए उस्लिपित ब्यक्ति या बस्तु कापुन जल्लेख करना। १ जैरो — अनेन ब्याकरणमधीतम्, एन छन्दोऽध्यापय (इसने ब्याकरण पढ लिया है, इसे छन्द पडाओं) । अनयोः पवित्र कुलम्, एनयो प्रभूत स्वम् (इन दोनो का बुल पवित्र है, इनके पास विशाल सम्पत्ति है )।

३. सबन्धवाचक सर्वनाम (Relative Pronouns)

१३. यर्(ओ, व्यक्तिया वस्तु) सर्वनाम । यर् को पुलिय मे य हो जाता है और स्त्रीलिंग में या।

| १३६. पर्(पा)<br>गिर स्त्रीलिंग में या। |                      | en.        |                           |     |
|----------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|-----|
| স <b>০</b><br>ৱি ০<br>বৃ ০             |                      |            | ये<br>यान्<br>वै<br>वेभयः |     |
| ন্দ্ৰ ০                                | मस्मात् व            | गम्पाम्    | येश्य<br>येपाम्           |     |
| <b>q</b> •                             | वस्य                 | धयो<br>ययो | येष्<br>येष्              |     |
| ₩°                                     | यस्मिन्<br>यद्—सर्र  |            | •                         |     |
| До                                     | या<br>विधातुमुपासस्य | <b>u</b>   | वा<br>विधातुं             | पुन |
| - रूक्टकाय                             | 10013.2              |            |                           |     |

मन्यादेश । (सिं कीं)

| •            |                    |                 |                  |                  |
|--------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|
| हि ०         | याध्               | ये              | या               |                  |
| तृ०          | यया                | याम्याम्        | याभि-            |                  |
| चं∗          | यस्यै              | याम्याम्        | याम्य            |                  |
| 90           | यस्या              | याभ्याम्        | याभ्य            |                  |
| , <b>ए</b> o | यस्या              | ययो             | यासाम्           |                  |
| स०           | यस्याम्            | ययो             | यासु `           |                  |
|              | यद                 | —नपुसवल्ग       | •                |                  |
| স্তৃত,       | हि० यक्            | ये              | यानि             |                  |
|              | द्योप पुवत्        | 1               |                  |                  |
| ४. प्र       | श्नवाचक सर्वना     |                 | gative Pror      | ouns)            |
| \$25         | क्षिम् (कीन) सर्वे | राम । इसको पा   | लगमें क औ        | र स्त्रीलिंग में |
| या होता है   |                    |                 |                  |                  |
|              |                    | किम्—पुल्गि     |                  |                  |
| স ৽          | स,                 | की              | वे               |                  |
| হি ব         | - प्रम्            | मी              | वान्             |                  |
| নৃ •         |                    | नाम्याम्        | वै               |                  |
| चं           |                    | नाम्याम्        | वेस्य            |                  |
| प०           | षम्मात्            | <b>दाम्याम्</b> | वेज्य            |                  |
| प            | <b>ग</b> स्य       | न या            | वपाम्            |                  |
| स्           | वस्मिन्            | वया             | वेषु             |                  |
|              | 1                  | विम्—स्वीरिंग   |                  |                  |
| 24           |                    | य               | ना               |                  |
| នៃ           | • याम्             | वे              | वा               |                  |
| त्           |                    | व कियाम्        | •                |                  |
| ম            |                    | य क्या व        | •                |                  |
| 4            |                    | गाम्याम         | •                |                  |
| ч-           |                    | नया             | <u> नामाम्</u>   |                  |
| म            | • दस्याम्          | [ स्या          | <del>या</del> सु |                  |

किम्—नपुसकः विम् के

স্ন০, ৱি ০ शेष पुवत् ।

५. स्व-वाचक सर्वनाम (Retiexive acomotins)

१४०, सस्कृत में स्य-नाचक सर्वनाम का भाव आत्मन् (आत्मा) शब्द से तथा स्थयम् शब्द से प्रकट किया जाता है। आत्मन् शब्द का प्रयोग पुष्टिग में ही होता है और वह भी एव॰ में ही । जैंहे-गुप्त बद्दारात्मान सर्वा स्वप्नेपु बामने (सभी दशरण की स्थियों ने स्वप्त में देखा कि वे बीनों के द्वारा रक्षित हैं)। इसी प्रकार—स (सा) कृतापरावीमन बात्मानमृदगच्छित । राजा स्वयं समरभूमि जगाम, इत्यादि ।

६. अनिश्चय-वाचक सर्वनाम (Indefinite Pronouns)

१४१, अनिश्वय-वाचक सर्वनाम विस् बाब्द के विसी भी लिंग ने विसी वचन ने रूप के साथ चित्, चन, अपि या स्वित् लगाकर बनाए जाते है। जैसे--करिवत्, क्रवन (कोई), कोऽपि, केनापि, क्याचन, क्याऽपि, कास्वित् आदि ।

१४२. उपर्युंकत चित्, चन आदि निपात प्रश्नवाचक कियाविशेषणो के साय भी अनिरुचम ना अर्थ बताने के लिए लगाए जाने ह । जैसे--कवाचित् (क्भी), कदासन, कतिचित् (कुछ), नवचित् (कही), आदि ।

# ७. परिमाण और सादृश्य-वाचक सर्वनाम

( Correlative Pronouns )

१५३ परिमाण और सावृह्य-वाचक सर्वनाम गर् तर् और एतर् सन्दो से बत् प्रत्यव लगाकर तथा द्वम् और किम् शब्दों से यत्, द्य और द्य लगा-कर बनाए जाते हैं। इन अत्ययों को लगाने पर तब् को ता, एतर् को एता और यद् को या हो जाता है। यत् प्रत्यय लवाने पर इदम् वा इमत् रूप हो जाता है भ्यूपाणा हा जाता है। जाता है और किम् का किसत्। दुव् और दृश बाद मे होने पर इटम् को ई हो जाता है जारावम् का क्षम् । पूर्व जार हुः वाता हुं और विम् वी सो । जैसे—तावत् (तत् परिगाषमस्य), इसत् (इद परिमाण-मस्य), ताद्व (बैसा), ईंद्व (ऐसा), कियत् (कितना), आदि ।

), ताकृत (वता), करूप (देवा) १४४. सस्या या परिमाण अर्थ को सुचित करने के लिए तर्, गर् और र्थंट सद्या वा पारणा वा वा वे वे केंद्रे—तित (जतने), यति (जिनने) किस राज्यों से बिंग प्रत्यम हो जाता है। जैसे—तित (जतने), यति (जिनने)

और कित (कितने) । इनके रूप बहुबचन में ही चलते हैं । प्रथमा और दितीया में इनके आगे की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे-कित, कित, किति । कतिम्य, कतिम्यः, कतीनाम्, कतिषु । प्रथम दो स्थानो को छोडकर दोप रूप हरिवत ।

८. परस्पर-सवन्य-बोधक सर्वनाम (Reciprocal Pronouns)

१४५. अन्य, इतर और पर शब्दा की द्विष्ठित के द्वारा पारम्परिक सबन्ध का दोष कराया जाता है । जैसे-अन्योन्य, इतरेतर और परस्पर । इनका प्रयोग साधारणतया एनवचन में होता है और ये तियाविशेषण के शुल्य प्रयुक्त होते है। जैसे-परस्परेण स्पृहणीयशोभम्० (रघु० ७-१४), परस्पर विवदन्ते, आदि । समस्त पदो में इनका प्राय सबसे प्रथम रक्ता जाता है। जैसे-अन्योग्य-घोभाजननाद् वभूव (कृमार० १-४४), इतरतरयोगा (शिश्पाल० १०-२४), हरयादि ।

९ स्वामित्व-बोधक सर्वनाम (Possessive Pronouns)

१४६ स्वामित्व-वोधव सर्वनाम इस प्रकार बनाए जाते है---(क) तद, एतड, अस्मद और युष्मद राज्यों से ईय प्रत्यय लगाकर, (ख) अस्मद और युप्पद् शब्दों से अ और ईन प्रत्यय लगावर। व और ईन प्रत्यय लगाने पर एकवचन मे अस्मद् को मामक् और युष्मद् को तावक् हो जाता है तथा बहु-वचन में इनको त्रमश आस्माक और यौष्माक हो जाता है। जैसे-

> अस्मद् ---पुलिंग वहवचन

मदीय (मेरा) अस्मदीय (हमारा) मामक (मेरा) बास्माक (हमारा) मामकीन (मेरा) आस्माकीन (हमारा) अस्मद--- स्त्रीलिय

एक्वचन

एक्ट वह मदीया (मेरी) अस्मदीया (हमारी) मामिका (मेरी) आस्माकी (हमारी)

मामकीना (येरी) आस्माकीना (हमारी)

٤

युष्मदीय (तुम्हारा) एक ० (तरा) स्वदीय (तुम्हारा) यौष्माक (तेरा) तावक यौष्माकीण (तुम्हारा) (तरा)

युष्टमद्---स्त्रीलिंग

बहु० (तुम्हारा) युष्मदीया एक ० (तेरा) स्वदीया (तुम्हारा) यौष्माकी (तरा) तावनी यौष्माकीणा (तुम्हारा)

तावकीना (तेरा) तद स्वीलिग--नदीया

पुलिंग--तदीय, एतव्

स्वीलिंग---एतदीया

सूचना--डनके रुप शम, रमा और नदी के तुल्प चलाये। स्व धन्द सर्वनाम है। उसके रूप सर्वनाम शब्दों के तुल्य चलेंगे।

१०. सर्वनाम-सवन्धी विशेषण (Pronominal Adjectives) १४७, अन्य (और), अन्यतर (दो में से एव), इतर (इसरा), एक्तम (बहुतों में रो एक), कतर (कीन, दो में से), कतम (कीन, बहुतों में से), सतर

(जो, दो में से), यतम (जो, बहुतों में से), ततर (बहु, दो में से), ततम (बह, बहुतों में से), इनके रूप तीनो लिंगों में यद के तुल्य करेंगे। जैमे---क्तरे प्र०, इस्यादि। क्तर कतरा प्र०, इत्यादि। कतरे

क्तरा क्तराणि प्र०, इत्यादि । स्त्रीलिंग -कतरे सूचना---अन्यतम बस्द सर्वनाम नहीं है, क्योंकि इसका सर्वादिगण में

प्रतास के प्रतास कार्य के प्रतास कार्य स्ता, ति व व के प्रतास कार्य स्ता कि के प्रतास कार्य स्ता कि के प्रतास कार्य स्ता कि के प्रतास कार्य कार्य के इसलिए इसके रूप रामवत् चलेगे।

१८८. आगे लिखित दाव्ही के रूप यह दावद के तुल्य चलेंगे, केवल नपुसक o १४८ - आग प्रशासन पर्या में सु हमेगा। सर्व, विश्व, सन, मिम (चारो ना प्रत कि के एव वचन में अन्त में मू हमेगा। सर्व, विश्व, सन, मिम अर्थ है सब), उम (बेयल द्विवन में हप चलते है), उभय (बेयट और अय वैदाकरणो के अनुसार इसने रूप द्विवचन में नही चलने है)।(उभ उभय दोनो का अर्थ है--दोना), इतर, एनतर (दो में से एन)। जैसे---

|            | सर्वपुरि   | व्य (सब)         |           |
|------------|------------|------------------|-----------|
| ম •        | सर्व ँ     | सर्वा            | सर्वे     |
| हि ०       | सर्वम्     | सर्भी            | सर्वान्   |
| सु ०       | सर्वेण     | सर्वाम्याम्      | सर्व •    |
| च <b>॰</b> | सवस्मै     | सर्वाम्याम्      | सर्वेम्य  |
| प०         | सर्वस्मान् | सर्वाभ्याम्      | सर्वेभ्य  |
| प॰         | सर्वस्य    | सर्वयो           | मर्वेपाम् |
| स०         | सवस्मिन्   | सर्वयो           | सर्वेषु   |
|            | • सर्व     | र्शिय            | •         |
| স৹         | सर्वा      | सर्वे            | सर्वा     |
| হি:•       | सर्वाम्    | सर्वे            | सर्वा     |
| বৃ৽        | सर्वया     | सर्वाम्याम्      | सर्वाभि   |
| च०         | सर्वस्य    | सर्वाभ्याम्      | सर्वास्य  |
| Чο         | सर्वस्या   | सर्वाम्याम्      | सर्वास्य  |
| प॰         | सर्वस्या   | सर्वयो           | सर्वासाम् |
| स०         | सर्वस्याम् | सर्वयो           | सर्वासु   |
|            | नपुर       | नक <b>लिंग</b> ु | -         |
| স০, ত্রি০  | सर्वम्     | सर्वे            | सर्वाणि   |

शेप पुलिस के तुत्यों (क) सम सब्द हो। इस अर्थ में इसके क्या पानत्व चलेगे। जैसे—सम सभी समा प्र०, समाय क० एक०, समातान् प० कता जो जीसे—सम सभी समा प्र०, समाय क० एक०, समातान् प० कता जो जीस कि पाणिनि के इस सुत्र में प्रयोग है—पपास त्यमन देश

समानाम (१-३-१०)।

१४६. बिदोब—त्व और त्व (सर्वादिगण में १०वां और ११वां) वा वर्ष है—अम्म (दूसरा)। इनमें से पहला धन्द उदात है और दूसरा अनुदात। दोनों अकारान्त है और इनके रूप सब के तुल्य चलेंगे। कुछ वैमाकरणों वा मत है कि इनमें से पहला अन्य तकारान्त त्वत् है और इसके रूप तकारान्त सब्दा ने तुल्य चलेंगे। जैसे—त्वत् त्वती त्वत प्र०, इत्यादि। १५०. जाति (शवन्यी) और यन अर्थ को छोडकर शय अर्थों में स्व यन्य यनेना में है और इसके रूप तीतों दिनों में सर्व के सुत्य पर्वती। पै का शब्द के अतुत्य पर्वती। पै का शब्द के अतुत्य पर्वती। पि का शब्द के अतुत्य पर्वती। पि स्व शब्द के सिनों में सुद्य रूप यक्ति है। विसे—से स्वा (अपने) प्र० बहुक, किन्तु स्वा (अपने यवन्यी) ही हम जाति अर्थ में बनेना और रामबत रूप चर्कों।

१५१. अन्तर शब्द बाहर और बाहरपहनने बोग्य बस्नादि के अर्थ में सर्वनाम है। इसके रूप तीनो कियाँ में सर्व के तुल्य करेंगे। हुए तब्द बाद में होगा ती यह सर्वनाम नहीं होगा। 'शब्द बहुव, एव क्रिंग और सब्दान के तुब्य रूप करेंगे। विस्तान होगा, जब इन रथानों पर तथा और सब दोना के तुब्य रूप करेंगे। विस्तान के तुब्य रूप करेंगे।

१५२. नेन शब्द 'आया' अप में सवनाम है और इसके रूप सर्व शब्द के तृत्य चलते हैं। प्र• बहु॰ में राम के तृत्य भी रूप होता है—सेये—समा। मीप सर्ववत !

१४३. पूर्व (यहले पूर्व दिशा), यर और अयर (याद का, यरिष्म दिशा), हिमा (इतिका दिशा), उत्तर (येळ, उत्तर दिशा, याद का), अपर (हिमा) और अपर (भीका, छोटा), जब में यब्द निशी वस्तु या नाम आर्थि से सबद स्थान, याद आं आर्थिन का निर्देश क्यारे हैं वर्ष में सर्वनाम दाव होते हैं, निसी की सजा या नाम होगे तो नहीं। रे दर्क रूप सर्व के तुत्य करेंगे। विकास कर का निकरण से एममन से होगे। वैके-मूर्व वृद्धी पूर्व-वृत्वी मन, पुर्वनाम पूर्वीम होगे। वैके-मूर्व वृद्धी पूर्व-वृत्वी मन, पुर्वनाम पूर्वीम एक प्रदिश्त कर पूर्विस्मय-मूर्व अपनी हालादि। चतुर अप वाले दिशिक दावर के स्वत सामवा वर्जों, अब दिश्ला मायवा (कुळ गायवा) के दिशाणा ही स्वत्य होगा, विश्ले कही। स्वायावाक उत्तर अव्यव रूप यावन वर्षे । अञ्च उत्तर सुद व्यव करी होगा। ये

१ स्वसनातियनास्यामाम् (१-१-३५)।

२. अन्तर बहियोगोपसस्यानयोः (१-१-३६)।

३ अन्तर बहियाँगीत गणसूत्रे अपुरि इति वन्तय्यम् (बातिक)।

पूर्वप्रावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थामानस्त्रायाम् (१-१-३४)।

१५७, सस्यायाचव एवं कट्ट में रूप एवववन में ही चलते हैं और दि क्षत्र के द्विचन में। दोना घटा ने रूप तीनो लिंगों में नर्व में तुस्य चलने हैं। रूप चलाने में दिवाद हो जाता है।

|      |           | एक          |            | द्वि०        |
|------|-----------|-------------|------------|--------------|
|      | पुरु      | स्त्री०     | पृ०        | स्त्री० सरु० |
| प्रo | एक        | एका         | द्वी       | 2            |
| হি ০ | एवम्      | एकाम्       | ह्यी       | ğ            |
| तृ०  | एकेन      | एकया        | हाम्याम्   | द्वाभ्याम्   |
| च०   | एवस्मै    | एक्टबँ      | द्वाम्याम् | द्वास्याम्   |
| प०   | एकस्मान्  | एकस्या      | द्वास्याम् | द्वास्थाम्   |
| ष०   | एकस्य     | एकस्या      | हयो        | हयो          |
| स०   | एव स्मिन् | एकस्याम्    | द्वयो      | द्वयो        |
|      | एक नपु०-  | -एकम् प्रकृ | डि॰ । शेष  | पुवत् ।      |

चन एक शब्द का एक सक्या अर्थ नहीं होता तो इसके रूप दिवचन और बहबवन में भी चलेगे।

१४४. एक शब्द का इन विभिन्त अयों में प्रयोग होता है — एकीऽन्यार्थे प्रवाने च प्रवमें केवले तथा।

साधारणे समानेतिप सरयाया च प्रयुज्यते ॥ अल्प (योडा), प्रयान (मृत्य,प्रमुख), प्रयम (पहला), केवल (अनेला), साधारण (सामान्य, जैसे—अविमृत्यकारित्न हि आपर एनो हेतु ), समात

(तु-प, जैसे—अयम् एकान्यमे मम), सन्या (एन सक्या) । ११६, प्रयम, चरम, अल्, अर्थ, निराय और तय-प्रत्यसान शब्दो के प्रयमा बहु॰ में सर्व के तुत्य मी रूप ननने हैं। जैसे—प्रयमे प्रयमा, पृत्तिपये— कनिषया दिस्ति-दितामा इत्सादि।

११. सर्वनाम-सबन्धी कियानिशेषण(Pronomiral Adverbs)

१५७ अधिक प्रचलित सर्वनाम-सवन्यी क्रियाविशेवण शब्द तद् , एतद्, यद्, यद्, इदम्, क्रम् और सर्व डन सर्वनाम शब्दा से तथा पूर्व, पर आदि सर्वनाम विशेषण शब्दो से निम्मलियित प्रथय रूपाकर बनाए जाते हैं —(क) पचमी

या सप्तमी ने अर्थ में होने बाले त , त , ह , विव आदि, (स्र) समय-बोचक दा, दानीम्, हि आदि, <sup>२</sup> (ग) दिशा, स्थान और समयवीवन तात् प्रत्यम, इ (म) दिसाबोपक आ, आत्, आहि<sup>6</sup> आदि, (ड) प्रनार या उम के वाचक या, यम् आदि प्रत्यय । जैमे-

तदा (तव), तदानीम् (उम समय), त्तीं (तव, तो), तथा (वैसे), तत्र (वहाँ), तत (वहाँ से, तत्पःचात्, तव) आदि। इदानीम् (अय), इत्यम् (इस प्रवार), अत (यहाँ), अत

(इमलिए), इत (यहाँ से), अधुना (अव), इह (यहाँ)। एतिह (अप), इत्यम् (इस प्रकार), अन (इसलिए, यहाँ

एतद् .. यहि (जब), यदा (जब), यथा (जैसे), यत्र (जहां), यत्र.

(जहाँ से, क्योंकि )।

वहिं (नव), नदा (नव), क्यम् (नयो), युन (वहाँ), मन (वहां), बृत (बहां से, वहां), बृह (बहां से, कैसे)। विम् ...

सबंदा (सदा), सदा (हमेशा), सबंत (सभी ओर, सर्वन), सर्वत (सभी जगह, सभी स्थानी पर)। सर्व ...

पर ... परत (आगे, आगे की ओर) आदि।

पूर, पूरस्तात् (सामने, आगे) आदि ।

अय , अधस्तात् या अधरस्तात्, अधरत , अधरान् (नीचे, पूर्व ... अधर ...

नीचे वी और)।

र. दला ।नयम २० व २. सर्व कान्यकियसदः काले वा ((५-३-१५) । इदमोहिल् (५-३-१६)। सब कान्यानकातनः कार्य वा (५-३-१८)। तदो वा च (५-३-१९)। अपना (५-३-१७)। दानों च (५-३-१८)। अनरातने हिल्लायतरस्याम् (५-३-२१) । दिग्देशकालेखस्तानि-

३. दिक् अब्देक्यः सन्तमीप बमीप्रयंमान्यो

(४-४-२४) । दक्षिणादाव (५-३-३६) । दक्षिणादाव (५-३-३६) । उत्तरावरवाक्षणावातः । १२ वर्षः ११ वर्षः (५-२-२३) । इत्यस्यमुः आहि च दूरे (५-३-३७) । प्रकारवचने वाल् (५-२-२३) । इत्यस्यमुः (५-३-२४)। किमइच (५-३-२५)।

अवर ... अव, अवस्तान् या अवरस्तान्, अवरल (पोछे, नीमे, नीचे की जोर)।

अपर ... परवात् (पीछे से, बाद में, परिचम की क्षेत्र) आदि । दक्षिण .. दक्षिणा, दक्षिणान्, दक्षिणाहि ( दाहिनी ओर, दक्षिण की ओर )।

वतर .. उत्तरा, उत्तरात्, उत्तराहि (उत्तर की ओर)।

१५८. निम्निलियत स्थानों पर सर्व आदि धन्द नर्वनाम नहीं माने जाते हैं और उनके रूप सर्वनाम धन्दा के तुब्ब नहीं परंगे—(क) किसी के नाम- वावक होने परं, (क) समास में गोणरूप से प्रयोग होने परं, (ग) तृतीया- तायुष्य समास होने परं या तृतीया तायुष्य अर्थ वाके वादक में अन्त में होने परं, (प) इन्द्र समास का अन्तिम होने परं। वैके-अतिमान, सर्वम् अतिसदे, तस्मै अतिसदीय । इसवा आतिसर्वस्मै रूप नहीं होगा। इसी प्रकार अतिकतर कुळम्, मासपूर्वस्मै स्थ नहीं होगा। व्यक्तिमान साथिन पूर्वा (इसवा मासपूर्वस्मै रूप नहीं होगा), वर्णविभनेदाणाम् आदि । इन्द्र सक्ताय में प्रथमा बहु० में विकरप से सर्वमाम होगा। वे जैसे—अणियमेतर, वर्णाव्यमेतरा।

१ सत्तोपसर्जनोमूतास्तु न सर्वादय (वार्तिक )। तृतोयासमासे (१–१–३०)। इन्हें च (१–१–३१)। २. विभाषा जसि (१–१–३२)।

#### अध्याय ५

## संख्याबाचक शब्द और उनके रूप

. ( Numerals And Their Declension ) संस्थेय शब्द (Ordinals) १४६. संख्यासन्द (Cardinals) €त्रीलिंग वृंलिंग, नपुं० प्रथम, अधिम, आदिम, प्रथमा एक ٤. दितीय. ० या fi तृतीय, ₹. ० या দ্ধি ॰ धीं 3. चतुर्थं. चतुर् ० मी ٧. वञ्चम, पञ्चन ॰ प्रती ٩. पष्ठ. पप् ० मी ٤. सप्तम. मप्तम् = मी 19 अष्टमं. अप्टन ० मी 1. तवस. a मी नवन् ۹, दशम. दशन् ० धी एकादश. 20. एकादशन् ० सी 22. हादश. द्वादशन् ० मी त्रयोदश. १२. च यो दशन् चतुर्दश. ० जी १३. चनुदंशन् ० शी पञ्चदश्च. 28, पञ्चदशन ० जी पीडश. 14. योरशन्<sup>व</sup> ० जी सपादश. १६. सप्तदशन = औ अप्टादश, έα, अप्टादशन

पितन द्रास्य का भी अर्थ बस है । देलो रपु० ९-७४ ।
 प्रप्त को शबदस्य हो जाता है, बाद में दत्त (बन्त शब्द को दत्त होने
 प्रप्त को साबत को हो तो । या बाद में होने पर पोडा और पहुंचा पर पो बात को हो होने पर पोडा और पहुंचा हुए सा का साबत हैं। बो के बाद व को कही जाता है। देलो नियम १६९ सा ।

```
सप्तति (स्थी॰) मप्ततितम, • मी
190
       एन सप्तति एक सप्ततः । ती, एक सप्ततितमः, । मी
30
       द्वासप्तति, द्विसप्तति
⊌૨
       थय सप्तति, शिसप्तति
50
७४ चतुस्सप्तति
      पञ्चसप्तति
ખુધ
      पट्सप्तति
30
       सप्तसप्तति
1919
       अप्टसप्तति या अप्टासप्तति
19/
        नवसप्तति या एकानानीति, आदि
20
        अभीति (स्त्री०) अशीतितम,
60
      एकाशीति एकाशीत, • ती, एकाशीतितम, • मी
 33
       दयद्योति
 63
 63
       *यद्गीति
 ८४ चतुरशीति
      पञ्चादीति
 24
       पश्चीति
 ८६
      सप्तादरित
 619
    अप्टाद्मीति
 11
      नवाशीति या एकोननवति आदि
 ८९
        नवति (स्थी०) नवतितम, ० मी
 90
        एकनवति एकनवत ० ती, एकनवतितम, ० मी
 9.8
      द्वानवति या दिनवति
 92
      त्रयोनवति या त्रिनवति
 83
 ९४ चनुनवति
 ९५
       पञ्चनवति
      पण्णवति
 ९६
       सप्तनवति
 ९७
       अध्यनवति या अध्यानवित
 96.
```

नवनवति या एकोनशतम्, आदि ९९.

शतम् (नपु॰) शततम (पु॰, नपु॰), ॰ मी (स्त्रो॰) 800.

द्विदात (नपु०) या द्वे चते २००.

त्रिञ्चत (नगु०) या त्रीणि ज्ञतानि

₹00.

सहस्र (नपु॰) सहस्रतम, ० मी या दशशत (नपु॰) दशराती १०,००० अयुस (नपुं०), १००,००० लझ (नपु॰), लक्षा (स्त्री),

प्रयुत (नपु॰), कोटि (स्त्री॰), अर्बुद (नपु॰), अर्ब्ज (नपु०), सर्व (पु॰, नपु॰), निखर्न (पु॰, नपु॰), महापच (पु॰), शकु (पु॰), जलिय (दु॰), अन्त्य (नवु॰), मध्य (नवु॰), परार्थ (नवु॰)। इनमें से प्रत्येक

पहली सरया से दस गुना है।

१६०. संख्या-शब्दो के बनाने में इन बातो का ब्यान रनले--विदाति, त्रिशत्, चत्वारिशत् आदि से पहले एक, द्वि आदि शब्द नवन् तक लगाकर आगे की सत्याएँ बनाई जाती हैं। १९, २९, ३९ आदि ९ की सहया वाले सम्दों को दो प्रकार से बनाया जाता है—(क) पहली दशद वाली सत्या से पहले नव साध लगाकर । जैसे-नवदश, नवविसति आदि । (ख) अनली दशक बालो ग्रन्था छेकर उससे पहले एकोन, कव या एकान शब्द लगकर। जैसे--परोतिबदाति (१९), कर्मावदाति, एकान्नविदाति आदि । विद्यति और त्रिदात् से पहले द्वि वो द्वा, त्रि को त्रम और अध्टम् को अध्टा अवस्य हो जाता है। पःवारिहान् आदि आगे की सरयाओं से पहले हि, जि. अटटन् को ये आदेश विकल्प से होने है । अग्नीति से पहले इन सरयाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द

१६१. १००,२००,३०० आदि के बीच की सख्याओं का दोष जितनी स्था सी बादि मे अधिक है, उस सख्या के बाद अधिक शब्द का प्रयोग करके

सख्यायाः स्यानाना व्यवहारार्यं कृताः पूर्वैः॥

२ ह्रपाटन संस्थायामबहुबोह्यज्ञीत्योः (६-३-४७)। त्रेहत्रयः (६-३-४८)। विभाषा चत्वारिशत्प्रभूतौ सर्वे वाम् (६-३-४९)

एकदशञ्चतसहस्रायुतलदाप्रयुतकोटयः कमशः । अव दमन्त्रं सर्वनिखर्वमहापदार्शकवस्तरमात्॥ जलियद्यान्तं मध्य परार्थमिति दशगुणोत्तराः संज्ञाः।

उमे प्राय १०० आदि को सरया से पहुरे रख देते हैं। जैसे---१०१ वे लि। एराधिक दानम् या एराधिकदातम्, ११२ वे लिए द्वाददाधिक दातम् य द्वादशाधिकशतम्, १५० के लिए पज्नाशदधिक शतम् इत्यादि । १००० र अधिक सम्या बाले म्यला पर मैंबडा और दहाई वे बोघव सब्दों वे साय भ अधिक दाद लगेगा । जैम--१८९२ वे लिए द्वि-द्वानवस्पधिकाष्ट्रशताधिक महस्रम्, १७**७६३९ वे लिए एकोनच**ारिसद्यितपट्शताविकसप्तसप्तित महस्राधिक लक्षम्, इत्यादि । इसी प्रकार अधिक बच्द के स्थान पर उत्तर घाट वाभी प्रयोग क्या जा सक्ता है। जैसे ⊸७५४ के लिए बहुपञ्चागद्दतर सन्तरातम्। क्रमी-क्भी 'च' (ओर) अच्यय वाप्रयोग करके भी सस्याओ का बाध कराया जाता है। जैसे—७२० के लिए सप्त च शतानि विश्वतिश्व।

१६२, निम्नलिखित स्थानो पर अधिक शब्द के स्थान पर सिद्धत प्रत्यय ड (अ) करने भी प्रयोग निया जा मकता है। दसन् और दात् अन्त वाले इन्दों तथा विदाति दाव्द से यह ड (अ) प्रत्यय होना है। अप्रत्यय करने पर दशनु के अन्, विदानि के अति और धत् के अनुका छोप हो जाना है। ये संख्याएँ रात या सहस्र की विशेषण होनी चाहिएँ। १११ से १५९ तक, २११ से २५९ तक, ३११ ते ३५९ तर सन्याएँ इस थेणी में आती हैं। जैसे--१११-एकादरा शतम्, १२० विस शतम्, १५० पञ्चास सतम्, २१७ सप्तदश हिमतम्

३३० त्रिश त्रिशतम्, इत्यादि ।

१६३ एक, 15, त्रि, चतुर् और पर्यादा ने सस्येय शब्द विशेष रूप से वनते है। दहान तक की अन्य सायाओं के सक्येय शब्द बनाने का प्रकार यह है कि इनके अग्तिम न को हटा दिया जाता है और म जोड दिया जाता है। एकादरान् से नवदरान् तक अन्तिम न हटा दिया जाता है। विश्वति से छेकर आगे की मध्याओं से सत्येय बनाने का प्रकार यह है कि उनमें अन्त में तम लगा दिया जाता है अयवा विराति का ति हटाया जाता है तया त्रिशत आदि

तदस्मित्रधिकमिति दशाल्ताड्ड । (५-२-४५)। झदन्तविज्ञतदेच (५-२-४६), शतसहस्रयोरेवेष्यते (वार्तिक)।

२. यहकतिकतिपयचतुरा युक् (५-२५१) । इससे वितय, पतुर्ध आदि रूप बनते हे। 'चतुरस्क्रयताबाग्रसारकोपस्य' (वार्तिक)। दुरीय', तुर्य । द्वेस्तीय (५-२-५४)। द्वितीय । त्रे सप्रसारण च (५-२-५५)। तृतीय.।

का अस्तिम अक्षर । पिट, सप्तित, अद्योति, नवित द्या से तम प्रत्यय लगा कर ही सख्येय शब्द बनते हैं, विन्तु समामयुक्त स्थलो पर इनने अन्तिम स्वर इ के स्थान पर अ हो जाता है और तम प्रत्यय बाला भी रूप बनता है। जैन---६१वो एनपट्ट या एकपस्टितम , किन्तु ६०वों का पण्टितम ही रूप वनेगा। नत का शततम ही रूप बनता है।

सहया और सरयेय शब्दों के रूप

१६४. एक (स्त्रो॰ एका), हिं (स्त्रो॰ डा), त्रि (स्त्रो॰ निम्) रे, चतुर् (स्थ्री० चतत्), वे विद्यवण शब्द हैं। इनवे लिंग, बचन और वि निश्त विशेष्य

१६४. एक शब्द के रूप एकवचन में चलने हैं। इसके रूप दिवचन और के तुल्य होते हैं। गहुबचन में भी चल सकते हैं। दि शब्द के रूप वेवल दिवचन में ही चलने हैं। विद्येप विवरण के लिए देलो नियम १५४। नि और चनुर शब्द के रूप बहु-बचन में ही चलते हैं। जैसे-

| ন্ত্ৰ বিষয় কৰি । জী । জ | स्ती •<br>तिल<br>तिल<br>तिसृभ<br>तिसृभ्य<br>तिसृभ्य<br>तिसृणाम | नपु०<br>चौणि<br>चौणि<br>चिमि<br>चिम्प<br>चिम्प<br>चयाणाम्<br>चिमु |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| स० निषु                                                | चतुर्                                                          | नपु०                                                              |
| पु०                                                    | हती०                                                           | च त्रारि                                                          |
| प्र० चत्व                                              | चतस                                                            | च त्रारि                                                          |
| दि० चतुः                                               | र चनस                                                          | चर्नाम                                                            |
| त्० चतुः                                               | चनम्मि                                                         | चतुम्य                                                            |
| च० चतुः                                                | म चनस्य                                                        | ब्रादेश्चासत्र्यादे (५-२                                          |

१. विदालयादिस्यस्तमङ्ख्यारस्याम (५-२-५६)। चट्टबादेश्वासन्यादे (५-२-५८)। २ त्रिचतुरो रिजया तिसुचतस् ।(७ २-९९)

| Фø | चतुर्भ    | चनसुम्य  | चतुम्यं |
|----|-----------|----------|---------|
| प० | चतुर्णाम् | चतमृषाम् | चतुणाम् |
| स० | चतुपु     | चतसृषु   | चनप     |

१६६. पञ्चन् से नबदरान्। ये भी विरोधण सब्द हैं। विरोध्य के तुत्य इनकी विभनितयाँ होती हैं। इनके रूप केबल बहुबचन में घटने हैं। इनके रूप तीनो लिगो में एक ही प्रकार के होते हैं।

|      | 2. 6 6    | 6 .     |                     |
|------|-----------|---------|---------------------|
|      | पञ्चन्    | वप्     | अध्दन्              |
| স৹   | पञ्च      | पट्ड्   | अप्ट-अप्टी          |
| ৱি ০ | पञ्च      | पट्-ड्  | अप्ट-अप्टी          |
| নু৹  | पञ्चभि    | पड्भि   | अष्टभि -अष्टानि     |
| च०   | पञ्चम्य   | पड्म्य  | अप्टब्स -अप्टाब्स   |
| 40   | पञ्चम्य   | पड्म्य  | जय्दम्य -अय्दास्य   |
| प०   | पञ्चानाम् | वण्णाम् | अप्टानाम्-अप्टानाम् |
| स०   | पञ्चसु    | पद्गु   | अप्टस् अप्टास्      |
|      |           |         | 9                   |

सप्तन्, सबन् तया नवदरान् तक अन्य सत्याओं के रूप पञ्चन् के तुन्य चलेंगे। १६७ अनिविद्यति तथा विद्यति सा क्षेत्रर नवसवति तर सारे सन्या-शब्द

दृश्य अनावशात तथा। विश्वात था अन र नवमवात तर सार मन्या-सहद नीकिंग है। बात, सहस आदि सभी सान्द नमुस्तक है, पर अस नृतुक और स्त्रीव दोनों है, कोन्टिक्सीव है सह और जलिय दोना पुरिन हैं तथा इनके रूप सामाग्य साब्दों के नुत्य चलेंगे। इन सहयों के रूप एकववन में ही वन्ते हैं। यहुंचवन विदोध्य के साथ भी एकवचन वाले रूप था प्रथाय टीगा। जैसे-पर्वासातिक्रांद्राणा (२५ ब्राह्मण), एकादवासिकेन या एकादसीलरेण प्रतेन नई रनीमित्रां (१११ पुरुषों या श्रियों के द्वारा), एकोनसहलेण रूपके (९९९ रुक के द्वारा), इत्यादि। गण्या के विविध्य प्रकारा में इनका द्विचन और बहुवचन में भी प्रयोग हो सकता है। जैसे-व्याहमणाना विश्वयत्य (ब्राह्मणों की कई विद्याति), है सते नारीणाम् (२०० नारियां), इत्यादि।

१६⊏ निम्नलिक्षित शब्दा को छोडकर जन्य सस्येय शब्दों के रूप सामान्य शब्दों के तुल्य चलते हैं —

प्रयम (देखो नियम १५६), हितीय और तृतीय शब्दो के रूप च०, प०,

पः और सः में एकवचन में विकल्प से सर्वनाम सन्दों के तुल्य चलते हैं। जैसे--द्वितीयस्मै-द्वितीयाय, द्वितीयस्या -द्वितीयाया , इत्यादि ।

सल्या-सबन्धी कियाविशेषण (Numeral Adverbs)

१६६ (क) सकृत् (एक बार), ढि (दो बार), त्रि (तीन बार), चतु. (बार बार) तथा पवन से छेक्र आगे के बार अर्थ के सूचक शब्दी के साथ इत्व प्रत्यय लगता है और उससे पूर्ववर्ती झब्द के अन्तिम न् का लोप हो जाता है। जैसे—पञ्चकृत्व. (पाँच बार), सप्तकृत्व (सात बार), आदि।

 (त) प्रकार अप बाले कियाविशेषण ये है — एकवा या ऐवध्यम् (एक प्रशार ते), डिबा-डेबा या हैवम् (दो प्रकार ते, या दो भागो में), दिवा-नेपा या तैषम् (तीन प्रकार से), चतुर्षा (चार प्रकार से), पोडा या

पड्चा (६ प्रवार से), सप्तवा, अप्टचा झार्दि । (ग) एकस (एक-एक करके), डिश (दो बो करने)। इसी प्रकार त्रिया, दात्रा आदि।

१७०. सरुया-शब्दा से बने अन्य शब्द --

(क) शत् और ति अन्त बाले सक्या-श दो आदि से तिहत प्रस्यय क होता है। जैसे-पञ्चक (५ रुपये से खरीदी हुई वस्तु), चत्वारिमत्क (४० इ० से खरीदी हुई वस्तु), वैसितन (२० ६० से खरीदी हुई वस्तु)।

(क) 'मागी से युवत' या 'समूह' अर्थ में तय प्रश्वय लगता है। विसे--चतुःख्य (स्त्री०, चतुःख्यी) (चार भागो से युक्त या चार का समूह)।इसी प्रकार पश्चतम (स्त्री॰ पचतमी)। दि और ति शब्द के बाद तप को अप विकल्प से हो जाता है। जैसे-द्रम, द्वितम (स्त्री वितमी) (दो भागा से

मुक्त मा दुहरी), त्रम, त्रितम (स्त्री • त्रितमी) (तिहरी मा तीन मागी से पुनत) । ्रा ३००), प्राप्त प्रस्थय स्थाकर । जैसे—पट्व (६ वा ममूह), पठचन्

(५ वा समूह), दशत् (१० वा समूह, दशव), आदि ।

२. देखो अध्याय ९ में प्रारम्भिक नियम ।

श राववामा विमावे वा (५-३-४९)। अधिकरणविचाले च (५-३-४१)। एकाढी ध्यमुङान्यतरस्याम् (५-३-४४)। हिण्योद्य यमुङा (५-३-४५)। एकाच (५-३-४६)।

#### अध्याय ६

### तुलनार्थक प्रत्यय (Degree of Comparison)

१७१. दो की तुलनामें तर और बहुतो की तुलनामें तम प्रत्यय का बहुत अधिक प्रयोग होता है। साधारणतया शब्दो का तृतीय हिवचन मे म्याम् से पहले जो रूप रह जाता है, वही तर और तम से पहले भी रहता है। जैसे-अयम् एतयोरतिशयेन लघु - लघुतर, अयम् एवामतिशयेन लघु -लघुतम. । इसी प्रकार युवन्-युवतर, युवतम, विद्वस्-विद्वत्तर, विद्वत्तम; प्राच्-प्राक्तर, प्राक्तम, घनिन्-चनितर, घनितम, धमैनुष्-धमैभुत्तर, धमैभुत्तम, गृर गुरतर, गुरतम, आदि । अति-अतितर, अतितम, उन्-उत्तर, उत्तम आदि ।

१७२. तर और तम से पहले शब्द के अन्तिम ई और अ को विकल्प से ह्रस्व हो जाता है । जैसे-शितरा-धितरा, श्रीतमा-धितमा, घेमूतरा-घेमूतरा

(अधिक लैंगडा), धेमूतमा-घेमुतमा, इत्यावि ।

१७३, तर और तम प्रत्यम जब निया और कियाविधेयण के रूप में प्रमुक्त होने वाले अन्ययो से होते हैं, तो इनका रूप तराम् और तमाम् हो जाता है। र पचिततराम्, पचिततमाम्, उच्चैस्तराम्, उच्चैस्तमाम्, नितराम्, नितमाम्, सतराम्, आदि । विन्तु विद्योपण शब्द उच्चेस्तर (अधिक ऊँचा) ही होगा ।

१७४. दो की तुलना में ईयस् और बहुता की तुलना में इच्छ प्रत्यय भी हाने है । ये दानो प्रत्यय गुणवाचन सब्दों से ही होते हैं । ये दोनो प्रत्यय बाद

श. अतितायने तमियक्ती (५-१-५५) । दिवचनियम्प्योपपडे तस्वीयमुनी (५-१-५०) । तिद्रक्ष (५-१-५६)। तरप्तमपी प. (१-१-२२)। जय धहुतो में ते एक घरतु को बदकर बताया जाता है, तस तम और इक प्रत्याय होते हैं। जब दो को तुक्ता होती है और उनने से एक को उदकर बताया जाता है, तव तर और ईयम् प्रत्यय होते हैं। तर और तम प्रत्यय पानुओं से भी होते हैं।

२. किमित्तद्वर्ययावाय्यद्वर्यप्रक्ष (५-४-११)। किम्, एकारास्त द्वाद, तिउन्त वातुष्ठ और अध्ययों के बाद तर और तम होगा तो उनके वातु आमू और क्ष्मेणा। बिंद ये दाद विशेषण होण तो आमू नहीं करोगा। विद्याद विशेषण होण तो आमू नहीं करोगा।

३. अमारो ग्णवचनारैव (५-३-५८) । अजारी अर्थात् ईयस् और इट्ट।

में होंगे तो शब्द की टि (अन्तिम स्वर या बन्तिम स्वर और उसने बाद वा व्यजन) का लोप हो जाएगा। जैमे--सबु-सबीयम्, लिभफः, पट्नाटीयम्, पटिळ; महत् महोबस्, गहिळ, आदि। तिन्तु पाचर के पाचनतर, पाचरतम

१७४. मत्वर्षक प्रत्यय विन् और मत् का तथा तृ प्रत्यय का लोप ही ही रूप बनेंगे। जाता है, बाद में ईयस् या इस्ट प्रत्यय हो तो । है इयस् या इस्ट लगने में पूर्व टि लोप बाला निषम भी लगेवा। जैसे-मितमन् (बृद्धिमान्)--मनीयम् मित्रकः भेवाविन--भेवीयस्, वेविष्ठः, चनिन्-- धनीयम्, चनिष्ठः; वर्त् --करीयस्, करिष्ठ (अतिसयेन कता), स्तोन् --स्तवीयम्, न्तविष्ठ । इसी प्रनार स्नीवन् (मालापारी) से सजीवस् बीर स्निज् रूप होगे ।

१७६. ईयम्, इस्ट और इमन् प्रस्थय बाद में हीने पर हिस्य मा ने स्थान पर रही जाता है। राज्य के प्रारम्भ में कोई व्यजन अक्षर होना चाहिए। व जैसे---

त्रान्द(Positive) ईवल् प्रत्या (comparative) इन्ड प्रत्यव (Superlative) कृश (दुर्वल) द्रटीयस् परित्रक्षिण्ठ दृढ (बलवान्) परिवर्डीयस् प्रधिष्ठ परिवृद्ध (मृत्य) प्रधीयस প্সহািত पून् (विशाल, चीडा) भ्रद्गीयस দ্বহিত শৃহা (অঘিক) १७९. अधिक प्रवल्ति झारों के ईयस् और इंट्ड प्रत्यय ने यनने वाले रूप मृदु (कोमल)

नीचे दिए गए हैं। वे अपबाद शब्द हैं और अवारादिनम से दिए गए हैं.— शब्द (Positive) ईयस् प्रत्यम (Comparative) इन्द्र प्रयम

(Superlative) नेरिष्ठ नेदीयम् अस्पिष्ठ, कनिष्ठ अन्निग (समीप) <sup>3</sup> जन्नीपस्, बनीयस्

१. वित्मतोलुं म् (५-३-६५)। सुरिष्ठवेवासु (६-४-१५४)। अन्य (योडा) <sup>४</sup>

२. र ऋतो हलादलयो (६-४-१६१)। ३. अन्तिकवाडयोने दसायी (५-३-६३)

४. युवास्पयोः कनन्यतरस्याम् (५-३-६४)

वरीयस उर (विशाल) <sup>९</sup> वरिष्ठ क्षिप्र(तीव्र) २ क्षेपीयस क्षेपिप्ठ क्षुद्र (तुच्छ) क्षोदीयस् क्षोदिप्ठ गरीयस् गरिष्ठ गुरु (भारी) नवीयस् तृत्र(चिन्तित, सन्तुष्ट) স্ববিৎ্য दीर्घ (लम्बा) द्राघीयस द्राधिष्ठ दवीयस् दविष्ठ दूर (दूर) प्रशस्य (प्रशसनीय) श्रेयम्, ज्यायस् घेट, ज्येट प्रेयस् प्रिय (प्रिय) प्रैप्ठ यह (अधिक) ४ भूयम् भृयिष्ठ बहुल (अधिक) बहीयम् बहिष्ठ बाड (वृढ, ठीक) साबीयस् साधिरठ यत्रीयस्, कनीयस् युवन् (युवक) यविष्ठ, क्रनिष्ठ ज्यायस् विपृल (बहुत) ज्येस्ट वर्षीयस, ज्यायस् वृद्ध (वृद्ध ) विषय, ज्येष्ठ बृन्दारक(बहुत सुन्दर) बृन्दीयस् व्रिद्ध स्थिर(स्यायी) स्थेयसृ स्थेप्ठ स्यूल (बडा, मीटा) स्थवीयस स्यविष्ठ स्फिर(बहुत) स्फेयस स्फेप्ठ ह्रसीयस् हिसप्ठ ह्रस्व(छोटा)

रे७ च. ईयम् और इच्छ प्रस्यवान्त के बाद भी अर्थ ने महस्त्र को बढाने ने लिए तर भीर तम प्रत्यय नहीं-कहीं लगाए जाते हैं। जैसे---पापीयस्तर, पापीयस्तन, श्रेष्टनर, श्रेष्टतम।

१ प्रियस्यिरस्किरोधबहुलगुक्वृद्धवृप्रशिधवृन्दारकाणा प्रस्यस्ववर्षे हिगर्वियन्द्रशा-धिवृत्दा (६-४-१५७)। प्रिय, स्थिर, स्किर आवि के स्थान पर कमझ प्र,स्य,स्क,वर् आवि आवेश होते हैं।

२ स्पलदूरपुव हरविलाजजुजाना यणादिवर पूर्वस्य च गुण (६-४-१५६)। स्पूल आदि शब्दों के अन्तिम य, र, छ, व का छोप हो जाता है और उससे पूर्ववर्ती स्वर को गुण हो जाता है।

३ प्रशास्त्रस्य थ (५-३-६०)। व्य च(५-३-६१)। वृद्धस्य च(५-३-६२)। ४ वहोलींवो भू च बहो (६-४-१५८)। इकस्य विद् च (६-४-१५९)।

#### अध्याय ७

### समास (Compounds)

१७६, सस्कृत व्यावरण में वृत्ति सन्द विरुट्ट सब्द-रवना वे अर्थ को प्रकट करता है, जिसको ब्यास्या की आवस्यवना होनी है। यूति ना अर्थ है—परार्थीभियान अर्थात् दूसरे (प्रत्यय, पदार्थ) के अर्थ को कहना। पृतियाँ ५ होती हैं -(१)कृद्वृत्ति-- बावुत्रा के साथ कृत् प्रत्यमा को लगा कर रूप बनाना, (२) तडितवृत्ति— सन्दा से तदित प्रत्यया को लगाकर रूप यनाना, (३) पातुक्ति या सनाचन्त्र पातुक्ति —त्रातुओं से सन प्रत्यय आदि लगाकर रूप बनाना। (४) समासवृत्ति-एक से अधिक शब्दों का समास करके समस्त राब्द बनाना। (५) एक्झेयबृत्ति-समान रूप या अर्थ वाले अनेक घण्टों में से एक दाब्द का स्तेष रहना और सभी दादा का अर्थ प्रकट वरना। प्रथम तीन या आगे यथास्थान वर्णन विया जाएगा। इस अध्याय मे अन्तिम दो वृत्तिया ना विवरण दिया जाएगा।

१८०. सस्हत मे प्रातिपदिक, विशेषण श्रिया-मध्य और अव्यय, इन साहो में सामध्य है कि वे एक दूसरे के साथ भिल बके और मिलवर समाग-युक्त शब्द या समस्त शब्द बना सर्वे। <sup>9</sup>

(क) इस प्रकार से बने हुए समस्त बाद का किर साधारण या समस्त बाद के साय समारा हो सकता है और यह समस्य पद फिर किसी समस्त पद का

१८९ सावारणतया समास में कई बादा मा मिला दिया जाता है। अवयव हो सकता है। ्रम् र जालारणाच्या वर्गाः विग्रह की अवस्था में प्रत्येक पर अपने पारम्परिक सब घा वा बोच नहीं कराना न्तरत् ना अवस्था न त्रव्या १६ व.स. है। समस्त पद ही अपर्वे अवस्थों में विद्यमान विभिन्न सम्बन्धों का बाघ यराता है। अन्तिम प्राट के बाद में हो विमिश्तियाँ लगती हैं और वास्य में पराता हु। आन्ताश व पराप्ता अपने सबन्द वे अनुसार उसमें लिंग आदि होने हैं। दोप झंदी (व्यजनान्त

१. समास का अं के सम + अस्, अव्हें प्रकार से मिलाना ।

राव्दो) का प्राय बही रूप रहना हैं, जो हलादि विमक्तियो से पहले रहता है । जैसे—विद्वस्+ जन = विद्वज्जन , राजन्+पुरुष = राजपुरप आदि ।

१८२. समस्त पदों में स्वरान्त या व्यवनान्त प्रयम शब्द का अगले शब्द ने प्रयम अक्षर के साथ मेल होने पर सामान्यतया जो सन्धि-नियम लागू होने हैं. वे लगेंगे।

१=३ कुछ समस्त पदो में बीच की विभन्तियों का कोप नही होता है, एसे समात को अलुक् समास कहते हैं। जैस—देवाना प्रिय (मूर्ख), युधिष्ठिर (पाण्डवों में सबसे वडे बाई का नाम)।

१८४. समाता को स्पष्ट करने वाले वाक्यों को विग्रह-वाक्य कहते हैं। इन विग्रह-वाक्यों में वे विभक्तियाँ लगाई जाती हैं, जिनने द्वारा समस्त पद के प्रत्येक शब्द का पारस्परिक सवग्व ठीक उप से स्पष्ट हो सके।

(क) जिन स्वानो पर समस्त पर के ही विविध घटर विग्रह में स दिए जा सकों या जिनका विग्रह-वानय देना सभव न हो, ऐस समास को नित्य समाम कहते हैं। (अविग्रहो नित्यसमास, अस्वपदविग्रहो वा, सि० कौ०)

१८४. समासी की मुरयतया चार भागा में बौटा गया है -

(१) gra (copulative), (২) বলুল্য (Determinative), (২) বনুলী (Attributive), (২) প্ৰথমীয়াৰ (Adverbial)

विशेष—समासो के ये नाम अपने नाम मात्र से किसी अर्थ को स्पष्ट नहीं करते हैं अर्थात् ये नाम समासो की मुख्य विशेषताओं को प्रवट नहीं करते हैं।

१. साधारण रूप से कहने पर समास के खार भेद होते हैं। सनास का पांचवों मेद मी हुँ—सहसूवा समास । यादो समामी में दिए गए नियम इस समास पर लगा नहीं होते हैं। इस रामास पर लगा नहीं होते हैं। इस रामास पर लगा नहीं होते हैं। इस रामास पर लगाना हो सकता है। कुछ बंगा करणों के मतानुसार समास के ६ भेद हूँ—सुषा सुषा तिडा नाम्ना धानुमाइय तिडा सिडा मुक्तनेनित बिजोय समास पदिवियों वृष्ठें। अर्थात सुषा सुपा-राजपुद्ध । तिडा —पर्यमुख्य । नाम्ना — कुम्मकार । यातुना-कदम, अक्ष्य मा तिडा तिडा —पर्यमुख्य । नाम्ना — कुम्मकार । यातुना-कदम, अक्ष्य मा तिडा तिडा —पर्यमुख्य । नाम्ना — कुम्मकार । यातुना-कदम, अक्ष्य मा तिडा तिडा —पर्यमुख्य । एतुन सम्मकार । यातुना-कदम, अक्ष्य समा तिडा तथा कुम्मविवसाय । एतुन समा कुम्मविवसाय । एतुन समा कुम्मविवसाय । एतुन समास । (सिल क्षाणे ) एतुन समास । (सिल क्षाणे ) एतुन समास । (सिल क्षाणे )

समानों के नामों में अन्तर यस्ते केलिए ये बाद अपनाए गए हैं। देनाम सामान्य सत्तारान्द्री ने तुल्य ममझने चारिएँ ।

## १. इन्द्र समास (Copulative compounds)

१८६. हन्द्र समाम में दो या अविष मजा-ग्रन्थों का समाम तथा है । प दान्द विषह को अवस्था में च (और) अध्यय के द्वारा गवद होते हैं। ै जैन---रामहण्णी आर राम च कृष्णः च, मै दोनो सम्रानार्षक है। पालियादम् और पाणी च पादी च, ये दानी समानायच हैं। इन्द्र नमान ने तीन भेद हैं--इनरेतर, समाहार द्वन्द्व और एउमेंग । र

१८७ जहां पर उन्द्रसमास में सबस्य पदा का पृथक्ष पृथक्थ प्रिया जाता है यही पर दनरेनर इन्ड होना है। जैन-प्यानियों जिन्ये (घर और गैर में पेडा का बाटो)। इस बावर मं प्रव भार सहित दाना बारा स्थानत है अन दोनो नामहत्त्वसमान है। बणित यन्तुभाको सन्दाः अनुमार दिवना सा सहमजन होता है। इस समारा में अन्तिम पर वा जा जित ह ता है, यही पूरे समस्य यद ना लिम हीना है। व चन-नुबन्दरन सबूरी च-नुबन्दमपूर्वी दमें। मपूरी स्त्रीलिंग है, अस स्त्रीत्रिय डिबबन मानरर इन्म् स्त्री० ना दिन० इमे प्रमुक्त हुआ है। समूरी म नुक्तुहत्य-मधुरीनुक्तुरी हमी। नुक्तुह ने नारण पुलित इमी का प्रयोग है। रागस्य लक्ष्मणस्य अराश्य गयुष्तस्य-गम १६मन-भरतशमुख्ना , इत्वादि ।

२ बस्तुन एक्सीय की हुन्दु का उपनेद कहना ठीत गर्धी है। एक्सीय १. सार्वे इन्द्रः (२-२-२९) २ बरतुन एक रोव को इन्छ को जपनद पहुन। ठाव तहा हूँ। एस विक इन्या पहुन्यक बुलि हैं। (देखी निवस १७४) । मारता वैद्यास्त्र एस्सार को इन्ड नहीं सानने हैं। सुविधा के लिए इसको इन्ड मान नियो जाता है। भहितीत दालित का क्यन हैं हि एक्टेंब में एक से अधिक बुका नहीं हाने भहितीत दालित का क्यन हैं हि एक्टेंब में एक से भट्टाराज दाक्षित का बधन है। इस्तर ब एर ग आपर बुधा नहीं होने हैं, अत दसे इन्द्र नहीं कहना खाहिये। (अनेशह्मनास्तराश करह)। यहां हैं, अत दसे इन्द्र नहीं कहना खाहिये। स्तर्भात कर अनियर शर दशार होना यह भी स्वरूप रहना खाहिए कि इन्द्र समात कर अन्य श्रम शर दशार होना है, बराहु प्रकार की समात से समना नहीं है, अन इमशा अनियर शर उरात नहीं होता है।

३. परवन्तिहरः इन्इतत्युरपयोः ।(२-४-२६)

अपवाद--अरवश्च वडवा च अध्ववडवी (पु॰ द्विव॰) (घोडा और खन्तर), अहरच राजिश्च बहोरात्र (पु॰ द्विव॰, दिन और राज)।

६८८. समाहार इन्ड इन्डसमास का वह भेद है, निसमें अनेक बस्तुओं के ममूह या सम्रह का भाव प्रदक्षित किया जाता है। इसमें सदा नपुत्तरिका और एवचन ही होना है। अत—आहारनिडामयम् वा अयं वेचक प्रोजन, नीद और भम ही नहीं, अपितु पद्-जीवन की सभी विद्यादाएँ इस्म निहत है। इस समास में समृह का अयं मृत्य होता है और विभन्न पदी वा अयं पीचा ।

१८६. इन स्थानो पर समाहार इन्द्र होता है-यारीर के अगी के वाचक शब्दों का, विविध नातों को बजाने वालों का, सेना के अगुवाचक शब्दों का, निर्जीव बस्तुओं का (बस्तुओं या ब्रब्यों का ही, गुणों का नहीं), भिन्न लिंग वाले नदीवाचक राज्यों का और देशा का (ग्रामी का नहीं), क्षुद्र जन्तुओं कीटादि का, जिन जीवो में स्वामाविक विरोध है उनका । जैसे-पाणी च पादौ च--पाणिपादम् (हाय-पैर),रथिकाश्च अश्वारोहाश्च--रियकाश्वारोहम् (रथी और घुडसवार), मार्वडमिकाश्च पाणविकाश्च-मार्वडगिकपाणविकम् (मदग और पणव अर्थात् ढोल बजाने वाले), धानाश्च शप्कृत्यस्च-धाना-शब्दुलि (भूने धान और पूढी)। रूप च रसश्च-रूपरसी (रूप और रस), गुणवाचक होने से यहां दिवचन है। गडगा च शोणरच-गडगाशीणम् (गगा और सोन नदियाँ)। गगा च यमुना च-गगायमुने । दोनो में लिगभेद नहीं है, अत रिवचन है। कुरवश्च कुरक्षेत्र च-कुरुकुरुक्षेत्रम् (दो देशो के नाम)। इन स्थाना पर समाहार नही होगा-जाम्बव च शाल्किनी च-जाम्बवशाल्किन्यौ(इनमे शालिकनी गाँव का नाम है)। मदाश्च केकबाश्च-मद्रकेक्या (दोनो में लिगभेद नहीं है। दो देशा के नाम हैं)। युका च लिक्षा च-यकालिक्षम (जं और लील)। अहिरच नकुलस्च-अहिनकुलम् (सांप और न्योला)।

१६०. निम्निष्टिखित स्थानो पर विकल्प से समाहार बन्द्र होता है, अत एकवचन भी होगा और दिव॰ वहु० भी। बृक्षवाचक बन्दा का, मृगवाचक पान्दो

१. इन्द्रस्य प्राणितुर्वसेनाद्रगानाम् (२-४-२), वातिरप्राणिनाम् (२-४-६), विराध्यलिदयो नवीवेशोऽप्रामा (२-४-७), क्षृत्रजन्तवः (२-४-८), येवा च विरोधः शास्त्रतिक (२-४-६)।

का, तुणो का, घाव्य या अनाजो का, व्यजनो का, पनुषा का, पक्षियो का, अध्य-बडव, पूर्वापर, अवरोत्तर इन शब्दा ना, विरोधी अर्थ वाले श दा ना यदि वे द्रश्यवाचक न हो तो । कमश उदाहरण ये हैं — स्ललाइच न्यग्रे प्राहम — स्ललान्य ग्रोयम्-षा । इसो प्रकार ररूपृष्तम्-ता (मृगो के भेद)। वृत्तवातम्-ता. (याम के भेद), बीहियवम्-वा. (अनाज के भेद), दिवधृतम्-ते, गोमहियम्-या शुक्वकम्-ना, अस्त्रवटनम्-वी, पूर्वापरम्-रे, अवरोत्तरम्-रे । घोता-लाम्-प्णे। किन्तु जलवाचक में द्विवचन ही होगा--योतोव्ये उदेवे स्त. ।

१६९. निम्नलिखित स्थानो पर बहुबचन वाले शब्दो का ही समाहार इन्ड और एकवयन होता है, अन्यय नहीं फुलों का, सेना के अगा वा, बनस्पनिया का, मृगो का, पक्षियो का, क्षुद्र जीवो का, अप्नी का और तृषो का। वैसे— बदराणि च आमलकानि च-वदरामलकम् । यदि बहुवचन वाला प्रयोग नही होगा तो समाहार नही होगा—यदर च आमलव च—यदरामलवे । रिविवरच अश्वारोहश्य—रथिवाश्वारोही, इत्यादि ।

१६२. निम्नलिखित स्थानो पर ये रूप यनते है। नियमानुसार ये रूप नही

बन सकते है, अत इनका निपातन (ऐसा ही रूप बनेगा) किया गया है। (क) समाहार इन्द्र--गावश्य अस्वास्य--गवास्यम्, पुत्रास्य पोत्रास्य---वे हैं---

पुत्रपीत्रम् । इसी प्रकार स्त्रीकृमारम्, उट्ट्रखरम् (उट और गवा), उट्ट्रगम् (ऊंट और खरगोश), मासमोणितम्, दर्भवरम् (कृता और मरवडा), णोलपम् (तिनका और पास या झाडी), दासीदासम् जावि ।

(ल) इतरेतर इन्द्र--दिश्वयसी (दही और दूव), इस्माविष्यि (सिमधाएँ और धास), सर्पिमधुनी, मधुसपियी (शहद और धी), द्वननहरुणी, बस्ययन-तपसी, आववसान, उल्लालमुसल, ऋक्षाम (ऋक् + सामन्) (ऋग्वेद और भारताः जायभवाः। ज्यूवन दुः । सामवेद के मन्त्र), बाङ्मनसे (बाक् + मनम्) (बाणो और मन)। (सूत्र

प्रतिन्त्रात्त्रस्यतिम्पश्चनित्रुत्रत्रसुयान्यतृपानी स्टूप्रहितरेव एकवित्राद्वतस्यतिम्पश्चनित्रुत्रत्रसुयान्यतृपानी स्टूप्रहितरेव एकवित्रति वाच्यम् ((वातिक)।

१. विभागा बुक्षमृतत्त्रवाम्बद्धवन्यवान्त्रकृत्वक्षवविषय्वीनरापरोतराणाम् । (२४-१२)। विप्रतिविद्धं चानधिकरणवाचि (२४-१३)

५-४-७७ मे निशातन के द्वारा फर्क्सामें में मामन् ने नृक्षा छोप और बाद-मनने में मनसुरे अन्त में अप्रत्यय)।

१८४. (क) प्रतिद्ध साह्यवं वाल देवतावायन प्रस्ते ना इन्द्र समास्त्र होने पर पूर्ववर्ती नाष्ट्र ने अनित्म अहार के स्थान पर आ हो जाता है। आपु झाद साथ में होगा तो यह नियम नहां छोगा। व असे—मिन्नावरणी, मूर्यायन्त्र-मसी, अनामनर्ता, आदि। किन्तु अनिवाय जीर वास्वर्णी ही रूप बनेंगे।

(ख ) सोम या चरण शब्द बाद में होगा तो अध्नि के इ की ई हो जाएगा।

जैसे-अग्नीयोमी, अग्नीवरुणी ।

१६५, यदि समाहार द्वन्द्व समास होने पर अन्तिम प्रबद के अन्त में चवगे, द्व, प्, ह्र होंगे तो उनमें अन्त में अ जुड़ जाएमा। 1 माक् च रक्क च—चाक्-रवचम् (वाणी और रवचा), रवच्या प्रवाचना और माला), प्रमोद्ददस्, बाक्तियम्, छत्रोपानदृष् (छाता और जुला), इत्यादि । समाहार द्वन्द्व न होने के नारण प्रावृद्दारदी में अन्त में अ नहीं रुगा है।

आनद्र श्रतो हन्हें (६-३-२५)। हयोईयोईन्द्रं कृत्वा पुनईन्द्रे सु होतापी-तोदगातारः । (सि० कौ०)

२. देवताद्वन्द्वे च (६-३-२६)। वायुभव्दप्रयोगे प्रतियेघ (वातिक)।

३. ईवन्ते सीमवरणयोः (६-३-२७)। ४. हन्द्राच्च वयहान्तात समाहारे (५-४-१०६)।

१६६. निम्नर्लिवित स्थानो पर द्वन्द्व समास वरने पर ये रूप बनते हैं — (न) द्यौरन पृथिवी च—द्यानापृथिव्यौ, दिवस्पृथिव्यौ । (द्युलोक और पृथियो)। इसी प्रकार द्वाबाभूमी, द्वाबाक्षामा । उपस्-ी-सूय ≔ज्वसासूर्यम् (उवा और सूर्ये) । र

(रा) जाया + पति == दम्पती, जम्पनी, जायापती (पति-पत्नी) ।3

(ग)स्त्री च पुमान् च--स्त्रीपुसौ, घेनुत्रच अनड्वान् च--धेन्वनहुहौ, अलिणो च भुगो च-अक्षिग्रुवम्, दाराइच गावश्य-दारगवम्, अरू च अध्होदानी प-अर्देग्टीवम् (जीव और पुटने), पादी च अप्टीवनी च-पादण्डीवम् । नवन च दिवा च--नवनित्वम्, रात्री च दिवा च--राविश्यवम्, अहनि च दिवा च--अहदिवम् (तीनो वा अर्थ है--विन और रात)। र्र

१६७. जय एव अर्थ और एव रूप वाल अनेव प्राच्या का (या एव अर्थ वाले बिरुप शब्दो का) भ समान हाता है ता उनमें से एक शब्द शेप रहता है और उसमें आवश्यव बचन होते हैं। जैसे-रामश्च रामश्च रामा, रामश्च रामश्च रामस्य रामा । दसका एकदोय द्वन्द्व कहते है । जहा पर पुलिस और स्त्रीलिंग पा समाग हाता है बहाँ पूर्णिंग शेप रहता है और उससे द्विवचन आदि होते है। जैसे-हुमी च हसरच---हमी । इसी प्रकार ब्राह्मणी, गूडी, अजी, आदि ।

(क) यह एकप्रेय वा नियम कुछ विरुप झन्दा में भी लगता है। जैस--ग्राना व म्यसा च-ग्रानरा। पुत्रश्च बुहिना च-पुत्री। व माता च पिना च--पितरो (देता निवम १९३)। • स्वश्नूहच दवगुरहच-स्वगुरी व्वश्नूव्वगुरी। • स च

१. दिवो शावा ( ६-३-२९ ) । दिवसक्व वृधिव्याम् ( ६-३-३० ) २. जवासोयस ( ६-३-३१ )

२. भुछ विडान् दश्सी प्रबंद की नियमित रूप से बना हुआ प्रबंद मानते हैं। यद में दम् का अर्थ है-प्यर, पति-स्वामी, अत दावती का अर्थ होगा-

पर ना स्थालना । ४. असतुरः ( ५-४-७७ ) सूत्र से इन शब्दों में समासान्त अ प्रत्यय लगा है। आगे नियम २८४ में यह सूत्र उद्घृत क्या गया है।

ह । आम ।नयभ ५८० न वह पूर्व न वह १५ । वकरण्डाच कृटिलदण्डाच ५ विल्वाणामिक समानार्यानाम् । ( बानिक ) । वकरण्डाच कृटिलदण्डाच यक्रदण्डी, क्टिलदण्डी ।

६ मानुषुत्री स्वसुदुहित्स्याम् । ( १-२-६८ )

७ ।वता मात्रा । ( १-२-७२ ) ८. इवर्तुर इवर्वा ( १-२-७१ ) । त्वदादीनि सर्वेनित्यम् ( १-२-७२ ) ७ विता मात्रा। (१-२-७०)

मा च तो, स च देवदत्तरच तो, स च यरच यो, तो । ै जहाँ पर प्रिंग, स्प्रीलिंग और नर्सर० सीनो लियो के शब्द हो, वही नर्मकलिय शेष रहेगा । जैसे— तच्च देवदत्तरच-ते, तच्च देवदत्तरम यज्ञदत्ता च-नानि ।

१६८. इन्द्र समास में समस्त पदो ने पौर्यापर ने नियम में निम्नलितित

नियमो का ध्यान रचना चाहिए ---

(क) इक्कारान्त और उक्कारान्त सब्दा को सत्र से पहुँठ रणना चाहिए । जहाँ पर एवं से अधिव इस प्रवार वे शब्द है, वहाँ पर विसी एवं शब्द को पहले रखना चाहिए और शेय शब्दों ने विषय में यह नियम नहीं छनेगा। र जैसे-शरिहरौ, हरिहरगुरव , हरिगुरहरा , इत्नादि ।

(म) ऐसे शब्द को पहले रखना चाहिए, जिसके प्रारम्भ में स्वर हो और अन्त में अ हो । अ जैसे — अववरथेन्द्रा, इन्द्रादवरया । जहां पर पहला और यह

दोनो नियम लागू हो, वहाँ पर यह नियम ही लगेगा । जैन-इन्द्राग्नी ।

(ग) जिस बब्द में वम स्वर हो, उसै पहले रखना चाहिए। जहाँ पर एक से अधिक राब्द समान मात्रा वाले हा, वहाँ पर लघु या नम अक्षर वाला राब्द पहले रखना चाहिए । जैसे—शिवनेशको, ग्रीय्मयसम्पी, कुशराशम्, आदि । ऋनू और मक्षत्रवाची गब्दों में जहाँ घरावर अक्षर वाले बान्द हा, वहाँ उनको ज्योतिप के श्रम के अनुसार रावना चाहिए । जैसे—हेमन्त्रिशिरवसन्ता , इतिकारोहिष्यी. आदि । अधिव सम्माननीय का पहले प्रयोग होगा । जैम--नापसवर्वनी ।४

(घ) बर्गों के नाम त्रम से देने चाहिएँ। भाइया के नाम भी बड़े से प्रारम्भ

करके देने चाहिएँ । ५ जैसे--ब्राह्मणक्षत्रियविद्युदा , युधिष्ठिरार्जुनी ।

१६६, राजदन्तादि शब्दो में पूर्व प्रयोग के योग्न शब्द का बाद में प्रयोग होगा। विन्तु इस गण ने ही उपभेद घर्मादि शब्दों में यह नियम विकल्प से लगेगा।

१. पूर्वश्रेषोऽपि वृश्यत इति भाष्यम् । ( सूत्र १-२-७२ वर सि० की० ) २. इन्द्रे चि ( २-२-२२ ) । अनेकप्राप्तावेकत नियमोऽनियम शेवे (वार्तिक)

र ७४ । ५ (२०१२) । स्वर्धान स्वर्यान स्वर्यान स्वर्यान स्वर्धान स्वर्धान स्वर्धान स्वर्धान स्वर्धान स्वर्धान स्वर्धान स्वर्धान स्

जैसे--रन्ताना राजा-राजदन्त , सूदार्षम् (सूद्र और आर्य) । धर्षस्च अर्थस्च---घर्माची, अर्थममें । इसी प्रकार अल्याची अर्थकानी, अर्थमानी कामाची आदि ।

२. तत्पुरुष समास (Determinative Compounds)

२००. तसुरुव समास में दो या अधिक पदो वा समास होता है। इसमें बाद माले राज्य का अर्थ मुख्य होता है। उससे ही समस्त पद के अर्थ का निर्णय

२०१. तत्सुरुप समास को ६ भाषों में विभन्न किया गया है --- (१) होता है। तस्पुरुप, सामान्य ( Infectional )—जिसमे मध्यगत विभिन्तयो नाः क्षेप होता है। (२) नज् ( Negative ) तत्पुरुव। (३) कर्मपारम ( Appositional ), इसमें द्विगुसमास का भी समह समलना चाहिए। ( \* ) प्रादि (Prepositional ) तत्पुरुष । (५) गति (Prepositional) तत्पुरव । (६) उपपद-समास । ये उपपद सज्ञा, विशेषण या कियावियेषण शब्द २०२. स्त्रीलिंग शब्द के अस्तिम स्वर आ, ई या ऊ को हस्य हो जाता है, होते हैं।

यदि यह स्पींकिंग शब्द समास का उत्तरपद ही और दिशेयण के रूप में प्रयुक्त हो। इन्ही अवस्थाओं में गी शब्द के भी की उही जाता है। उसे-प्राप्त + जीविका = प्राप्तजीविक (तत्पुरूप), अतिमाल (तत्पुरूप), पञ्चमु (५ गायोँ बाला)। यह ब्यो नाडची गरिमन् स बहुनाडि (देह, बहुबीहि) (बहुन नाडिमो बाला सरीर) । चिन्ना गावी यस्य स जिनमु (जिसके पास विचिन्न वर्ण वाली गीएँ हैं), आदि। किन्तु मस्याणपञ्चमीन में ई की सुस्व नहीं होगा, बरोकि यह अन्तिम अक्षर नहीं है।

ार्था जन्मर गर्ध ६ । (क्) मदिअन्तिम ई और कस्त्रीप्रस्मय का नहीं है तो उसे हृस्य नहीं

होगा । सुप्ठु धी -सुधी , बहुतन्त्रीयमनी ।

(१) तत्पुरूप २०३ तत्पुस्य समास ना प्रथम मेद यह है, जहाँ पर द्वितीया से लेकर सप्तमी पुण्य पापुण्य वापाय वापाय वापाय होता है । द्विनीया से सप्तामी तम ६ विमिन्तियोः तम विमीनियो के आधार पर इसके भी ६ भेद है।

१. गोहित्रयोक्पसर्जनस्य ( १-२-४८ ) ।

।मास होता है। <sup>९</sup> जैसे—हरिणा वात —हरिवात (हरि के द्वारा रक्षित), ार्बीभन्न —नवभिन्न (नाखून से फाडा हुआ), इत्यादि ।

(ग) तृतीयन्त ना इन शब्दा ने साथ समास होता है-पूर्व, सद्श, सम, क्रन, क्रन अर्थ वाले अन्य शब्द, नल्ह, निपुण, मिल्र, स्लक्ष्ण।और अवर । वैसे-मासन पूर्व —मासपूर्व । मात्रा सतृश —मातृसदृश (माता के तुल्य), पिनृसम. (पिता के तुत्य), मायेण कतम् —मायोनम् । इती प्रकार मापितवलम् (१ माशा भर नम)। वाचा कलह --वार्कलह (मीविक युद्ध), आचारिनपुण, गुडिमिश्र, आचारकक्षण (आंचार के नियमों के पालन से कृत), मासेन अवर —मासावरः

(श) विसी व्यजनबाचव तृतीयान्त शब्द का अन के साथ समास होता (१ महीना छोटा)। है। तृतीयान्त मिश्रण की वस्तु का भक्ष्य वस्तु के साथ समास होता हैं। <sup>3</sup> वन्ना हा पुराना । पहिल्ला विकास । तुर्देन घाना —गुडवाना (गुड औदन —श्रध्मीदन (वही मिश्रित चायल)। तुर्देन घाना —गुडवाना (गुड

मिश्रित भूने हुए घान)।

(द) कभी नभी स्वयम् शब्द तृतीयान्त का अर्थ दताता है और उसका समास

होता है। जैसे-स्वयष्टत (स्वय विमा गया)।

२०६ वुछ स्थानी पर तृतीया तत्पुद्य समास करते पर बीच की तृतीया विमक्ति ना लाप नहीं होता है। इसकी अलुक्समास कहते हैं। असे — अप्नता हराम् —अञ्जसाङ्कतम् (सरलता से किया) । ओजसाङ्कतम् (शक्ति से किया), इत्तर् जन्याहरू । पुसानुज (जिसवा बडा भाई है), जनुषान्य (जन्म से अन्या) । भनसागुष्ता, पुतापुता (जब में सज्ञावाचक हो)। अन्यवा मनोगुत्ता, मनाज्ञामी आदि। आत्मना पञ्चम --आत्मनापञ्चम ।

१. कर्नु करले कता बहुतला ( २-१-३२ )। २ पृत्रसद्वासमोनार्थकरुहांगुणीम्बदलक्ष्मं ( २-१-३१ )। २ पृत्रसद्वासमोनार्थकरुहांगुणीम्बदलक्ष्मं ( २-१-३१ )। २ रोटोन व्यजनम् ( २-१-३४ )। अटबेन विशोदरक्षम् ( २-१-३५ )। ४ ओज सहोक्सास्त्रमस्त्रभोवाषा ( ६-३-३ )। अटबन उदसदान् आग प्रशास का अनुवान्य इति च (वानिक)। मनतश्च सह ् वारमनदन (६-३-६) । पूरण इति वननव्यम् ( वर्गतक ) । (8-3-8)1

#### चनर्यो-समास र

२०७. (क) चतुर्यन्त का उस वस्तु के साथ समास होता है, जिससे वह चीज बनी है। जैरो--यूपाय दार--पूपदार (बीवम स्तम्भ वे लिए लवडी) ।

(प) चतुर्थ्यन्त का इन राव्यों ने साथ समास होता है :-अर्थ, बलि, हिन, सूख और रक्षित । अर्थ शब्द के साथ नित्य समास होता है और विशेष्य के अनु-सार इसका लिंग होता है। दिजाय अयम्-दिजार्थ. सूप. (ब्राह्मण के लिए दाल), द्विजाय इय--द्विजायों यवागू. (बाह्मण के लिए जीवी रूप्पी), द्विजाय इद--द्विजाय पय, भूतेम्यो बलि.-भूतविलः (भूतो या जीवो के लिए अन्नदान), गर्व हितम-गोहितम् (गाय के लिए हितकारी), गर्वे सुराम-गोम्यम्, गर्वे रक्षित-गोरक्षितम्।

२०८. चतुर्यी विभवित के अलुक् के जदाहरण :-- परस्मैपदम्, परस्मैभाषा; आत्मनेपदम्, अत्मनेमापा ।

#### पञ्चमी-समास

२०६. (क) पञ्चम्यन्त प्रव्दो का भयवाचक, भय, भीत, भीति और भी: घान्दों के साथ समास होता है। र जैसे - चाराद् भयम् चोरभयम् (चोर से भय)। बुकाद् भीत .-- वृकभीत . (भेडिए से दरा हुआ), इत्यादि ।

(ख) कुछ विशिष्ट स्थानी पर इन शब्दा के साथ पञ्चम्यन्त का समास होता है :-अपेत, अपोड, मुनत, पठित और अपत्रस्त । जैसे - सुखादपेत -सरापेत: (सुख से बिचत), बल्पनामा अपोड ---कल्पनापोढ. (कल्पना से रहित, विचारहीन, मुखं), चक्रमुक्त, स्वर्गपतित. (स्वर्ग से पतित, पापी), तरगापनस्त (तरगो से हराहआ)।

(ग) इन राज्दो गाक्त प्रत्ययान्त के साय समास होता है और पचमी का अलुक् होता है—स्तोक (थोडा), अन्तिव (समीप), दूर (दूर), इन अयो वाले अन्य शब्द तथा कुच्छ (कठिनाई) शब्द । विसे-स्तोनाद मुक्त -स्तोकान्यनत .

१. चतुर्था तदर्थार्थबर्लिहतसुखरक्षितैः ( २-१-३६ ) । २. पञ्चमी भयेन ( २-१-३७ )। मयमीतमीतिमीभिरिति वाच्यम्(वातिक) ।

३. अपेतापोडमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः ( २-१-३८ )। ४. स्तोकान्तिकदुरार्यकृच्छाणि क्तेन । ( २-१-३९ )।

अल्पान्मुन्त , अन्तिकादागत , अभ्याशादागत , दूरादागत , वित्रकृष्टादागत , कुच्छ्रादागत ।

## चच्ठी तत्पुरूप

२१० साधारणतया निभी भी पट्यम्त शब्द का दूसरे शब्द के साथ समास हो जाता है—राज पुरुष —राजपुरुष (राजा का पुरुष, राजकर्मचारी)।

२११. (क) नर्ता अर्थ में तु और अन कृत् प्रत्यय हागे ती उन शब्दों के साथ पट्यन्त का रामास नहीं होगा । असे-अपा सच्टा होगा, अप्सप्टा नहीं । घटस्य नर्ता, ओदनस्य पाचन , इत्यादि । परन्तु इक्षूणा भक्षणम् — इक्षुमक्षिना

में समास होगा, क्योंकि यहाँ पर अक कर्ता अर्थ में नही है।

अपवाद-नियम—निम्नलिखित शब्दों के साथ पट्टी-समास हो जाएगा — मानक (यत कराने वाला), पूत्रक, परिवारक, परिवेषक (परीसने वाला), स्नापक (अपने स्वामी को स्नान वरानेवाला या उसके स्नानाय जल लाने बाला), अध्यापन, उत्सादन (नटट नरले वाला), होत्, भर्तृ (जय इसना अप धारण करनेवाला न हो), इत्यादि शब्द । याह्यणयाजन, देवपूजक, राजपरिचारक, इत्यादि । अग्निहोता, भूभतां बादि । किन्तु वच्यस्य भती (वच्य या घारत) रूप होगा।

(ल) निर्धारण अर्थात् बहुतो में से एव को छोटने अर्थ में हुई पट्टी का

सन्या के साथ समास नहीं होता । उ जैस--नृषा दिज श्रेष्ठ ।

(ग) पर्द्यन्त को इनके साथ समास नहीं होता है —संख्येय शब्दों

र, गुण्यान्या कतार ( २५-१९ ) २. यानकाविभित्र्व ( २५-९ ) । ३. न निर्यारण ( २५२-१० ) । ४. परवापुणस्तिताध्यसस्यसस्यसम्बर्धायस्य वृज्ञावाम् (२-२-१२)। जीवकरणवानिजाः च (२-२-१३)। इस सूत्र वृज्ञावाम् (२-२-१२)। जीवकरणवानिजाः च (२-२-१३)। इस सूत्र के द्वारा गुणवानकः सद्दो के साथ यळी-समास का निषेच नित्य नहीं समझना जाहिए, क्योंकि स्वय वाणिनि ने 'तद्दीराष्ट्र सहामाणस्यत,' स समझना जाहिए, क्योंकि स्वय वाणिनि ने 'तद्दीराष्ट्र सहामाणस्यत,' स सहामाणस्य सहामा किया है। अत अवंगीरवम्, बृद्धिमान्यम् आदि रुप बनते हैं । ( अनित्योध्य बुबन निषेव । तबिधय्य तज्ञाप्रमाणतात्, इस्मादिनियान् । तेनावनीरव बुढियान्यमस्यावि सिद्धन्, सि० कौ० )।

के साथ, गुणवाचक शब्दो, सृष्ति अर्थ वाले राब्दो, सत् और शानव् प्रत्ययान्त शब्दो, आदरार्थक वत प्रत्ययान्त शब्द, अधिकरणवाचको वत-प्रत्ययान्त शब्द, क्रदन्त अव्यय शद्द और तत्य-प्रत्ययान्त शब्द । जैसे—सता १५००, ब्राह्मणस्य सुक्त (दन्ता ), काकस्य वोप्ण्यम्, फलातां सृह्तित (फला से। तृष्त) (मही पर तृतीयान्तपुरुष हो सकता है), द्विजस्य कुर्वेन बुर्वाणे वा विवर, सता मत (सजनां के द्वारा सक्त), राज्ञा पूजित, इदमेवाम् आसित (आसन) गत मन्त वा, ब्राह्मणस्य कुर्वा, नरस्य वर्तव्यम्, इस्पादि ।

सूचना—राजपूजित, राजमत, आदि समासो को तृतीया-तत्पुरुप समास समझना चाहिए ।

क्षपवाद-नियम (१) यदि किसी गुणवाचन राज्य के बाद तर प्रत्यन है तो उतके साथ पट्यन्त वा समास हो जाएगा और तर वा लोग हो जाएगा। सर्वेया व्येततर — सर्वेदेशे (सबसे अधिक सफेट)। इसी प्रकार सर्वेया महत्तर — सर्वेमहानु आदि।

(२) द्वितीय, तृतीय, चतुर्य और तृर्य सच्दो का एकदेशी (अर्थात् समूह, जिन्नके से अस हैं) के साथ समास होता है और इन सब्दो का विकल्प से पहले प्रयोग होता है। द्वितीय भिष्याम — दितीयमिक्सा, निकाद्वितीयम् (भिक्षा का आसा माग)। किन्तु दितीय भिक्षाया विश्वकर्य (विश्वक का बुवारा मीख मांगता) में समास नहीं होगा।

भूबना—दितीयिभिक्षा, पूर्वनाय आदि समासो को पट्टी तलुक्प गहना ठीव नही है। दितीयिभिक्षा में पहला गब्द अये ना निर्णय नराता है। अत दो देवल तलुक्प कहना चाहिए। नुछ इसकी प्रयमा-नलुरप भी बहते हैं।

(क) जहां पर कृदन्त प्राप्त के साथ वर्ता और कमं दानो होने है और कमं में ही पच्छी होनी है, उस पद्यन्त का समास नहीं होता है। केसे— आपरचर्यों नवा दोहोजोपेन । जो न्याजा नहीं है, उसके द्वारा पाय का दुहा जाना आपरचर्यों में मात है।

२१२. पूर्व, अपर, अबर, उत्तर और अर्थ (नपु॰) घटरो ना पट्यन्त १. द्विशोवततीयचतुर्वद्रयाच्यन्यतरस्याम् ( २-२-३ )।

र. । इनायतुतायचतुत्रपुर्वाच्याच्याः २. हर्माण च ( २-२-१४ ) । अवयवी के साथ समास होता है और इन राब्दों वा पूर्व प्रयोग होता है। <sup>9</sup> जैसे-पूर्व कायस्य-पूर्ववाय (धरीर का आगे का भाग), अपरवास, अघर-काय. आदि । अर्थ विपल्या.—अर्थाविप्यली । किन्तु ग्रामस्य अर्थ —ग्रामार्थ

सूचना---यह निवम जनयव-अवयवी सवन्य बाले स्थानो पर ही लगना है, होगा। यहाँ अयं पु० है। अत बस्तु एक ही होनी चाहिए । जहाँ बस्तुएँ अनेक हाँगी, वहाँ पर गमास मही होगा। जैसे पूर्व छात्राणाम् (छात्रो में प्रथम), अर्थ पिण्यलीनाम् (बीपलो में से आधा) में समास नहीं होगा। अत पूर्वज्ञान आदि रप नहीं सनेगे।

२१३. अवयववाची शब्द का कालवाचक शब्द के साथ समास होता है और अवययवाचक बाट्य का पहले प्रयोग होता है। वैसे--मध्यम् वह्न --

मध्याह (दोपहर), साबाह्न, मध्यराज, आदि । २१४. कालवानक शब्द का घटनासूचन शब्द के साथ समास होता है। 2 जैसे--मासो जातस्य बस्य स -- सासजात (जिसको पैदा हुए एक मान हो

गया है) । इसी प्रकार द्वचहजात, सवत्सरमृत, आदि ।

२१४. पटी-समास में इन स्थानी पर अलुक् होता है। इन स्थानी पर

(क) मिन्दा अर्थ में घटी का अलुक् होगा । <sup>3</sup> जैसे — चीरस्य कुलम् । पट्ठी विभक्ति वनी रहेगी।

क्लिनु बाह्यमञ्जलम् में समास होगा । मूर्व अर्थ में देवाना प्रिय में पटने का (ज) बाच, दिल् और पश्यत् के बाद कमश युक्ति, दण्ड और हर अलुक् होगा । अन्यत्र देवप्रिय ।

पार होंगे तो पट्टी का अलुक् होगा। वायोग्युनित ( बतुरतापुक्त वाणी), दिसोरण्ड (आनाश में तारों का ठवडे के तुस्य विशेष रूप से शीलना), पम्पनोहर (सुनार या चोर, जो दूधरे के देखते हुए ही चोरी कर लेता है)।

१, पूर्वावराधरोत्तरमेक्डीधर्नगाविकर्षो (२-२-१)। अर्थं नपुतकम् (२-२-२)। २. कालाः पारमा। भना ( १८८२) । देवाना प्रिय इति च मूर्ल ( वार्तिक ) । इ. वाळवा आक्रोते ( ६-व-२१ ) । देवाना प्रिय इति च मूर्ल ( वार्तिक ) ।

४. चाग्दिक्पहण्यो पुनितदण्डहरेख ( वार्तिक ) ।

- (ग) इन स्थाना पर पण्डी का अलुन् होना है 1-दियोदास (काजी के एव<sup>ं</sup> राजा का नाम), दिवस्पति ।(इन्द्र), वावस्पति (वृहस्पति, वाणी का पति), सून सेप , सुन पुच्छ , सुनोलाइयूल (अजीयनं वे पुत्रो के नाम)।
- (घ) पुत्र बाद में हो तो विकल्प से अलुक्, यदि निन्दा अर्थ हो तो र। दास्या पुत्र, दासीपुत्र (दासी से उत्पन्न पुत्र), अन्यत्र ब्राह्मणीपुत्र ।
- (ड) ऋकारान्त राज्य के बाद पष्ठी का अलुक नित्य हाता है, यदि विद्या-सवन्य या योगि (रवन) सवन्य हो ता। यदि ऋवारान्त के बाद स्वम् था पति शब्द हागे तो पच्छी का अलुक् विकल्प से होगा। अलुक् बाले स्थाना पर मातृ पितु के बाद स्वस् के स्की प्वियल्प से होगा। जहाँ अलुकृ नहीं है, वहाँ पर मातृ पितृ के बाद स्वसृ वे स् को प् अवस्य होगा। उ जैस-होत पुत्र, हातुरन्तेवासी (होना का शिष्य )। मातुस्वसा, मातुष्वसा, मात्त्वसा । इसी प्रकार पितु स्वसा आदि । (समास न होने पर मात् स्वसा, पितु स्वसा रूप होगे।) स्वमुपति, स्वसुपति । होतुषनम् मे पप्ठी का लोप होगा ।

### सप्तमी-समास

२१६ (क) सप्तम्यन्त ना शीण्ड, घूर्त, क्तिय (तीना ना अर्थ है घूर्त), भनीण, सबीत (समुक्त), अन्तर, अधि, पटु, पण्डित, कुञ्चल, चपल, निपूण, सिद्ध, शूटन, पनव और बन्ध शब्दा के साथ समास होता है। अ जैसे-अक्षेप शीण्ड --असक्तीण्ड (जूए में चतुर), ईश्वरे अधि—ईश्वराधीन (ईश्वर पर निभंर) (यहाँ पर अधि के साथ समास हाने पर अन्त में ख प्रत्यय अयोन् ईन अवस्य जुड जाएगा । इसलिए समस्त पद में अधीन रूप होगा ) । आतपशप्कः ( धप में सुक्षा हुआ ), स्थालीपनव ( पतीली में पनाया हुआ ), चक्रवन्य (एक विशेष प्रकार की पद्य रचना), इत्यादि ।

र. दिवरन दाते ( वा॰ ), शेनपुच्छलाहमूलेषु शृन ( वा॰ )। २ पुत्रेज्यतरस्याम् ( ६-३-२२ ) । ३ जतोविद्यायोनिसनयेग्य (६-३-२३)। विभाषा स्वसूपत्यो (६-३-२४)।

मातु पितुम्यांमन्यतरस्याम् (८-३-८५)। मातृपितुम्या स्वसा (८-३-८४)। ४. सप्तमी द्योण्ड ( २-१-४० ), सिद्धद्युष्टपत्रववन्यदेव ( २-१-४१ )।

(ख) काववाची सन्दर्भ वे साथ निन्दा अर्थ में । तीर्थे व्वादक्ष इव— त्तीर्यच्यादक्ष (कीवे के तुत्य अतिलोभी) । तीर्यनाच । इसी प्रकार नगरकाव , नगरवायस आदि ।

पात्रेसमितादि मण में इसी प्रकार के भाव वाले वहुत से सप्तमी-समास-युक्त राब्द है। जेसे—कूपे मण्डूण इव—कूपमण्डूक (कूएँ में रहने वाले मेडक के मुल्य ससार की वातो से सर्वया अनिश्चन व्यक्ति)। इसी प्रकार कुम्ममण्डूक, उदपानमण्डूक, उदुम्परकृषि, उदुम्दरमधक (गूलर में रहने वाला कीडा या मन्जर, अपीत् तसार की बातों से अनिभन्न व्यक्ति), कूपकन्छप इत्यादि। कुछ स्थानो पर सप्तमी वा अलुक् भी होना है। वैसे—मेहेबर (घर में ही बहादुरी दिलाने वाला, कायर), मेहेब्बाड (घर में ही पूर्वता दिलाने वाला), मेहेनदीं (घर में ही बहादुरी दिखाने बाला), पात्रेकुगल (खाने मे ही चतुर अयोत् निवम्मा साघी), पात्रेसमिता, गोर्च्यपुर, गोर्व्वविजयी, गेहेपुष्ट, हरपादि ।

सूचना-इस गण के शब्दों का अन्य शब्दा के साथ समास नहीं

(ग) सप्तम्यन्त का सुबन्त के साथ समास होता है, यदि समस्त पद किपी होता है। बी सज्ञा हो तो। हरून और अवागन्त तब्दो ने बाद सन्तमी का अलुक् होता है, मताबाबन हो तो । विसे अरण्येतिलवा (बगली सरसो तेल न देने वाली। अत आजा ने अनुरूप नार्यन करने वाला)। इसी प्रकार बनेक्सेरका, स्विचतार (बाँस) (त्वक्सार भी रूप बनता है)। ये सब्द नित्य समास हैं, इनमें समास वरना अनिवाय है। (बाक्येन सज्ञानवगमाधित्यसमासोअयम्,

(म) सप्तान्यन्त ना इत्य प्रत्ययान्त ने शाध समास होता है, अवस्य नर्तव्य सि॰ वौ॰)। अर्थ हो तो । <sup>3</sup> मासेदेय ऋणम्, पूर्वाह्ते गेय साम। यहाँ पर नियम २१७ (ख) से अलगा।

१ ध्वाडर्सन सेने ( २-१-४२ ), पात्रसमितास्थरन ( २-१-४८ )। घकारो-जवारणार्थे । तनीय समासान्तरे बटनतमा प्रवेशो न । (सिठ की० )। २. सत्तायाम् ( २-१-४४ ) । हस्त्रस्तात् सत्तम्या सत्तायाम् ( ६-१-९ )। ३. इत्तेत्रस्ते ( २-१-४३ )।

- (ङ) दिन या रात्रि ने विभाग में सूचन सस्तृत्यन्त राव्दों पा नन-प्रत्ययान्त ने साथ समास होता है। सस्त्रमी ने अर्थ में बर्तमान तन ना भी ननान्त के साथ समास होता है। जैसे—मूर्वाह्ने नन-मृत्राह्मकृतम्, अपर-रात्रकृतम्, तमभुक्तम्, आदि। दिन ना अवयन न हाने से आहि दृष्टम् में समास नहीं होता। सन्त्रयन्त ना स्तान्त ने साथ समास हाना है निन्दा अर्थ में। इसमें सन्त्रयी का अल्कु मो होगा। अवतन्त्रेनकृत्यन्य त एतत् (तेरा वह मार्य नयी हुई मूमि पर न्योले के बैठने के तुन्य है)। अवतन्त्रेनकृत्वस्त्रम् का अभिन्नाय है नि यह असन्त्र नग्रं है।
  - २१७ सप्तमी में अलुक् के अन्य उदाहरण --
- (क) इन स्वाना पर सप्तमी वा अजुक् होता है—(१) गो या युष् शब्द के बाद स्विप शब्द हो तो । व जैसे—गिविष्टर (आवाग में स्विप्), मृधिष्टिर (मृद्ध में स्विप्)। (२) हुद और दिव वे बाद स्पृत् शब्द हो ता। । हिस्सुक्, दिविस्मृत् (हुद्ध दिव च स्पृताति)। (३) मध्य और अन्त के बाद गृद शब्द हो तो। मध्येगृद, अन्तेगृद। (४) मुध्येन और भस्तन को छोड कर अन्य शरीर के अवयववानी घट्टा के बाद काई शब्द हो तो। बाद में काम शब्द हो तो नही। कण्डेनाल, उपसिकामा (जिसकी छाती पर बाल है, बहुमीहि)। विन्तु मूर्यशिक, मस्तवशिक, मुखे कामाऽन्य मुखनाम ही स्प होने।
  - (ज) सप्तम्यन्त ना इदन्त के साथ समास होने पर प्राय सप्तमी का अनुक होता है, यदि वह राज्य निसी नी सता हो तो 1 जैसे स्तम्बेरम (हायी) (स्तम्बेर प्रमेत असी, हायी वायने के खूँटे में रमनेवाला), कर्णअप (जुनक्कोर, दूसरे के कान में नानाकृती करने वाला), खेबर (आजारा में प्रमण करने वाला, दिव्य जीव), परेक्हम् (क्सल्), कुरोरायम्, जलेदाय (पछली) । चिन्तु कुष्वर ही रूप बनता है। सरस्वित्रम् या सरोजम् आदि ।
    - (ग) कालवाचक शब्दों के बाद सप्तमी का विकल्प से अलुक् होता है,

१ बनेनाहोरात्रावयवा (२-१-४५)।तन (२-१-४६)।क्षेपे (२-१-४७)। २ गविसूधिम्या स्थिर (८-३-९५)।

३ तत्पुरुषे इति बहुलम् (६-३-१४)।

बाद में तर, तम, तन और काल शब्द हो तो । गैं जैसे—पूर्वाह्नेकाले, पूर्वाह्नकाले,

पूर्वाह्नेतरे, पूर्वाह्नतरे आदि । पूर्वाह्नेतने, पूर्वाह्नतने । (प) प्रावृद, शरद, काल और दिव् के बाद ज हो तो सन्तमी वा सलुक् अवस्य होगा, यदि सज्ञा न हो तो । वर्ष, शर, शर और वर घट्टा के बाद ज होगा तो सप्तमी या अलुक् विवल्प से होगा । दे जैसे---प्रावृधित , दारदिज ,

कालेज, दिविज । यर्पेज, वर्षेज (वर्षा में उत्पन्न होने वाला) इत्यादि ।

अपवाद-निवम-इन स्वानी पर सप्तमी का अलुक् नहीं होगा अर्थान् सप्तमी का लोप होगा । सप्तम्यन्त के बाद में इन् प्रत्ययान्त, सिंढ, बन्ध और लीविक स्य शब्द हो हो। 3 जैते—स्यण्डिलशायी (सन्यासी), साकादपसिद्ध, चर्न-बन्ध, समस्य । किन्तु वेद में कृष्णोऽस्याखरेष्ठ रूप बनेगा।

(ङ) हलात और अवारान्त शब्द के बाद सप्तमी का विपारम से अलुक् होता है, बाद में तथ, वास, वासिन् और बन्ध शब्द हो तो । ये दाव्द नाल-वायक न हो । पंजीत-लेशय, खराय प्रामेवास -- प्रामवास प्रामेवासी--ग्रामवासी, हस्तेबन्य — हस्तबन्व । विन्तु भूमिशय, गुप्तिबन्य ही रूप (२) नट्ट् तत्पुच्य समास (Negative Compounds) होगे।

२१८. "निवेदार्थक नटा ् शब्द का किसी भी शब्द के साथ समास होता है। साद में व्याजन होगा तो नज्ञ, का अ दोष रहेगा और बाद में स्वर होगा तो अन् रोप रहेगा । जैरी--न बाह्मण --अब्राह्मण (ब्राह्मण से इतर), न अस्य -अन्तस्य, असत् (अविद्यमान या अनुचित) आदि ।

२१६. निम्निकिसित स्थानी पर न शेय रहता है, उसे अया अर् नहीं होगा - नम्राट् (बादल, न चमनने वाला) नगात् (न रक्षा करनेवाला,

१ चकालतनेषु कालनाम्न (६-३-१७)। २ प्रायुद्धरस्य लिखाणे (६-३-१६)। विभाषा शर्वसरम्बरात् (६-१-१६)। र आवृद्धारस्य लाबबाण (४ व २ १) । स्थे च भाषामाम् (६-३-२०) । इ. नेन्सिडबानातिषु च (६-३-१९)। स्थे च भाषामाम् (६-३-२०)।

नात्तवननातानु च ( २०११-१०) ।
 तत्त्व च स्माण्ड ( ६०३-१३ ) । त्रावासवासित्यकातात् ( ६०३-१८ ) ।
 प नञ् ( २०१०) । त्योषो त्रञ् (६०३०३ ) । तस्मातुष्ठीच (६०३०४ ) ।
 प नञ् ( २०१०) ।
 तस्मात्त्रवासत्यातम् चिनकृतनत्तत्त्रप्रकालव्यव्यव्यक्तिः प्रहत्याः
 ( ६०३०५ ) ।

पा 4- रात् = पात्), गवेदा (न जानने वाला), नासत्या (न सत्या अनत्या, न असत्या नासत्या) १ (देवां के वैद्य, दोनों अध्विनीनुमार), नमुचि (राशस ना नाम, जिसना वय इन्द्र ने किया था। न मुन्न्यनीति), नवुळ (न बुरुमस्य, स्योला। न्योले नो निसी पसु-वर्ग वियोप में नही गिना जाता है। नासम् (न समस्य, जिसमें कोई स्थान घेव नहीं है, या मुख सरीर वें हुँगाथ जल जाने ने नारण जो स्वर्ग को नहीं जाता है), नपुष्तम् (न स्थीपुणान्), नज्रज्ञम् (न स्थानीत, तारे, जो आवाश में अपने स्थान से नहीं हृदते हैं), नक (न क्षाम-सीति, सगर, जो जल से बहुत इर नहीं जाता है), नाक (न कम् अवम्, न अवस्म, वस्म, वस्म,

सूचना-उपर्युक्त घट्यों में कुछ बहुबीहि समास वाले शब्द भी है।

## (३) कमैयास्य (Appositional Compounds)

२२० पाणिनि ने नर्मधारय का रुक्षण किया है—समानाधिकरण तत्यु-रुप अर्थात् नर्मधारय में बिग्नह् बाक्य में दोना पदो में एक ही विमन्ति होती। व

सूचनो—तलुष्य और कर्मधारय में यह अन्तर है —तलुष्य में प्रयम पद में दितीया से लेकर सप्तानी तक कोई विमिक्त होती है, किन्तु कर्मधारय -में दोनो पदो में एक ही विभिन्न होती है। कर्मधारय में सामारणतया प्रयम पद सभाधव्य या विशेषण धव्य होता है और वह उत्तर पद की विशेषता बतात है।

३२१. (क) उपमान शब्दो का सामान्य गुणवाचक शब्दो के साथ कर्मशार समास होता है। अ असे—धन इब स्थाम —धनश्याम (बादल के तुल्य सौवला)। इस प्रकार के समासो को उपमानपूर्वपदकमंबारय समास कहते हैं।

१- इह बहुयचनमविदक्षितम् । तेन 'नासस्याविष्यनौ दल्लौ' इति सिद्धम् । (तत्यबोधिनी, सि० को०) ।

२ नेगोआणिव्यन्यतरस्याम् (६-२-७७)। ३ तत्पुदय समानाधिकरण कर्मधारय (१-२-४२)। ४. उपमानानि सामान्यवचनै (२-१-५५)।

(ख) उपमेय का व्याचा, सिंह, चन्द्र, कमल आदि शब्दो के साथ वर्म-घारय समास होता है । सामान्य गुण या घर्मवीयक शब्द का उल्लेख नही होता चाहिए। वे जैसे-पुत्तवी ब्याघ्र इव-पुत्त्वव्याच्य (व्याघ्य के तुत्य वीर पुरुष), मुख चन्द्र इब-मुखचन्द्रः (चन्द्रमा के तुल्य बाह्नादक मुख), मुख कमलम् इव मुखकमलम्, इत्यादि । इनको उपशानान ग्यदकमयास्य

टिप्पणी १--इन दोनों समासो में अन्तर यह है--पहले में सामान्य गुण कप्तते हैं। का स्पष्टतमा उल्लेख है, परन्तु दूसरे में सामान्य गुण का उल्लेख नहीं होता है । यदि दूसरे में सामान्य गुण का उल्लेख होगा तो समास ही नही होगा।

टिप्पणी २ — उपर्युवत वर्मधारयो का यह भी विग्रह हो सकता है - मुखमेव जैसे-पुरुष. व्याघ्य इव शूर । चन्द्र --मुखबन्द्रः, मुखमैव कमलम्-मुखकमलम् आदि । दोनो पिमहों में कोई भी विग्रह गरें, समस्त पद का रूप वही रहेगा, विन्तु इन दोनो प्रकारों में अर्थ और तुल्ना में अन्तर होगा । यहले विग्रह में चन्त्र मुख्य होगा और उपमा अलकार होगा । दूसरे विग्रह में मुख मुख्य है और क्रपक अलकार होगा। पाद एव प्रमम्--पादपदाम्, विद्या एव घनम्--विद्याचनम् आदि समस्त पदो को

२२२. विशेषण सब्दों का विशेष्य के साथ प्राय समास होता है। है जैसे---अवधारणापूर्वपदनमधारय कहते हैं। ल च तद् उत्पल च-नीलीत्मलम् (नीला कमल) आदि । कृष्णश्चासी

१. में सब शब्द व्याझारि गण में हैं। व्याधारियण के कुछ मुख्य शब्द में हैं—स्वास्त्र, सिंह, गृहस, गृहस, चया, चया, वृष, वृष, व्याह, हिस्सन, वह, वृषत, पुण्डरीत आदि; चन्द्र, पद्म, काल, किसलय आदि। देलो—स्वह-पुषत, पुण्डरीत आदि; चन्द्र, पद्म, काल, किसलय पुषत्, पुण्डाना जात्म, वाजा वाजा वाजा वाजा पुति श्रेष्टार्योजस्तः । सरपदे स्माध्यकृतवर्षभकुंत्रसः। सिह्हार्द्छनामाद्याः पुति श्रेष्टार्यगोजसः।

२. उपमितं ध्याद्यादिभिः सामान्याप्रयोगे ( २-१-२५ ) । २. ज्वामत व्याप्नावानः सामान्यक्षम् । ३. जव सामान्य धर्म का उपनेय के ताच सबन्य हो, जेते मुखपर्य सहारयम्,

मुखान्त विकतितम् तो विवह होगा—मुखमेव पद्मम् । ४. विदोवणं विदोवयोग बहुतम् ( २-१-५७ )।

सर्वदच-कृष्णसर्व । यहाँ नित्य समास होगा । वही नही होता है । जैसे-राम) जामदन्य । इस प्रनार ने समासा नो विशेषणपूर्वपद समैघारय बहते है।

ऐसे समासों में साधारणतया विशेषण शब्दा वा पहले प्रयोग होता है, परन्तु बुछ स्थाना पर ऐसा नही होता है। उनका नीचे उल्लेख किया जाता है।

(क) निम्नलिखित स्थानो पर जातिकाचक विशेष्य शस्त्र का पहले प्रयोग होता है और वह पुलिंग ही रहता है। इन घट्यों का विशेषण घट्यों ने साथ समास हाता है। जैसे-इभयुवति (जवान हियनी), अन्तिस्तोक (थोडी आग), उदश्विरनतिषयम् (कुछ पानी मिला हुआ मट्ठा), गोगृष्टि (एक बार क्याई हुई गाय), गोघेनु (दूच देने वाली गाय, घेनुनंबप्रसृतिका), गोवशा (बांझ गाय), गोवेहन (गर्भवातिनी गी), गोबप्तयणी (जवान बछडे वाली गाय), कठश्रीतिय (यजुर्वेद की कठ शाखा पढने वाला अग्तिहोत्री ब्रह्मचारी), कठा-च्यापक (कठ शाला वा अध्यापन)। गोमतिस्लिका, गोमचिका, गोप्रवाण्डम् (कुछ के मतानुसार पूछिन भी), गवीद, गीतल्लज (श्रेष्ठ गाय)। मत-ल्लिका आदि पाँची शब्द श्रेष्ठ अर्थ के बोधक हैं और ये सदा अपने ही लिंग में रहते है। जैसे-आहाणमतिल्लिना (श्रेष्ठ बाह्यण)। जातिबाचक दाब्द न होने के कारण कुमारीमतस्लिका रूप होगा।

(ल) निम्नलिखित नडार आदि शब्दों का कर्मधार्य में विकल्प से पूर्व-प्रयोग होता है—कडार, खञ्ज, खोड (लगडा), काण, कुष्ट (खोटा, कुण्टित), खलति (गजा), गौर, वृद्ध, भिक्षुक, पिंग, पिंगल, तनु जरठ (कडा), विधर, करूज और बबर 12 जैसे-जैमिनिकडार, कडारजैमिनि (जैमिनि मनि, जा धुप में तपस्या के कारण पीले पड गए हैं), इत्यादि।

१ पोटायुवितस्तोककतिषयगृष्टिचनुवज्ञायेह्द्वक्वयणोप्रवक्त्वभात्रियाध्यापकपू-त्रंवाति । (२-१-६५-) । युव्हकंबारयज्ञानीयदेवयु (६-३-४२) । र प्रशासज्वतंत्र्व (२-१-६६) । मतन्तिकत्त्रयो निमतनिकता न तु विदर्य-व्यनिग्मा । सिंग् कीं। । मतन्तिका मर्वाचका प्रकायद्युद्धतत्त्रत्र्यो ।

प्रशस्तवाचकान्यमुनि, इत्यमर । ३. कडारा कर्मधारय ( २-२-३८ ) ।

 (त) निन्दनीय बस्तुओ या व्यक्तियो का वर्मनारथ में पूर्वप्रयोग होना है। र्जसे — वैयाकरणलस्चि (मूर्लवैयानरणजा व्याकरणनो भूले गया है और प्रस्त पूछे जाने पर आसमान की ओर देशता है। जो अपने व्यावरणज्ञान का उपयोग नहीं कर सकता है।) (य पृष्ट सन् प्रस्न विस्मार्थिन स सूवयति अध्यास-बैयुगात् त एवमुच्यते, तरववोधिनो) । इसी प्रकार मीमासनदुर्देख (नास्तिन सीमासक) । पाप, आजन और निम्, इनका पुरुप्रयोग होगा। जैसे--पापनापित (नीच नाई), आणवनुष्याल (मूर्व बुम्हार), बुस्तित राजा—विराजा, बुस्तित सजा किसला इत्यादि ।

(य) वृत्यारक, नाग और कुजर शब्दों के साथ पूज्य वस्तु का पूर्वप्रयोग होता है। वे जैसे-नृपतृत्वारक (मुख्य राजा), सागसनुजर, पुरुवनाग

(ड) क्तर और कतम शब्दों का जातिवाचक प्रक्त हाने पर समास होता इत्यादि । है और इनका पूर्वप्रयोग होता है। कत्तरकठ, कतथकठ (कडसालाप्यापी की से प्राह्मण हो ?), वतरकलाप, कतमकलाप (कलापशाकाय्यायी कीन से बाह्मण हो <sup>?</sup>)। विन्तु वतर पृत्र (कौन सा पृत्र <sup>?</sup>) ही रूप (च) निम्नालिवित बाब्दों के साथ समास होने पर कुमार (कुमारी को भी बनेगा।

कुमार राज्य होने पर) शब्द का पृवद्रयोग होता है—अगणा, प्रवीवता, कुलटा, गोंभंगी, तापसी, दासी, अध्यापक पांध्वत, पटु, मृतु कुबल, चपल और निपुण । र जैसे-जुमारअमणा (कुमारी भिश्वक), कुमारअवजिता (कुमारी सन्यासिनी), कुमारमुड -कुमारमुडी (सुकुमार बालन या बालिना), कुमारगर्भिणी, कृपारा-

ध्यापक, आदि ।

(छ) कमशारय समास में इन शब्दी का सदा पूर्वप्रयोग होता है - एक, सर्व, जरत् पुराण, नव, केवल तथा पूर्व, अपर, प्रथम, चरम, जगम्य (अित-

१ कृत्तितानि कुलाने (२-१-५३)। पापाणके कृतिहार्त (२-१-५४)। कि

२ वृत्वारकनागकुञ्जरः वृत्यमानम् ( २-१-६२ )।

३. कतरक्तमी जातिपरिप्रत्ने (२-१-६३)। ४. कुमार धमणादिष (२-१-७०)।

नीच), रामान, मध्य, मध्यम और बीर । अपर वे बाद अर्थ शब्द होगा ते अपर मो परच हो जाएगा । जैसे-एशनाय (अनेला स्वामी), सर्वरीला, जर भैयाविक (बृद्ध नैयाविक), पुराणमीमांसका (पुराने मीमासक), नवपाउका पृत्रेवैयाकरण (प्राचीन वैयाकरण), अपराध्यापक, अपरस्वासी अर्थस्च-

परचापं (पीछे की ओर का बाधा भाग), घरमराज (अन्तिम राजा), समाना पिनरणम् (एव आपार पर रहने यारे), वीरैव (अद्विनीय वीर) आदि। एक्बीर रूप भी यन सबता है।

(ज) सत्, महत्, परम, उत्तम और उत्ख्य्ट शब्दी का पूज्य वस्तुओं या व्यक्तिया ने साम समास होता है और इनका पूर्व प्रयोग होता है। अस-सद्वैद्य (श्रेष्ठ वैद्य), महावैयाकरण , इत्यादि । उत्कृष्टो गी में समास नहीं होगा, वर्गावि यहाँ पर उत्हप्ट वा अर्थ है उन्-कृष्ट--(कीवड से) बाहर निवाली गई।

२२३ दिशानाची और सस्याचाची शब्दा का सुबन्त के साथ कर्मधारय समास होता है, यदि समस्त पद सजावाचक हा तो। व जैसे-सप्तर्पय (सप्तिपि नक्षत्र), पचजना, "आदि। पूर्वेषुकामश्रमी (पूर्व में एक नगर का नास)।

१. पूर्वकार्लकसर्वजरतपुराणनवकेवला समानाधिकरणेन ( २-१-४९ )। प्रविपरप्रथमचरमजयन्यसमानमध्यमध्यमवीरावच ( २-१-५८ )। अपरस्याध पश्चभावो वनतव्य ( वार्तिक )।

२. कथमेकबीर इति । पूर्वकार्लक इति बाधित्वा परत्यादनेन समाप्ते बार्रक इति हि स्यात् । यहुलप्रहणाद् भविष्यति । एकवीर रूप केते सनेगा ? क्योंक पूवकालक मूत्र से पूर्वापर सूत्र बाद में आया है, अतः पूर्वापर मुन्न ही लगते से बीर्रक एक बनेता। इसका जतार है कि एकवीर भी सुन्न ही लगते से बीर्रक एक बनेता। इसका जतार है कि एकवीर भी एवं बन सकता है। पूर्वाचर० सूत्र में बहुलम् की अनुवृत्ति होने से कही पर यह सूत्र नहीं लगेगा और जस अवस्था में पूर्वकालंक० से एक शब्द का पहले प्रयोग होकर एकबीर रूप बनेगा।

३ सन्महत्परमोसमोत्कृष्टा पूज्यमान ( २-१-६१ )।

र विस्तवश्रे सजायाम् ( २-१-५० ) । ५ ये पजनत हैं—देव, मनुष्य, गन्धव, नाग और पितर । दूसरो के मतानुसार पजन में हुं—जाह्मज, क्षत्रिय, चैद्य, जूद और निषाद । ( रेक्षो ब्रह्मसूत्र १-४-११ से १३ पर क्षकराचार्य का भाष्य )।

उनरा वृक्षा , पञ्च ब्राह्मणा आदि में समास नहीं हुआ, क्योंकि ये सज्ञाबाचर नहीं है।

(क) दिया और सहयावाची शब्दों का सुक्त के साथ समाप्त होता है, सदि समस्त पद से तदिन प्रत्यव होने वाला हो (अथवा यह समस्त एद वर्मगारय समास वा अयं बताने के अतिरिक्त तिद्धत प्रत्यय का भी अयं बताने), अपना समस्त पद के बारे में कोई बीर सुबना पर हो जिनमें इसका समास होना हो। अवना सनस्त पद सज्ञाबावन हो। वैसे-पूर्वा साला-पूर्वशाला, पूर्वस्था शालाया भव --पित्रशास (पूर्व के गृह में होने बाला)। यहाँ पर पूर्वशाला शब्द से 'दिस्पूर्वपदादमजाबा का' (४-२-१०७) सूत्र से तद्धित प्रत्यय न (अ)। पूर्वशाला + अ--पीवशाल । इसी प्रवार पर्य + मातृ--पण्मातृ (६ माताए)। वण्मातृ + अ (तद्धित प्रत्यव) -पाण्मातुर (६ माताआ ना पुन) । पूर्वा शारा प्रिया यत्य म — पूर्वशास्त्राव्य । यहाँ पर पूर्वशास्त्रा शब्द पूरे समाम का पूर्वपद है और इसका स्वतन्त्र रप से यहाँ प्रयोग नहीं है। उत्तरध्युव, दक्षिणध्युव, आदि नाम हैं, अत समास हुआ है। **२२४** कु शब्द का विसी भी सुबन्त के साथ वर्षधारय समास होता है।

जैसे-नुपुरप (पुरिसत पुरुष, नीच पुरुष), नुपुत्र, इत्यादि ।

(म) कु के स्थान पर निम्निलिखित आदेश हाते है —

(१) इन स्थाना पर नु वे स्थान पर नत् आदेश होता है -- तत्पुरप समास में अजादि शब्द बाद में होने पर, त्रि शब्द बाद मे होने पर, रथ और बद शब्द बाद में होने पर, जातिवाचन तृण शब्द बाद में होने पर । नुस्तिता अस्य — वदस्य (रही घोडा)। इसी प्रकार कदतम् (घटिया अत)। बहुनीहि समास होने से क्ट्रो राजा में बत् नहीं हुआ, (जिसके पास घटिया जैंट है, ऐसा राजा) । बुस्सिता अस बत्तम (तीन घटिया चीजे), बद्रम (घटिया रस), बद्दद (बुरा बोलने बाला), कसृणम् (एक सुगन्धित घात का नाम)।

(२) इन स्थानो पर नुको का होता है<sup>3</sup>—पिथन् और अस बाद में

तदितार्योत्तरपदसमाहारे च ( २-१-५१ ) ।
 तो कततपुष्टर्यंत्रच ( ६-३-१०१ ) । यो च ( वातिक ) । रयवदपोश्च
 तो कततपुष्टरंत्रच ( ६-३-१०१ ) । तुणे च जातो ( ६-३-१०३ ) ।
 तुणे च जातो ( ६-३-१००) । तुणे च जातो ( ६-३-१००) ।
 त्रापम्यसयो ( ६-३-१०४ ) । द्ववर्ष ( ६-३-१०५ ) ।

ξo

हो तो, ईवत् (योडा) अय में, पुरुष राज्य बाद में हो तो विकल्प से । कापवम्, काक्ष (मटाक्ष या कोवमरी दृष्टि) (देखो भट्टिंक ५-५४)। (अक्षराज्देन तत्पुर्य । अक्षिराज्देन बहुत्रीहिवाँ, सिक गौक) । ईवज्बक बाजलम् (योडा

पानी) , टंपत्पुरुष वायुक्य । विन्तु बृत्सित पुरप — वृतुरव, वायुरव, वायुरव, दोना रूप होगे ।

(३) उटण सब्द बाद में होगा तो वृत्वो वब और या दोनो होगे।

(१) के अनुसार बन् भी। कोष्णम्, बचोष्णम्, बचुष्णम् (बीडा गर्म)। २२४. दी विदोषणा वा भी समास हो जाता है। इसे विदोषणीभयपद-कर्मभारय कहते है। जैमे—गुक्कण्डणः, इष्णसारणः।

कमभारत बहुत है। जान पुरेत क्षेत्र कार्यों से सबद दो हरूत दावरों वा समास (म) एक व्यक्ति में क्षित्र कार्यों से सबद दो हरूत दावरों वा समास हो जाता है और जो बार्य पहले बिया गया हो, उसवा पूर्वप्रयोग होता है। व पूर्व स्तात परचादन्तियत —स्नातानुल्य्त (यहले स्नान बिया, याद में लेग

पूर्व स्तात परवादनालस्य —स्तातानुष्य (पहले पिया और वाद में उनल दिया), किया) । इसी प्रवार पीनोदगीशैम् (पहले पिया और वाद में उनल दिया), पीतप्रतिबद्ध, गृहीतप्रतिमुक्त ( पुले २-१, ४-४३) इत्यादि ।

(ल) तियम २२० (छ) मे दो शब्द-समृह दिए गए है। यदि इन दाना शब्द-समृहा मे से किन्ही दो शब्दा का समास होगा तो पूर्व, अपर आदि शब्दा का र्वत्रयोग होगा। एक वा बीर के साब समास होने पर वीरैक और एक

बीर दाना रूप वर्ने। इनमें से बीरेन अधिक उपयुक्त है। प्रथम शब्द समूह में एन स लेकर केवल तक निन्ही दो दाब्दों ना समास होगा तो सूची में बाद में दिए हुए शब्द का वर्षप्रयाग होगा। जैसे—पुराणजरत, केवलपुराणम्, आदि। (ग) एक क्तप्रस्थयान्त ना इसरे नञ्-युक्त क्तप्रस्थयान्त के साथ समास

हो जाता है। उजैसे—इताइतम् (कुछ किया, कुछ नही किया हुआ अपीन् अपूरा किया हुआ )। (४) युवन् (पू॰, स्त्री॰) शब्द का सल्लीत, पलित, बलित (तृरीं से युक्त) कीर जरती शब्द के साथ कर्मवारय समास होता है और युवन् ना पूबन्रयोग

१. कव चोरणे ( ६-३-१०७ )। २. कव चोरणे ( ६-३-१०७ )। २. नेवो वर्षकाल्यः ( २-१-४९ ) सत्र पर तत्त्ववीधिनी टीका। ( पूर्वत्वस्य

२, देवो पूर्वकालः ( २-१-४९ ) सूत्र पर तत्त्ववीधिनो टीका । ( पूर्वत्वस्य ' सप्तविधकत्वात् पूर्वकालोज्यरकालन समस्यते ) । । ३, वतेन निज्विधिटनानञ् ( २-१-६० )। होता है। वेंसे-पुना सलति -पुनस्तिति (गना मुनन), पुनति -मलति -युक्सलांत (गजी स्त्री), युक्तरती (युक्ती होते हुए भी देवने में युद्धा सी), युवपन्तित (युवन होने हुए भी सकेद बाला स युक्त) इत्यादि ।

२२६. ईयत् अब्द ना बुदल को छोडरर अन्य निसी भी शाद ने गाय समास हो सबसा है। यदि बुजवाचन पृदन्त सब्द होगा तो उसके साथ भी समास हो जाएया । र इंपरिपञ्चल (बुछ पीला), ईपदवनम् (बुछ लाल) इरवादि ।

२२७. हत्वप्रत्यपान्त पान्दो (तच्य, अनीय और य प्रत्यवान्त) और सृह्य अर्थ वाले शब्दों का जातियाचक सन्दों को छोडकर अन्य दिनी भी सदस्त के साप समान होता है । जैन-भाज्योप्लम् (कोई भी वर्ग सामा), तृत्यस्वेन. (एन ही प्रवार के सकेद रव का), तद्दारवेत थादि। हिन्तु भोज्य ओदन में समास नहीं होगा, नबोकि आदन जातिबाचक शब्द है।

२२८. मस्रक्ष्यसक आदि समस्त एव निपातन (ऐसा अभीष्ट है) ये द्वारा बनते हैं। इस गण के मृहब उत्लेशनीय सदद में हैं- मगुरस्वासी व्यवकी मयूरव्यसक (धूर्न मोर)। इही प्रकार छात्रव्यसक, उदक् व अवाह च--चन्याबचम् । इसी प्रवार उच्चनीयम् (ऊँचा-वीचा), निरिचत व प्राचित्र च--निरवप्रवम्, नास्ति विचन यस्य स-अविचन, नास्ति बुनी भय यस्य स-अनुतोभय, अन्यो राजा-राजान्तरम्, अन्या ग्राम -प्रामान्तरम्, चिरेद-चिन्नात्रम् (मे सम नित्य समात है) । अस्तीत पित्रत इ येव सनन सनामिमीयन सा-अस्तीतिपवता (जहाँ पर बार-पार मही बात नहीं जातीहा वि-साओ पीओ)। इसी प्रकार पचतभूज्यता, सादनमादना । अहम् अहम् इति बस्या निपामाम-निभीयते सा-अहमहमिका (जिस किया में बार-कार यही नहा जाता हो हि में ही, में ही, अत महिन प्रतियोगिता), अह पूर्वम् अह पूर्वमिति यस्या विया-वार्मामधीयते सा-अहनुविना, इसी प्रनार आहोपुरविका (अधिक दुरमिमान, महि॰ ५-२७) । (अहमाव या आमप्रशसा, मामिनीविल्यस १-८४) । नाहिइ॰ मीकम् (भागनेवाला, भगोडा), धदुन्छा (स्वेन्छा) इत्यादि ।

१. यया सलतिपलितवलितगरतीभि ( २-१-६७ )।

र. ईपदनुता ( २-२-७ ) । ईपदगुणवधनेनेति बान्यम् ( वातिक ) ।

३. इत्यतुल्यास्या जजात्या ( २-१-६८ ) । Y. मगुरव्यसकादव्यन ( २-१-७२ )।

२२६ शानपाथिव आदि नतिपर्य वर्मचारय मसास वाले शादा मे उत्तर-पद (अर्थान् प्रयम समस्त पद के दूमरे घट्द) का लाप हो जाना है । जैसे---शाकप्रिय पार्थिव —जानपार्थिव (साग अधिप्र पमन्द नरने नारा राजा), देव-पुजको ब्राह्मण —देवब्राह्मण बादि । इन समामा ना ठीर नाम 'उत्तरपद-लोपी समास' है, परन्तु इनका प्रचलिन नाम 'मब्यमपदलोपी समाम' है। यह आइतिगण है। जिन समस्त पदा में इस प्रकार की व्यायमा की जावस्यकता होती है, उन्ह झाक्पार्थिवादि गण में रक्ता जाता है।

द्विगुसमास (Numeral Appositional Compounds) २३० जिस वर्मधास्य समास में पहला साद सस्यावाची होना है, उसे

द्विगृवहते हैं।

२३१ (क) नियम २२३ (क) में उल्लियित स्थाना पर दिनु समास हो

सनता है। अयति— (१) यदि समस्त पद से कोई तदित प्रत्यय होने वाका हो तो ! पण्णा

मातगाम् अपत्य-पाण्मातुर (६ माताजा ना पुत्र, नार्त्तिनेय, देलो नुमार-समेव सर्ग ९) । पञ्चनपाल आदि । अथवा (२) जहाँ पर समस्त पर पुन दूसरे समन्त पद का पूबपद हो जाता है। जैसे-पन्च गावो घन यस्य स --पञ्चगवधन , पञ्चगवप्रिय आदि ।

(ख) समाहार (समृह) अर्थ में दिगु समास होता है और वह एववचन ही रहता है 13 जैसे-नियाणा भूवनाना समाहार - निमुवनम् (तीना लोना

का समृह), पञ्चपात्रम्, पञ्चगवम् इत्यादि ।

## ४. प्रादि-समास (Prepositional Compounds)

२३२ तत्पुरुष समास में जिन पदों ने प्रारम्भ म उपसर्ग हाते हैं उन्ह वैयानरणा ने प्रादि-समास कहा है। है इन प्र आदि उपसर्गा का प्रथमान्त,

पर वातिक )।

१ शाक्पार्थिवादीना सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसस्थानम् ( सूत्र २-१-६०

२. तथातमः । । २. तस्यापूर्वे दिशु (२-१-५२) ३ डियुरेब ब्वनम् (२-४-१) ४. कृतिसप्राद्यः (२-२-१८)। प्राद्यो मताय्यं प्रमत्या। अत्याद्यः कान्ता-प्रयं द्वितीयय। अवादयः मृद्यावयं नृतीयय। पर्यादयो कान्ताय्यं नृतुस्या। निरादयः कान्तायवे पञ्चत्या। क्षमप्रवयनीयाना प्रतियेय। (वार्तिकः)।

हितीयान्त, तृतीयान्त जादि वे साथ समास होता है। वेसे—जगन आवाप — प्राचार्ष (मुख्य आचार्ष), सगत अध्यानम्—समध्य (रास्ते का साथी) (देली भट्टि ३-४५), प्रश्रप्टा बात - प्रवात (तेज हवा) आदि। अविधानता मालाम् अतिमाल (मुगन्य आदि में माला से बन्दर), अतिकान्तो रथ रिवन वा-अतिरय (अनुगम महारखी)। इती प्रदार अनिमात्र (मात्रा से बढवर), अनिमर्ज. आदि । अवमुद्ध काविलया-जनगािनल (कायल से गामा गया), परि-रलान अध्ययनाय-पर्यध्ययन (गडाई में तम आया हुआ), निष्ठान्त कोता-म्ब्या —निप्तीसाम्ब (वीसाम्बी संवाहर निवलाहुआ) । इसी प्रवार निलंद व आदि। वर्मप्रवन्तीय (वर्म कारक के कारण) उपसर्गों के साथ समास नहीं होता। वृक्ष प्रति।

# ५. गति-समास (Prepositional Compounds)

२३३ निम्नतिथित श्राचा वा वचा, स्वय् प्रत्ययान्त (Vorbal Indeclinables) आदि पातुन्या वे साथ जो सवास होला है, उसे गति-समास यहते हैं।

(म) करी, उररी, योषद्, यपट स्वाहा, स्वया, प्रादु, आदिम् और धन् नियात तथा बारिका (बार्य) घट्टा वा ब्रुवा प्रत्यवान्त के साथ समास हीता है। व जरीवृत्य, उररीवृत्य (स्वीतार वर्ष), वयद्वत्य (वयद् वदः वहंबर),

(ल) अनुव गारभव शब्दा वा, यदि बाद मे इति शब्द न हो ता। व जैत-प्राहुभूम, वारिवावृत्य (वाम वरने)। खाद्कुरम । मिन्तु पार्डिन कृत्वा निरप्ठीवत् मे समास नही हागा ।

(ग) आदरार्थव सन् और अनादरार्थक असन् राब्द, अलम् (अल्कार अर्थ में), पुर, अद, अन्त, वणे, मनम अस्तम् अच्छ और तिर राज्दा वा 13 जैते-अलकृत्य (हजानर), जन्मत्र जलकृत्वा (पर्याप्त काम करके, पदान्तमियवं, सि॰ नी॰), पुरस्कृत्य (सामने रतवर), बदश्च्य (बद रूनम्), अनहत्य (मध्ये हत्या, ति० वी०), वणेहय जीत नणेहय पय पित्रति (वी मस्पर पानी

१. अवीतिन्वताच्यव ( १-४-६१ )। कारिकातव्ययोगसरयानम् (यातिक)। २. अनुकरण चानितिषस्म ( १-४-६२ )।

३. सूत्र १-४-६३ से ७१ ।

पीता है), अच्छाद्य (सामने जानर और महनर, अभिमुख गारा उत्तवा चेत्यर्थ, सि॰ ना॰), तिरोम्य, मनोहय (जी मारवर), अन्तगत्य, अच्छगय (गामने जाबर)।

(घ) हस्ते, पाणी, प्राध्वम् ना । वैसे-हम्तेरुत्य, पाणीरुप (विवाह करके), प्राध्ववृत्य (बन्धन के द्वारा अनुकृत करके) ।

(द) इन शब्दो का बत्वा या ल्यप् प्रत्ययान्त वानुरूपो के माय विकल्प से समास होता है--उपाजे, अन्याजे, साक्षात्, मिच्या, अमा, प्रादु, आपि और नमस् अव्यय, उरसि और मनसि (अरयायान अर्थान् अत्यन्त समीपना अर्थ मी छोडवर), मध्ये और पदे । जैसे-उपाजेष्टत्य-उपाजेष्टत्वा, अन्वाजेष्टत्य-अन्वाजेष्टत्वा (निर्वेक को वल देवर, दुवलस्य वलमायाय इत्ययं, सि० को०), साक्षारहत्यं साक्षारहत्वा, ज्वणकृत्य-ल्वणहत्वा, उरमिवृत्य-उरमिवृत्वा (स्वीकार करके), मनसिवृत्य-मनसिवृत्वा, (किन्तु उरसि वृत्या पाणि घोते, में समास नही होगा), मध्येकृत्य-मध्येकृत्वा, पदेकृत्य-पदेक्तवा आदि ।

(घ) हुत्प्रत्ययान्त चाब्द बाद में हो ता भी ये समास हाने हैं । जैन-अस्त-मय (सूर्यास्त), पुरस्कार (स्वागत, आदर-प्रदर्शन), तिरस्कार, सत्वार, अल-

कृति आदि।

२३४ व्वित्रत्ययान्त राव्या का भी इदन्त धातुरूपा वे साथ समास होता है और वह गति-समास कहा जाता है । जैसे-जुकरीइत्य (जो मधेद मही था, उसे सफेद बनावर)। चित्रप्रत्यय के लिए देखो अध्याय ११।

### ६. उपपद-समास

२३५ तत्पुरप समास में जहां पर विसी पद मे पह के रहने मे वारण विसी धात से कोई कृत प्रत्यय होता है, वहाँ पर प्रथमपद को उपयद कहते है और दोना पदा ने समास को उपपद-समास वहते है। जैस-बुरन करातीत-कुम्भकार (कुम्हार)। इसी प्रकार साम गायतीति-सामग (सामवेद के मन्त ना गान नरने वाला), मास नामयतीति—मासनामा (मास की इन्छर)। इसी प्रकार अस्वजीनी (अस्वेन भीता, घोडें से खरीदी गई बस्तु), कच्छनी (कछआ

१ सूत्र १-४-७७, ७८ ।

२. सूत्र १-४-७३ से ७६ । अनत्याघान उरसिमनसी (१-४-७५ ) ।

की स्त्री) खादि। सुम्भवार जादि में बुस्म अदि पर्वपदको उपपद वहा

सूचना-- उनभद समातो में यह ध्यान रखना चाहिए कि उत्तरणद (दूमरा जाता है। पर) तिंडन्त प्रातुरुप नहीं होना चाहिए और न ऐसा शब्द होना नाहिए जी वर्रपद की अरेक्षा के विना ही स्वतन्त्र रूप से वन सरता हो। जैसे-प्रमोवर में उपनद समात मही है, बरोबि इसमें उत्तरपद घर स्त्रतन्त्र स्य से दत सकता है। अत यहाँ पर पठी तत्पुरूप समास है। घरतीति वर, प्यता घर पदीवर

२३६ कमी बभी इस उपपट-समास वा उतरपद णमुङ् (अम्) प्रचयान्त (बादल या स्तन)। होता है। जैसे-स्वादुशर भुड्कों (भोजन को स्वादिप्ट बनाकर स्नाता है)। अग्रेमोजम् (पहले खान। लावर) । बभी सभी यह समास विकल्प से भी होना है। जैसे-पूरवोषद्य या मूरकेन उपदय मुड्बने (मूत्री से अवार को जाता

२३७ उच्चे , नीने तियंग् मुझत आदि कुछ उपपद सन्दा का मस्ता (अयवा हत्तप्) प्रत्यवान्त चातुरूम के साथ विशस्य से समास हाना है। जैसे-उन्ने इत्य-है) इस्यादि । उद्दे हरता, तिर्वेत् हर्य, मुलनोभूय, नानाहरय, एक्यांत्रय आदि । विस्तृन विवरण के लिए देखा हुन-प्रकरण।

# तत्पुरुप-समास-विषयक सामान्य-नियम

२३८ तत्पुरुष समाम के अन्त में अगुलि शब्द हावा तो उसके अस्तिम इ को अ हो जायगा, यदि उससे पहले वोई सरमावाकी शब्द मा अध्यय होगा ती। विसे - दे अ पूजी प्रमाणमस्य - द्वपद् गुळ बाद (तो अगुल लच्ची लवडी), निगतमहमुल्ज्यो निरगुलम् आदि ।

२३६ निम्निलियन स्थाना पर तत्तुस्य समास होने पर समामान्त अ प्रत्यय होता है और उससे पर्ववर्ती ट (अन्तिम स्वर मा अन्तिम स्वर के बाद काई स्वतन हातो स्वर और व्यवन दानों) का स्रोप हो जाता है —

१ तत्रीत्तर सप्ततीस्यम् ( ३-१-९२ )। सप्तध्यप्ते परं नर्माण० इत्यादो साध्यप्रेत स्थित बुग्तासि तत्वात्तक वदमुण्यसस स्यात् (ति० न०)। २. तत्पुष्टवस्यादगृहे सत्यास्यसादे ( ५-४-८५ )।

जाएगा। " जैसे---ग्रामस्य तला---ग्रामतक्ष (गाँवका कडई अयिन् साधारण वडई), कट्या भव —शेट (म्बतन्त्र ) स जासीतक्षा च-कोटतक्ष (एव स्वनन्त्र बढर्र), अतिस्यो बतार (कृते से तेज दीवने बाला सुखर), अनिस्यो सेना (कृते से भी मीच जीवन दिनाने बाली सेना), आवर्ष इवो इब-आवर्षहव (वृत्ते की तरह अनुम इग से पासे मा गडवा)। विन्तु वानरस्वा (कृते की तरह का वन्दर) में प्राणिवाचक उपमान होने से इव नहीं हुआ।

(ड) उत्तर, मृग, पूर्व और प्राणिभिन्न उपमानवाची शब्द पहले होगा ती संविय को सक्य हो जाएगा। 2 उत्तरसक्यम् (जीव वं ऊरर का भाग), मृग-

सनवम् (मृग की जीव), पृवंसक्यम्, फलकीमव सनिव फलकसक्यम् (पट्टे की

(च) यदि सस्यावाची शब्द के साथ तत्त्रुच्य समास होना है तो समामान्त सरह चौडी जाँघ)। अ प्रत्यय और टि लोप । निर्मतानि निरम्त निर्मित्रमानि वयोणि चैतन्य (चैत्र ३० वर्ष से अधिन मा है), निमंत निद्यनोऽङ्गुलिस्या निस्त्रिश खड्ना (सलबार

२४०. निम्नलिधित राज्य तत्पुरुव समास के अन्त में हांगे ता इनसे समासान्त जो लम्बाई में ३० अगल से बडी है)।

(च) गो शब्द से अ प्रत्यव होगा । यदि तडितप्रत्यव होकर लाप हुआ होगा अ प्रत्यय हागा ---सी नहीं । जैत-परमगव (उत्तम बैंड), पञ्चगववन (पंचगव में अप्र पंच, पांच गीएँ जिमना घन है)। जिन्तु दियु (दो गाया से खरीदी गई वस्तु)।

(ल) मृत्य अर्थ शाले उरस् शब्द से । हे अस्वानाम् उर इव अस्वारसम् (पाडा

(ग) जातिवानक या समावाचक होते तो बनत्, अस्मन्, अयम् और सरम् में मुल्य अर्थान् प्रमुख घाडा)। दान्ता से अ प्रत्यम । उपानसम् (उपगठम् अन , गाडी का बास), महानस (रसाई), अमृतास्म (चन्द्रकान्तमणि ने गुल्प पत्यर)। यहां पर अन् का लोप

१. अते. शुन ( ५-४-९६ ) । उपमानादमाणियु ( ५-४-९७ ) । २. उत्तरमृतपूर्वाच्च सक्स्न ( ५-४-९८ )। ३. गोरतद्वितलुकि (५-४-९२) । ४. अग्राह्मायामुस्स ( ५-४-९३ ) । ५. अनोऽदमाय सरसा जातिसत्तयो ( ५-४-९४ ) ।

हुआ है। बालायसम् (बाला पत्थर), मण्डूबसरसम् (तालाव, जिसमें मेडब अधिक है), जलसरसम् (तालाव ना नाम)।

(घ) द्विग् समास वे अन्त में नी शब्द होगा तो उससे टच् (अ) प्रत्यय होगा, यदि तद्धित प्रत्यय ना लोप हुआ होगा तो नहीं । १ जैसे-द्वाप्या नौप्यामागत 🗕 दिनावरूप (यहाँ तदित प्रत्यय का लोप नही हुआ है), दिनावम् (दी नावो का समृह), जिनावम् आदि। विन्तु पञ्चिम नौमि कीत -पञ्चनी (यहाँ तिद्धत प्रस्वय का छोप हुआ है)। अर्घ शब्द पहले होगा तो भी नौ से अ। र जैसे---नाव अर्धम - अर्धनावम । (यहाँ प्रचलन के आधार पर नप० है । क्लीवत्व लोनात. सि॰ कौ०)।

(क) द्विग समास हो या अर्थ शब्द पहले हो तो खारी शब्द से विकल्प से अ प्रत्यय 13 लारी ने ई ना लोप भी होगा । दिलारम्, दिलारि, अर्थलारम्, अर्वजारि ।

(च) द्विगु समास में द्वि या त्रि पहले हो तो अञ्जलि शब्द से विकरण से अ होगा और अन्तिम इ वा छोप होगा। तिद्वित प्रत्यय का छोप होगा तो नहीं। ४ इपञ्जलम्—इपञ्जलि (दो अजलि भर) । विन्तु द्वाम्याम् अञ्जलिक्या कीत् -द्वय-जलिही हागा।

२४१ कृ या महत् बाध्य पहले होगा तो बहान् से विकल्प से अ प्रत्यय और अन्तिम अन् वा लोप। क्रुजह्मा-कृत्रह्म (क्रिस्त ध्राह्मण), महाब्रह्मा-महाब्रह्म । यदि विसी देशवासी का नाम होगा ता ब्रह्मन से अ प्रत्यय नित्य होगा । सुराष्ट्र-त्रहा (सुराष्ट्र में रहने वाला ब्राह्मण) ।

२४२ महत शब्द की महा हो जाता है, यदि वह कर्मधारय या बहसीहि का प्रथम पद हो या जानीय प्रत्यथ बाद में हो । जैस-महादेव (महान देवता.

१. नावी द्विगोः ( ५-४-९९ ) ।

२. अर्घाच्च ( ५-४-१०० )।

३. खार्याः प्राचाम् ( ५-४-१०१ )। ४. द्वित्रिस्यामञ्जले. ( ५-४-१०२ )।

५. बहायो जानपदास्यायाम् ( ५-४-१०४ )। बुमहद्ग्यामन्यतरस्याम् ( ५-8-204 ) 1

६. आन्महत समानाधिकरणजातीययोः ( ६-३-४६ ) तथा सुत्र पर बार्तिक ।

शिव), महावाहु (यही भुवा, तत्तुग्प, यही भुवा बाला, बहुनीहि), महानातीय । विन्तु महत सेवा-महत्तेवा (यहाँ पाठी तत्पुद्म समास है) ।

अपवार-नियम-पास, नर और विकिष्ट बाद में होंगे तो महा अवस्य होगा।

सहतो महत्या वा वर —महत्वर । इसी प्रवार महाघास , महाविशिष्ट ।

२५३. अटर को अटा हो जाता है, बाद में क्पाल सब्द हो और हिंब अय हो। इसी प्रकार गो बच्द बाद में होने पर और जुतना अर्थ होने पर अप्टन को अच्टा । श्रे अव्टालपाल पुरोडाश (आठ बपाला में पना हुआ पुरोडाश)। अव्टा-गव शक्टम् (आठ बैल जिसमें जुते हों, ऐसी गाटी)।

२५४ नज् तलुक्य समास होने पर कोई समासान्त प्रस्थय नहीं होता है। र

न राजा-अराजा (जो राजा नहीं है), न सला-असला इत्यादि ।

(ग) नज्ञ, समास में बाद में गोवन घटड़ हो तो समासान्त अ प्रत्यय विनक्ष से होगा और अन्तिम इन् गा स्रोप होगा। तत्पुरुप समास में अपन घरन नर् होगा। अथयम — अथयम (रास्तान होना)। विन्तु अपयो देश (यही पर बहु० समास है) ।

## तत्पुरुप समास में लिंग-विधान

२५५, शामान्यतमा तापुरप समाग में अन्तिम शब्द के अनुसार लिंग होना

अपबाद-निमम (क) प्राप्त और आपन शब्द पहले हा या गति समास हो तो विशेष्य वे अनुसार लिंग हाता है।" प्राप्तजीविन नर, प्राप्तजीविना स्त्री,

(ता) रात्र, अझ और अह अला बाले तलुरव पुलिम होते हैं। यदि बोर्ड निप्यौशाम्बि पुरवं, आदि। सम्या पहले होगी तो रात्र नपुत्तव ० होगा । पुष्प और सुदिन पहले होंगे तो अह

१. अस्टन कवाले हिंबिंग ( बा॰ ), गवि च युवते ( बार्तिक ) ।

इ. वची विभाग ( ५-४-७२ ) अपय नवसकम् ( २-४-३० ) । २ मङास्ततपुरवात् (५-४-७१)

४ परविल्ल्डम इन्डतत्युक्षयणे ( २-४-२६ ) । ५. द्विगुप्तान्तायप्रात्म्यवित्तामारोषु प्रतिसंघी बाच्य ( वार्तिक )।

-नर्सकः होगा । वैसे-पूर्वरात्र , मध्याह्न , मध्नाह , नवरात्रम्, गणरात्रम्, पुष्याहम, सदिनाहम् । बोई सख्या या अव्यय पहले हो ता पय (पथिन् वा समा-सान्त रूप, देलो नियम २८०) नपुसन होता है। त्रयाणा पन्या त्रिपयम्। बिरूप पन्या विषयम् (बुरा रास्ता) । तिन्तु सुपन्या, अतिपन्या रूप होगे । यहाँ पर पय नहीं, अपित पन्या है (देशो नियम २८५)।

(ग) समाहार अर्थ वाला द्विमु समाम नमुसर होना है। अवारान्त द्विमु समास स्त्रीलिंग होता है। आवारान्त द्विगु विवल्प से स्त्रीलिंग होता है। स्त्री-लिंग होने पर अन्त में ई लगेगा । र पञ्चमवम् (पांच गायो का समूह), प्रयाणा लोकाना समाहार:—तिलोकी । किन्तु पज्चपात्रम्, त्रिभृदनम्, चतुर्युगम् आदि । पज्जाना लट्याना समाहार --पञ्जलट्यी, पञ्जलट्जम् । अन अन्त बाले द्विग का न हट जाता है और यह बिकल्प से स्वीलिंग होता है। पञ्चतक्षम, पञ्च-तक्षी (पण्य + तक्षन्, पांच बरह्यो का समह) ।

(घ) उपना या उपक्रम शब्द तत्पुरुप के अन्त में होये तो वे नपुसक होगे, यदि सर्वत्रयम का अर्थ अभिन्नेत होगा ता। व पाणिनेत्रज्ञा-पाणिन्युपत प्रन्य (पाणिनि के द्वारा सबैप्रयम रचित ग्रन्थ या व्याकरण), नन्दोपकत द्वोण (राजा नन्द ने सर्वप्रयम जिसका प्रयोग प्रारम्भ किया, ऐसा द्रोग नाम का एक बाद या

-तोलने का साधन)।

(ड) छापा अन्त वाले तरपुष्य नपुसर होते हैं, यदि छाया करने वाली वस्तुएँ अनेक हो तो । दक्षणा छाया-दक्षण्छायम् ।

(च) तत्पृष्य समास वे अन्त में सभा शब्द नपुसक हो जाता है, यदि उससे पूर्व राजा का पर्यायवाची कोई शब्द हो या रक्षत्, पिशाच आदि शब्द हो । राजन्

रात्राह्माहाः पृति ( २-४-२९ ) । संख्यावृर्धं रात्र वलीवस् ( ति० की० )।
पुण्यस्तिनास्याम्हाः क्लीबनेट्टा ( वा० ) । यथः संख्याव्यत्यत्रः (वा० ) ।
 रा त्रनुसकम् ( २-४-१७ ) । अकारान्तीत्तरपदो हिन् (क्ट्यात्रिक्टः ( वा० )
आवत्ते वा ( वा० )। अनी नलीयस्य वा हिम्म स्त्रियाम् ( वा० )।

पानायतस्य न (पूर्वशित सूत्र पर वार्तिक )। इ. उपतीपक्रम तदायाचिर्यासायाम् (२-४-२१)। उपना ज्ञानमाय स्यात् ज्ञात्वारम्भ उपक्रम (अमर०)।

४. छाया बाहत्ये ( २-४-२२ ) ।

राब्द था राजा का नाम पहले नहीं दोना चाहिए।<sup>९</sup> जैसे—इनसमम्, ईश्तरमनम् (राजा की समा) । किन्तु--गजनमा ही इय होगा । रस ममक् विद्याचनमम् । समूद अर्थ में गभा गब्द अन्त में हा तो भी नमुना होगा। जैसे---मेनमम् (स्त्रिया वा समृह)। रिन्तु धर्ममना ली ल्य हाना, यह धर्मनाज के अर्थ में है।

(छ) तत्पूर्ण ने अल मे मे यात्र होने ता बिराल से नशुना होगा-गेता, सुरा, छाया, माला और निना । व ब्राह्मणमना-ब्राह्मणमनम्, परमुरा-परमुरम् (जो की बनी धराव), गृह्वस्त्रावा - नृत्रवस्त्रावम् (दीवार की छावा), गांता ग-गोतालम्, दर्शतमा—रशेमनम् (तावर भाष्य व इमहा ब्या या है वि द्वतिमा कृष्णापदा की चतुर्दशी का उनने हैं, बदाति उस मन बुठ कुने उपवास राने हैं)।

सूचना-- लिंग-विवयव उपवृंश ये नियम तल्युग्य समास में ही लगते हैं, अन्यम नहीं। अन दृदमनो राजा (यह ), अर्तना (नन्न् गमाम), परमनेना

(वर्मधारम)।

(३) बहुन्नीहि समास (Attributive Compounds)

२५६ दो या अधिक प्रथमाना गणा का बहुमीहि समास होता है, यदि उन राज्यों से अतिराक्त वार्ड अन्य पदाध अभीट हो तो। इनमें प्रवस पर साया-रगतमा वितेषण या गुण्यापन हाता है और उत्तर वद विजेष्य या गुणी । दोना पद मिलकर अपने से भिन पर का अब बनाते है। जैसे--महाराहें (जिसकी भुजाएँ बडी हैं), पीताम्बर (जिसरे बस्त पीले हैं)। इसका विवह करने पर द्वितीया से लेवर मजबी तब विजी भी विभिन्न का या राज्य का रूप अन्त में आता है। जैसे-परान् बाहु यस्य म मरागडु (तल), पीतम् अन्तर यस्य म पीताम्बर (हीर)। बहुत्रीहि समास वाका वद विसेवण वर वाये करता है और विरोध्य वे तुल्य उसवे लिंग और बचन होते हैं।

टिप्पणी—द्वालन् में भी इस प्रशार ने सम्बन्ध वर प्राय मिलते हैं। जैन-High-souled, Good-natured, Narrow-minded, saft

सभा राजाममुख्यपूर्वा ( २-४-२३ ) । पर्यामखंबेय्यते ( या० ) । अमाला व (५५-४)। अर्थनात्रक्ष्यं इंड्या दस स्थावादांनाह (सि॰ इ०)। प्रश्निक कार्यो । समस्यमानप्रवाति (स्व कार्य) । प्रश्निक कार्य) । प्रश्निक कार्यो । प्रश्निक कार्यो । प्रश्निक कार्यो । समस्यमानप्रवाति (स्वत्य परस्या । स्वस्यमानप्रवाति (स्वत्य परस्या । स्वस्यमानप्रवाति । इत्यपं (तत्ववीवने )।

सूचना—वर्मेषारय और बहुबीहि समास में निम्निलिशित अन्तर है—कर्मयारय में दोनो पदो में से एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य, बहुबीहि
में पूरा समस्त पद ही विशेषण होता है। वर्षेभारय में समस्त पद में ही अर्थ
पुरा हो जाता है, परन्तु बहुबीहि में समस्त पदों में अर्थ पूरा नहीं होता है। जैसे—
पत्रदयान नल में समस्त पद के एक स्थाम अब्द बूरा नहीं होता है। जैसे—
पत्रदयान नल में समस्त पद के एक स्थाम अब्द और नल दाना में एवं विभिन्न
है, अत यहाँ कमंघारय है। गम्भीरावाद में वर्षेभारय मानने पर अर्थ होगा—
गम्भीरस्वाको नाद (गम्भीर ब्विन) और अर्थ पूर्ण हा जाता है। परन्तु गम्भीरनाद का बहुबीहि मानने पर अर्थ होगा—गम्भीर नाद यस्य (गभीर है ब्विन)
जिसको), गही पर गभीर ब्विन है ही अर्थ पूरा नहीं होता, अपितु वह ब्यक्ति

२४७ बहुबीहि समास को दो भागा में विभक्त वियागया है-समानाधि-करण बहुबीहि और व्यधिकरण बहुबीहि ।

(क) समानाधिव रण बहुबीहि में बहुबीहि के दाना पदो में विराह नी अवस्था में एक ही विभिन्नत होती है। यह शब्द ने द्वितीया से सप्तभी तक भेदा के आधार पर इसके ६ भेद हाते हैं। जैसे—आप्तम् उदक य स —आप्तादका ग्राम । ऊड रष मेन स —ऊडर बार्च ए उपहुत प्रस्त स्वाच अन्वत्तम् इद । उद्व औदन मस्या सा—उद्मृतीदना स्थली। पीतम् अन्यर यस्य स —गीता-म्बरो हीर, बीरा पुरुषा यसिम् स —योरपुरयो ग्राम ।

२४ः व्यधिवरण बहुवीहि उसे वहते हैं, जहाँ पर विवह वरने पर बातो पदों में एन विभक्ति न हो, जर्मान् दोना पदा में अलग-अलग विभक्ति हा। सामा-रणतमा व्यधिवरण-यहुवीहि समास नहीं होता है, परन्तु पटी और सप्तामो-युक्त विमक्तियों ना यह समास हो बाता है। विसे—चक्र पाणी यस्य स —चप्रपाणि

र. बस्तुत स्पिकरण बहुबोहि बहुबोहि का एक भाग नहीं है, अपितु सामान्य नियम का अपवाद साथ है । केवल अम-निवारणार्थ इसको यही पृषक् रप से प्रस्तुत किया गया है ।

सप्तमीयिद्याण यद्वविही (२-२-३५) । बहुबीहि समास में सप्तम्यन्त पद और विद्योगम शब्दों का पूर्वप्रयोग होता है। अत एव आयकाद व्यधि-करणपदो बहुबीहि । ( ति० क्री० ) ।

हुरि, बन्द्रम्य इव कान्तिर्यस्य स-चन्द्रवान्ति । इसी प्रवार पद्मान्यः, द्मस्त्रवाणि आदि। यभी घेसरे यस्य स —-प्रविशेखर आदि। किन्तु पञ्चीम-र्भुक्तमस्य में समारा नहीं होगा और पञ्चभुक्त रूप नहीं बनेगा ।

२४६ विशेष-वहबीहि समास ने जन्य भी दो भेद है-तद्गुलगविज्ञान-बहुर्रीहि और अतद्युणसविज्ञान-बहुर्यीहि । तद्युणसविज्ञान-बहुर्रीहि वह है। वहाँ पर विशेषण पद वा अर्थ भी उपस्थित रहता है। जैसे-गीतान्यर हरिन् आह्नय में विशेष्य हरि है, परन्तु उसने साथ ही पीत वस्त्र वी उपस्थिति भी आवस्यक है। परन्तु अतद्गुणस्विज्ञान-वहुत्रीहि में विशेषण पर वो उपन्यित स्रावस्यक नहीं होती । जैसे-नित्रमु गोपम् ज्ञानय में बाप विशेष्य की उपस्थिति क्षाबरयक है, चित्रवर्ण की गायों की नहीं।

२५० प्र आदि उपसर्गी और निवेदार्थक स या अन् बळावी वा सङ्घा पठ्यो के साथ बहुनीह समास कही-कही पर होता है। अर्थ की प्रकट करने के लिए प्रयुक्त हचला रूपी वा विवरूप से छोप हाला है। अविवयमान पुत्र यस्य स — अपुत , प्रपतितानि पर्णानि यस्य स - प्रपर्ण (जिसके पते विर वाएँ हैं, ऐसा वृक्ष), निर्वता घूना यस्य स —िनर्द्वण (निर्दयो), उद्गता क्ल्यरा यस्य म — उत्कच्यर (इंदी गर्दन वाला), विगत जीवित सस्य स —विकीवित (मृत) जारि। ये भी हरप बर्नेगे-अविद्यमानपुत्र , प्रपतितपर्व , आदि । अस्ति शीर यस्वा सा-अस्ति-क्षीरागी (दूपवाडी गाय)। यहाँ पर अस्ति अध्यय है और इसना अर्थ है 'विद्य-मान'।

. २४१ सह अव्यय का तृतीयान्त सब्द के साथ यह ग्रीहि समाम हा जाना है,

इस प्रकार का समास इस वातिक के अनुसार विया जा सकता है—सप्त-इस प्रकार का समान अस बातान । अनुसार वा स्वताह हुन्ताही मुदमानपूर्वपदस्वातरपदलीयस्व बक्तत्व्य (वार्तिक)। सत्सम्यत भ्यूयमानपृथयदस्यात्तर्थयकारमञ्जू इन्द्र और उपमानवाची शहर पूर्वपद में हो तो उत्तरपद का लोप होता है। शस्य अर अपनानमान्य याण्य रूपणा नामान्य हाता है। अतः इस समास का विग्रह इस प्रकार होता—पदस्य कान्ति—चन्न-अतः इस समान का १५४० वर्ष कारितः, वदक्रान्तिरव कारितासम्य स — स्वदकान्तिः । बाद के वैयाकरणो कारतः, चंद्रकारशास्य कार्यान्यः —वासन, सट्टोबि आर्थि—चे इस वातितः को अव्यावहारिक मानकर

दूसरा सवना सन्दर्भ १०४॥ ६ । २. प्राविश्यो धातुसस्य बाच्यो वा चोलरपदसीयः ( वा० ) । नङ्गोऽस्त्यर्याना жич वापुगरव पार्वा । वाच्यो वा घोतरपदलोवः ( बुद्र २-२-२४ पर वातिक ) ।

यदि विसी एक वार्य में दोत्रो समान रूप के भाग छे रहे हो। इस समाम में सह को स विकरण से हा जाता है। वैसी-पुत्रेण सह सहपुत सपुत्रा वा आगत ।

(न) आशीर्वाद अर्थ में सह ना स नहीं होता । यदि गा, कम और हर शब्द बाद में हामें तो मह बो स अवस्य हागा, आद्योवाद अर्थ होने पर भी !3 जैसे—स्वम्नि राज्ञे सहपुनाय सहामात्याय, आदि । ममवे, सर्रागाय, सहराय ।

२५२ सम्यानाचन शब्द वे साथ अव्यय, गरयानाचन शब्द, आसन, अदूर और अधिक बब्दा का बहुत्रीहि समास होता है। 3 ऐसे समस्त पदा में समासान्त अ प्रत्यय होता है और उससे पर्ववर्नी टि (अन्तिम स्वर पा अन्तिम स्वर सहित व्यजन) को लाप हो जाता है। विश्वति की ति का लोप होना है। यह नियम बहु और गण शब्दा में नहीं लगेगा। ४ दशाना समीपे वे सन्ति ते—उपदशा (इस के लगभग अर्थात् ९ या ११), ही या नयी वा—द्वित्रा (दो-तीन), हे वा श्रीणि बा--दिवाणि, द्वि आवृत्ता दरा--दिदसा (दो वार दस अर्थात् २०)। इसी प्रवार विवसा, आदि। विस्तत आसना आसनविसा (२०वे क्यमण), विदात अदूरा — अदूरिनिशा (३० से दूर नहीं), अधिव चत्वारिया (४० से अधिव)। विन्तु उपबहन, उपगणा । पित या उप शब्द पहले होगा तो चतुर शब्द से अ होगा और टिका लोप मही होगा। त्रयो वा चत्वारो वा—निवनुरा, चनुणा समीपे ये सन्ति ते—उपचतुरा ।

तेन सहीत तुरुययोगे (२-२-२८)। योपसर्जनस्य (६-३-८२)। यहाँ पर तुरुययोगे यह आनिवाय नियम नहीं समस्मा चाहिए, घयोकि एसे भी उवाहरण हैं जहाँ पर तुरुययोगे महीं है और समास हुआ है। जैसे-सस्मा नहीं है और समास हुआ है। जैसे-सस्मा नहीं है और समास हुआ है। जैसे-प्रायक तुरुययोगे इति नियोजणम्, अग्रवादिक विश्व विकास का कथन है कि-प्रायक तुरुययोगे इति नियोजणम्, अग्रवादिक प्रायक प्रायक तुरुययोगे इति नियोजणम्, अग्रवादिक प्रायक प्रायक । भट्टोजि वीतित का भी कथन है—नुस्थागेयवन प्रायक ।
 प्रकृताति तिया (६-२-८३)। अग्रवाद तहलेजिति वाच्या (वातिक)।
 सहयाऽज्याता ग्राइराधिकतस्या सस्यये (२-२-२५)।
 सहयाऽज्याता नाइराधिकतस्या सस्यये (२-२-२५)।
 सहयाऽज्याता नाइराधिकतस्य (५-४-७५)। ति विवातीहति (६-४-१४२)।
 प्रायान्य नाइरोडित्यति (५-४-७)।
 अत स्वरं विराय (शिक को०)। दोनो प्रवार से त्यांचा हो रूप धनता है, परन्तु दोनो में स्वर में भेद है।

२५३. दिशावाची शब्दो का बहुबीहि समास होता है और वह समस्तपद दोनों के बीच की दिशा वा बीव कराता है। विश्वणस्या पूर्वस्यास्य दिशोज्य-राल दक्षिणपूर्वा । इसी प्रकार उत्तरपूर्वा आदि । यदि दिमाओ के योगिय नाम हापे तो जनग बहुबीहि समास नहीं होगा । जैसे—ऐन्द्रभारच कौरेपरिच अन्तराठ दित (पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा) । यहाँ पर ऐन्द्रीव विरी रूप नहीं बनेगा, क्योंकि ये पूर्व और उत्तर के रुड नाम नहीं है।

२४४ चहुब्रोहि समास में निम्निखित स्थाना पर समासन्त अ प्रत्यव रूपना है तया उस से पूर्व टि (अन्तिम स्वर या अन्तिम स्वर और उससे आगे ना ध्यनन)

(क) सिवय और अक्षि राज्य, यदि शरीरावयववाची होने सो। पे जैसे—जलन का लोप होता है — जबत् अक्षिणी यस्य स — जलजाल (कमल के तुत्य नेत्रो वाला), दीव सिक्पनी यस्य स —रीर्थसण्य (लाम्बी जाँचो वाला), बमले इव अक्षिणी यस्या सा— क्मलाक्षी (त्त्री) । किन्तु दीर्घसिवय शकटम् (लम्बी लवडी वाली गाडी), स्पूलाक्षा वेणुयाटि (बीस की लाठी, जिसमें आँखी के तुल्य बड़े। छेद हो)। यहाँ पर नियम २८२ (घ) से अलगा है, अत स्त्रीलिंग में आलगा है। देखी नीचें सूचना। सक्यि शब्द के लिए नीचे (ड) भी देखी।

सुबना-अक्ष शब्द जब प्राणिभित का बाबक होगा तो उस बहुमीहि के

स्त्रीलिंग में अन्त में आ लगेगा।

(ल) जब अमुकि चन्दान्त बहुबीहि दारु का विशेषण होगा। <sup>3</sup> पञ्च अगुलयो यस्य तत् -पञ्चाङगुल दारु (अमुलिसदृसावयद धान्यादिविक्षेपणनाष्टम्) । किन्तु पञ्चाञ्गुलि हस्त (५ अगुलियो से युक्त हाय)।

(ग) दि या त्रि शब्द पहले होगा तो मूर्वन् से, अन्तर् या वहि शब्द पहले होगा सी जीमन से, नक्षत्र अर्थ में नेतृ सब्द से, अ होगा । इंडी मूर्यानी पस्य स. हिमूर्च (दो सिर वाला), त्रिमूर्च । किन्तु दशमूर्वा ही रूप होगा। अन्तर्लोन,

१. विद्यनामान्यन्तराले ( २-२-२६ )। २. बहुदीही सबस्मक्षीः स्वाडमात् वन् ( ५-४-११३ )।

 <sup>-</sup> चुठवाहा सवस्थरवाः स्वाद्धणात् यम् (न्य-११४)।
 - अद्यानेदर्शिण (च-४-११४)।
 - अद्यानेदर्शिण (च-४-११५)।
 - अद्यानेदर्शिण (च-४-११५)।
 - अद्यानेद्याय मृत्यः (च-४-११५)।
 - अद्यनेदात्रे अव्यक्षतव्यः (चार्तिक)।

बहिलोंम । मुगो नेता थासा रात्रीणा ता मुगनेत्रा रात्रय (मृग नक्षत्र जिन रात्रियो का नेता है) । इसी प्रकार पुष्यनेत्रा / आदि ।

(घ) प्रणायंक प्रत्ययान्त जो स्त्रीलिंग शब्द (पञ्चमी, पष्ठी आदि) और प्रमाणी अन्त बाले शब्दा से अ प्रत्यय होता है 1° जैसे—बत्याणी पञ्चमी मासा रात्रीणा ता कस्याणपञ्चमा रात्रय (जिन रात्रियो मे पञ्चमी कस्याणकारी है), स्त्री प्रमाणी यस्य स —स्त्रीप्रमाण (जो औरत को ही प्रमाण मानता है) ।

(इ) तक्ष्म (अ), दु या सुपहले होगे तो हिल को हल और सिक्य को सक्य विकल्प से हो जाएगा। अहल — अहिल (दिना हल का), अ-सक्य — असिक्य (विना जोच ना), दुष्कय — दुसिक्य (सुरी जोच बाला), सुसक्य — सुसिक्य आदि। सिक्य के स्थान पर धक्ति भी पाठभेद मिलता है। अत अरावत — अशिक्त, आदि।

(म) नन्त, हु और मु के बाद प्रजा को प्रजस और मेथा को मेधस् हो जाना है 13 अविवसना प्रजा यस्य स-अप्रजा (सन्तानहीन), युट्टा प्रजा सस्य स-इप्यजा (युट्ट सन्तान वाला), शोधना मेथा यस्य स-सुमेथा (अच्छी बृद्धि वाला)। इसी प्रकार दुमेथा, अमेथा।

२४४ (क) यदि वेचल एक शब्द पहले हो तो बहुवीहि में यमं को यमंत् हा जाता है। वे बद्धण धर्म यस्य स-कल्याणधर्म। इसी प्रकार समान-धर्मा (देलो मालतीमाथव अक १ प्रस्तावना)। किन्तु परम स्व धर्म यस्य स-परमस्वधर्म रूप होगा। परमन्वधर्मा भी रूप वन सकता है, यदि परमस्य को कम्याराय समास के द्वारा एक पर मान लिया जाए। सिन्यवसाध्ययमाँ, निवृत्ति-धर्मा, अनुध्वित्तिषमाँ आदि रूप इसी प्रकार बने हुए समराते चाहिएँ।

(अ) बहुनीहि ने अन्त में धनुष् यन्त्रन् हो जाता है। " जैसे — अधिज्य भन ५स्य स — अधिज्यधन्ता (जिसने धनुष पर प्रत्यना नदी हुई है)। इसी

१. सप्पूरणीप्रमाच्यो (५-४-११६)। २. तटा हुन्तुम्यो हिलसच्योरण्यतस्याम् (५-४-१२१)। नारवोरित पाठान्तरम् (सि० को०)। ३. तिरवमसिन् प्रजामेपयो (५-४-१२२)। ४. पर्यात्तिन् हेयलात् (५-४-१२४)। ५. पनुवत्त्व (५-४-१३२)। वा सतायाम् (५-४-१३३।)।

प्रकार साडगेयन्या (शुद्धगस्य इद साडगेम्, जिसका पनुष सीग का बना हुआ है अर्थात् विष्णु)। यदि विभी वानाम होगा तो बनुष को घन्यन् विवल्प से

(ग) सु, हरित, तृष या सोग शब्द पहले हो तो जन्म (दौत या अन्न होगा । शतधन्या--शतधनु । आदि) को जम्भन् हो जाता है। श्वीधन जम्भ अस्य सुजन्मा (सुन्दर दिनी बाता) । इसी प्रशार हरितजन्मा (पु०)। तृण भक्ष्य यस्य, तृष्मिन दस्ता यस्येति वातृणजन्मा, सोमजन्मा (सोम जिसना भदय है)। विन्तु पतितजन्म ही रूपहोगा।

(च) दक्षिण शब्द पहले हों तो ईम (नपु०, चीट) वो ईमन् हो जाता है, यदि यह चोट शिवारी के द्वारा मारी गई हो तो। व दिवाणे ईमें यस्य दक्षिणेमी मृग (शिवारी ने जिस मृग के दाहिनी और चोट मारी है) । देशो प्रट्टिं १-४४।

२४६ बहुक्रीहि समास ने अन्त में इन स्थानों पर ये नार्य होते हैं।---(क) प्रया सम् पहले होने तो जानु को झुनित्य होता है और ऊच्च पहुंचे हो तो विवरूप से 13 प्रगते जानुती यस्य स —-प्रतु (जिसके घुटने फीटे हुए है), सन् (सुन्दर घुटनी बाला), अध्येजानु - अध्येज (अवे घुटना बाला)।

(ल) जाया को जानि हो जाता है। अ युवती जाया यस्य , स -युवनानिः (जिसनी हमी मुनती है), भूजानि (पृथ्वी जिसकी स्वी है, अर्थात् राजा), जादि ।

(ग) उत्, पृति मा सु पहले हो तो गत्म को गन्मि हो जाता है। " उदगत

दिया गया है।

१. जम्भा सुहरितत्वसीमेन्य (५-४-१२५)।

२. बलियेना लुख्यामे ( ५-४-१२६ )। ३. प्रतस्या जानुनीर्स, ( ५-४-१२९ )। अस्वीर विभाषा ( ५-४-१३० )। ४. जामामा निष्ट (५-४-१३४)। लोघो स्थावील (६-१-६६)। यहुवीहि समास ये अन्त में जाया वे आ के स्थान पर निही जाता है। यू को छाडकर

समास वा अन्त व आया व आ क त्यान पर पा हु। पाता हूं। पूछा शहनार कोई भी द्याजन बाद में हो तो यू या कू का क्षेप हो जाता है। पात्र के भी द्याजन बाद में हो तो यू या कू का क्षेप हो जाता है। पात्र के पात्र के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त पात्र के स्वाप्त के स्वाप्त प्रवास के स्वाप्त के स्वाप । थातक । इस पताल व गाना व नाता है। यह सहसा म प्यान मतमेव है। कुछ का मत है कि इ वहीं पर हो सकता है, जहाँ पर गाव नतन्य ह*ा कुछ का नार है ।* देखों अहिकाय्य पर जयमाल टोका । आधा-यस्तु मा स्वाभाविक धर्म हो । देखों अहिकाय्य पर जयमाल टोका । आधा-यस्तु का स्वाभावक वन हो । यदा हुए हुए तु (४०४६) पर मस्तिनाय विवान गत्मवर्कः सुगन्य ० (२-१०), रष्ट्रयञ्ज (४०४६) पर मस्तिनाय की टोका । कैयट, नामेल, अस्टिनिज आदि प्रमुख चैयाकरणो का मत ऊतर

गन्य यस्य स →उद्गन्यि (जिसकी गन्य चारो ओर फैल रही है), पृतिगन्धिः (दुर्गन्य वाली), सुगन्यि । गन्य को गन्यि तभी होगा, जब गन्य निर्दिष्ट वस्तु वे साथ अविमाज्य रूप से सबद्ध हो या दृष्टिगोचर हो । जैसे-सुगन्धि पुष्प सिलल च (स्गन्य-युक्त फूल या जल), सुगन्यिनीयु । विन्तु शोभना गन्या थस्य-सगन्य आपणिव (सुगन्यित बस्तुओ वा वेचने वाला व्यापारी) । यदि गन्ध सब्द अल्प (थोडा) अर्थ में हो या समस्तपद तुलना अर्थ में हा ती भी गन्य को गन्यि होता है। " जैसे-सूपस्य गन्य यस्मिन् तत्-सूपगन्धि भोजनम् । इसी प्रकार पृतगन्वि (ऐसा भोजन जिसमें थी नाममात्र को पडा हो)। पद्मस्य इव गन्त्र यस्य तत्-पद्मगन्त्रि (समल ने तुल्य गन्ध वाला) ।

(घ) नासिका को नस हो जाता है, यदि कोई उपसर्ग पहले हो, नोई सज्ञा हो या स्पूल शब्द को छोडकर कोई शब्द पहले हो तो। र उनता नासिका यस्य स-उत्तस (जिसकी नाव ऊँवी हो), प्रणस (सुन्दर नाक वाला), द्वरिव नासिका यस्य स -- दुणस 3 (पेंड के तुल्य अर्थात बडी नाक बाला) । किन्तु स्यूलनासिक ही रूप बनेगा। खुर या खर पहले होगे तो नस को नस् विकल्प से हो जाएगा। जैसे - खुरणस - खुरणा (घोडे के खुर के तृत्य अर्थात चौडी नाक बाला), खरणस--खरणा (नुनीली नाव बाला)। वि पहले होगा तो नासिका को ग्र या स्य हो जाता है। जैसे-विगता नासिका यस्य स --विग्र-विख्य (कुरूप नाक वाला)।

२५७ बहुबीहि समास ने अन्त में निम्नलिखित घट्यों का अस्तिम स्वर

हट जाता है -

(क्) पाद सब्द के अन्तिम अ का लोप हो जाता है, यदि कोई सख्या या स पहले हो, या हस्ति आदि (हस्तिन्, जज, कुसूल, अश्व, कपोल, जाल, गण्ड, दासी, गणिवा आदि) शब्दी वा छोडवर कोई जन्म उपमानवाचक शब्द पहले हा तो । दे दी पादी यस्य स —िद्विपात् (दो पैर वाला), सुपात् (सन्दर् पैर

१. अल्वास्थायाम् ( ५-४-१३६ ) । उपमानान्त्र ( ५-४-१३७ ) । २. अञ्च नासिकायाः सज्ञाया नस चास्युकात् ( ५-४-११८ ) । उपसर्गान्त्र ( ५-४-११९ ) । वेद्यो वयतयः ( या० ) । स्यन्न्य ( या० )। ३. यूर्ववत्तं स्ज्ञायाममा ( ८-४-२ ) । उपसर्गान् बहुकम् ( ८-४-२८ ) । ४. यादस्य लोगोऽहस्त्याविभ्य ( ५-४-१३८ )। सत्यासुपूर्वस्य ( ५-४-१४०)।

वारा), ब्याधस्य इव पादो बस्य-ज्याध्यपन्, आदि। तिन्तु हिनपाद , वृत्-

(त) वृक्तपदी बादि (वृक्तपदी, ए।पदी, जारपदी, मृतपदी, द्यापदी, पाद आदि ही रूप बनेंगे। विपरी, दिपरी, त्रिपरी, दामीपरी, विष्णुपरी, मुपरी आदि) राज्यों में पाद की पर् हो जाता है और बना में स्त्री प्रत्येय दें हा जाना है। शिन्तु पुलिस में

(ग) दन्त यो दत् तिय हा जाता है यदि नोई मन्या या मु पहें ही मुक्तपाद होगा । और आयु अर्प हो, या समस्त पद सज्ञावाची स्त्रीलिंग नब्द हो। इन न्याना पर बिवरूप से दन्त को दन् हाता है----द्याव या अरोग शब्द गहुने हा, अब अन्त वाला सन्द पहले हो या गुढ शुग्र, वृष या वराह सन्द गहले हो। दे हो दत्ती सस्य स-द्विदन् (बाला, जिसके अभी दा दौन ही निवाद है), पड् दाना अस्य-पाडन, शोधना बन्ता अस्य-गुदन् सुदनी (सुन्दर दाा। वाजी)। विन्तु द्विवन्तं मरी, सुदन्तं (सृन्दर दौना वाला) पुरत् । अयादनी फाल्टनी (दानो नाम है), आदि। विन्तु समदन्ती (समार सन्या याण दौरा वी पीना मे युवत) ही रूप होगा । स्यावा दन्ता यस्य स —स्यावस्त-पावस्त (वाले बीनों से युक्त), अरोजवन-अरोबदन्न (जिना छिट्र बाज दीना ग युक्न), बुड्मलाप्रवन्-कृड्मलाग्रदन्त (प नी के अग्रभाग व तुन्य दौना बाना), गुम्पदन्-

(प) क्पुद को वकुन् हो जाता है यदि समस्तवद अवस्था वा राधक हा ।3 अजात पनुरु बस्य स-जनाननवृत् (बिल जिसन गे पर अभी तर ठाँठ नहीं निकला है, अर्थान् सम आयु वा बेट)। त्रि गर पट्ने हागा और पदन अर्थ होगा ता बनुत को वकृत् । जैसे-विवनुत् (तीर चाटिया बाला एर पवन) । बिन्तु त्रियमुद (तीन वकुद बाला) ।

(इ.) उत् या वि पहले हांगे तो बाबुद (बाबुद तालु, मि॰ पी॰) बा

र. करुभवदापु च ( ५-४-१४१ ) । हिन्नवो सजायाम् ( ५-४-१४३ ) । १ वर्षास दन्तस्य बतु ( ५-४-१४१ ) वसाय वन्तरम नमू । ( ५-४-१४४ ) न अवानना द्वरामवृत्यरा-

हम्यस्थ ( प्-व-१०५ ) । इ बहुदस्यवस्थाया होत ( ध्-४-१४६ ) । त्रिकहृत्यवेने ( ५-४-१४७ ) ।

कानुत् नित्य होगा और पूर्ण पहले होगा तो विशल्प से । जैसे—उत्कानुन्, विकाकुत्, पूर्णकाकुत्-पूर्णकाकुद ।

२५८ सु और दुर् ने बाद हृदय का हुत् हो जाता है कमश मित और शतु अर्थ में । रे शोभन हृदय यस्य स-सुहृत् (भित), दुर्हृत् (शतु) । अन्यत सुहृदय (अच्छे हृदय वाला), दुर्ह दय (नीच हृदय वाला)।

२४६ सप्तस्यन्त एक प्रकार के रूप हा और पकड़ने की वस्तु अब हा या तृतीयान्त एक प्रकार के रूप हा और प्रहार करने की वस्तू अब हो ता बहुबीहि समास हो जाता है, जब वहाँ पर 'इस प्रकार गुद्ध प्रारम्भ हुआ' अर्थ हो और कार्य का आदान प्रदान हो। ३ ऐसे समस्त पदो में पूर्वपद के अन्तिम स्वर को दीर्थ हो जाता है और उत्तरपद के अन्तिम स्वर को इ हो जाता है। इस प्रकार के समस्त पद अव्ययीभाव और अव्यय होते हैं। उत्तरपद के उ को भी हो जाता है, इ प्रत्यय बाद में होने पर 18 जैसे—केशेय केशेय गृहीत्वेद युद्ध प्रवृत्त केशावेशि (एक दूसरे के बाल पकडकर झगडा प्रारम्भ हुआ), दण्डैरच दण्डैरच प्रहृत्येद युद्ध प्रवृत्त दण्डादण्डि । इसी प्रकार मुख्टीमुस्टि, हुस्ताहस्ति, बाहुवाहवि, मुसलामुसलि, बादि । यदि दोनो ने अलग-अलग प्रहार के सायन अपनाए हैं तो समास नही होगा । जैसे-हलेन मसलेन में समास मही होगा, हलामुसलि रूप नही बनेगा ।

विशेष--(म) इन शब्दा ने अन्तिम स्वर को इ हो जाता है। द्वी दण्डी यस्मिन् प्रहरणे तद् द्विदण्डि । इसी प्रकार द्विमुसलि, उमा उमयाञ्जलि, उमाहस्ति, उभयहस्ति, उमा उभया-पाणि, वाहु, आदि ।

२६० निम्निलिसित बहुबीहि निपातन (ऐसा इप्ट है) से बनते

ओर्गण ( ६-४-१४६ )।

१ चडिम्पा वाक्दस्य (५-४-१४८) । पूर्णाद् विभाषा (५-४-१४९)। २ सुद्धददुद्द्वी मित्रामित्रयो (५-४-१५०)।

न पुढ़-बुद्ध राज्यान्त्रभा (२-२-२०) । सत्तरमन्त्रे प्रहणविषये सहपे पदे तत्तेत्रीयात्ते स प्रहणविषये इद युद्ध प्रवृत्तामात्वयं समस्येते कर्मव्यतिहारे दोरचे स युद्धीह् ( सि० की० ) । ४ अन्येदामीष दृश्यते (६-२-१३७ ), इद कर्मध्यतिहारे (५-४-१२७ ) । तिरुद्धमुक्तमोतित्वक्रप्रस्यस्य पाठादथ्ययीमायत्वमध्यस्य च ( ति० की० )।

है। रे गोमन प्रातस्य मुबार (पु०, मुस्टर माधुन प्राप्तनाल बालादिन, देवा महि॰ २-४९)। शोमन स्व अन्य-मुस्त (जिमना कल ना दिर मृत है), गोमन दिवालय-मुदिव. (जिमने लिए दिन गुम गरा है), बारेटिन में रिस्त-मारिन्स (गोल पट बाजा), चनत्रात्र्ययोज्य-ननुरश्व (बर्ड नाग), मन्स इब पादी अस्य-ग्नीवद (मृगी वे तुन्त पेर बार्ग), अतरद, प्रान्त्रस्य इव

पादी अस्य-प्रोप्टपर (बैल वे तुन्य पर बारा)। २६१ यहरीहि समाम वे अना में एत्रपान ये सब्द लो ना इनमें समासान्त र प्रत्यव हा जाएगा-जन्म, सायपू, उदानद, विव, मपु मानि, झाणी और पुत्त, अनदृह, प्यम्, मो और लड़मी। विवृद्धम् उन यन्त्र-- पृद्धान्तर (दिना र छाती याला), त्रियमापित्र (थी जिलाना निय है) आदि । एन पुमान पन्य म -- एरपुर्त (जिसवे पाम एर सारमी है), आदि। गृत और उसने बार के शब्द मीद दिवजन या अहुवजन में हाने ना न प्रचा विकृत्य में नहेगा ।

(ग) अन् ने बाद अर्थ शब्द से व प्रायम निय होगा अस्पन शिवार द्विपुमान्-द्विस्त, आदि। से । अनमंत्र (निर्यंत) । अन्यत्र अपार्यम्-प्रशायतम् (निर्यंत) यत्र ।

२६२ इन् अन्त बाले बहुवीहि से व प्रत्यव निच होता है न्त्रीनिंग में 13 जैसे- सहरक्षित्रवा नगरी । जिस नगर में बहुत ने देखी मन्यानी रहने हैं। बहुवास्मिना समा (निम समा में बहुन ने यान्य वन्ता है)। अन्यन बहुनारी,

बहुदण्डिक । म्राम , यह पुल्मि है । (देनी नियम २६३)

२६३ बहुशीह समाम मे जहां समामान्य पर में कोई पूर्वीपन कार्ज (आगम या आदेत) नहीं होता है वहीं पर गायारणन्या विशन्त से क प्राप्य हा जाता है। महायस्तर - महायसा (महायसम्बी) । अन्यत्र-उनम्पृत्रं, स्वाध-पात्, सगन्य , आदि ।

तुप्रततसुरुवसुदिवसारिक्षवनुष्यंगीनवातवरप्रोठनदर (५.४-१२०) ।
 उरप्रथितम् कर् (५.४-१५१) । इह पुषान, अनद्दवन, दय, नो, तुप्रप्रतिक कर्मार्थित एकवनात्ति पठाये । दिवसनपुरवनातिकयनु 'नेपाद् विभाग हो बिरस्तेन वर् (ति० को०)। जवीतका ( वास्ति )। इ.स. दिनाम (५०-१५०)।

४. दोवाद विभाषा ( ५-४-१५४ )।

२६४ यदि बहुदीहि ना अन्तिम पद ईनारान्त और ऊनारान्त स्त्रीलिंग राब्द है, जिनमें अजादि विमन्ति से पूर्व इयु या उन् नही होता है और ऋवा-रान्त शब्द से व प्रत्यय अवस्य होता है। व ईश्वर वर्ता यस्य तद्-ईश्वरवर्त्क जगत, बहुनदीको देश, रूपवती वधू यस्य स-रूपवद्वधून, आदि। किन्तु सुवी स्त्री ही रूप बनता है। बहुस्त्रीक, सस्त्रीक, आदि।

२६४ क से पहले अन्तिम जा की विकल्प से हुस्व ही जाता है। र जैसे--

बहुमाल, बाहुमालाक, बहुमालक, आदि ।

२६६ निम्नलिखित स्थाना पर न नही होता<sup>3</sup>---

(क) यदि समस्त पद सज्ञावाचक हो या अन्त में ईयस प्रत्यय हो । जैसे-विद्वते देवा अस्य-विद्ववेदेव (विश्वेदेव जिसके देवता है) । बहुव श्रेयास अस्य-वदुश्रेयान् । ईयस् शब्द का स्वीलिंग ईयसी बहुद्रीहि के अन्त में होगा तो उसके अन्तिम ई को हुस्व नहीं होगा । अ जैसे वह्व्य थेयस्यो यस्य बंद-श्रेपसी (जिसकी बहुत सी सुन्दर हिनयाँ हैं)। विन्तु अतिश्रेपसि तत्पुरूप मे ह्रस्व हो जाएगा।

(ख) पूज्यवाचक शब्द पहले हो तो स्नातृ शब्द से । प्रशस्तो स्नाता यस्य

स --- प्रशस्तम्प्राता । अन्यत्र-मूर्खभ्यातृक (जिसका भाई मूर्ख है)।

(ग) शरीर के अगनाची नाडी और तन्त्री शब्द से । बहुनाडि काय (बहुत नाडिया बाला घरीर), बहुतन्त्रीग्रींबा (बहुत नमो बाली गर्दन) । किन्तु बहुनाडीन स्तम्म (जिस खम्भे पर नसी के तुल्य बहुत सी सुन्दर रेखाएँ है), बहुतन्त्रीका बीणा (बहुत से लारी वाली बीणा) ही रूप होने ।

(प) निष्प्रवाणि में क नही होता । निष्प्रवाणि पटः (निर्गता प्रवाणी यस्य,

नया बस्त्र, जो अभी करधे से उतरा है)।

(ह) नियम २५१, २५२ और २५३ वाले समासो मे क नही होता। जैसे-सपुत्र , उपबहुव , दक्षिणपुर्वा, आदि ।

४. ईयसो बहुबोहेर्नेति वाच्यम् ( था० )।

१. नद्युतद्रच ( ५-४-१५३ )। २. आपोऽन्यतरस्याम् ( ७-४-१५ )।

३ न सजावाम् । ईयसञ्च । वन्दिने जातु । नाडीतन्त्र्योः स्वागे । निध्मयाणिश्च ( 4.8-243, 245, 240, 248, 250 ) 1

२६७ समालाधिकरण बहुबीहि समास में पूर्वेषद यदि आनारान्य पा रैनारान्त स्थीलिंग दावद हो और पुलिंग सब्द से आा या है प्रत्यव नरने बता हो और बाद में नोई स्थीलिंग खब्द हो तो यह पुलिंग हो बाता है। <sup>9</sup> जैसे— चित्रा साम समा स —चित्रमु, बताती गी समा स —वरद्सु, रूपतती मार्या खब्स स —क्यवद्सार्य । किन्तु—गाम सार्थ स्था स —गामार्थ । नामार्थम् । वन्वतानी प्रवान सम्ब स —महत्वाणीयमान, हो स्य होते ।

अपवाद-नियम—(क) यह नियम इन स्थानो पर नहीं छनता है—यदि याद में कोई स्थोजिन सख्येष पाव्य हो या गिया आदि चल्हों में से गोई हारद हो। प्रिया लावि राज्य ये हैं—मिया, महोत्रा, रूप्याणी, सुनगा, भिन, सचिवा, स्वस्ता, गान्ता, आत्रा, सम, चप्रका, छीता, यामा, अवला और रामया। पेसे—कस्थानी ग्रिया यस्य स—स्टायणिग्रिय (निक्तो ग्रुप्यानी स्त्री ग्रिय है), दृढा प्रवितर्वस्य स—्व्हायशिवा, विन्तु दृढ अभिनर्वस्य— युक्रोस्ति ।

(क्ष) यदि पूर्वपद सतावाचन हो, सब्येव साच (Ordinal Number) हो, ईनारान्त सरीर का व्यवस्थाची चान्य हा, वातिवाचन राष्ट्र हो, उपया में क्षण का व हो हो हो। । व दत्ता (स्त्री का तस्त्र है) भावों पस्य स्त्र-दत्तामायं, परव्यक्षीभावं, वृचेचीआयं, वृ

## (४) अन्ययोभाव समास (Adverbal Compounds)

२६८ अव्ययीकात समाप्त में दो पद होते हैं। प्रयम पद प्राय अव्यय (उपमर्ग या निपात) होता है और द्वितीय पद सजासन्य । समस्त पद नपुसर्वालग

\$C, 80, 88 ) 1

स्त्रियाः पुरद्भाविका कृतावन् समानाधिकरणे सिन्यामपुरणोप्रियादिषु (६-३-३४)ः

२ ५ १-१२- । २ हेनीत्विष्ठकारम् बु बृह्मभृवित (सि०को०) । क्लिमिनोविष्यक्षामा बु दृदाभिकितित्वार्तिसद्धवे प्रिमातिषु मनितानवम्थः (तत्ववोधिनो )। ३. सम्रापुरम्पदेव । स्वादमाञ्चेतः । जातेश्व । न कोष्यामा (६-२-३०)

एकवचन ने नुन्य प्रयुक्त होता है । अन्यवीमाव समासवान्त पद अन्यय होता है । जैसे—अविहरि (हरि में), अन्तर्गिरि ( पहाड में ), आदि ।

२६६. अव्ययीमाय समास करने में इन नियमों का पालन करना चाहिए:-

(क) अन्तिम दीर्ष स्वर को ह्रस्व हो जाता है, ए ऐ को इहो जाता है और ओ को उहो जाता है। गोपायिन गा. पानीति वा गोपा:। तिमाप्तिन-अविगोपम, अनुविष्णु (विष्णु के पीछे), उपगु (गाय के पास), आदि।

(त) अन् अन्त बाले पु॰ और स्थी॰ शत्यों के अस्तिम न् मा लोग निय हो जाता है और नपु॰ के न् मा लोग विकल्प से। उपराजम्, अध्यासम्, उपनमम्—चर्म।

(ग) नदी, पीजमिसी, आबहायणी और गिरि के अन्तिम अक्षर के स्थान पर विकल्प से अ हो जाता है। उपनदम्-उपनित, उपपीर्णमासम्— ०मासि, उपावहायलम्-०यणि (अगहनकी पूजिमा के समीप), उपगिरम्—०गिरि।

 (घ) झय् (वर्ग के १, २, ३, ४) अन्त वाले अव्ययीभाव शब्दों से समा-सान्त अ विकल्प से होता है । उपसमियम्—०समित् ।<sup>3</sup>

यद्, कियत्, जरस् (जरा के स्थान पर), आदि । सरतः समीधम्-उपदारदम्, प्रतिविचादाम् (विपात की ओर), विद्योगियो—उपविद्यम् (दो दिसाजी के बीच में), उपजरतम् (वृद्योगे की ओर), आदि । प्रति, पर, सम् और अनु के बाद अक्षि से समासान्य अहोता है और अक्षि की इ का लोप होता है। पर को परो हो ताता है। अरुण प्रति—प्रत्यासम् (आंख के सामने), अरुण. परम्-परोहाम् (आंख के सामने), अरुण. परम्-परोहाम् (आंख के सामने), अरुण. परम्-

२७० अव्ययीमान समास में इन निमित अर्थी में अन्यशो का प्रयोग

३. भयः ( ५-४-१११ ) । ४. अध्ययोभावे शरस्त्रभृतिस्यः ( ५-४-१०७ ) ।

अतहच । नवुसकादन्यतरस्याम् (५-४-१०८, १०९)।
 नदीपीर्णमासमाब्रहामणीम्यः (५-४-११०)। गिरेडच सेनकस्य (५-४-११२)।

होता है '--जैसे--(१) विभवित वे अर्थ में, सलमी वे अर्थ में अधि। जैसे---गापि इति-अधिगोपम् (स्वाले मे), हरौ इति-अधिहरि, अध्या मम्, आदि । (२) सामीच्य अर्थ में । जैसे-इप्लस्य समीवम्-उपहृष्णम् (हृष्ण ने पाम) । इपी प्रवार उपगवम् आदि । (३) समृद्धि । जैस--मद्राणाः ममृद्धि-पुनः मृ (जिस देश में मद्र लोग समृद्ध हैं)। (४) व्यृद्धि (वि + ऋदि, दुर्गीत)। यबनाना ब्युद्धि — दुर्यवनम् (यवनो की दुर्गीत की अवस्था) । (५) अभाव । मिश्चवाणाम् अभाव — निर्मेशिवम् ( यक्सियो का अभाव अर्थान् पूर्णतया एकान्त)। इसी प्रकार निजनम् आदि। (६) अत्यय (ध्वस, नाग, समाप्ति)। हिमस्य अत्यय — अतिहिमम् (हिम ऋतु के बाद) । इसी प्रनार अतियमत्तम्, अतियोवनम्, अतिमात्रम् (मात्रा से अधिक), आदि । (७) अतस्प्रति (अनु-चित् ) ] निद्रा सप्रति न युज्यते इति अतिनिद्रम् (बीद का समय वीत गया)। जीसे-अतिनिद्रम् उत्तिप्ठति पुरव ।(८) प्रादुर्भाव (प्रकट होना, प्रवासन) । हरिश्रव्यस्य प्रकाश —इतिहरि (जिसमें हरि शब्द ना उच्चारण जोर से होना है)।(९) पश्चात् (बाद में)। विष्णो पश्चात् अनुविष्णु। (१०) योग्यता (योग्य होना)। २ रुपस्य योग्यम् - अनुरूपम् (अनुकूल दण से)। इसी प्रकार अनुगुणम् (अनुकूल उग से), आदि। (११) वीप्सा (दिवनिन, दो बार वहना)। अर्थम् अर्थं प्रति—प्रत्यर्थम् (प्रत्येक बस्तु की ओर) । अहत्यहमीति—प्रत्यहम्-∘ह (प्रतिदित) । इसी प्रकार प्रतिपर्वतम् आदि । (१२) अनितवृत्ति (उल्लयन म करना) । शक्तिम् अनितप्रम्य—संबाह्मित (शक्ति के अनुवृत्त, शक्ति भर) । इसी प्रकार यथाविधि, आदि । (१३) सादृदय (समानता) — हरे सादृदय बहा नगर जनागा । (१४) बानुपूर्व (ज्येट्ड के हम से, हम से) — प्ये-सहरि (हरि के समान)। (१४) बानुपूर्व (ज्येट्ड के हम से, हम से) प्रश्र (दार क प्रवार) । ११ / १८३६ वर्ष से । इसी प्रश्रार अनुक्रमम् एउस्य आनुष्योण-अनुक्येष्टम् (बडे के श्रम से)। इसी प्रश्रार अनुक्रमम् -эरन भागुरूपान (१५) ग्रीमपदा (एव साम) - चत्रेण युगपन् संवत्रम्

१ अव्यव विभवित्तसमेशतम्हिल्युद्धपर्याभावात्तपासस्प्रतिप्रास्वमातुर्वावपदान् स्वानुद्वर्वामेगस्यसादुश्वसर्वासस्यस्यस्यवपनेव ( २-१-६ )। २ १० से १३ सक स्वा वे अपं है। योगताबोत्सास्यर्थानित्वृतिसादुःसानि स्वाप्ता ( विक ची० )। ३ स्वाप्तादुःये ( २-१-७ )। सादुश्व अर्थ में स्वाप का समास नहीं होता है। स्वाह्मादुःये ( २-१-७ )। सादुश्व अर्थ में स्वाप का समास नहीं होता है।

(चक्र में साय हो)। (१६) गम्पत्ति (प्रतिन या प्रभाव)। क्षत्राणा गपत्ति--पक्षत्रम् (सिरियो मी विदित्व या उनना प्रभाव)। (१७) सामस्य (पूर्णता)— न्तुमामि अपरिस्त्यव्य--पत्त्वप्य अति (वितने तम में नर्रा छोडता हुआ साम है)। (१८) उन्त (समाप्ति)—अनिग्रन्यपर्यन्त्रम् वर्षाते—गानि ( अनि -पत्त्व पर्वन्त पदुना है)। इसी प्रनार समाप्त्यम्, आदि।

२७१. यावन् वा निदियत परिमाण अर्थ में विश्वी भी सुबन्त पे साथ समास होता है 1 जैसे—यावन्त ब्लोग ताबन्त अञ्चुतप्रणामा —यावण्ड्लोग्नम् (जितने क्लोक है, जतनी बार अञ्चुत या विष्णु में प्रणाम विषया स्था है) । संसी प्रचार यावान् अवन्यात ताबान् अन्यात —यावदवनावान् अन्यास, आदि । २७२ मात्रा (षोडी मात्रा, बहुत वम्) अर्थ में प्रति वा सुबन्त वे साय

समास होता है और यह अन्त में रचेया जाता है। है बावस्य छेसे —शासप्रति (नाममात्र को साम)। अन्यत्र—यूक्ष युक्ष प्रति विद्योतते विद्युत्, यहां पर प्रति और अर्थ में है।

203 अक्ष, प्रालाना और सस्यावाचन पान्य भा परि ने साथ समास होना है और इन पान्या वा परि ने पहले प्रयोग होता है। जूए मे पराजय अर्थ में यह समास होता है। अक्षेण विषयीत वृत्तम्—असपरि (पासे ने ठीक न पडने से हार हुई), प्रालावापरि—(यलाका अर्थान् सीचो से खेले जाने वाले सेल में सीव ठीन न पडने से हार होना), एनपरि (एन पासे वा ठीक न पडना), आदि।

२७४ (क) अप, परि, बहि और अञ्च पातु से बने हुए राब्यो (प्राच, प्रत्यच्न, उदच, अवाच, विर्वच, आदि) वा पचन्यन्त धब्दो के साथ विकत्व से सामास होता है। भ अपविष्णु—अप विष्णो (विष्णु से अलम), परिविष्णु—परि विष्णो, चहिर्वमम्—वहिर्वनात्, प्राव्यनम्—प्राप्यनात् (वन से पूर्व को ओर), आदि।

१. यावरवधारणे ( २-१-८ )। २. सुप्त्रतिना मात्रार्थे ( २-१-९ )।

र. भुप्रतिना मात्राय ( २-१-१) । छूतव्यवहारे पराजये एवाय समाप्त. (सि० की० )।

समासः ( १स० को० )। ४. विभाषा ( २-१-११ ) । अपर्यास्वहिरञ्चवः पञ्चम्या ( २-१-१२ ) ।

 (स) मर्यादा (पर्<sup>रे</sup> सन्) और अभिनिधि (बस्तु ने सिंटा सर) सीमा धर्यमें वा या पञ्चम्यन्त वे साथ विवत्य से समाम होता है। बार अर्थम अभि और प्रति वा द्वितीयान्त वे साथ विवस्य स समास होना है। अप्रमी १ -क्षा मुक्ते ससार (ससार मुक्ति से पहने तम है), आवारम्-आ वारम्य हरिन भनित (छोटे बच्चो तब हरियांत हैं)। अम्मीन-आनिमांत्र (अनि भी ओर) शलमा पतिना, प्रत्योतन-अस्ति प्रति ।

(ग) अनुना ओर अर्थ में तथा बन्तु थी रम्बाई यताने वे अय में समान होता है। अनुवनम् अशनिगत (वन वो आर्बिज को गई)। भटगाया अनु-अनुगदम बाराणसी (मना के किनारे किनारे बाराणसी है) (गर्गादैष्याकृतदैष्योप-

२७४ पार और मध्य दाब्दों वा पष्ट्यन्त वे साथ विवस्प से अध्ययीमाय क्रियता इत्यर्थं, सि॰ मी॰)। समास होता है। 3 पार और मध्य का पूज प्रयाग होता है और ये एकारा त हो जाते हैं। जैसे परिवडशात् सध्येगडशात् (गगा वे पार या यीच स)। पध में पळीतसुरप श्री हो जाएगा।गटनापारात्,गटनामध्यान् । यहाँ पर पणमी ना प्रयोग अपनाद रूप रो है। यदि सन्तमीना अप होगा तो अन्तिम स्वर ना अम् हो जाएगा । जैसे-पारेगहगम्, बध्येगहगम्, देशो अहि० ५४ में पारेसमूदम् चयोग ।

२७६ (व) सस्यावाची ग्रब्द वा विसी मुबन्त वे साप विवत्स से अध्ययीमाव तमास हो जाता है, बदि विद्या या जन्म स कोई मबच मूचित होता हो तो। र डो मुनी वस्यी—डिमुनि, व्यावरणस्य त्रिमुनि। त्रिमुनी व्यावर-णम् (सस्तृत व्यावरण के तीन कमत प्रामानिक मृति या आवाय है-पाणिनि,

 (रा) सस्यानमन दास्या ना नदीवावन दान्यों ने साथ समाहार (समूह) बात्यापन और पत्रञ्जनि )। अप में अन्यपीभाव समास होता है ।" सप्तग्रहणम्, द्विवगृतम् ।

१ आद्रमपीवाभिविष्यो । सहावेनाभिप्रती आभिमृत्ये । ( २-१-१३, १४ )।

२ अनुवतसमया । यस्य चापाम ( २-१-१५, १६ )। र जनुआरामभा । यस्य खायान ६ रन्दर्स ६५ /। ३ सार सम्मे सळ्छा वा ( २-१-१८ )। १ सह्यायस्थेन ( २-१-१९ )। वसी द्विया विद्यमा जमना च (सि० को० )। ५ नदीनिक्च ( २-१-२० )। समाहारे चार्यास्थले ( वर्गतिक )।

२७७ नदीवाचन राज्यों में साथ विमी भी राज्य वा अय्ययीभाव गमाम हो जाता है, यदि समस्तपद गन्नावाचन हो तो । रे जन्मतगगम्(एन देश हा नाम, जहां पर गगा अधिन तेजी ने बहुती हैं) । इसी प्रचार स्मृतिगगम्, आदि ।

२७ः निम्निर्नित अल्यया का किमी मता सन्द के गाय समाग नहीं होता है—समया, निक्या, आरात्, अभित, परित, परचान् । समया धामम्, निक्या रुद्धाम्, आदि ।

२७६ निम्निलित अन्यवीभाव गमात वे रूप निपातः (ऐसा अभीष्ट

है) से बनते हैं \*---

तिष्टान्त गाव यस्मिन् वाले स — निष्टद्गु दोर्नवाल (जिस समय गाएँ हुई। जाने वे लिए राडो होती हैं)। दियो भट्टि॰ ४-१४।) इमी प्रवार वहद्गु (जिस समय गाएँ गार्मणो होती हैं)। दियो भट्टि॰ ४-१४।) इमी प्रवार वहद्गु (जिस समय गाएँ गार्मणो होती हैं या जिस समय गाएँ पर लैटि॰ वालोत हैं), आयरा गाव यस्मिन् वाले—आयरीगयम् (जिस समय गाएँ पर लैटि॰ स आता है)। इमी प्रवार रालेवुसम्। एत्नवयम् (जिस समय जो बर जाता है), लूप-मानयवम्, सहतयबम्, आदि। सममृति (जिस समय भूमि सम की जाती है), समम्बाति (जब पैदल-सेना वे व्यक्तिन सोभी पवित से बढ़े होते हैं)। सुपमम्, सपमम्, अपसमम् (साल के अन्त में), आयरीसमम्, पापसमम् (अपुम साल में), पुण्यसमम्, प्राह्ममम्, प्रदिशम् (जव स्थार वस्ते हैं), प्रमृगम् (जव मृग आहे हो, विमृगम्, प्रदिशम्, सस्यति वस्ते हैं), प्रमृगम् (जव मृग साले है), विमृगम्, प्रदिशम्म, सम्प्रति और असन्प्रति।

सूबना—पाणिन वे अनुवायो सभी वैयावरणा में इन समस्तपदो बा अन्य पदो के साथ समास वा नियेध विद्या है। परवाजीन विद्यो ने इस नियम का पाजन नहीं किया है। उन्होंने इन पदो वा समस्तपदा के प्रारम्भ में प्रयोग निया है अन्त में नहीं। जैते—प्रदिश्यित्याहीयाम् (रपु० १-७६। देसो ४-२५, ७-२४), आदि।

### सर्व-समास-विषयक सामान्य नियम

२<० इन श दा से समामान्त अ प्रत्यय होता है—ऋच्, पुर्, अप, धुर

१ अन्यपदार्थे च सज्ञायाम् ( २-१-२१ )। २ तिष्ठदृगुप्रमुतीनि च ( २-१-१७ )।

(गाड़ी की घुरा अर्थ को छोडकर) और पधिन् (पिवन् का पय् क्षेप रहेगा) । अर्थर्च --अर्थर्चम् (आषी ऋचा), विष्णुपुरम् व (विष्णु की नगरी), विमलाप सरः (स्वच्छ जल बाला तालाव), राज्यम्त (राज्य-शासन की धुरा अर्थात् वाग-अार), रम्यपथो देश (सुन्दर मार्गो वाला देश), आदि ।

(क) अन् और बहु पहले होगे तो ऋव् घट्द से अ प्रत्यय ऋग्वेद के अध्येता (पडमें वाला) अर्थ में ही होगा। 3 अनुच (ऋग्वेद न पडनेवाला), बह्युन. (जिसने ऋग्वेद पढा है) । अन्यत्र अनुक् साम (ऋपा-रहित सामवेद का अश), बहु वृक् सूकतम् (बहुत ऋचाओ वाला सूकत)।

(ल) धुर् शब्द से अक्ष (गाडी) अर्थ में अ नहीं होगा। अक्षमूः (गाडी

की घुरा), दृढध् अक्ष। २ दर हि, अन्तर् या कोई उपसर्ग पहले होगा तो अप् शब्द के अ को ई हो जायगा। अनु के बाद अप् के अ को ऊ होगा, देश अर्थ में । जैसे—दिर्गता आपो यत्मिन् इति—द्वीपम् (द्वीप) । जन्तगंता आपो अवेति-अन्तरीपम् (खाडी), प्रतीपम् (जल के प्रवाह को रोकने वाला), समीपम् । अनूप ५ (अनुपताः आपोऽन) (एक देश या स्थान का नाम)। अकारान्त उपसर्ग के बाद अप् के अ हो ई विकत्प से होता है । श्रहण्टा आप यस्मिन्-प्रेगम्-प्रापम् (एक तालाव), परेपम्—परापम् (जल के लिए मार्ग)।

२=२ निम्नलिखित शब्दो से समासान्त अ प्रत्यय होता है और उससे पूर्व टि (अन्तिम स्वर और उसके बाद का व्यजन यदि कोई हो तो) का छोप हो जाता है।

१. फारुपुरस्युः पयामानसे (५-४-७४)। २. वलोबत्यं लोकात्(सि० की०)। ३. अनुवस्तृत्वयाव्यदेतस्य (सि० की०)

Y. हर्चन्तरपंत्रगं भोज्य ईत् । कदनोवंश ( ६-३-९७, ९८.)।

५. नानाद्रमलताबीविद्यासंस्थान्तशीतलैः । वनैद्योप्तमनूच तत् सस्यैद्रोहियवादिभिः ॥

६. अवर्णान्ताद् वा ( वातिक )।

५. अजनाताम् च १ चतान्त्रः । ५.४८७५ ) । कृष्णीदक्तपाष्ट्रसस्यापूर्वासा ७. अब् प्रसायवर्षात् सामकोगनः ( ५.४८७५ ) । कृष्णीदक्तपाष्ट्रसस्यापूर्वासा भूरेतीत्रस्य ( वां ० ) । संस्थाया बदीगोदावदीग्या च ( वां ० ) । अश्मो-इद्योगत् ( ५.४८७६ ) । उपसर्गादकवनः ( ५.४८८५ )।

- (क) प्रति, अनुया अय पहले हो तो सामन् और लोमन् शब्द से अ। प्रतिसामम्, साम अनुगत अनुसाम (मित्रभाव-पुनत), अवर साम अवसामम (एव तुच्छ सामवेद का सूबत), प्रतिरोमम् (प्रतिकूल), अनुरोमम् (अनुकल दग व ला, प्रमिन दम से, प्रत्यक्षतया)।
- (स) वृष्ण, उदन्, पाण्डु या बोई सस्या शब्द पहले होगा तो भूमि शब्द से अ। पृष्णा भूमि यस्य स कृष्णमूम । इसी प्रकार उदीची भूमि यस्य स उदाभूम, पाण्डु भूमि यस्य स पाण्डुभूम, हे भूमी यस्य स द्विभूम प्रासाद (दी-मजिला मनान)।

(ग) सस्यायाचन शब्द पहले होने पर नदी और गोदावरी शब्द से अ । पञ्चनदम्, सप्तवादावरम् ।

(य) जब अक्षि पान्द का आँख अर्थ न हो और कोई लाक्षणिय अर्थ हो सो अक्षि से अ । जैसे-- गवाम् अक्षीव गवाक (बैल की आँखो के तुल्य, अत गोल लिडनी अर्थ है)।

(इ.) उपसर्ग पहले हो तो अध्वन् शब्द से अ । प्रगतोऽध्वान प्राध्वी रथ (रय जो कि भाग पर वा गया है)। अथवा प्रकृष्ट वच्वा प्राध्व (दूरी का रास्ता)।

(च) नाभि शब्द से समास वाले स्थलो पर अ होता है। जैसे पद्मनाभ।

२८३ निम्मलिखित शब्दो के अन्त में अ लगता है? ---

(क) ब्रह्मन् या हस्तिन् शब्द पहले होगा तो वर्चस् शब्द से । ब्रह्मवर्चसम् (बह्य का दिन्य तेज या बाह्यण का तेज, बहाजान से उत्पन्न होने बाला तेज). हस्तिवर्चसम (हायी का ओज या तेज) ।

१ अजिति योगविभागादन्यत्रापि (सि० कौ०)। अञ् प्रत्यन्वव०' सूत्र में से अच् को पृथक करने पर यह नियम बनता है। यह योगविभाग (सूत्र के अधा को पृथक करना) प्रचल्ति पद्मनाभ, निलननाभ आदि रूपों को बनाने के लिए हैं। इस नियम के आघार पर अन्य नाभ अन्त वाले रूप नहीं बनाए जा सकते हैं।

२ ब्रह्महित्तिम्या वर्षेत (५-४-७८) । अवसमाचेम्यत्त्रमस (५-४-७२), अन्यवतप्ताद रहस (५-४-८१), प्रतेषरस सप्तमीस्थात् (५-४-८२), अनगवभाषामे। ( ५-४-८३ )।

(ख) बब, सम् और अन्य के बाद तमस् धन्द से। जैसे-अवतत तमः बबतमसम् (योडा अँघेरा), सन्तत तम सतमसम् (चारो ओर अँघेरा), बन्ध तम अन्धतमसम् (घोर अधिरा)।

(ग) अनु, अब या वन्त पहले होगा तो रहस् शब्द से। अनुगत रह अनुरहंसम् (गुप्त, एनान्त), अवतत रहे अवरहसम् (योडा गुप्त), तप्त रहेः

तप्तरहसम् (गर्मं एकान्त स्थान) ।

(घ) सप्तमी के अर्थ में प्रति पहले हो तो उरस् से । उरिस इति प्रत्युरसक् (छाती मे)।

(इ) अनु पहले हो तो गो शब्द से लम्बाई अबं में । अनुगव मानम् (बैल

की लम्बाई के बरावर लम्बाई वाली गाडी )।

२८४ निम्नलिखित २५ समस्त घब्दों में अन्त म अ अवस्य लगता है रे.---अविद्यमानानि चल्वारि अस्य अचतुर (जिसके पास चार चीवें नही हैं)। इसी प्रकार विचतुर और सुचतुर । ये तीनो बहुबीहि है । आगे ११ शन्द इन्द्र समास माले हैं। (इनके लिए देखों नियम १९२ ल के अन्तिय दो घट्द और नियम १९६ ग) । रजोऽपि अपरित्यज्य सरजसम् (अव्ययीभाव) । बहुबीहि में सरज ही रूप बनेगा। निश्चित श्रेयो नि श्रेयसम् (निश्चित कल्याण), पुरुपस्य आयु पुरुपा-युवम् (मनुष्य की बायु)। ये दोनो तत्पुरप हैं। इयो आयुषा समाहार इपा-गुपन् (दो आयुओ का समय)। इसी प्रकार त्र्यापुपन्। ये बोनो डिगु हैं। ऋत्य-जुपम् (इन्द्र है) । जातश्वासी उक्षा च जातोश (नवजात बैरु), महोत्रा (वडा बैल), बृद्धीक्ष (बृड्डा बैल) । ये सब कर्मधारय हैं । शुन समीपम् उपसुनम् (कृत के पास, अव्ययोशाव) । गोप्ठे स्वा योप्ठस्व (गोशाला में रहने वाला कुत्ता जो दूसरो पर भोकता है, इसका लाक्षणिक अर्थ है---वह स्यक्ति जो स्वय कुछ काम नहीं करता है और दूसरों को निन्दा र रता है।) (तत्पुरप)

०ः। २८४ जिन समस्त पदो के प्रारम्भ में प्रश्तसार्थक सुया अति शब्द होता है और नित्दार्थन किम् शब्द होता है, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं

असबुर्गबन्तुरमुक्तुरस्त्रोन्सायेन्त्रनृह्हस्तीमनादमनसाधिम् वदारावोद्योः सपराठीवनस्तन्त्रवरानिन्त्वाहिबन्सरकाति स्रोसकृष्यास्यद्यायृवद्यावृ-सर्वोत्वयत्रातीसम्होसन्द्रोसोय्युनगोध्वत्रया (५-४-७७))

होता है। भुराजा (अच्छा राजा), अतिराजा (प्रमुख राजा), अतिगौ (श्रेष्ठ बैल), अतिद्वा आदि । किन्तु परमराज, गाम् अतिकान्त अतिगव ही रूप होगे श्रीर समासान्त प्रत्यय होगे। कुल्सिती राजा किराजा (कुल्सित राजा), किसला (कृत्सित मित्र)। अन्य अर्थों में किराज, किसल रूप बनेगे। समासान्त अत्ययो का यह निषेध बहुबीहि समास में नही लगेगा। जैसे-सुसक्थ, स्वक्ष ।

## समास-विषयक अन्य परिवर्तन

२८६ पाद शब्द के स्थान पर ये परिवर्तन होते हैं --पाद को पद आदेश होता है बाद में आजि, आति, ग और उपहत शब्द हो सो । हिम, काषिन् और हति शब्द बाद में हो तो पाद को पत् नित्य होता है। घोष, मिश्र, शब्द और निष्य बाद में हा तो पाद की पत् विकल्प से होता है। वैसे-पादाम्यामजतीति पदाजि , पद्भ्यामततीति पदाति , पद्भ्या गन्छतीति पदग (इन तीनो ना अर्थ है पैदल चलने वाला, पदाति, पैदल चलने वाला सैनिक या पैदल सेना), आदि । पदोपहत (पैर से दवा या कुचला हुआ), पिंद्रमम् (पैरो का ठडा हो जाना), पादी निपतु शीलमस्य पत्कापी (पैरो को अधिक केप्ट देने वाला, पैदल चलने धाला), पदा हति पढिति (चला हुआ रास्ता, मार्ग, सडक), पद्मीप या पादधीय, पन्मिश्र या पादमिश्र , पच्छब्द या पादशब्द , पश्चिष्क या पादनिष्क (निष्क मामक एक सुवर्ण-मुदा का चतुर्थ भाग)।

२८७ हृदय सन्द को हुद् नित्य हो जाता है, बाद मैं लेख (अण् प्रत्यय से बनाहुआ रूप), लास, तद्धित प्रत्यम म (यत्) और अ (अण्) हो तो। मदि बाद में दोक, रोग और तिद्धत प्रत्यय य (प्यञ्) होगे तो हृदय को हृद् दिकल से होगा। बहुदय लिखतीति हुल्लेख (हृदय कीपीडा), पञ् प्रत्यय व रने

१. न पूजनात् (५-४-६९) । स्वतिम्यामेव (वार्तिक) । किम क्षेपे ( 4-8-00 )1

२. पादस्य पद्मार्थातिगोणहतेषु ( ६-३-५२ ) । हिमकायिहतिषु च (६-३-५४ ) । वा घोषमिष्यसन्देषु ( ६-३-५६ )। १. हुदयस्य हुल्लेखयदण्लातेषु ( ६-३-५० ) । या प्रोकस्पन्न्रोगेषु

<sup>(</sup> ६-३-५१ )।

पर हृदयलेख रूप वनेमा (पांज सु हृदयलेख, ति को ), हृत्लास (हियकी, सीक, दुख), हृदयस्य प्रिय हृद्यम् (हृदय को प्रिय लागे वाली वल्तु), हृद्यस्य प्रिय हृदयम् (हृदय को जन्म), हृद्यस्य प्रिय हृदयस्य ह्रांस्, हृत्लोक या हृदयसीन (हृदय को जन्म), हृद्योग या हृदयसीन ह्रांस्, ह्रांस्, ह्रांस्, ह्रांस्, ह्रांस्, ह्रांस्, ह्रांस, ह

श्वभाग ।

२स्स (क) उदक शब्द को निर्मालिखित स्थानो पर उद नित्य होता है —

११) सज्ञावाचक शब्द होने पर अरेर पद का अन्तिम बब्द होने पर ।

(१) सज्ञावाचक शब्द होने पर —येपम्, बास, वाहन और थि। उदमेष

(२) ये साहद बाद में होने हो—येपम्, बास, वाहन और थि। उदमेष

(जल से पूर्ण प्व विशेष प्रकार के बादक का नामा), उदीप, सीराद

(जल से पूर्ण प्व विशेष प्रकार के बादक का नामा), उदाप, सीराद

(सीरतागर), जवकोद आदि। उद्योग पिनान्ति, उत्यास (जल में राडा

(सीरतागर), जवकोद आदि। उद्योग पिनान्ति, जवको पानी रक्ता जाता

रहुना), उदवाहन, उदीप (बास्टी या पदा, जिवको पानी रक्ता जाता

रहुना), उदवाहन, उदीप (बास्टी या पदा, विवये पानी रक्ता जाता

रहुना), अववाहन, उदीप (बास्टी या पदा, विवये पानी रक्ता जाता

रहुना), अववाहन, उदीप (बास्टी या पदा, विवये पानी रक्ता जाता

कों। ।

(ल) इन स्थाना पर उदक को उद विकल्प से होगा—(१) बाद में ससयुक्त
(ल) इन स्थाना पर उदक को उद विकल्प से होगा—(१) बाद में ससयुक्त
स्थान बाला राज्य होने पर और जल से पूरा करते ग्रोध्य वर्तन अर्थ हो तो, (१)
स्थान बाद में होगों हो—मध्य, ओदग, सक्तु, विक्रु, व्या, भार, हार, बीवय
से शास्त बाद में होगों हो—मध्य, ओदग, तक्तु, विक्रु, स्वयुक्त स्थान से प्रारम्भ
(बेहुगी) और गाहि। उदक्रम या उदक्ष्मम, किन्तु समुक्त स्थान से प्रारम्
होने के बारण उदक्षम्याओं ही क्य बनेगा। इसी प्रकार पूरा करने योग्य बर्तन
होने के कारण उदक्षम्याओं ही क्य बनेगा। इसमय या उदक्षमय (जी का कल),
म होने के कारण उदक्षम्याल स्था होगा। उदमय या उदक्षमय या उदक्षमय
(बाद या उदक्षीय (जल में प्रकार हुआ चादल), उदवीवय या उदक्षमीय
(बाद या उदक्षीय (जल में प्रकार हुआ चादल), अपना करना), आदि।

(भाग जान का बहुना), जवनाह का अवस्ताह कि स्वाराल वा ककारात्त है तो है

क्ष्म (क) यदि समास का प्रथम पद ईकाराल वा ककारात्त है तो है
और क को विकटन से हुस्व हो जाएगा। जिल शब्दों में इन् या उन् होता है,
अपने मह नियम नहीं छनेगा। अध्यय में और स्वीप्रत्य है अल बाले सब्दों में
असमें मह नियम नहीं छनेगा। अध्यय में और स्वीप्रत्य है अल बाले सब्दों में
भी यह नियम नहीं छनेगा। अध्यय में और स्वीप्रत्य है (गाँव के प्रधान का

१ उद्युक्तमोद सनायाम् (६-२-५७) । उत्तत्पदस्य चेति वस्तय्यम् (वार्तिक)। येवनासवाह्मसिष् च (६-२-५८), वस्तृत्वादो पूर्पिलस्येत्मस्तरस्याम् (६-२-६०), अन्वीद्युक्तस्याद्वास्त्रवाश्चरस्यात् एवः (६-२-६०) (६-२-६१), अन्वीद्युक्तस्य (६-२-६१)। इयद् वद्यमानिनामस्ययाना इ हो हुत्तिस्य पास्त्रस्य (६-२-६१)। इयद् वद्यमानिनामस्ययाना च नेति वाष्यम् (वार्तिक)।

पुत्र ), ब्रादि । अपवाद वाळे स्थळो पर हुस्व नही होना । जैसे---गौरीपति , शीमद , भूभग , शुरुतीभाव ब्रादि ।

(छ) घ्रू दाब्द के बाद कुछ और कुट दाब्द हागे तो विकल्प से हस्य होगा। घ्रू भ कुछ , ध्रुक्त (ध्रुवा कुगो भाषण सीभा वा सस्य स स्त्रीवेषपारी नतंत्र , सि० की० ) (एव नतंत्र ), ध्रुक्ट — ध्रुजुट ... च्रुक्त (भ्रें)। वृद्ध केषावरणो के अनुसार कुछ और कृटि बाद म होगे तो घ्रू को विकल्प से घ्र होता है। जैसे— घकुस और ध्रुवट (देखो पाद-टिप्पणी)।
३६० विशोध—समस्य दाब्द के पूर्वपद में स्त्रीप्रत्यय आ और ई अन्त

बाले सब्दों को प्रायः हस्य हो जाता है, यदि वह सब्द सजावाचर हो या वैदिक प्रयोग हो । जैसे—रेवितपुत्र, मरिलपुत्र, कुमारिवारा, प्रदिवरा, अजसीरम् (जैसे—अजसीरेण जुहोति), सिलप्रस्यम् आदि । दन स्वानी पर हस्य नही होता—नान्दीकरः, नान्दीचोप, फाल्गुनी पौर्णमासी, जगतीछन्द, लोमकागृहम् दत्यादि । त्व प्रत्यय बाद में हो तो आ और ई को विकल्प से हस्य होता है । अजत्यम्—अजारवम्, रोहिणित्वम्—रोहिणीत्वम् ।

२६१ विशेष---इप्टका, इपीका और नाका शब्दों के अन्तिम आ को ह्रहव हो जाता है, यदि बाद में कमश चित, तूल और मारित शब्द होंगे तो 13 इप्टक-चितम् (हैंटों का चना हुआ), पवनेष्टकचितम्, इपीकतूलम् (सरवारे की मोक), मुज्येपीकतूलम्, मालभारि (मालाधारी), उत्पलमालभारि (युलना करो मालती-मायव ९-२ से) इत्यादि ।

1944 - पर शामा स्थाप क्यानो पर बीच में मूका आगम होता है — १९ कि राज्य बाद में होने पर सत्य, अगद और बस्तु को, (ख) मध्या बाद में होने पर पेनु सब्द को, (ग) पृण बाद में होने पर लोक सब्द को, (प) इत्य बाद में होने पर अनम्यास सब्द को, (ड) इन्य बाद में होने पर आव्ह और

१. अभुकुसादीनामिति वक्तव्यम् ( वर्गतक ) । अकारोऽनेन विधीयक्षे इति ध्याख्यान्तरम् ( सि॰ की॰ )।

२. डपापो सजाछन्दसोर्बहुलम् ( ६-३ ६३ ) । त्वे च ( ६-३-६४ ) ३ इप्टकेपीकामालाना चिततुलमारिषु ( ६-३-६५ )।

२६३ इत् प्रत्ययान्त शब्द बाद में होने पर रात्रि शब्द को विकल्प से म् का आगम होता है। रात्रिवर——रात्रिवर (रात्रि में घूमने वाका, निशावर, राक्षस), रात्रिवर —राज्यट क्षत्राचि ।

२६५ सह यदि समस्त पद का प्रथम पद है को उसका व ही जाता है ----

 (क) यदि समस्तपद सकावाचक हो तो । जैसे—सपलासम् । बन्यत्र सह-युष्या (युद्ध का साथी, उपपद समास) ।

(स) ग्रन्थान्त ( अर्थात अमुक ग्रन्थ तक ) और अभिक अर्थ हो वी।

१ कारे सरवागदस्य (६-३-५०)। इसी सूत्र पर ये वातिक हैं .--अस्तोऽवैति वयस्वयम् । येनोर्मव्यायाम् । लोकस्य पुषे । इत्येजनस्यायस्य । स्राट्यानयोरित्ये । तिलेडिगिलस्य । गिलमिले च । यरणनद्वयो करणे ।

२ देशो रद्वा (१३-१०) और इस पर महिलनाव को टीका। अस्ति मस्य-स्तिमर्नाम क्षत्रयोजनमायत । तिमिक्यणिलीयकोऽप्यस्ति तद्गिकोऽप्यस्ति रावव ॥

सहस्य स सतायाम् ( ६-३-७८ ), बन्यान्ताधिके च ( ६-३-७९ ), डितीये चानुपास्ये ( ६-३-८० ) ।

जैसे—समृहतं ज्योतियमधीते (मृहतं निवालने वी विदा तव ज्योतिय सास्त्र पदता है), सद्रीणा सारी (द्रोण परिमाण भर अधिन सारी नामक तोल)।

(ग) जब उत्तरपद ने द्वारा बाँजत वस्तु दृश्य न हो, अपितु अनुमेय हो। । जैसे—सराससीका निक्षा (बहुबीहिं) (रात्रि, जिसमें राससी की मत्ता अनुमान से ज्ञात होती है)।

२६४ इन स्थानी पर समान शब्द को स हो जाता है --

स्थ्र है। स्थान परितान परितान है।

(क्ष) जब से सब्द बाद में हो—ज्योतिस्, जनपर, राजि, नामि, नामन, गोन, हर, स्पान, वर्ण, वयस, वयस और वन्यु समान ज्योति अस्य सज्योति (एक प्रकार का सोक, जो सूर्योद्य से सूर्योद्यत तक भनाया जाता है। अपवा नक्षणी का एक विशेष समूह जब तक अस्त होता है।) (समान ज्योतिरस्थित बहुश्रीहि। सिमन ज्योतिरस्थित बहुश्रीहि। सिमन ज्योतिरस्थित आदियं नक्षणे वा सजात तवस्त्रमयपर्यन्तमनुक्यानमानासीय सज्योतिरस्युच्यते, सत्ववीधिनी)। सजनपद (उसी प्रवस वा निवासी), सर्पाति , सनाभि (एक ही नाभि से उत्पन्न वपात् एक ही पूर्वज से उत्पन्न), हत्यावि।

(ल) ब्रह्मचारिन् घव्द बाद में हो तो समान को स 12 समान ब्रह्मचारी सब्बद्धाचारी (ब्रेंद की उसी झाला का अध्ययन करने बाला विद्यार्थी, जिसका अध्य-

यन दूसरा विद्यार्थी कर रहा है)।

(ग) वाद में तिहत य प्रत्यवान्त तीर्ष शब्द हो तो। जैसे—समानतीर्षे वासी सतीर्ष्य (एक ही गुरू के शिष्य)। य प्रत्यवान्त उदर सब्द बाद में हो तो समान को स विकल्प से होगा। समाने उदरे शिषत सोदये, समानोदये (एक ही पेट से उत्पन्न अर्थात् समा भाई)।

(घ) दृग्, दृश और दृक्ष बाद में हो तो । सदृन्, सदृश , सदृक्ष ।

२ चरण ज्ञाला। ब्रह्म बेद , तदध्ययनार्थं बतमपि ब्रह्म, तच्चरतीति ब्रह्मचारी।

(सि॰की०)।

१ ज्योतिर्जनपररात्रिनामिनामगोत्रस्पस्यानवर्णवयोवचनवन्युपु (६-३-८५)। चरणे ब्रह्मचारिण (६-३-८६)। तीथये (६-३-८७)। विभागोदरे (६-३-८८)। दृग्दशवतुषु (६-३-८९)। दृशे चेति वस्तत्वम् (वार्तिक

(ड) सपक्ष, साधम्यं, सजातीय आदि समस्त पदो मे समान को स होता है ।° २१६ निम्निरुखित स्थानो पर समास होने पर स् को प् हो जाता हैं ---

(क) अंगुलि और सम का समास होने पर । अगुलिपडमः ।

(ख) भीरु और स्थान (नर्पु॰) का समास होने पर । भीरुप्ठानम् ।

(ग) ज्योतिस् और आयुप् के साथ स्तोम धब्द का समास होने पर । ज्योति-प्टोम, आयुष्टोम (दीर्घायु-प्राप्ति के लिए एक यज्ञ)।

(घ) सुपामा आदि शब्दो में।शोधन साम यस्य सुपामा। इसी प्रकार नि.पामा, सुपेध , सुपन्धि , सुप्ठु, बुप्ठु, इत्यादि ।

२६७ तृतीमा और पट्डी को छोडकर अन्यत्र अन्य शब्द को अन्यत् हो जाता है, बाद में आशित्, आशा, आस्या, आस्यित, उत्सुक, ऊति और राग शब्द हो तो । 3

१. समानस्य छम्बस्यमूर्वेत्रभृत्युवरुषु ( ६-३-८४ )। इस सूत्र का अर्थ है कि सनान को सहो जाता है वेद में, यदि सूर्धन्, प्रभृति और उवके द्यान्द को छोड़कर बाद में कोई भी शक्द हो तो। अनु भाता सगन्धीः ( समानो यभैः समर्भः, तत्र अवः ) । अनु सला सयुष्यः। यो नः सनुत्यः, इत्यावि । अन्यत्र समानमूर्या, समानत्रभूतयः, समानविकाः । उपर्युवत नियमो के अनुसार सपक्ष भादि समस्त शब्दों का स्पटीकरण नहीं हो सकता है, अतः काशिकाकार बाबन आदि वैयाकरणों ने सुझाव हा नाता है। दिया है कि इस सुत्र के 'समानस्य' पद को प्यक् करके एक स्वतन्त्र सूत्र बनाना जाहिए। अट्टोंजि बीजित ने वामन के इस सुमाय का सन्धेन किया है। परत्यु उसने बाद में हरवस के सुमाय को अपनाते हुए कहा है कि ह । भरतु असन बाद न ए अस है। सपस आदि में सह झदद का स है सद्दा अर्थ का वाचक सह शब्द भी है। सपस आदि में सह झदद का स है तद्वा अथ का वायण एक याच्या ना हु । त्यानात्वा ना सु वाय्या ता हु और यहाँ पर बहुनोहि समास है । समानस्यति योगी विभागते । तेन सपक्षः सापन्य सजातोयमिरमादि सिद्धमिति काशिका । अयथा सहसद्वः सद्दास भारत्य राजारास्त्रात्मारा । स्टब्स्या संसदीति यथा । तेनायमस्वयदिवप्रहो बहुः द्यवनोऽप्यस्ति । सद्गाः संस्था संसदीति यथा । तेनायमस्वयदिवप्रहो बहुः

बन्नोप्रमास्त्र । सद्द्याः सहयाः सावातात वना । तात्वभाववदावयहां बहु-स्रोतिः । तमानः प्रतीत्रप्रेताविः ( वित की० ) २. समारोऽद्यातेः बद्धाः (८-२-८० )। बीरोः स्वानम् (८-२-८१ )। श्रोतिरात्वः स्तीयः (८-२-८३ )। सुवामास्त्रि च (८-२-८८)। अमीरतात्वः स्तीयः (८-२-८३ )। सुवामास्त्रि च (८-२-८८)। ३. अवळवद्गतीवास्त्रस्यानस्य युगातीरावास्त्रमास्त्रसेतुकोतिकास्त्ररागव्येषु ।

( ६-३-१९ ) । अर्थ विभावा ( ६-३-१०० ) ।

अन्या आशी अप्यदाशी (अन्य आशीर्वाद),अन्या आशा अन्यदाशा (अन्य आशा), अन्यदास्या (अन्य ने प्रति निष्ठा), अन्यदास्यित (दूसरे पर निर्भर), अन्यदल्तर (अन्य के लिए उत्मुक), अन्या कृति अन्यद्गृति , अन्य राग अन्यद्र्राम । अन्यत्र अन्यस्य अन्येन वा आशी अन्याशी । कारक शब्द और छ (ईय) प्रत्यय बाद में होने पर भी अन्य को अन्यन् होता है। इन स्थाना पर तृतीया और पप्ठी में भी बन्यन् होता है। अन्यस्य बारवा अन्यस्तारका । अन्यस्यामम् अन्यदीय । अर्थ बाद में हो तो विकल्प से अन्य की अन्यत् । अन्यदर्थ, अन्यार्थ (दूसरा अर्थ) ।

२६= बुछ समस्त पदा और अनियमित रूप में बनने वाले पाय्या की पूर्णाद-रादि गण में रक्ता गया है । किन घन्दा की सुसगत व्याख्या नहीं की जा सकती है, उन्हें इस गण में रक्ता गमा है । इनका जिस प्रकार भाषा में प्रयोग होता है, वैसे ही इन्ह शुद्ध समझना चाहिए । इनमें मुख्य शब्द में हैं - पूपत उदर पृथोदरम् (वायु), हन्ति गच्छतीति हसतीति वा हम (हन् या हम् घातु से), हिन-स्तीति सिंह (हिंसार्थन हिंसू धातु से), गूडरचासी आरमा गूडोत्मा (आरमा, जी कि बाहुप इन्द्रिया से अदृश्य है)। <sup>३</sup> वारीणा बाहुका बलाहुका (बादल), जीवनस्य मृत (यैला) जीमूत (बादल), स्मान (मृत शरीर) शेरते अत्र, अयवा शवाना शयन शमशानम् । अध्यं च तत् ल च अध्यं तत् लातीति उल्ललम् (ओलली) । पिशितम् आचामतीति पिशाच , बुवन्तोऽन्या सीदन्तीति वृसी (ऋपियो का आसन | या महाप जहां पर बैठवर दार्शनिव विषया पर विचार करते हैं) । मयते असी, महपा रौनीति का मयूर (मोर)।

(क) दिशावाची शब्दों के साथ समास होने पर शीर शब्द को विकल्प से सार हो जाता है। 3 जैसे-दक्षिणतीरम्-दक्षिणतारम्, उत्तरतीरम-उत्तरतारम्, आदि ।

(स) विशेष—निम्नलिसित स्थाना पर दुर् को दू हो जाता है¥ —दु स्नेन दाश्यते दूडादा (जिसको कठिनाई से दे सके या हानि पहुँचा सके )।

१ प्वोदराशीन ययोणित्दरम् ( ६-३-१०९ )। २ सन्दर्वणीनमाद्द्रम् (तिहो वर्णीवपर्ययात् । गृहोस्मा वर्णीबदुस्तर्वकीनासात पृथेदरम् ॥ (ति० की० )। ३ विकारिदेमस्तीत्त्यं सारभावो चा । (वार्तिक )। ४ दुरो दाशनाशदभव्येयुत्वमृतरपदादे व्दृत्व च । (बार्तिक )।

दु सेन नास्यते दूणास (जिसको नष्ट करना वटिन है), दु सेन दम्पते दृष्टम (जिसको हानि पहुँचाना कठिन है), दु खेन ध्यायनीति दूढघ , इत्यारि ।

२६६ निन्निर्शितत स्थानो पर पूर्वपद वे अन्तिम स्वर को दीर्घ हो जाता

(क) विवय् (०) प्रत्ययान्त ये घातुएँ वाद में हो तो पूर्वपद के मिनमजब चपसर्गी और कारको को दीर्घ हो जाता है - नह, वृत, वृप, व्यप्, रच, मह, और सन्। उपानत्, नीवृत् (बसा हुआ प्रदेश, राज्य), प्रावृद् (वर्षा ऋतु), मर्गीयन् (ममंबेपी) । इसी प्रकार मुगाबिन् (शिवारी) (देखी प्रट्टि० २-०), नीरव्, अभीरक्, ऋतीपद् (दात्रु को तिरस्कृत करने वाला), परीतत् । अन्यत्र परिणहनम्, यहाँ पर नह् पातु के बाद विवय् प्रत्यय नहीं है।

(ख) वल प्रत्यय बाद में हो और पूरा बाद्य सज्ञावाचन हो तो । इपीवल

(ग) मत् (वत्) प्रत्यय बाद म हो तो अनेक अष् (एक म अधिक स्वर) (विसान)। याले शब्दों के अन्तिम स्वर नो दीम होता है, ग्रंद पूरा मन्द नजावानक हा ती, इन शब्दो को छोडवर-अजिर, सदिर, युलिन, हम, कारण्डव और घत्रवाक । अमरावती, इरावती (ये दोनो नाम हैं) । अन्यत्र अविरवती, चीहिननी । बल्यवनी, यह नाम नहीं है। इन शब्दों के बाद मन् (बन्) प्रत्यय होगा तो भी दीमें होगा-बार, वश, धूम, अहि, कपि, मुनि, शुनि और हुनु । शरावनी आदि । (भ) घडा (अ) प्रत्यमन्त कोई चातु-रूप बाद में हो ता अधिकाम स्पानो

पर उपसर्ग के अन्तिम स्वर की दीर्घ हो जाता है, समस्त पर मनुष्पवाषक न हो तो । परिपाक --परीपाक । अन्यत्र नियाद (पहाड में रहने वाली एक जाति का व्यक्ति)। इसी प्रकार प्रतिकार - प्रतीकार, प्रतिवश - प्रनीवश, इत्यादि। (ङ) इकारान्त उपसर्व के बाद काश शब्द ही तो। वीकाश, मीनास । अन्यत्र

प्रकाश । १. नहिबुतिकृषिष्यधिकविसहितनियु ववी (६-३-११६)। यते (६-३-नात्त्रातवायध्यमकास्तात्त्व चवा (६-२-११६)। यते (६-२-११८)। मनी वार् व्योजनीतरातीत्ताम् (६-२-११६)। द्यारानेता च (६-२-१२०)। द्यारानेत्य प्रवस्तात्व्य बहुत्त्रः (६-१-१२२)। इनः कार्ता (६-२-१२४)। अद्युत्त सतायाम् (६-२-१२५)। तरं मतायाम् (६-२-१२९)। मित्रं वर्यो (६-२-१३०)।

- (च) अय्दन् झब्द पूर्वपद हो तो उसे दीर्घ होता है, सज्ञावाचक हो तो । गर शदद बाद में हो और पूरा शब्द सज्ञावाचक हो तो पूर्वपद के अन्तिम स्वर को दीर्घ होता है। अष्टापदम् (सुवर्ष), अय्दापद (मकडी)। अन्यम अष्टपुत्र । विस्वानर (सविता चा एक विशेषण)।
- (छ) मित्र शब्द बाद में हो और ऋषि का नाम हो तो पूर्वपद को दीर्घ होगा। विश्वामित्र (ऋषि का नाम)। अन्यत्र विश्वमित्रो माणवकः।

३०० निम्नलिखित समस्त पदो में बीच में स् छगता है<sup>9</sup> —

(क) अपर के बाद पर शब्द हो और किया की निरन्त ता अर्थ हो तो । अपरस्परा सार्या गच्छन्ति । सत्तनमिक्छदेन गच्छन्तीत्यर्थ । अन्यन्न अपरपरा गच्छन्ति । अपरे च परे च सक्तदेव गच्छन्तीत्यर्थ । आ + चर्य में आश्चर्य अर्थ में बीच में स् । आश्चर्य यदि स भुरूजीत । अन्यन आवर्य कर्म शोमनम् ।

(क्ष) जनविषये हित अवकर, जब इसका अर्थ वर्षस्क अर्थात् कृता या मैल होता है। (कृत्तिव वर्ष वर्षस्म, जनभक्ष। सि० की०)। अन्यत्र अवकर । रपाग अवकर । रपाग अपित प्रति कि कि कि अपित की०)। अन्यत्र अवकर । रपाग अपित प्रति है। प्रतिक्वा (सहाय पुरोवायी वा, सि० की०)। अन्यत्र प्रति तका प्रतिकृत (कोडे की मार को सहन करने वाला, आज्ञा को न पाल करने वाला सेवक), हत्यादि। मस्कर (वांत), अन्यत्र मकर (नाका)। मस्करित् (सन्यादी), अन्यत्र मकर (सक् वृद्ध का नाम), अन्यत्र मकरकर (प्रकृष्ण का नाम), अन्यत्र मकरकर (सक् वृद्ध का नाम), अन्यत्र कालकर ।

(ग) पारस्कर आदि शब्द जब सज्ञावायक हो तो स् होता है। जैसे—पार-स्कर, किंप्यू, किष्किन्या।

(प) तत् + नरका चोर अर्थ हो और बृहत् + पति का एक देवता अर्थ हो तो

१ अपरस्परा कियासातत्वे (६-१-१४४)। आडचर्यमनित्वे (६-१-१४०)। वर्षसभ्डेयस्कर (६-१-१४८)। अपसम्यो स्वाह्मम् (६-१-१४९)। विति द त्रानीचिकरो वा (६-१-१५०)। प्रतिष्वराद्य वर्षा (६-१-१५२)। मस्तर्यसम्परिको वेणुनिद्यांत्रक्वो (६-१-१५४)। मस्तर्यसम्परिको वेणुनिद्यांत्रक्वो (६-१-१५४)। कारस्वर्य वृक्ष (६-१-१५६)। पारस्वरप्रभृतीनि च सज्ञावाम् (६-१-१५०)। तद्यकृतो क्यस्वोद्यवेदायो सूद् तलोपद्य (वर्षातक)। प्रायस्य चित्तीस्तयो (वर्षातक)।

बीच में स् होता है और स् से पूर्ववर्धी त् ना कोप होता है। तस्तर (चोर), बृहस्पति (बृहस्पति)। प्रायदिचतम्, प्रायदिचति, वनस्पति बादि में भी स् होता है।

होता है।

20९ पुरम, मिश्रक, सिध्वन, सारित और कोटर घाटर के बाद ही समस्त
पदा में बन के न को ण होता है और वन से पूर्ववर्ती अ को दीर्घ हाना है।
अप के बाद भी बन को बण होता है। पुरागावणम्, मिश्रवावणम्, सिधानावणम्,
सारिकावणम्, कोटरावणम्। अन्यन असिपत्रवर्गम्, वनस्वाग्ने अधेवणम्।
सारिकावणम्, कोटरावणम्।

३०२ विशेष—म, निर्, अन्त, आस, हार्य आदि यन्त्रों के बाद बन के में पा निर्य होता है। दो या तीन स्वर पाले ओपिय और वनस्पति वाची न मो पा निर्य होता है। दो या तीन स्वर पाले ओपिय और वनस्पति वाची सम्बोध के बाद बन के न को पा विकल्प से होता है। प्रवणम्, आर्यवणम्, स्त्योद हुनावणम्, विशेषवणम्—विशेषवणम्—विशेषवणम्—हित्यावनम् । अन्य से व्या देव स्वर हो। इन सम्बोध में वन के न मो पा नही होगा—

इरिवादनम्, मिरिकाववम्, तिभराववम् । २०२ बोहा के रूप में डोई जाने वाली वस्तु के बाद वाहन दाव्य के न को कहो जाता है 12 इक्षुवाहणम् । अत्यत्र इन्द्रवाहनम् (इन्द्रस्वाधिक वाहनमित्यर्षे , जहो जाता है 12 इक्षुवाहणम् । अत्यत्र इन्द्रवाहनम् (इन्द्रस्वाधिक वाहनमित्यर्षे ,

३०४ देश अर्थ होने पर समस्त पर में शन के न को श नित्य होता है और केवल पान (पीना) अर्थ होने पर विकल्प से श होगा । के जैमे—सीरपाणा उधी-

नरा , सुरामाणा प्राच्या । अत्यन धीरणामम्—धीरणानम् । (व) तिम्मिलिखत समस्त पदो में व को ण विकल्य से होता है—गिरिणदी-गिरितदी, गिरिणल —गिरितल, भिरिणक्ष —पिरितक्ष , गिरिणतम्ब — गिरितदी, गिरिणल —गिरितल, विज्ञानस्त —वन्नितम्ब , हत्यादि । गिरिनितम्ब , वन्नणदी —चन्नमदी, चन्नणतम्ब —चन्नितम्ब , हत्यादि ।

१ वत पुरागमित्रकासिध्यकासारिकाकोटराप्रेम्य (८-४-४)। २ प्रनिरन्त सरेकुम्प्रकार्यकार्यकारिक्षीयसाम्योत्प्रकायायि (८-४-५)। चिभारोगुणिवनस्पतिस्य (८-४-६)।

३ वाहतमाहिताहै( ८४८) ४. पान देशे ( ८४८९)। वा प्रायकरणयो ( ८४१०) गिरिनडादीनांः या ( वाहितर ) ।

#### अध्याय ८

#### स्श्री-प्रत्यय

३०५ पुलिस हाट्यों से इन प्रत्ययों को लगावर स्त्रीकिंग हाद्य बनाए जाते हुँ—आ (टाप्, डाप्, वाप्), ई (ङोप्, डीप्, डीत्), ऊ (ऊद) और ति। ३०६ ई प्रत्यय करने पर ये परिवर्तन होते हैं —

(क) हलन्त सन्दो का नृतीया एक में जो रूप रहता है, वही ई प्रस्यम करने पर भी होता है। प्रस्यञ्च-प्रतीची रावन्—राजी, ममयन्—मधोनी, हवन्— श्वृती, अर्थमन्—अर्थमणी, विद्वस्—विदुषी, आदि। इसके वृक्ष अपवाद भी हैं— अर्दन—अर्वणी, आदि।

े(ल) शब्द के अन्तिम अऔर ई का लोप हो जाता है। जैसे--गीर-गौरी,

-औत्स--औत्मी, पार्वती, वादि ।

(ग) यदि तदित प्रत्यय य से बना हुआ कोई प्रातिपदिक है तो उस य का

लोप हो जाएगा 19 गार्प्य + ई=गार्गी (गर्म की पुत्री), इत्यादि । (प) इन शब्दो के अन्तिम य का लोप हो जाता है—सूर्य, तिच्य, पुच्य (नक्षत्री

का एक समूह), अगस्त्य और मस्त्य ।२ जैसे-सौरी, मत्सी आदि ।

(क्ष) लट् और लुट के स्थान पर होने वाले छत् प्रत्ययान्त शब्दों के बीच में न्त् और जुड जाता है, जैसा कि नपु॰ प्रथमा द्विज्वन में होता है। (देलो नियम ११६ व और ख)। उदाहरणों के लिए देलो नियम १३६।

३०७ अकारान्त प्रातिपदिको से और अजादिगण में आए शब्दों से स्त्री-

 हलस्तद्भितस्य ( ६-४-१५० ) । प्रातिपविक शब्द के अर्थ के लिए देखी नियम ५२ ।

. २. सूर्वतिच्यागस्त्वमस्याना च उपधावा (६-४-१४९)।

३ अजादिगण में ये शब्द हैं—अज, एडक ( भेड़ ), अडव, चटक ( चिडिया ), मृपक, बाल, बल, होड, पाक ( छोटा बच्चा ), पन्द, विलात, फुट्च (बंगुला, कींच पक्षी), उटिकह , देवविज्ञ (देवता), खोटड, प्रध्यम, कांनरड और कोंक्तिक प्रत्यय या होता है । रे जैसे---भुञ्जान-भुञ्जाना, अज-अजा, एडका, अस्वा, घटका, मूपिका, बाला, बत्ता, होडा, बन्दा, विकाता (बाला आदि गाँच शब्दी का अप है बालिका) (इनमें से प्रथम पाँच शब्द नियम ३१३ के अपवाद हैं और शेप नियम ३०८ ग के अपवाद है)। इन शब्दों से भी वा छगता है—सम्, भस्त्रा, अजिन, शण और पिण्ड शब्द के बाद फल शब्द हो तो । सत्, अजन्त शब्द, वाण्ड, प्रान्त, बत और एक शब्द के बाद पुष्प शब्द हो तो । महत् शब्द पहले न हो और जाति अर्प हो तो शूद बब्द से। नंडा का अपहले हो तो मूल बब्द से। सफला, भरत्रफला, बाणकला बादि (ये क्साविशेषो ने नाम हैं)। सत्पुष्पा, प्राक्-पुत्पा, बाज्यपुष्पा, प्रान्तपुष्पा, शतपुष्पा, एक्पुष्पा (ये लताविश्वेषी के नाम हैं)। बूबा (सूद्र स्त्री), अमृला।

(क) मदि प्रत्यम के क से मुक्त प्रातिपदिक है तो आ प्रत्यम होने पर क से पूर्ववर्ती अ को इ हो जाएगा। व सर्विका, कारिका बादि। इसी प्रकार इन शब्दो में भी अ को इ होता है--मामक, नरक तथा तदित प्रत्य त्य + क से युक्त शब्द । मामिवा, नरान् कायति इति नरिका (वो यनुष्यो को अपने पास बुलाती है),

दाक्षिणात्यिना, इहिरयना (यहाँ रहने वाली स्त्री)।

अपदाद तिषम---निम्नलिखित स्थानो पर अ को इ नही होता है ---(प) यद और तद सर्वनामों से अब प्रत्यय होकर बने हुए रूपों में, (ख)

सिंदिस प्रत्यम त्यवन् (त्यक) सगावर वने हुए रूपो म, (ग) समस्त पदो में, (म) क्षिपनादिगण में आए हुए बान्दों में । व जैसे -- यका, सका, अधिरयका

२ प्रत्यादपात् कात् प्रवस्पात द्वायास्य ( ७-३-४४ ) । भावकनत्क्रयोदय-सर्वातम् ( वा० ) । त्यवत्योदय ( वा० ) ।

१. अजाद्यतप्टाप् ( ४-१-४ ) । सभक्षाजिनश्चाविष्डेम्य फलात् ( वा० ) । सदन्काण्डमान्तरातेकस्य युष्पात् (बा०) । शूद्रा सामहत्पूर्वी जाति

सत्यानम् । पर्वः । । राज्यसम्बद्धाः निर्वेष ( वा० ) । क्षिपकादीना च इ. म यासमी ( ७-३-४५ ) । त्यकनदृष्टं निर्वेष

<sup>(</sup> पा॰ )। ४. सिपकादिगण में निग्नलिशित शब्द हैं—शिवक ( यनुर्धर ), पुषक, चरक ( दूत ), तेयब, करक ( एक वयी ), बटक, अबक ( एक यूस ), हलक, अलगा, वन्यवा, एडक ।

(पठार), उपत्यका (तराई) , बहुपरिम्नाजका नगरी, क्षिपका, ध्र्वका, कन्यका उत्यादि ।

(ख) निम्नलिखित स्थानो पर अ को विकल्प से इ होता है "---

(१) तारका (तारा), तारिका (रक्षा म समर्थ स्त्री), वणका (चोगा, बस्य), वर्णिका (अन्य अर्थों में), वर्तका (पक्षी, पूर्वी लागो के अनुसार), वर्तिका (पक्षी, उत्तरीय लोगा के अनुसार) (वर्तका शकुनी प्राचाम, उदीचा तु वर्तिका), अप्दका (श्राद्धपक्ष को अप्दमी), अप्टिका (अन्य अर्थों में)।

(२) सूतका-सूतिका (नवप्रसूता स्त्री), पुत्रका-पुत्रिका, वृन्दारका बृन्दा-रिका (एक देवी)।

(३) व प्रत्ययान्त दाय्दो में अ वो इ विकल्प से होता है, जहां पर क से पर्ववर्ती आको अहुआ हो और उस असे पहले यया कही। रे जैसे--आर्या + क = आधिक - आ = आधंका - आधिंका, चटका + क = चटकक + आ = चट-किका-चटकका, इत्यादि। अन्यत्र साकाश्ये भवा साकाश्यका, अश्यिका, शुभ मातीति दुभया, अज्ञाता दुभया दुभयिका।

(ग) पातुकेय और न ने वाद क प्रत्यय होगातो अ को इ नित्य होता

है । 3 सुनविका, सुपाकिका, इत्यादि ।

Box (म) निम्नलिवित स्थानो पर स्त्री प्रत्यय ई लगता है। में पान्द विद्योपण के तुल्य प्रयुक्त नहीं होने चाहिएँ। (१) कर अन्त वाले प्रातिपदिक (यत्तर, तत्तर, निगर" और बहुकर को छोडकर), (२) घ्न अन्त वाले प्राति-पदिन, (३) पुर अग्रत अग्रे और पूर्व के बाद सर शब्द होने पर, (४) सेना, दाय और स्थानवाचन शब्दा के बाद चर शब्द होने पर, (५) नद, घोर, देव, माह, गर, प्लव और सूद शन्दा से, (६) तदित एव प्रत्ययान्त शम्दो से, (७) सदित और युत् अप (अ) प्रत्यम से बने हुए सब्दा से, जहाँ पर अ वे वारण

१. तारका ज्योतिष ( वा० ) । वर्णका तान्तवे ( वा० ) । वर्तका दास्ती प्राचाम् (चा॰) । सूतरापुत्रिशावृन्दारशाणां वैति वस्तन्यम् (वा) ० । २ उदीवामातः स्याने यशपूर्वाया (७-३-४६)

३ पात्वन्तपशीरतु निरयम् ( वा॰ ) ।

४. टिब्डाणटा ह्रयसम्बद्धारम् भाजव्ययप्टन्टङा कर्ण्यवस्यः (४-१-१५) ५. बेसो सूत्र ३-२-२१ यर नाशिका की ध्यास्या ।

पुण या पृद्धि होगी है। गेरी—श्रीषय, श्रीरण, मृत्यमार, भारतार तथा अप्रत्य स्थामतर वर्ने हुए वायुद्ध, बादुध बादि, (८) विद्व प्रत्यक प्रत्य, रूप, गाम और इन (इन्ते मृत्यक्षपण मीहे) में करे हिए पास्त्री ने स्वा गृत्र प्रत्य स्था में बत्ते हुए राज्ये से १ जेरी—भोगतरी (भोगों को बेने वानो), एएक्से आर्ट । पंतिपत्ती, चित्राली बादि । असेपारी आदि । दोगापरी, मृत्यदे (मृत्य दे ता की दर्श), मास्त्यवरी आदि । करो, देवी, सूरी आदि । कारवर्षी, कंतरोधी आदि । ऐस्प्रे, श्रोणी सादि । मृत्यकरी, असादारी आदि । कारवर्षी, करवल्यी, करागी (अप्रि सप्तर्य (पुण्टा स्त्री) बादि । कारवरी आदि । अप्तर्य (जन्य, बहुरूएक्स) स्थारी (पुण्टा स्त्री) बादि । गायरी आदि । अप्तर्य (जन्य, बहुरूएक्स)

(ल) चिद्रिय प्रायम न, स्त्र, ईरा और य (जिनने नारण मृद्धि होती है) प्रस्थानन राब्दो तथा तरण, तत्त्व गब्दा से औ ज्योग्रयथ हैं होता है। न स्त्रिती, सुरुष ने योग्य), साल्योती, तरणी, तत्त्री सार्दिश ग्राव्य प्रस्ति । तदित प्रमय अप अपन योग्य प्राया से सी ई प्रस्थय होता है, जहाँ पर बीच य न् जुदता है। स्वरुपकरणी ।

(ग) आयुवाचक अकारान्त राब्दों से स्त्री प्रश्नम है होना है, युवायस्था के बाषक राब्दों से सही १३ कुमारी, किसीरी । वपुरी, विरस्त्री (शीना का अपने हैं पुनती स्त्री) । अन्यग गृह्वा, स्थविया आदि । ये दोनो बुवायस्था के बायक हैं । क्या राबस्त्र अपनाद है, इसमें ई मही ज्याता है ।

(प) विशेष—निम्मिलियत ९ मध्ये से ई नित्य होत है, सक्ष्याचाच होने पर और वेद में 3—जेवार, मामक, आमांच, पार, अपर, क्यार, अर्देशन, पुमाण और नेपन नेपकी, मामकी, समागी, आर्यक्षी आदि । अन्यव नेपण, समाना आदि, अब से स्थित के नाम नहीं हैं।

(क) निम्नलियित स्थानी पर स्त्रीप्रत्यय है होना है--(व) नर्नेस, सम्म, रञ्जक और रजब शब्दों से, (स) वृत प्रत्यय जान और व (यह कुछ पानुस्रो

१. तज्ञ स्तज्ञीकक्त्युस्तक्षतत्त्वनासम्बद्धसस्यानम् ( बा० ) । यज्ञाव

<sup>(</sup> ४-१-१६ ) । २. वयसि प्रथमे ( ४-१-२० ) । वयस्यवस्य इति बाध्यम् ( बा० ) । ३. केवलमामकभावयेयः (४-१-२०)

से ही रुपता है) से बने हुए शब्दों से, (ग) गौरादिमण में पठित शब्दों से । हैं नर्तको, रजकी आदि । कुट्टाकी (काटने वाली), लुष्टाकी (लूटने वाली), दामी आदि । गौरी, मनुपी, खु गी, हरिणी, मातामही, पितामही आदि । सुन्दर में दो रूप होते हैं—सुन्दरा, सुन्दरी।

२०६ नुर्छ प्रातिपदिको में तिहत प्रत्यय य और ई के बीच में आयन् भी इस जाता है। व सम्बद्धिणी (गर्य की पौत्री), लौहित्यायमी, कारवायमी आदि।

है १० निम्मलिखत ११ प्रातिपरिका से आग वर्णित विश्वेष अथों में स्त्रीप्रस्य है होता है 3 जानपद सब्द से वृत्ति (आजीविका) अर्थ में, कृण्ड सब्द से पात्र अर्थ में और वर्णसकर से उत्पक्ष व्यक्ति अर्थ में, गोण से भरते का पैका या बोरा अर्थ में, स्वक से अकृतिम भूमि अर्थ में, भाग से पकाई हुई अर्थ में, नाग से विश्वास्त हार्य है कर्य में, काल से काला रग अर्थ में, नीक से तीक राग में रों हुए वस्तु अर्थ में या नीक के अर्थ में या गोले प्राणी के अर्थ में, कृश से कोई की बनी हुई वस्तु अर्थ में, कामूक से विपय-भोग की इच्छा अर्थ में, कर से वाल बौधने के अर्थ में ने अर्थ में अर्थ में अर्थ में कालपत्ती वृत्ति , जानपदा नगरी। कृष्डी अनतम् (एक पात्र-विदाय), कृष्डा अन्या (जलने वाली वस्तु)। गोणी आवषन चेत्, गोणा क्रम्या (साली पैका या बोरा)। स्यकी अकृतिवास वेत्, स्थला अन्या (कृतिम मूमि)। माजी आयाण चेत् (भात का आड), भाता अया। नापी स्कूल चेत्, नापा अत्या काली वर्णस्वेत्, काला अन्या (किसी व्यक्ति का नाम)। नीली अनाच्छादन

१. विद्गीरादिम्पटल ( ४-१-४१) । गौरादियण से परिपािनत शब्दो में से सुठ मुख्य साद ये हैं—गौर, मनूष्य, फ़्ट्य, पुट, होण, हिएग, कण, आमल्डल, बदर, बिम्ब, पुण्यत, शिखण्ड, पुण्यत, अलिच, आवड़, आवड़न, अस्प, अस्प, मुद्दा, मह, मठ, इबन, तहन, जनहुद्दा, जनहुद्दा, देह, देहल, रजन, आरर, मट, मट, स्मार, आयहात्म, मदान, मन्यर, मण्डल, दिपह, हुद्द, बुह्त, महन, सीम, सीम्म आदि ।

२ सर्वत्र लोहितादिकतन्त्रेम्य (४-१-१८)।

जानपदक्ष्योगस्थलभाजनायकालनीलक्षाकामुक्कवराद् पृत्यमप्रावपना-कृष्मायाणस्यीत्वयर्णानाच्छादनायायिकारसंपनक्षाकेयवराय् (४-१-४२)। अनाच्छादनेत्रिय न सर्वत्र । विन्तु नीलादोवधी (या०)। प्राणिनि च (या०)। सतायां वा ( या०)। त्रोणात् प्राचाम् (४-१-४३)।

(ओर्राधिविरोपो गोर्वा) चेत्, नीला अन्या, नीस्या रक्ता शाटी इत्यर्थ । नाम-बावन होने पर नीली और नीला बोनो रूप होने हैं । बुसी अयोबिकारइनेत्, क्या अन्या (एवडी की खूँटी)। कामुकी (विषय भोगो भी इच्छा वाली स्त्री), वासुका अन्या (प्रेमी से गिलने की इच्छुक स्त्री) । कवरी नेशाना सनिवंशरूचेत् (वालो वा जूडा), क्यरा अन्या (चितकवरा)। शोण के दो रूप होते हैं—सोणी-सोणा।

३११. पुल्नि श दो से स्त्रीलिंग में ई प्रत्यव लगता है, यदि उम पुरूप की स्त्री प्रयं हो तो । शोपस्य स्त्री सोपी । सूदी (शूद्र की स्त्री), (इसका शूद्राणी

रूप भी वही वही टीता है)।

(क) पालम शब्द बन्त में होगा तो ई नहीं लगेगा 1, जैसे—गापालिका (ग्बाले की स्त्री) । किन्तु गोपाल का गोपाली रूप बनता है। अस्वपालिका (अद्दर्गाल या सईस भी स्त्री)।

(स) तुर्म गन्त्र से दवता अर्थ में आ होता है, अन्यन ई 13 मूर्या (मूर्य

की क्त्री)। अन्यत्र सूरी वृत्ती (सूर्य की मनुष्य क्त्री वृत्ती)।

३१२ निम्नलिखित राज्यों से स्त्रीलिंग में ई लगता है और उस ई स पहुछे आन् लग जाता है, अन आनी जुडता है अ-इन्द्र, वत्म, भय, सर्व, स्त्र, मृड, हिम और अरण्य शब्दा ते महत्त्व (विशाल) अर्थ म, यर शब्द स रही जी अर्थ में, यजन दा द से सबना भी लिपि अर्थ में, मातुल बीर आचार्य सब्दा से । जैसे---इन्द्राणी (इन्द्र नी स्त्री), वरुणानी (वरुण की स्त्री), आदि । हिमानी (सुदूर विस्तृत हिंम), अरण्यानी (विद्याल जगल) । दुष्टो यवो यवानी (रही जी) । थवनाना लिपियंबनानी । अन्यत्र यदनी (यदन की स्त्री या यदन स्त्री)। आचार्यानी (आचाय की स्त्री) । इसका आचार्याची रूप नहीं बनता है। जो स्वत्र तिलक है उसके लिए आचार्या अ द है।<sup>६</sup>

१ वृद्योगादास्यायाम् ( ४-१-४८ ) ।

२. पालबान्ताम्र (बा॰)। ३. सूर्योद् देवताया चाप् वाच्यः ( वा० )।

२. भूयाद् द्वतावा वार् । ४ हान्द्रमञ्ज्ञानगरम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम्बद्धम् यवनाल्लिप्पाम् ( या०) ।

५ आचार्यादणसम्ब (बार्ग)। ६ आचार्मा स्वयं ब्यास्यात्री (सि॰ को॰) ।

(क) मानुल और उपाध्याय शब्दो में ई से पहले आन् विक्रत्य से स्थाना है । मानुरतनी मातुत्री, उपाध्यायानी-उपाध्यायी (उपाध्याय या गुर नी म्त्री) । विन्तु जा स्वय शिक्षव है, वहाँ उपाध्यायी-उपाध्याया रप होगे। बर्य और क्षत्रिय शब्दों में ई ने पहले आन विकल्प से लगता है, केवल स्त्रीलिंग अर्थ में । अर्थाणी-अर्था (वैदय वर्ण की स्त्री), दात्रियाणी-क्षत्रिया (क्षत्रिय वर्ण की स्थी)। अर्थी (वैदय की स्त्री), खत्रियी (क्षत्रिय की स्त्री)।

383 अवारान्त शब्दा से जाति अर्थ में ई प्रत्यय होता है। इनकी प्पधा में यु नहीं होना चाहिए । यु अपधा बाले इन कटदों में ई हो जाएगा-हुय, गवय (भील गाय), मुख्य, मनुष्य और मतस्य । जैस—वपली (शृद्व म्त्री) । बुपल को म्त्री भी बुपली ही होगी (देखा नियम ३११) । इसी प्रकार ब्राह्मणी, महाराद्री आदि । हरिणी, मृगी, औपगवी (औपगव नामक ब्राह्मणवर्ग की स्त्री), कठी (कठ नामक बाह्यणवर्ग की स्त्री), इत्यादि । ह्यी, गवयी, मुक्यो, मनुषो और मत्सी (देखो नियम ३०६ घ) । अन्यत्र देवदत्ता (एक स्त्री वा नाम), अस्वा (यह अजादिगण में है, अत आ । देखी नियम ३०७ और पाद टिप्पणी), जूदा (जूद वर्ण की स्त्री । देखी नियम २०७ ।) (क) निम्मलिखित शब्द अन्त में होगे और जातिवाचन होगे तो स्नीलिंग

में अन्त में ई लगेगा-पान, वर्ण, पर्ण, पूरप, फल, मूल और बाल 13 ओदनपाकी, बाद मुक्जी, बालपणी, बाद लपुष्पी, दासीफली, दर्भमूली और गोवाली (ये ओपिथिया के नाम है )।

(स) इ-अन्तवाले शब्दों में ई होता है, यदि वे मनुष्यवाचक हो तो। द्राशी (दाक्षि-परिवार की स्त्री), औदमेयी (उदमेयस्यापत्यम्) । अन्यन्त तिलिरि ।

३१४ वण (रग)-वाचर प्रातिपादिको से स्वीलिंग में ई और आ दोनो

१. मानुलोपाध्याययोरानुम् या ( वा॰ ) । या नु स्वयमेवाध्यापिका तत्र वा ऋषि वास्य ( वा॰ ) । अर्थेक्षत्रियास्या वा स्वार्ये ( वा॰ ) । २. जातरस्त्रीतिकपादयोषधात् ( ४-१-६३ ) । योपधप्रतिषये ह्यगवयमुकय-मनुष्यतस्त्रानामप्रतिषयः ( वा॰ ) । ३. पाककर्णवर्षपुष्पकलमूलवालोतरस्याच्च ( ४-१-६४ ) । ४. इतो मनुष्यजाते ( ४-१-६५ ) ।

होते हैं, यदि उनकी उपधा में तु हो तो और शन्द का अन्तिम स्वर अनुदात हो तो । पिदाङ्ग सब्द मे भी यह नियम छगता है। अभित (वाला) और परित (भूरा) मब्दों से ई नहीं होगा। जहाँ पर ई होता है, वहाँ पर त को न भी होगा । एनी--एता (एत अब्द मे, चितव प्रसी), रोहिणी-रोहिता । पिणडगी-पिराष्ट्र गा । अन्यत्र असिना, पिरुता, श्वेता (श्वेत में त उदास है) ।

(म) जिन वर्णनाचक शब्दों की उपधा म त नहीं है, उनमें ई ही होता है। दे वत्मापी (चितवबरी), मारङगी। अन्यत्र दृष्णा, यपिला (इन दोनों के

अग्निम स्वर अनुदात नहीं है)।

३१५ म् और नर राष्ट्र वा स्त्रीलिंग म नारी बनता है। साडगैन्य।दिगण में आए हुए शब्दा स स्त्रीलिंग म ई लगना है। विने — शाद्य रेबी, गीनगी, आतियेयी, आशोशेयी, वैदी, पुत्री आदि ।

३१६ मवन्धवाचन शब्दा के स्त्रीतिम शाद अनियमित रूप स बनते हैं।

इत्रशुर-- इत्रथः, पित्--मात् इत्यादि ।

३१७ पति वा स्त्रीरिंग बाद पत्नी है। इसका अर्थ है पति व द्वारा विए गां यज्ञा थे परु म समानत्य स भाव रेन वारी। यदि पति शब्द समस्त पद था अन्तिम शब्द है तो पति वा पत्नी रूप विवाप स होगा। " समस्त पदा में इन स्थाना पर पति का पत्नी अवस्य हाता है-यदि पनि म पहरे ममान. एक, धीर, पिण्ड, इब म्प्रात्, भद्र और पुत्र आदि सब्द हाग । गृहपति — गृह-पत्नी (घर की स्वामिनी), बृबपित - वृहणत्नी, वृषलपति - नृपलपत्नी, आरि । विन्तु समान पनियस्या सा सपत्नी (मौन) एकपत्नी योग्पत्नी ।

सदमा—यदि समास नहीं हुआ है तो पनि का पन्नी नहीं होगा । जैस—

१ वर्णावन्दातात्तीपपाती न (४-१-३९)। विराहमाहुपतरवानम् (वा०)।
स्रोतत्रविकायोनं (वा०)। २ अन्यतौ द्रीष (४-१-४०)।
स्रोतत्रविकायोनं (वा०)। २ अन्यतौ द्रीष (४-१-४०)।
३ साहर्त्तरवाद्याच्यो द्रीन (४-१-७३)। साहर्त्यत्वादिगणः ने मृत्य साद्
ये हैं—साहर्त्यत्, काष्ट्रस्त अहार्य्य, आहार्या, व्यव्हारः, पुत्रः।
४. वर्षानौ वर्षान्यत्रं, स्थ्यः, आहार्य्यः, व्यव्हारः, पुत्रः।
४. वर्षानौ वर्षान्यत्रे (४-१-३३)। विद्यास्त्यः वर्षान्यत्रे (सि० को०)।
सास्त्ये। विसिद्धत्य वर्षाने (सत्यनुं वयस्य क्रम्भोननीत्ययं। (ति० को०)।
४. विभाषा सर्वृत्ययं (४-१-३४)। निर्मय वर्षान्यादिष् (४-१-३५)।

ग्रामस्य पति (गाँव वी स्वामिनी) । यहाँ पत्नी रूप नही होगा । इसी प्रशार गवा पति , इत्यादि ।

३१८ अन्तर्वत् और पतिवत् शब्दो से स्वीलिम में ई प्रत्यव होता है और ई से पहले न लग जाता है। अन्तर्वली (गर्भिणी स्त्री), पतिवत्नी (मधवा स्त्री) । यदि पति सब्द का अर्थ स्वामी होगा तो केवल ई ही लगेगा । जैसे--पतिमती पृथ्वी (राजा से युक्त पृथ्वी)।

३१६ इकारान्त (इ या ई अन्त वाले) विरोपण शन्दा वा स्त्रीलिंग म वही रूप रहता है। जैसे--शुचि, सुधी इत्यादि।

3२० उक राम्त विशेषण शब्दों से विकल्प से ई होता है, यदि उनसे पहले सयक्त अक्षर न हो तो । खर राज्य से ई नहीं होता है ।२ जैसे---मद -मदी, पट -पट्ती, यह -यहबी। किन्तु खरु ही रूप बनेगा। (पति को बरण करने वाली कर्या । लच्च पतिवरा कन्या, सि॰ कौ॰) । अन्यत्र पाण्ड्, इसमें उ से पहले सपुक्त वर्ण हैं। आखु, यह विशेषण शब्द नहीं है, अपितु सज्ञावाचक है।

३२१ उकारान्त प्रातिपादिक को स्त्रीलिंग में क हो जाता है, यदि उ से पहले यून हो और शब्द मनुष्यजातियाचक हो तो 13 जैसे-नूर (क्ट्देश की स्त्री) । अन्यत्र अध्वर्षु (अध्वर्षु की स्त्री) । अप्राणिबाचक उकारान्त दाब्दी को भी स्वीलिंग में ऊ हो जाता है, रज्जु और हुन को नहीं। उसे-अलान, कर्कन्यू । अन्यत्र रज्जु, हुनु ही रूप होगे।

(क) विशेष--वाहु अन्त वाले शब्दो को स्त्रीलिंग में कि हो जाता है, यदि थे सज्ञाबाचक हो तो। पड्गू सब्द को भी स्त्रीलिंग में ऊ हो जाता है। जैन-भद्रबाहु (एक स्त्री का नाम) । अन्यत्र वृत्तवाहु (गोल भजाओ वाली स्त्री) । पद्भग ।

१. अनवंत्पतिवतीनुक ( ४-१-३२ ) ।

२. योतो गुणवचनात् ( ४-१-४४ ) । खरसयोगोषपातः ( वा० ) ।

३. अद्धतः ( ४-१-६६ ) । उकारात्तावयोपपान्मनुष्यज्ञातिवाचिन रित्रयामूद्य स्थात ( ति० कौ० ) ।

४. आर्र णिकातेस्वारज्ञातीनामुमसस्यानम् ( या० ) ।

५. याद्रयनातात्रामाम् ( ४-१-६७ ) । पटगोहच ( ४-१-६८ ) । सतायाम्

<sup>(</sup> X-8-08 ) 1

(स) बहु और वमण्डलू शब्दों से स्त्रीलिंग में कही जाता है, सजावाचक हो तो । बद्रू (एक स्त्री का नाम), बमण्डलू । अन्यत्र बद्रु, कमण्डलु ।

३२२. यदि समस्त पद में अन्त में ऊर सन्द हो और प्रथम पद उपमान-बाचक हो तो स्प्रीलिंग में क हो जाता है। यदि पूर्वपद में ये शब्द हो और बाद में ऊर हो तो भी ऊ होगा--महित, घफ, सदाण, वाम, साहित और सह। १ रम्भोर (रम्भे इव उर बस्या मा, वेले के तुल्य जाँघोवाली)। करभोर (हाय वे अग्रभाग के तुत्व युन्दर जांघो वाली, या हायी वे बच्चे की सूंड के तुत्य जोंचा पारी) । सहितोरू (सुन्दर आष्ट्रति वाली जोंचो से युवत स्ती) । धर्मी नुरी ताबिय सिरुण्टरवाद् ऊन यस्या सा दापोरू । हितेन सह सहिती ऊरू यस्या मा, सहितोह । महेते इति सही ऊर यस्या सा, सहोरू (स्त्री जिसनी जवाएँ अधिक धकान या वष्ट को सहन कर सक्ती है, अथवा सुन्दर जांघो वाली) ।

३२३ निगमिलियित दाब्दा से स्त्रीलिंग में ई होता है और इन सब्दा ने अन्तिम स्वर को ऐ हो जाता है--वृपाकिप (विष्णु मा शिव), अनि, वृसित और नुसिद (ब्यान या मूद पर निर्वाह करने वाला)। वृदाकपायी, अग्नायी, म सितायी, कुसिदायी।

३२५ मनुदाब्द से स्त्रीलिंग में विकल्प से ई होता है और उस ई से पहरे उसा भी या ऐ हो जाता है। असनावी, मनायी, मनु ।

२२५. हस्य म् अन्त वाले और न् अन्त वाले प्राक्तिपादिका से रभीकिंग मे अन्त में ई जुड़ता है । जैसे-वर्त -कर्नी, विवत्-दिवहनी, शुनी, राजी, परिदिवन्-परिदिव्नी, इत्यादि ।

सुबमा--निम्निलियित सात शब्द स्वय स्त्रीलिंग है, अत इनसे अन्त में ई नहीं होता है—स्यम्, बनान्दृ दुहित् तिम्, चतस्, यातृ और मातृ । प

१. अरुत्तरपदादीयम्ये ( ४-१-६९ ) । सहितुत्तरकलक्षणवानादेश्य (४-१-७० ) । सहितसहाम्या चित वन्तव्यम् ( यातिक ) । २ व्याकप्पनिकृतितकृतितामुदात ( ४-१-३७ ) ।

३. मनोरी या ( ४-१-३८ ) । मनुशन्दस्यीकारादेश. स्यादुदात्त ऐकारब्धः

<sup>(</sup>सि० की०)। ४. ऋग्नेम्बो द्वीप् (४-१-५)। ५ म वदस्वस्मिदिस्य (४-१-१०)।

 (व) युवन् शब्द में स्वीरिंग में नि प्रत्यय होता है और उमने पहुँचे युवन् वे न वा लोग हा जाता है। युवति ।

३२६. बन् अन्त बाले प्रानिपादिनो में स्वीलिंग में 5 होना है और बन् के न् नो र हो जाना है। व दानवन्—ानवरी (बज्यान्), पोवन्—पीवरी, गर्वन्—पावरी (राषि), मुखानम् अतिजाना अतिगुरारी, अनिपीवरी, इस्सादि।

अपबाद-नियम—इन स्थानो पर बन् प्रत्ययान्त से ई नहीं होगा—(१) यदि वन् प्रत्यया ह्यं (कोमल व्यजन, वर्ष के ३,४)५ वर्ण, ह और अन्त स्थ) अन्तवाली भागु से हुआ हो, (२) या ऐगा चाद दिनी समस्त पर के अन्त में हो । है ऐसे स्थानो पर स्त्रीप्रत्यय आ होता है और उनसे पहल अन् का लोप हो जाता है १ जैसे—अवावन मुक्ता अवाव या हातार्थी (गन प्रात्यण स्त्री या कोर स्त्री)। राजयुष्या।

३२७ अन् अन्त बाले बहुबाहि ने स्वीरिंग म आ विक्त्य से हाना है। आ होने पर अन् बा लोग होना है। अ चेंसे—मृपवंत्—मुपवंत्—मुपवंत् हहुय-जन्—बहुयजा, इत्यादि । यदि अन् प्रत्यान्त सन्दिग्ता है, जिनके अ वा लोग तृतीया एवचन आदि ये होता है तो क्या विकत्य में ई होगा। जैसे—यहुराजन्—बहुराजा—बहुराजा, हत्यादि ।

(वं) बहुवीहि समास में बन् प्रत्यवान्त वे न् को र् विश्वन से होता है। प जैसे—बहुवीबन्—बहुवीवा—बहुवीवरी (ऐसा नगर जिसमे धीवरो की सख्या बहुत अधिक हो)।

बहुत आपक हा) । ३२८ - ऊरत् कन्त वाले बहुबीहि से स्त्रीलिंग में ई होता है और अन्तिम अस् को न् हो जाता है । 'पोनम् ऊप यस्याः सा पीनोप्नी (वडे यनोवाली गाम), कुण्डोप्नी (देखी रचुवरा १-८४)। यदि कोई सख्या या कोई अव्यय पहले

१. यूनस्तिः (४-१-७७)। २. यनो र च (४-१-७)।

३. बनो न हुश इति बक्तब्यम् (वा०)।

४. अनो बहुब्रीहेः (४-१-१२)। अन उपवालोपिनोऽन्यतरस्वाम् (४-१-२८)।

५. बहुबीही या ( ४-१-७ सूत्र पर वातिक ) । ६. ऊघसोऽनद्ध ( ५-४-१३१ ) । बहुबीहरूपसो द्वीष् ( ४-१-२५ ) ।

होगातो भी ऊषम् से ई और अस् को न्हाना। जैन-— द्रमूनी, अप नी (वडे थना वाली) । अन्यत्र ऊघ अतिकान्ता अत्यूघा ।

(व) सस्यावाचक शब्द पहले होने पर दामन् और हायन (आगुवाचक) शब्द) अन्त वाले बहुग्रीहि से स्त्रीप्रत्यम ई होता है । दिदाम्नी, दिहोयमी गला (दो वप को रुडकी), विहासणी, इत्यादि । अन्यत्र दिशयना मार्ग (दा मार्र

सूबना—ित और चतुर के बाद हागन क्वन काण हाजाना है ई प्रस्पय पुराना मनान)।

होने पर । चतुर्हायणी वाला । अन्यत्र विहासना, चतुर्हीयना सारा । ३२६ समस्त पद म उत्तरपद प्राणी का अववववाणी अकारान वाद हा और अन्तिम स्वर में पहले कोई संयुवन ब्यजनन हा ना उसन स्प्रीप्रस्यय आ और ई होत है। <sup>3</sup> जैसे—अतिकेसा-अतिकेसी (बहुत वारा वारी स्प्री) मुवेरा--सुनेसी चन्द्रमुखा--चन्द्रमुखी। अध्यत्र सुगुल्फा (मन्दर टावन वारी हती)। सुस्तनी—सुस्तना(स्री प्रतिमा वा) । सुमुखा शाला (मृत्वर द्वार वारा घर) ।

(क) इन अवस्थामा म दारीर वे अवयववाची गान्या स भी स्प्रीप्रयम आ ही होता है--(१) कोड आदि सबो से। य है--वोड नल, खुर, ज्या, शिला बाल, द्राफ नुक अूज, कर इत्यादि। (२) दा म अधिव स्वर बार दाब्द । ४ कन्याणकोडा (अह्वालामुर कोडा मि० को०) पृथुजयना (दिगाल कटि वाजी), चट्लनयना इत्यादि ।

(ল) स सह नटा (अ) और विद्यमान হাহ पहरु हाता भी स्व ग-बाचक राज्या से स्त्रीप्रत्यय आ ही होगा। "सकना, अक्ता विद्यमाननामित्रा, सहनासिका, इत्यादि ।

२३० वहुन्नीहि समास में निम्नलिखित संब्दा म न नाई गर अन्त म होगा तो स्त्रीप्रत्यय आ और ई दोनो होगे--नामिका उदर आप्ट, जर्पा,

१ सरपाज्यवादेद्वीच (४-१-२६)। ( सत्याज्यमादकाव ( ४-१-२७ ) । वयोवाववस्यव हायनस्य द्वीप ण व २ दामहायनान्ताब्व ( ४-१-२७ ) ३ स्वाद्रगाच्चीपसजनादसयोगोष्रयात् (४-१-५४) ।

४ न क्रोडादिबह्यच (४-१-५६)।

५ सहतङा विद्यमानपूर्वीच्च (४-१-५७)।

(स) अन्य स्थानी पर पाद जन्त<sub>ि</sub>वाले प्रातिपदिको से स्त्रीप्रत्यय आ होता है । हस्तिपादा, अजपादा, इत्यादि ।

**३३४** अकारान्त द्विगु से स्त्रीप्रत्यय ई होता है ।<sup>९</sup> जिस्त्रोकी । यदि अन्त बाला शब्द अजादि-गण में होगा (देखो नियम २०७ पर पाद-टिप्पणी) तो खा प्रत्यय ही होगा । तिपरण, व्यनीका सेना (जिसमें सेना के तीन छोटे दुंबडे

हैं, ऐसी सेना), इत्यादि ।

३३५ (व) द्विम् समाम के अन्त में काण्ड (एक विद्याप परिमाण) शब्द हो और यह क्षेत्र (मेत) वा विद्योपण हो तो उसमें स्वीप्रत्यय आ रुगता है, यदि वहां पर तिद्धित प्रत्यय रूआ हो और उसका लोप हो गया हो । वैसे-द्वे माण्डे प्रमाणम् अस्या सा दिवाण्ड⊣ माना≔दिवाण्डा धोनभवित (३० हाथ सन्यानित का त्वडा)। अन्यन द्विकाण्टी रञ्जू (२० हाय सन्यी रम्मी)। हिंगु समास के अन्त में कोई परिमाण भिन्न-वाचक शब्द हो या विस्त (एक तो ग), आचित (एक गाडी वा वोझ) और वस्वल्य (२९ तोले के बरा-बर ना एक बाट) इल्टर हो तो जा प्रत्यय ही होता है, तक्कित प्रत्यय ना लोप शोने पर 13 पञ्चीम अदेवै श्रीता पञ्चाहवा, हो विस्तौ पचतीति हियस्ता स्थारी । इसी प्रवार हचाचिता, हिनस्वत्या ।

(म) यदि द्विगु समाम के अस्त में परिमाणवाचक पुरुष शन्द हो तो जनमें म्नीप्रख्य ई और आ दोना होते हैं, तद्धित प्रत्यय ना लोप होने पर 18 डी पुरुषौ प्रमाणम् अस्मा सा द्विपुरुषी द्विपुरुषा वा परिला (दो पुरुष के बराबर अर्थान् १३ मीट गहरी लाई) ।

३३६ स्ट्और लूट् के स्थान पर परस्मैपद म होने वाले ग्रतु (अत्) प्रस्ययान्ने गव्दों से स्त्रीप्रस्यय ई हाता है और तू से पहले नू लग जाता ह । जैमा कि नपसा लिय शब्दा के प्रथमा और दिवीया के दिवचन में होता है (देगो नियम ११६) । इमी प्रवार हरूमत विशेषण शब्दों में भी ई लगता है। पचली, याती यानती, झासती, ददती, दीव्यन्ती, महती, इत्यादि ।

१. द्विगो." ( ४-१-२१ ) ।

२. काण्डान्तात् क्षेत्रे (४-१-२३)। अपरिमाणिसताचितकम्बस्येश्यो न तदितलुनि ( ४-

४. पुरुवात् प्रमाणेऽन्यतरस्थाम् ( ४-१-२४ ) ।

#### अध्याय ९

## तद्भित प्रस्यय (Secondary affixes)

३३७ झब्दरप बनाने के लिए महहत में दो प्रवार वे प्रत्यव होने है— (१) इत् (Pinnary affixes), (२) तिंदत (Secondary affixes)। इत् प्रत्या वे हैं, जो भातुओं से होने हैं और इनमें बने हुए मध्यो हो हक्त सम्बद्ध हिन्दी हो। इसी प्रचार तिंदत प्रत्या वे हैं जो प्रतिनिदिकों (गुढ या इच्त) में होते हैं और इनसे वने हुए मध्यो में तिंदिन-प्रत्याने चास्प (Secondary Nominal Bases) कहने हैं। (वेकी नियम १७९)।

३३़=. इस अध्याय में मुरयतया तद्धित प्रत्ययो ने योग से बने हुए तद्धित प्रत्ययान्त शब्दो ना विवरण दिया जाएगाः। इत् प्रत्ययो ने योग में वने हुए

बुदन्त राज्दो ना निवरण आगे दूसरे अध्याय में दिया जाएगा ।

338. तक्षित प्रत्यय विभिन्न अर्थों में होते हैं। इन प्रत्ययों ने होने पर गब्दों में बुळ परिवर्तन भी होते हैं। इस विषय में निम्नलिखित बातो पर स्थान देना चाहिए —

(क) साधारणतया अ, य, इन, ईन, एय, त्य आदि प्रत्ययो ने होने पर शब्द के प्रथम स्वर को निद्ध हो जाती है। जैसे—अस्वपति +अ = आस्वपति +अ।

(स) अजारि या य प्रत्यय बाद मे होने पर ये नायं होते है—(१) शब्द के अन्तिम ज, था, इ और ई का लोग हो जाता है। (२) उ और ऊ के स्वान पर जो गृण हो जाता है। (३) जो और औ में सामान्य सांध्यनियम लगते हैं। आस्वर्यात (जन्न ज च जास्वर्यात (अस्वर्यात को वस्तु, पु०, नप०), इरवादि। मुच्च चमान्य (मनु का वस्तु, )। यो ्यम् च च्यव्यम् (गाय से प्राप्त होने वाली वस्तु)। इस्मी प्रकार नाव्यम्, (नो सब्द हो), इस्मादि।

(ग) समस्त शब्दा से तिद्धित प्रत्यव वरने पर कभी उत्तरपद ने प्रथम स्वर को वृद्धि होती है और कभी दोनो पदो के प्रथम स्वर को वृद्धि होनी है। पूर्व-वापिव (पिछले वर्षं का) । इसी प्रकार सुपाचालन , डेरवादि । सृहद् का सोहाद, मुभग ना सौभाम्य, इत्वादि । देवनावाचन धन्द्रा ना द्वन्द्र ममाग होने पर यदि जसने नोई लढित प्रत्यय होता है तो दोनो पदी वे प्रथम स्वर को वृद्धि होती है। आमिनसारत वर्म (अस्ति और मस्त् दयनाओ के निमित्त निया गयायज्ञ)।

(घ) यदि किसी सब्द के प्रवम स्वर से पहले उपयम का य्या वृहागा तो उसे तमता इय् या उब्हो जाएगा और तत्पश्चात् प्रथम स्वन को बृद्धि होगी। जैसे-व्याकरण + अ = विवावरण + अ = वैसावरण स्वस्व + अ = मुत्रस्य + अ = सीवश्व । इसी प्रकार स्वस्ति से सीवस्तित्र, स्वर स सीवर, इत्यादि ।

(इ.) हलादि तडित प्रत्यय बाद म होने पर अन्तिम न ना माधारणतया होप हो जाता है। अजादि तद्धित प्रत्यय और य प्रत्यय बाद म शेने पर अस्मिम न् और जससे पूर्वनर्तीस्वरवाणी लोगहो जाता है। यवन्—पृथवम्, राजन्— राजकम्, इस्यादि । आत्मन् --आत्म्य --आत्मीय । इम नियम के उत्तराये वे यर्ड अपवाद भी है। जैसे--राजन् से राजन्य, इत्यादि।

सूचना-अन्य परिवर्तना को छात्र उदाहरणा सं स्वय जान सकत है। ३४० अधिक प्रचल्ति तदितप्रध्यमा का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

## भाग १

# विभिन्न तद्धित प्रत्यय

अ—इन अर्थों में होता है—(१) अपत्य या सन्तान अर्थ में जैन— उपमी. अपत्य पुमान् औपगव (उपनु का पुत्र) । इसी प्रकार बमुदेव से बानु-देव । पर्वतस्य अपत्य स्त्री पावती (पर्वन की पुनी), इन्यादि ।(२) वहाड अर्थ में 'जिले--जिसस्य भोनापत्य पुतान जील (उत्तन वा बताज), उत्तम्य भीषापत्र वजीली (उत्तन की बताज स्त्री) (रेगो नियम २११, २१३)। (३) रण से रेंगने अर्थ में । हरिद्वया रक्त हारिद्व बमनम् (हल्दी ने रमा हुआ बहन)। (x) उससे बना है, इम अर्थ में। देवदारोजिकार दैवतान्य (देवदान वृक्ष से यना हुआ)। (५) उसना यह है, इत्यादि अर्थों में। देवस्य अय दैव (देवनवन्धी), दावंराया इद जावंरम् (रेत का), ऊर्णाया इदम् और्ण वस्त्रम् (उनी यम्त्र), ग्रैटम (ग्रीप्म ऋतु-नवन्धी), नैश्च (राश्चि-मवन्धी), मावत्सर (बापिक), इत्यादि। हेमन्त से अ प्रत्यय होने पर अन्तिम त का कोप हो जाता है। हैमन. (हेमन्त-नवधी) (देखी निमुपाट० ६-६५, निराता० १७-१२), हैं मन्त का अर्थ है हेमन्त ऋतु के उपयुक्त। (६) स्वामी या ईरवर के अर्थ में । पृथिय्या ईरवर पापिव (पृथिवी वा स्वामी), पञ्चालाना स्वामी पाञ्चाल (पञ्चाली ना राजा), ऐक्ष्यान<sup>्य</sup> (इथ्वानु वश ना राजा) । (७) समृह अर्थ में । यावाता समह नानम्, बनाना समूह बानम् (बग्लो का समूह) । इसी प्रकार मधूर से मायूरम् (मोरो का भुण्ड), कपोत से कापोतम् (कबृतरी चा झुण्ड) । भिक्षाणा ममूहो भैक्षम्, गर्भिणीना मम्हो गाभिणम्, इत्यादि । (८) जानने वाला या पटने वाला अर्थ में । व्यावरणम् अधीते वैद वा वैया-यरण (ब्याकरण पढने वाला या ब्याकरण का विद्वान), इत्यादि । (९) भाव अर्थ में । मृते भाव मीनम् (चुप रहना), मुवन्-यौवनम् (जवानी), सहद-सीहार्दम ( मिनता ), प्योभीव पार्यवम् ( विशालता, चौडाई ) इत्यादि ।

अक-पह प्रत्यय विभिन्न अथौं में होता है--(१) उप्ट्रे भव औप्ट्रक (उँट से होने वाला या उँट से सबद्ध), ग्रीप्मे भव ग्रैप्मक (ग्रीप्म मान् म उत्पन्न होने बाला)। (२) कुलालेन इत कीलालकम् (ब्म्हार के द्वारा बनाया हजा), ब्रह्मणा कृत ब्राह्मकम् (ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ) । (३) आरण्यक (बनवामी, जगली) । (४) राज्ञा थोग्य राजन्यकम् (राजाओं के निवास के याग्य), मानुष्यकम् (मनुष्यो ने निवान के योग्य देश), (५) करप जात मीरवर (मीरव भी रूप बनता है) र (कुछ देश में उत्पन हुआ ध्यक्ति), युगन्धरेषु जात यौगन्धरक (यौगन्धर भी रूप बनता है) (यगन्धर देश में उत्पन्न हुआ व्यक्ति) । (६) पथि जात पन्यनम् (रास्ते म उत्पन हुई बस्तू) । (७) पन्थान गच्छतीति पथिक (यात्री) । (८) पूर्वाहणे भव पूर्वाहिणक (दोपहर से पहले होने बाला) । इसी प्रकार अपराहिणक (दोपहर के बाद होने

१ इस प्रकार के शब्दों के रूप के लिए देखों ७४ क, ल। २ विभाषा कुरुयुगन्यराम्याम् (४-२-१३०)।

या छात्र), इत्यादि ।
आमह—पिनु और मान् सन्द से पिता अर्थ म होता है। पितु पिता पितामह (बाबा), मातायह (नाना) । (१) मान् सन्द से आई अर्थ में उल
मह (बाबा), मातायह (नाना) । (१) पितृ शब्द से भाई अर्थ
प्रत्यव होता है। मानुआंता मातृल (मामा) । (२) पितृ शब्द से भाई अर्थ
प्रत्यव होता है और आतृ शब्द से पुत्र अर्थ में । पितु आना पितृत्यसे बा प्रत्यव होता है और आतृ शब्द (अतीजा) ।
(जावा बा ताक), आतु पुत्र आतृत्य (अतीजा) ।

आवन और आधिन-गोनावस्य प्रत्यान्त दान्त्रों से अपस्य (सन्तान) आवन और आधिन-गोनावस्य प्रत्यान्त दान्त्रों, नावविष्ण-गार्था-व्याम होने हैं। शाक्षायम -नाक्षायमि (दारित का पृत्र), नावविष्ण -गार्था-यणि (गार्य का पृत्र, वर्ग का गुत्र वर्षाय होता है)। काविष्णी (युव नगर का माम) अब्द से उपस्य होना अर्थ में आधन प्रत्यय नित्य होना है और द्वांग अक्ष से विकल्प से। वाविशायन । होणायन --द्रीण (दोण का पृत्र)।

ह—पुत्र अर्थ में होता है। दाक्षि (दक्ष ना पुत्र), येवासिक (हमास का ह—पुत्र), दत्यादि । त्यास, बरह (एक नीच जारि का नाम), निषाद, चण्डात पुत्र), इत्यादि । त्यास, बरह (एक नीच जारि का नाम), निषाद, चण्डात एक, इत्यादि । त्यास, बरह कि निष्य प्रस्ते हैं जाता है, बाद में इ अरित मिन्य प्रस्ते हैं अनित में के स्थान पर अर्थ हो जाता है, बाद में इ अरित में पर ।

राज्य र । उर्दे , ठा )—विभिन्न अर्थों में होते हे—(१) रेवत्या इन (ठक्, ठा )—विभिन्न अर्थों में होते हे—(१) रेवत्या अपत्य पुमान रैमतिन र (रेवती ना पृत्र )। (२) एवं मास में दिया जाने

१. देखी नियम २०७ का वे बाल साधारणतमा स्त्रीलिंग होते है । इसके मुख अपबाद भी हैं। विते—देवासुरम् (देवो और असुरो की मनुता), इत्यादि ६ २ इस अर्थ में वह प्रस्वम बहुत बोडे से शब्दो से होला है।

मासिन बेतन पुस्तक वा । इसी प्रकार वापिनम् आयु , इत्यादि । (३) एक प्र होना अर्थ मे । सैनिका । (४) पूछना अर्थ मे । सुस्नात पृच्छतीति सीस्नातिक (एक व्यक्ति दूसरे से पूछता है कि अच्छे प्रकार में स्नान कर लिया या नहीं )। इसी प्रकार सुखशयन पुच्छतीति सौखशयनिक (एक व्यक्ति दूसरेसे पूछता है कि वह सुल से सीया या नहीं ) (देखो रघुवश ६-६१, १०-१४)। मील-न्तुष्तिक, इत्यादि । (५) किसी हिषयार का उपयोग करना अर्थ मे । असिः प्रहरणम् अस्य आसिक (जो तलबार ने प्रहार करता है, तलबार चलाने वास्ता), धानुष्क (धनुर्धारी)। (६) किमी वस्तु से मिथित आदि अर्थ मे। दध्ना सस्कृत वाधिकम् ( दही मिला हुआ )। मरीचि ( नाली मिर्च ) से मारी-चिकम् । (७) धर्म चरतीति धार्मिन ( पविनात्मा, धार्मिन )। इसी प्रनार अधार्मिक । (८) उडुपैन तरतीति औडुपिक ( नाविक, मल्लाह ), नाविक, इत्यादि । (९) हस्तिना चरतीति हास्तिक ( हाथी की सवारी करने वाला )। शक्टेन चरतीति शावटिक' ( बैलगाडी मे सवारी करने वाला )। (१०) दघ्ना भक्षयतीति दाधिक (दही ने लाने बाला )। (११) जीविका के साधन अर्थ में । बेतनेन जीवतीति वैतनिक ( वेतन से जीविका चलाने वाला ) । इसी प्रकार बाहनिक, औपदेशिक, इत्यादि। (१२) ढोने अर्थ मे । उत्सरीन हरतीति औत्मिमिक । (१३) अस्तीति बुद्धि अस्य आस्तिक ( ईश्वर मे विश्वास रखने बाला और धर्मप्रन्यो पर जास्या वाला ), नास्तिब , इत्यादि । (१४) लाक्षा, रोचना, शक्ल और वर्डम शब्दों से रेंगना अर्थ में । लाक्षया रक्त लाक्षिकम् ( लाल से रेंगा हुआ ), रीचनिन , शानिलन ( चितनवरा या धब्बे वाला ), बार्दमिय । (१५) पटना अर्थ मे बेद, न्याय, वृत्ति, लोनायत और सूत अन्त बाले बान्दों में (कर्पमूत्र आदि को छोड़ कर )। बेदम् अधीत वैदिव (वेद का विद्यार्थी), नौयायिक ( न्यायशास्त्र का विद्यार्थी ), वृत्तिम् अधीते वार्तिक ( टीका की पदने वाला ), इत्यादि । लौनायतिन ( नास्तिन, चार्बाव-दर्यन का विद्यार्थी ), माप्रहस्तिन । अन्यत्र काल्पसूत्र । (१६) हस्तिन्, धेनु, केदार और कवच शब्दा में सह अमर्थ में । हास्तिवम् ( हायियो वा समूह ), धैनुकम् ( गायो का जम्ह ), वैदारिवम् ( क्षेतो या क्यारियो वा समूह ), काविवदम् ( वदावी वा ममूर )। (१७) अध्यातमन्, अधिदेव, अधिभृत, इहलोक, परलोव आदि

वाला, मासिक या मास भर रहने वाला आदि अर्थों में । मासेन दीयते इति

शब्दो से सबद्ध आदि अर्थ मे । आत्मानम् अधिषृत्य भव आव्यात्मिरः ( परमात्मा-नवन्धी, आस्मिन ), आधिदैविक ( देवो ने मबद्ध ), आधिभौतिक (पचभूनो संगवद ), ऐहलीविव (इमलोव-मवन्धी), पारलीविव (पुरलोर-सबन्धी), इत्यादि । (१८) अय, विशय, श्रयविशय और वस्न शब्दों में जीविशा-निर्वाह अर्थ में । (इस अर्थ में शब्दों को वृद्धि नहीं होती है।) त्रवेण जीवनीति त्रमित ( वम्मुओ की तिशी से जीविका कलाने वाला, व्योपारी ), विषयिक , विम्निर ( वेतन या मूस्य से जीविका चलाने वाला )। (१९) वाद्यों के याचन सन्दों से यजाना आदि अयों से । मृदगवादन चिन्पम् अस्य मार्दमिक ( तयला बजाने वाला ) । बीणा से वैणिय । इसी प्रकार वैषयिक, माडुक या माडुकिय , भार्भरित , इत्यादि । (२०) पर्व आदि शब्दों में 'महायता में चलना' अये में । परिंद ( पर्पेण चरति इति, येन पीठेन पगवश्चरन्ति स पर्प , मि॰ गौ॰ )। अक्ट्रेन चरति आदिवर , रथिक , इत्यादि । पद्मा चरति पपिक ( यात्री ) । अप्राणिबाचय शब्दो से भी यह प्रत्यव हो जाता है। बारिपविच दांश ( जल चे चेग से वहाई गई लक्डी )। (२१) अस्त्रा आदि<sup>६</sup> मख्दा में ठे नाना और दोना अर्थ म । अस्त्रया हरतीति मस्त्रिय । विवय और नीवध शन्द मे — विवयेन यीव-थेन वा हरति—विवधित , थीवधिक । वैवधिक भी रूप बनना है । (२२) नुसीद और दशैनाददान् सन्दा से सूद पर उधार देना अथ म। नुमीदिन ( सूद-खोर ), दर्भगदिशिक ( दस रपा इसलिए उधार देना नि ११ रपए मिलेंगे। सूद पर रापा उधार देने वाला )। (२३) आवर्ष धाद से। अवर्षण चरति थान-पिव (आर्रपन )। ६न-(१) यह पुत शब्द में या पूर्व शद अन्त वाले सदा में तथा धाद्ध

का नार के किया और सावा अर्थ म त्रमन होता है। बृतपूर्वी कटम्, श्राह्मनेन भुवन श्राद्धी ( जिसमें श्राद्ध सामा है )। (२) यह स्टर, बुद्रम्य आदि बुछ राजी री समृह अर्थ में होना है और इसमें स्त्रीप्रत्यम ई रूप जाता है । स्वलाना ममूह सिल्ती ( विल्हानी का या दुवेंगी ना ममूह ), नुटुन्विनी ( पुरुषी ना ममूह ), डाबिनी ( मूर्तिनियो का समूह ), बाकिनी, आदि ।

हमन् (इमनिष्)—यह निम्नलिखित शब्दों में होता है। इसके लगने में

१ ये हैं---अस्त्र, आजस्य, रय, जाल, ध्यास और पाद। २ अस्त्रा, अट, अरण, द्वाविभार, शीवभार, अंसमार, असेमार आदि।

भागवाचन सार यात्रे है। तृष्, मृदु सन्तृ, ननू, गदु, राजु, यह, माग्, आह, उन, गृह, यून, नान्, राजु, श्रिय, यून, पाजु, श्रिय, यून, अहु, दुइ, वृद्ध, युद्ध, युद्

में उत्पन्न होनेबाना अर्थ से ! शांतिय । (२) गान्तु गार्च में मनद वर्द में। गान्तु म । (३) महन्द्र शहर से तदर्थ होंव अर्थ में ! वरेन्द्रिय दिंप ! (४) अन्न रादर में ! अन्न, अन्निम्म ( अनुआ ) । हेंव ( ईनक्)—पह सावित और यस्टि सादर में महार मनता आर्थ म होता

हैंग (ईरम्) — यह प्रशित और अस्टि गांद में बहार मनता आर्थ में होता है। भारत्या बहारतीनि भारतीन (भाग भागी याता)। (दगार पारितर रूप भी बनता है)। बास्टीन (पार्टी नलाने बाना)।

सर्वाप्त राज्य से गाने अर्थ में और अनुषद साद में बॉर्थ हुए अर्थ में ! मर्वार्यान (गर्भी प्रकार का अन्न साने वाला) । अनुषद बढ़ा अनुपदीना (उपानन्) (पृरे पैर ने नाप बा जूता ) । (८) तिल और माप शहर में 'उसका सेन हैं' इस अर्थ म । जस---वैद्यानम् (सित्या वा स्तेत), मापीणम्, इत्यादि । गन्तपद शस्द मे । गणीम पदै अवाप्यते सान्तपदीनम् (सात्रपैर घलने ने या मात्र घटद वोजने ने उपन्न हुई निवता)। हिल्लु बक्टर में। ह्य + गोबोठ को दियगु हो जाता है। ह्यांगोबीन्य विशारो हैयमधीलम् (प्रकारत) । (देखो क्ष्मु० १-४५, सहि० ५-१०) ।

ईय ( छ, छण् )-यह इन स्थानी पर होता है -(१) दमका यह इन क्षयं मे। बाला शब्द से जालावा अव जालीय, साण ने मानीय, पाणिनीय ( पाणिति से सबढ )। (२) स्वतृ और पितृस्वम् शब्द मे 'उनवा पुत्र' अर्थ मे और भ्रात घट्य से सबब अर्थ ने । स्वलीय (भानजा, वहिन का पुत्र ), पी-स्वस्तीय, भाषीय ( आई से सबद )। (३) अत्व धन्द से मबद्ध और ममूर अर्थ मे। आश्वीयम् (आश्वम् भी होता है) (घोडे ते मबद्ध दः घोडा ना समूह )। (४) स्व, जन, पर, देव, राजन्, वे रु और देव सब्द से ईय होने पर बीच में नू और जुड जाता है। स्वनीय (अपना), जनकीय (कोमी ना), पा-कीय, राजशीय, बेणुंगीय ( बौस ना ), वेत्रशीय । एक्य-प्रावृष् से प्रावृषेष्य ( वर्षा मे उत्पन्न वा वर्षा से मवद ) ।

एस ( डक्, डकर्र डर्र) - यह इन स्थानी पर होना है-(१) स्त्री-दुन ( ७५१ ७७८ ) कर्प । युना प्रत्यान, पुत्र या पुत्री ) अर्थ में । वैतनेय (विना। प्रत्यानन, चटवो से अपाय ( राज्यान, पुत्र या पुत्री ) वा पुत्र, गरङ ), भागितेय ( बहिन वा पुत्र, भानवा ) । वृतदा सहर गे गी ा 30: १९० /) कार्याच १ जाला १ । ठुए सम्बद्धा मा १६ । कोण्डिय , कोण्डि मिशुक स्त्री अर्थ से एस से पहेंठे विसत्य से इत लग जाता है। कोण्डिय , कोण्ड िन्स । कुठता का अर्थ वेश्या या दुश्विरित्र होगा तो एवं वे स्यान पर एर विकल्प टिनेस । कुठता का अर्थ वेश्या या दुश्विरित्र होगा तो एवं वे स्थान पर एर विकल्प स्थान । गुण्डा वा अन नवा वा उ से रुगता है। कोल्टिय, बौल्टिर (बृह्मदा स्त्री वा उच )। हिमी प्रवार के विवार से एमन स्त्री होगी तो उमके बाद एम की विकत्य से एर हो आरेगा। कार्येय, त पुना रता हाता था अपने । दासेव, दानेर (दानो का पुत्र)। (२) दो नागेर (वानी स्त्री वा पुत्र)। दासेव, दानेर (दानो का पुत्र)। (२) दो नागर (पाना स्तापा उपा) अयु बाले इचारान्य दाव्दो में, से शहद दश्यू (इ) प्रायस में बने हुए नदी होने

१. अनुपरतर्यामाः ( ५-२-९ ) । १. अनुपरतर्यामाः ( ५-२-९ ) । तवा ति० वो० । तत् हैयद्वीन दह् हैय देवीन सताताम् ( ५-२-२३ ) । होनोरोहोत्हेव यूतम् ( असर० ) ।

ता ( तल् )—(१) भाववाचक सन्द बनाने के लिए । स्त्रीता, पुस्ता, गमना, इत्यादि । (२) बाम, जन, बन्धु, महाम और गज शब्दों में गमह अर्थे में ।

ग्रामता, जनता, बन्पुता, इत्यादि । तिय-यहतिय ( वर्ड गुना, बहुनैगा ) ।

स्य ( स्यक् )- यह दक्षिणा, पदचान्, पुरम्, अमा, इह, वन, हधम्, इयम् और त प्रत्यवास्त अध्यय-रूपो से निवास और सबद अर्थ में होता

है। दाक्षिणास्य ( दक्षिणी ), पारचास्य , भौरन्स्य ( पूर्वदिशा का निवासी, पुर्विया), अमात्य (राजा के साथ रहने वाला, मन्त्री), इहत्य , ववत्य , स्परत्य , सतस्त्य, इत्यादि। नि उपनगं में भी होता है-नित्य ( मदा रहने वाला )।

स्यक ( स्यक्न ) - उप और अधि से होता है। उपस्याा ( पहाड की तराई वी भूमि ), अधित्यका (पटार )।

न्न—यह केवल गो शब्द से होता है। मवा समूहो गोत्रा (स्वी०, सामो ना समूह)। रब-भाववाचक शब्द बनाने वे लिए । गोरवम ।

दच्न, इयस और नात्रे (दच्नव्, इयसव्, नात्रव्) —ये प्रमाण या नाप अर्थं मे होते हैं। जानु प्रमाणम् अस्य—जानुदध्नम्, जानुद्वयसम्, जानुमात्रम्,

उदरम् ( घुटने तव पानी ), इत्यादि ।

न और स्तर (नका, स्तका्)—ये स्त्री और पुन् शब्दो से विभिन्न अर्थी में होते हैं। स्त्रैण ( स्त्रीत्व, स्त्री-मवन्धी, स्त्री के अनुबूल, स्त्री-समूह आदि )

पौस्त ( पुस्त्व, पुरुप-सवन्धी, पुरुपोनित, परात्रम, वीरता आदि ) । पाम-निन्दित या घृणित अर्थ मे होता है । भियक्पाश. ( नीच वैद्य ),

बैयाकरणपारा , इत्यादि । केरा शब्द से समृह अर्थ मे होता है । केशपारा । ( समृह अर्थ में ही केश शब्द से दक्ष और हस्त अन्त में लगते हैं )। मय ( मयट ) 3-इन अर्थों में होता है-(१) विकार या वना हुआ अर्थ

में । मद विकार भून्मयम् ( भिट्टी का बना हुआ ), काष्ट्रमयम् ( बाठ का बना हुआ ), इत्यादि । (२) आधिक्य या वाहुल्य अर्थ में । धृत प्रचुर यस्मिन् घृत-मयो यज्ञ ( जिस मे घी का अधिकता के साथ उपयोग हुआ है, ऐसा यज्ञ ), अन्न-

१. प्रमाणे द्वयसज्दहनञ् मात्रचः ( ५-२-३७ ) । २. स्त्रीपुसाम्या नञ्सनञ्हो भवनात् ( ४-१-८७ ) ।

३. मयड् वैतयोर्भावायाममस्याच्छादनयोः ( ४-३-१४३ ) ।

मय , इत्यादि । यह प्रक्ष्य वस्तुओं और आच्छादन की वस्तुओं से नहीं होता है ।

जैमे--मौद्ग सूप ।

य (यम्, यत्, यञ्, प्य )—यह निभिन्न अर्थो में होता है— (१) गवा समूहो गव्या ( स्त्री॰, गायो का समूह ), वाताना समूहो बात्या । इसी प्रकार गरन्या, रच्या ( रवाना समृह ), वाश्या, धूम्या ( धूएँ वा समूह ), तृथ्या, नडघा, इत्यादि । (२) मभाया साधु सम्य ( सम्य या सभातद् ) । (३) सतीर्ध्या ( एव गुर मे शिष्य ), मोदर्य, समानोदर्य ( समा भाई )। (४) भावपाचन दोब्द बनाने के लिए । राजन् से राज्यम्, सँनापत्यम्, पौरोहित्यम्, सारथ्यम्, आस्तित्रयम्, इत्यादि । (५) राजन् और मनु शब्दों से बद्धज अर्थ मे । राजन्य ( क्षत्रिय बंग में उत्पन्न ), मनोजीत समुख्य ( यहाँ पर इस अर्थ मे बीच में प् जुड जाता है )। (६) इवदार शब्द स पुत्र अर्थ में इवस्यें। (७) कुल शब्द से। गुन्म ( मुलीन )। (८) बायु, ऋतु, धित् और उपम् दाव्दो से अधिष्ठात्-देवता आदि अर्थ में । वासु देवता अस्य वायव्यम् अस्यम् ( अस्य, जिसका अधिप्ठातु-दयता पापु है), ऋतस्य ( ऋतुआ की देवा के तृत्य पूत्रा करने वाला), पिण्य ( जिनरों को दी जाने वाली वस्तु ), उपस्य ( उपा के लिए उपयुक्त )। (९) दण्ड शस्त्र और दण्डादि गण में पठित अन्य शब्दों से योग्य होना अर्थ में । दण्डय ( दण्ड थे सोग्य ), बध्यम् ( वध के योग्य ), अध्यं ( पूजा के योग्य ), इत्यादि । (१०) आगे जो उदाहरण दिये गये है जनमें य वा वही अर्थ समझना चाहिए जो अर्थ आर्ग दिया गया है। स्तेन से स्तेय (चोरी) उरस्य (छाती से उत्पन) (औरम भी लप बनता है। उरस्+अ)। इन्त्यम् (दौतो के लिए हितकर)। रणारा पा कर्म करिंगावाची अन्य शब्दा में भी य होता है। जैसे— मण्डपम् ( गर्ल न किए हितवर ), इत्यादि । इवन् सब्द से झुन्यम् ( कृते वे लिए हितवर ), नामि ( रच की नामि ) से नम्यम् ( वय की नामि वे योग्य ), नासिका से नस्यम् (नाक वे लिए लामप्रद ), रथ्य ( रम दोने वाला, पोडा ), युग्य ( जूए में जुडा हुआ, वंल ), त्यस्य ( समान आयु वा मित्र ), तुला से तुल्य ( तराजू मे तोल वर पण् ), पपः प ( कार्य पानु साम् । जो बरावर पामा गया हो, अतत्त्व बरावर या सद्ध ), न्याय्य ( न्यायादनपतम्, न्यायोशित ), प्रथम ( पथि साधु, लाभशारी ), हुद्यम् ( हुदि स्पृश्यने मनो-न्याया।वतः ), पन्यम् ( थाव गाणुः जाताः ), पन्य २ ६ ६ ५ पूर्वः भागिः इत्यातः, मनीहरः ), धन्यः ( धनः रुख्याः, धनः को प्राप्तः वन्ते यालः ), धर्म्यः ( धर्मादनपेतः, रूपा वा, धर्ममुका या धर्मः से प्राप्तः ), जन्यम् (लीगो पा वपन्), नमल उनते है, अत तालाव या संरोजर) । इमी प्रवार कुमुदिनी, पविनी, इत्यादि । अर्थ राज्य मे तथा अर्थ-अन्त वाले राज्यों में भी इन् प्रत्यय होता है। अथिन् (इच्छुरु या धन का इच्छुक), धान्याधिन्, इत्यादि । वर्ण राष्ट्र में भी इन् प्रयय होता है। बर्णिन् (ब्रह्मचारी या वानप्रस्य)।

इन-फल, वहं और मल शब्दों से इन प्रस्वय होता है। फलिन (फल-

युक्त या परू देने बाला), बहिण (मोर), मलिन (मैला) ।

इल - नृत्द, उदर, पिवण्ड, यज, स्रोहि और प्रजा जारहो से विवस्त से इल प्रत्यय होता है। पिवण्ड, उरल, प्रवक्त वर्ण, उवक और पक दाब्यों से इल नित्य होता है तथा निकता, यक्त और लेग चाब्यों से विवस्त से। तुन्तिल (तोद वाला), उदिल, पिवण्डिल (इनका भी वहे पेट वाला अर्थ है) प्रतिल (युद्धिमान्), पिण्डिल (रपटन वाला मार्ग आदि), उरिमल (बढी छाती वाला), प्रविल (क्रीयह वाला), सिक्तिल (रेतीला), शक्रिए, ऐनेल, हस्यादि।

उर—दन्तुर (बडे वडे या आगे निकले हुए दौती वाला), इत्यादि। इल—बल और बात शब्दो से 'म सह मकने बाला' अर्थ में ऊल प्रत्यय

इकल—बिश शार वात घट्या सं व सह सकत वाला जय में उक्त प्रत्यक्ति होता है। वक्ट्रल ( यानु-सेना को न सह सकने वाला, दूसरे की दावित वा सामना न कर सकने बाला), बाहूल (हवा को सहन न कर सकने बाला)। बात घड्य से समृह अर्थ मं भी ऊळ होता है। बातूल (बायु का समृह, बबुला)।

रिनन्---वाच् गब्द से योग्य ननता अर्थ मे ग्विन् प्रत्यय होता है। बाच् शब्द में आट और आल बहुत बोलने वाला अर्थ में होते है। बाम्मिन् (सुन्दर दगता)।

मत् (इमतुष्) — कुमूद, नड और बेतन् बच्चो से मत् प्रत्याय होता है। इतका अन्तिम अ हट जाता है। कुमूचबत् (जहां कुमूद अधिक होते है), नड्-वन् (जहां नड या सरज्ञा बहुत होता है), वेतस्यत् (जहां पर बेंत अधिकता म होने है)।

मत्(भंतुष्)—दुक्त अर्थ म यह प्रत्यय शागान्यतया होता है। जैसे— मन अस्य अस्मिन् वा भन्नीति गोमान् (गावी वाला या गावो से युक्त), इत्यादि । यह प्रत्यम रस्त, रूप, वर्ण, गन्म, स्पर्ध, स्नेह, तस्द और स्व रादो ने मिन्नेप रूप में होता है। रनवान्, रूपबान, इत्यादि। स्ववान्।

३४२ (म) इन म्यानो पर मत् ने म को व हो जाता है—म् अन्त वाले १. तदस्यास्यिसमित्रिति मतुप् (५-२-९४)। प्रसादिम्यश्च (५-२-९५)। मन्दी ने बाद, सब्द के कन्त में ज बा बा हो ती, उपधा में म्, ब मा बा हो ती। विम् में किवत, निवाबत, कश्मीवत, मास्त्रम, भास्त्रम, क्रायित। राजन् में मह = राजन्वत, जैसे—राजन्वत देश (सुबोध्य राजा बाब्ब देश देशी रामुदा ६-२२), राजनान्देश (राजा से मुक्त देशी) । उत्तर में चत्-वर्यन्त (पु॰ गम्म), उत्तरमत् या उदस्याम् घट (बक्त से मुक्त राज)।

अपवाद नियस---निस्निक्षिणित राज्दों में बाद थन् के म को व नहीं होता है---मन, बरिम, रुमि, मुमि, मुक्ता, बसा, झारा, झाल, सांज, सांज, सांज, निजि, हरिस, फण्ड, महर्, गहर्, रहा, हु और मन् । वैसे---वयमान्, कॉनमान्, हत्याहि ।

(ल) झम् (बमों के १ से ४ वण) बन्त बाले प्रव्हों के बाद मन् के म भो व हो जाता है। विद्युत्वान्, तिक्षणान (पृ०,वित्राणी से बुन्त अर्थान् वादल), इन्यादि। यद वा अन्तिम अक्षर न होने से विद्युत् आदि के तु की दू नहीं हुझा है।

(ग) यदि मत् प्रत्यवान्त सन्द राजावावक होया तो म को व हो जाएगा।

अहीवती, मुनीवती, इत्यादि ।

३४३. गुणवाधक शब्दों के बाद बत् का ओप हो जायेगा 1<sup>9</sup> जैसे— मुक्तो गुणीप्रसास्तीति शुक्त पट (व्येत वस्त्र, शुक्त गुण से गुक्त वस्त्र) । इसी प्रकार कृषण, हत्यादि ।

य (सप्)--- भप शब्द से 'सुन्दर या मुहित बातु' अर्थ में य होता है।

रूप्य । हिम्य (हिमसुबत, शीतल), गुण्य (गुणस्वत) ।

युस्-उर्णा, शुभम, अहम् और शम् शब्दा से यु होता है। ऊर्णायु (क्रमी),

म्मप् (भाग्ययान्), अहम् (अभिमानी), शयु (सुबी) ।

रे—इन बाटों से र प्रत्यव होता है--पाण्डु, मध्, स्वि, उत्त, नग, सुदह, पान, त, मुता और हुञ्ज (सुञ्जो हम्तिहन् )। पाण्ड्र (पीला, पीलेपन से युनत), मनुर (भीठा), हरवादि।

ल (लब्)-असल (उत्तम कन्छे से युक्त, अर्थात् पुष्ट व्यक्ति), बत्सल

१. मादपपायास्य मतीर्योऽपवादिभ्य ( ८-२-९ ) ।

राजन्वान् सौराध्ये ( ८-२-१४ ) । राजवान् अन्यत्र ( सि० मो० ) ।

३. ऋग. ( र-२-१० )। ४. समायाम् ( ८-२-११ ) , ५. गुणवस्तेभ्यो मतुषो लुगिस्टः ( वार्तिक )।

शब्द से, जब इसका अर्थ होगा कि जिसको दुस नही देना चाहिए उसे दुल देना है। दुसाकरोनि स्वामिनम्। (२) सुस और प्रिय शब्द से, प्रमन्न करने

योग्य व्यक्ति को प्रमान रखें करें में । मुखाकरोति, प्रियानगीति गुरम् (अनु-व राचरपेन आनन्दयमीरवर्ष , सि॰ वी॰) । (३) गुल गव्द से पकाने अर्थ में । जुलाबरोति मानम् (मान को कील में लगावर भूनता है) । (४) सत्य पन्द

में । मत्याव रोनि भाष्ड विणा (बनिया वर्तन का मूल्य तय करता है) । (५) अनेर अबु याले तथा हिरान अनुबरणात्मक सन्दों में, यदि बाद में इति सम्द ने ही ता । पटन--पटपटाकरोति (पट-पट करता है या पटन पटन शाद कहता है) । सात-यह गाउद से दिव के तत्य विकल्प के लगता है, यदि वस्तु में पूर्ण-

गया परिवर्तन हो जाना है सो । " हरम्न भरतम् अग्नि मपद्यते-अग्निमाद-भवति (गभी शस्त्र नवंबा अस्तित्य हो गए हैं) । इसका अस्तीभवति भी रूप यता। है । मस्तमान् वरोति ( सर्वेषा भस्मरूप वरना है) । इस प्रत्यय वे राय गर् ⊹पद् पारु का भी प्रयोग होता है। अनिसात् सपद्यते अग्निमाद्भवति

गरनम्, जरमान् मपदा जरीभयनि स्वयम् । किसी के अधीन कुछ वस्तु करने अर्थ में भी सात् प्रायप होता है। राजसात् वरोति, राजसात् सपद्यते। विसी

ना गए देना या उसके अधीन करने अर्थ में भी नातृ और बा प्रत्यय होते हैं। विप्रवासरोति, विप्रथा मण्डले, विप्रयानसोति, इत्यादि । मूचना---गार् प्रत्यवानः रूप उपनर्व या गतिनशतः नही होते हैं, अत

गात गाया गाय होता. अधिकाल क्रम्य करें। ।

इनने बाद कुरम को त्या नहीं होता है। जैमे-अस्तिमानु करोति का अस्ति-

#### अध्याय १०

### लिग-विचार

न्निप्त में पहलू में पहलों में लिंग निर्णय के लिए कोई निश्चित नियम निर्या-रित नहीं विए जा सकते है। लिंग निर्णय वे लिए कोप-प्रन्थों या प्रयोगों का आश्रम लेमा चाहिए। तथापि निम्नलिखित कतिपय नियम छात्री के लिए लिए-निर्णय में विशेष उपयोगी सिद्ध होंगे।

(क) पुलिय शब्द

३४४ ये शब्द पुलिंग होते हैं—अ और न प्रत्यय से बने हुए कृदन्त बाब्द तथा दा और था बातु से इत् प्रत्यय इ न रने बने हुए बाब्द । जैसे---पाक, त्याग, कर, गर (पेय वस्तु, विष ), गोचर (ग्रहण का विषय ), यज्ञ, विष्त , आधि ( मानसिव दुस या पीड़ा ), निधि ( खजाना ), इत्यादि ।

अपबाद शब्द -- याञ्चा (स्त्री०), भय, लिम और भग (सीनो नपु०)।

३४६ उनारान्त शब्द तथा क्, द, णु, थ्, न्, म्, म्, य्, र् और स् उपमा वाले शब्द । जैसे-प्रभु, भानु, इक्षु, स्तबक ( गुण्छा ), इत्यादि । घट, पापाण, सोय ( सूजन ), फेर्न, दीप, स्तन्स, सोम, समय, क्षुर

( उस्तरा ), अनुर , वृप , वायस , इत्यादि ।

अपवाद झारद--(य) उपारान्त शब्द-धेन, रज्जु (यह समासान्त शब्द होने पर पु॰ और स्त्री॰ दोनों होता है ), बृहु-कृहु ( अमावास्वा ), सरपु (सरप नदी), तनु, गरेणु, प्रियमु ( एक लता का नाम ), ये सभी शब्द स्त्री० हैं। इमभू, जानु, वसु (धन), अध्यु, जतु (लाख), त्रपु (रोगा), तालु, दार, मध् (शहद), स्वादु (स्वादिण्ट), बस्तु, मस्तु (खट्टी दही), वे सभी शब्द नपु० है।

(प) म अन्त बाले शब्द-विबुक ( ठोडी ), शालूक, प्रातिपदिक, अशुक

( यस्त्र ), उत्सव ( मशाल ) ये सब नपु॰ हैं।

(ग) ट और ण अन्त बाले शब्द—िकरीट, मृतूट, ललाट, भूगाट ( चौराहा ), ऋण, रुवण, पण, उटण । ये सब नपु० हैं।

(प) थ और न अन्त वाले शब्द--वाष्ठ, पृष्ठ, रिक्य ( धन ), उन्य

( नामवेद का मुक्त, एक यज ), जधन, अजिन ( मृगचर्म ), तुहिन ( वर्फ ), बानन, विपिन, बन, वृजिन ( पाप ), वेतन, शामन, मोपान (मीटी), मियुन,

दमशान, रत्न, चिह्न । ये सव नपु० है।

(ह) य, भ और म अन्न बांके वान्द—पाप, रूप, विल्प, पूप्प, शप्प ( गोमल घाम ), अन्तरीप ( द्वीप ), बुबुम, रक्म ( सुवर्ण, लोहा ), मिध्म ( ब्ट का चिह्न ), बुध्म ( युद्ध ), इब्म, गुरुम ( प्राय पु० है ), अध्यातम ( आध्यात्मिच जान ) । ये सब नपु० हैं।

(च) य और र अम्न वाले गब्द—हदय, इन्द्रिय, उत्तरीय (चादर, ओडमी) द्वार, अग्र, तन, वपन, वप्र ( जस्त ), खिद्र, नीन, कुच्छू, रन्ध, स्वस्म, अस, लिमिन, विभिन, वेयून, उदर, शरीन, बन्दर ( सोठ ), पजर ( पिजवा ), जटर, अजिर ( आंगन ), बैर, चरवर, पुष्पर, गहवर, बृहर ( गुफा ), मुटीर (कृटिया, पु॰ भी है), कुलीर (वेवडा), वास्मीर (कास्मीर), अम्बर, गिगिंग, तन्त्र ( बर्घा, तन्त्र आदि ), यन्त्र, क्षत्र, क्षेत्र, मित्र, बलत, चित्र, -मूज, नेन, गोत्र ( परिवार ), अगुलित्र ( दस्ताना ), शस्त्र, शास्त्र, वस्त्र, पत्र, पात्र, शुक्र । से सब नपु० हैं।

(छ) प और न अन्त वाले पन्द-ऋजीप ( तवा ), अम्बरीप (भाड). चीवूप, पुरीय, विस्विय ( पाप ), वरमय ( पाप, बब्बा, यह पु० भी है ), विम,

युम (भूम), माहत । ये मभी नपु॰ है।

३४७ ये बाब्द पुलिंग है-देब, दैरव, मनुष्य, पर्वत, मनुद्र, स्वर्ग, मेघ, बिरण, दिवस, असि, धर, यज्ञ, आत्मा, नरव ( नर्षु० मी है ), वेश, दस्त, वण्ड, गुफ, स्तुन, भज, गुल्फ तथा इन बब्दों के पूर्वायवाची बब्द और तोलवाची बब्द जैसे बुदय आदि ।

अपवाद शब्द—को ( न्त्री० ), दिव् ( स्त्री० ), गागी ( स्त्री० ), मानिया ( म्त्रीक, एवं तोल ), त्रिविष्टप ( नपुक ), दिन ( नपुक ), अहन (नर्०) और अध्य (नर्०)।

देश= ये शब्द पुरिय बहुबचन में ही प्रयुक्त होते है--दामा (स्त्रीक, 'ন'না ), अशता ( अभन चावंट ), দারা ( ফীন্ত ), রন্তর ( সাম ) और गुरा (घर)।

३५६ ये शब्द पुलिस है- शाहीद्रण ( तसी वा पाव, नामूर ), अर्थाम

( ने तो वे छोर ), जनपद, मस्न्, गरत् ( पर्म ), ऋत्विज्, ऋषि, गांग<u>, ग्रन्</u>य, रुमि, घ्वान, बलि, मौलि, रवि, विप, मुनि, घ्वज, गज, मुञ्ज ( मूज, इसनी ही ब्राह्मण नी मेखला बनती थी ), पुज्ज, हस्त, बुन्त ( माला ), अन्त, ग्रात ( समूह ), बात, दूत, पूर्व, मूत, बूत ( आम ना वृध ), मुहर्न, पण्ड ( मांड ), क्रण्ड, मुण्ड ( सक्षर का नाम ), पासण्ड (पायण्डी ), शिलण्ड ( बच्चो के चाल, मार की पूछ ), बदा, अदा, पुरोडाश ( यज के लिए, उपयुक्त एक प्रमार का हब्य ), ह्रद, बन्द, बुन्द (विष्णुवानाम, एव पूल, यह फूठ अर्थ में नपु० भी है ), विषेष, बुद्बुद, राब्द, अर्थ, पथिन्, सिबन् ( संयमी ), श्रामुशिन् ( इन्द्र का नाम ), स्तम्ब, वितम्य, पूर्ग (समूह, सुपारी वा बुध), पल्लब, सफ, रेफ, क्टाह (क्डाह आबि), मठ, मिंब, तरज़, तुरङ्ग, गन्ध, स्वन्ध, मृदङ्ग, सङ्ग, पुख ( बाण ना टडा जिसम पन्न लगाये जाते हैं ), अतिथि कृति और अजिलि । ( व ) स्त्रीलिय शब्द

३४० निम्नलिखित प्रत्यया से बने हुए इदस्त शब्द-अनि, मि, नि, ति, र्द्ध और क। जैसे – अवनि , भूमि , ग्लानि , गलि , लक्ष्मी चनु , इत्यादि ।

अपनाद शब्द---वह्नि, अग्नि और वृष्टि, ये पुलिय है।

३५१ (व) २० से लेकर ९९ तक सस्यावाचक शब्द, ई अन्त वाले एकाक्षर शब्द और ता प्रत्ययान्त गब्द । विश्वति , श्री , तनुता, इत्यादि ।

(ल) भूमि, सरित्, रुता और वनिता शब्द तथा इनके पर्यायदाची शब्द ।

अपबाद शब्द-नदीवाचन स्रोतम् और यादम् दोना नप्० है। ३५२ निम्मलिखित शब्द स्त्रीलिंग हैं---भास, लुज् ( खुबा ), खन्, दिक्, र्जीप्प ( एक वैदिक छन्द ), उपानह, प्राव्य, विष्रुप ( बूद ), रप, विष्, तिवप, तृष्, नाडि, रचि, बीचि, नालि, निवि ( एव पक्षी ), केळि, छवि, रापि, गव्कृळि (पूटी, कात का छेद ), राजि, बृटि (कृटिया ), वर्ति, स्नृबृटि, बृटि (क्षण ), पति, पश्ति, द्रश्व-दर्वी, बेदि वेदी, खिन खनी (रत्नी आदि की खान), शानि— यानी, अध्य-अधी (तलवार नी धार), इपि-इपी, ओपयि-धी, नटि-टी. आग्रि —ली, प्रतिपत्, आपद्, विषद्, सम्पद्, दारद्, समद्, परिषद्, उपस्, सविद ( ज्ञान, चेतना ), क्षुष, समिष्, आशिष, धुर, पुर, गिर्, हार्, स्वच्, यवाग ( जी वी लपसी ), नौ, स्फिन् ( निनाव ), चुल्लि, वारी, तार, घारा, ज्यो ना, दालाना और नाप्ठा ( सीमा, दिशा )।

३५३ अप्, मुमनम् ( फल अर्थं मे ), समा ( वर्ष ), मिकता, वर्षा और अप्सरम्, ये स्त्रोक्षित बहुववन मे ही प्रयुक्त होने हैं । १

(ग) नपुसकलिंग शब्द

३५४ निम्मलिशित शब्द नपुरानिका होते हैं—अन और त अन्त वाले कृत्यत्ययान्त शब्द तथा रह, य, एय, अन और ईव अन्त वाले तिद्वत प्रत्ययान्त शब्द तथा रह, य, एय, अन और ईव अन्त वाले तिद्वत प्रत्ययान्त शब्द ! पममम्, हमनम्, गीतम्, शुक्तव्यम्, शावत्यम्, स्त्यम् ( स्तेनस्य भाव ), स्त्रम्, नारेयम् ( क्षेअनेव, वन्दर्यना ), आधिपत्यम्, औष्ट्रम् ( उप्ट्रस्य भाव ), हिहायनम् ( हो स्यं ना समय ), पैतायुजनम्, हस्यादि ।

३५५ ये नप्० होते है—इस और उस् अन्त वाले शब्द, दो स्वरो बाले मन् और अस् अन्त वाले शब्द, त्र अन्त वाले और ल् उपथा वाले शब्द । सर्पिस् (पो), उपोतिष्, धन्प, धमंन्, वर्मन् (कव्य), यसस्, मनस्, पत्र, छत्र,

इत्यादि । कुल, कूल, स्थल इत्यादि ।

अपवाद शब्द — (क) छदिस् ( स्त्री॰, रण या मकान की छत ) और सीमन् ( स्त्री॰, सीमा ) ।

(ल) भृत, अमित्र ( न मित्रम् ), छात्र ( विद्यार्थी ), पुत्र, मन्त्र, पुत्र ( एक राक्षस का नाम ), मेढू और उच्टू, ये सभी पुलिय है। यात्रा, मात्रा, भस्ता ( धोकनी ), स्टू, वरता ( चमडे का फीता, चात्क ), ये सभी स्त्रीलिय हैं।

(ग) तूल, उपल, ताल, कुमुल (कुडाया अनाज का गोदाम), तरल ( हार के मध्य की मिल), कम्बल, देवल (पुजारी बाह्मण) और व्यल, ये सभी पुलिंग हैं।

३४६ फलबाबक शब्द तथा सत से आगे के सभी संख्यावाचक शब्द नपु॰ हैं, इन शब्दों को छोडवर—शकु (पु॰), छक्ष ( यह स्पीलिंग भी हैं ) और कोट ( स्प्री॰ ), आग्रम, आमलकम, इत्यादि । शतम, सहसम, इत्यादि ।

३५७ ये सन्द नपुं हैं—पुख, नयन, लोह, बन, प्राप्त, रुपिर, कार्मुक ( पनुप ), विचर, जल, हल, धन, अझ, वल, हुसुम, शुल्व ( सौवा ), पतन, रण और इनवे पर्यायवाची शब्द ।

अपवाद शस्य —सीर (हरू), अर्थ (धन), जोदन (भात), जाहन (युड्ड), सप्राम १- अप्तृषनस्तात्तांस्वनावर्षामा बहुत्व च । इस पर सि० को० का कतस्य १-युत्व प्राप्तकम् । एका च सिकता तेल्याने असमयित अर्थवत्तृत्रे भाष्य-प्रयोगान्, । समा समा विजायते इस्यत्र क्याया समासाधित आध्यार्का ।

(युद्ध), ये सभी पुल्लिंग है।आजि (युद्ध) और अटबी (जगल), ये दोनो स्त्रीलिंग हैं। ३५८. ये तब्द नपु० हैं-वियत्, जगत्, पृपत् ( जल की बूद, यह सामा-

रणतया बहुवचन मे ही बाता है ), शहत, यहत् ( जिगर ), उदिस्तत् ( छाछ या मट्ठा ), नवनीत, अनृत, अमृत, निमित्त, वित्त, चित्त, पित्त, वत, रजत (चांदी), वृत्त, पळित (वृद्धावस्था के कारण वालो की सफेटी), श्राद, पीठ, कुन्ड, बन, अग, द्यीय, संविथ (जाँघ), असि, आस्य, आस्पद, कण्व (पाप), यीज, धान्य, आज्य, सस्य, रूप्य (चौदी, चौदी का सिनवा), कृप्य (पटिया भातु, उपधातु), पण्य, धिष्ण्य (स्थान), हुन्य (देवो को बी जाने वाली आहुति), बच्य (पितरी को दिया जाने बाला लग्न), काव्य, सत्य, अपत्य, मूल्य, शिह्प, शिहम (सीका, सिक्हर, बहुँगी), कुडच (दीबार), मद्य, हम्यं, तूर्य, सैन्य, द्वन्द, दुल, बडिरा (बसी, मछली फँसाने का तार), पिच्छ, बटुम्ब, बर, तर (जल), बस (इन्द्रिय)। ( घ ) पुलिय और स्त्रीलिय शब्द

३५६ मे शब्द पु० और स्त्री० दोनो हैं--गो, मणि, मस्टि, मुस्टि, पाटिल (सुरही बजाने वाला), बस्ति (मूत्राशय), शाल्मिल, त्रुटि, मिति (स्पाही), मरीचि, मृत्यु, सीघु, वकन्यु, किप्कु (एक हाथ की लम्बाई वाली नाप), वण्डु, रेणु, रुजू (समास का अन्तिम पद हो तो), दुन्दुनि, नाभि, दपुषि, इप्, बाहु, अधनि, अर्राण, भराण, दृति (चमडा, चमडे की रस्सी), श्रीणि, यीनि और कॉम ।

( इ ) पुलिया और नपुसर्फालय शब्द

३६०, ये शब्द पुलिंग और नपु॰ दोनो हैं - पृत, भूत, मुस्त (मोया, इसना मुस्ता भी सप होता है), क्वेलित (खेल, हुँसी), ऐरावत, पुस्त (लकडी या निट्टी का खिलीना), बुस्त (भुना हुआ मास), लोहित (खून), खुन, अप, निवाम, खबम, शल्य, दुढ, त्रज (शोकुल का नाम, वाडा), कुञ्ज, कुप, कूपं (दादी, मोर हा पल), कवस, दर्ग, अमें (अस की एक बीमारी), अमें, दर्भ, पुण्छ, कवन्य, सीपध, आयुध, अन्त, दण्ड, भण्ड (माड), खण्ड, श्रव, सैन्धव, पाश्व, आनाश, जारन, जारुन, जारित, क्रिश, गृह, मेह, वह (मोर का पख), देह, पट्ट, पटह, अप्टा-पुरा, नारा, जपुण, हुः का हुए । पद (सुवर्ष), अम्मुद, दैव, ककूद, मद्गु (एक जल पक्षी), मयु, सीघु, शीचु, सानु, क्रमण्डल, सनतु (सत्त्, इसवा बहु० में ही प्रयोग होता है), शालूक (पद्यक्तद, भरीडा), करक, अनीक, सरक, मोदक (शराब, शराव पीना, देवो शिशुपाल० नसाका), कन्टक, जनस्य, प्राप्त, प्रस्तक, प्रस्तक, तटाक, निष्क, द्युक, वर्गस्क १५-८०), मोदक, वर्षक (प्याला), मस्तक, प्रस्तक, तटाक, निष्क, द्युक, वर्गस्क

(तेज), पिनाक (धनुष, शिवका धनुष), माण्डक, पिण्डक, (गोला, गूगल आदि), पुलाक (पुलाव, भात का बेर), वट, लोष्ठ, बुट, बूट, बपाट, बर्पट, बपट (बपडा), नट (एक वृक्ष), कीट, कट, रण, तोरण, कार्यापण (एक सिक्ता), स्वर्ण, सुवर्ण, व्रण, चरण, वृषण, विषाण, चूणं, तृण, शीर्य (नपु॰ मे अर्थ है—तीर्यस्यान, घाट आदि, पु॰ में अर्थे है--पुज्य व्यक्ति, यह सामान्यतया शब्द के अन्त में रुगता है, जैसे-भारतीतीयं आदि), प्रोच (घोडे की नाक या नाफ के छेद), पूच, गाप, मान, यान, अभिधान, नलिन, पुलिन, उद्यान, शयन, आसन, स्थान, चन्दन, आलान (हायी बाँधने का खम्भा या हायी बाँधने की लोहे की जजीर), समान (पु॰ मिन, नपुर एक स्थान से उच्चरित होने वाला वर्ण), भवन, वसन, सभावन, विभावन, वितान (चैदोवा, शामियाना), विमान, शूर्प (सूप), बृतप (दिन का आठवाँ महतं । यह साधारणतया पु॰ होता है । एक वाजा), कुणप (शव), द्वीप, विटप, उडुप (छोटी नीका या चन्द्रमा), तल्प (ग्रम्या), जूम्भ (जॅभाई), बिम्ब, सप्राम, दाडिम (पु॰ अनार का पेड़, नपु॰ अनार फल), कुसुम, आश्रम, क्षेम, क्षीम, होम, उद्दाय (पु॰ वरुण), गोमय, कपाय (कसैला), मलय, अन्वय, अन्वय, किसलय, चक्र, बच्च, वप्र, सार, बार (नपु॰ सुरा-पात्र, जल-समूह), पार, क्षीर, सोमर (भाला, वधीं), भृंगार (सुराही), मन्दार, उशीर (खसखस), तिमिर (अन्यकार), शिशिर, कन्दर, यूप, करीप (गोवर के उपले), मिप, बिप, वर्ष, चमस (यज्ञिय सोमपान के उपयुक्त एक पात्र), अस, रस, निर्यास (पेड़ से निकलने बाला रस या गोद), उपवास, कार्पास (सूती वस्त्रादि), वास, मास, कास, कस (गिलास), मास, द्रोण (नपु० एक लकडी का पात्र या प्याला), आढक, बाण, काण्ड, वहन, अरण्य, गाण्डीव (अर्जुन का धनुष), शील (पु० एक वडा साँप), मूल, मगल, साल, कमल (पु॰ सारस पद्मी, ब्रह्मा का नाम), तल, मुसल, कुण्डल, पलल (पू॰ एक राक्षस, नपु॰ मास), मृणाल, बाल, निवाल (घोडे की पर्दन), पलाल (पुराल, भूसी), विडाल (विलाव), खिल (विना जुती या ऊसर भूमि), हाल, पदा, उत्पल (पु॰ एक वृक्ष), बत, अयुत, प्रयुत, पत्र (तलवार की घार, चाक्), पात्र, पवित्र, सूत्र और छत्र (पु॰ कुकुरमुत्ता, नपु॰ छाला) । ( च ) स्त्रीलिय और नपुंसकलिंग शब्द

२६२. स्यूण-स्यूणां (मकान का समा), अविस् (प्रकाश) और छश्चम्-छशा (छास) (कुछ के भवानुसार पु॰ भी है)।

#### अध्याय ११

### श्राच्यय (Indeclinables)

3६२. अध्यय थे है, जो सदा एक हप रहते हैं। इनने किसी भी लिंग, बचन और विभिन्त में कोई परिवर्तन नहीं होगा है। अध्ययों को दो भागों में विभन्न निया जा सबता है—सामारण और समस्त पद। समस्त पदो बाले अध्ययों का वर्णन समास बाले अध्याय में अब्ध्यीभाव समास में तथा बुछ का यहूँचीहि और सन्द्रहव समास में किया गया है।

३६३ अध्ययों में इनवा समावेश है—(१) उपसर्ग (Prepositions), (२) निवानिसेयण (Adverbs), (३) निवात (Particles), (४) सयोजक (Conjunctions), और (५) विसमयन्त्व (Interjections)।

३६४ इनो अतिरिक्त सस्तुत में बूछ एते सज्ञा-तब्द हैं, जिनना में वल एक, इस ही यनता है और उन्हें निपात (अव्यय) पाना जाता है। जैसे—अन्यन् (अन्य नारम), अल्लाम् (अस्त होना), अल्लि (विद्यमान होना), औल् (ईस्वरवाचक ओम् शब्द), पनस् (तृत्ति, अत्र), चाटु (नृत्तामव), नमस् (जनस्तर), नान्ति अमें शब्द), पनस् (तृत्ति, अत्र), चाटु (नृत्तामव), नमस् (जनस्तर), नान्ति (विद्यमान न होना), पूर् (पृथिवी), भूवर् (आक्षात), विर्त वृत्ति हे लिए अप्त), स्वन् (स्वर्य), स्वाहा (देवो के लिए अप्त), हम् (ह्यारी), स्विस्त (मन्याप), हात्ति ।

१. उपसर्ग (Prepositions)

३६४ सस्तृत में उपसर्ग या गाँग अन्यय शब्द होने हैं। इनने स्वरूप अर्थ होते हैं। ये पातुओं और पातुज शब्दों से पूर्व लगने हैं। इन उपमाों के तीन कार्य है—पातु के जर्म में थोड़ा परिवर्गन करना, गातु ने अर्थ को हो और पुस्ट कार्य है—पातु के जर्म में थोड़ा परिवर्गन करना, गातु ने अर्थ को हो और पुस्ट

सद्दां त्रियु क्रिक्रायु सर्वासु च विभक्तियु । यचनेषु च सर्वेषु यत्र ब्येति तदस्ययम् ॥ स्यरादिनिपातमध्ययम् (१-१-३७) ।

म रता और नभी-मभी घातु के अर्थ को सर्वया बदल देना । विसे—प्र+ह (प्रहार करना), वा+ह (धाना, यत्र करना), स+ह (सहार करना, लोटाना), वि+ह (विहार मरना), परि+ह (परिहार करना), हरवादि। कभी-कभी इनगे लगन पर भी अर्थ में कोई परिवर्षन नहीं होता है।

३६६. धातुओ से पूर्व लगने वाले अधिक प्रचलित उपसर्ग में हैं ---

स्रति—अधिय, बढकर, अतित्रमण करना । अतित्रमः (लौपना, यदकर होना), अतिसर्जन (देना, उपहार), आदि ।

अधि--जपर, अधिक । अधियम. (ऊपर जाना, प्राप्त करना), अधिनार (शक्ति, उच्चपद), अधिक्षेप (निन्दा), इत्यादि ।

अनु—बाद मे, पीछे, साथ इत्यादि । अनुत्रमणम् (पीछे चलना), अनुकृतिः

(अनुकरण), अनुप्रह. (इपा), इत्यादि । यप—नृषक्, अलग होना । अपनयनम् (हटाना), अप+ हृ (लेना, अपहरण

करना, पकड लेना) आदि । अपकार (अपकार करना, हानि पहुँचाना) आदि । अपि—(इसका पि भी कभी दोप रहता है)—समीप, अपर, लेना आदि ।

अपि+गम् (परिणत होना, रूपान्तरित होना) ३, अपिधानम् या पिधानम् (ढक्कन), अप्यये (नाद्य), इत्यादि ।

यह उपसर्ग श्रेष्य सस्कृत से एक स्वतन्त्र किया-विशेषण के रूप में अधिक प्रयक्त होता है और इसका 'भी' अर्थ होता है ।

उपसर्गेण बात्वणी बलादन्यत्र नीयते ।

प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत् ॥ कुछ विद्वानों का विचार है कि उपसर्वों का स्वयं कोई अर्थ नहीं होता है। ये पालुंगों से पूर्व रूपने पर अपने युप्त अर्थों को प्रकट करते हैं। (देखों विद्यापाल ९-१५)

पात्वयँ बामते कश्चित् कश्चित् तमनुबतेते । तमेव विशिवन्द्रभन्य उपसर्गगतिस्त्रिया ॥ (वैस्रो सिं० कौ० भी)

<sup>,</sup> २. देखो- कारणेन अपिगच्छत् कारणम्०, झारोर आच्य । आवार्य भागारि के मतानुसार अपि और अब के अका विकल्प से छोप हो जाता है। विष्ट भागु-रिरल्लोपमवाच्योखसर्गयोः ( सि० को० ) ।

विम-जोर, सभीप, थादि। विम्-गिम् (सभीप जाना), जिल्लानः (भृतिन), विम्मान (गर्व), विभि-म् (हराना), हवादि।

बव--(इनता व भी कभी शेष रहता है, देगो पाद टिप्पपी)--दूर, नीचे, इत्यादि। बच-रेनाह् या बन्नगह् (स्वात करना), बननार (सीडी, उठरना),

अवगीत (निन्दिन), अव-| मन् (अपमान वरना), इत्यादि ।

था—ता, श्रीर, चारो श्रीर, चोडा, इत्यादि। शा∔च्छाद् (चारी श्रीर गे वरनाः), शास्तर (श्राहृति, रूप), शासात (श्राहात, वो पारो श्राह प्रसामित हो रहा है), श्राष्टम् (श्रोहा हिल्मा), इत्यादि।

उद्-उत्-ऊपर, इत्यादि। उद्+मम् (कगर माना, निवण्ना), उत्तम (पुर-

पार्ष), उत्सर्ग (डालना, अतएव उपहार, सामान्य नियम), आदि ।

उप-मधीय, बोर, पास मे, सादि। उपमा (समीप वाना), उपहानि (स्त्री॰, सपनार करना), उपरानि (स्त्री॰, मृत्यू), उपस्थानम् (स्तुति, उपासना), दप-मिति (स्त्री॰, तुनना), इत्यादि।

हुन्-हुर्--बूरा, ट्रंकर कमें, इत्यादि । हुराचार (बुरे आवरण वाटा), हुन्दर (जिसको बटिबाई से किया जा सने), हुन्दह (बिबची बटिवाई में छहन निया जा राने), इत्यादि ।

नि—अन्दर, निरवय से, बढ़ा, विषरीत, इत्यादि। वि÷ष्ट (अपमान करना), निकेत (मकाक), विषय (डेर, समूह), विशेष (पी लिया), विदेश (याता), क्रमाटि।

निस्-निर्-निकलमा, दूर हटमा, बिना, इत्यादि । निःम् (निरस्कना, बाहर जाना), निर्मम (निकास, बाहर जाने का सामे), निर्दोष (बोषा मे पिटा), निराव (निकर, सन्देह-पहिन), इत्यादि ।

परा---पुबन, बीछे, बिनरीन, स्वादि । पराङ्ग (छोडना, पुना कण्ना), पराञ्चम (बहादुरी), पराजन (दूर गया), पराञ्च (मुझ्ना, बीट करेना), पराजय (जम के विपरीन अर्थान् हार), इत्यादि ।

निर—चारो छोर, सुपीत । वरिषा (वारो बोर डाल्ना, पहनना), परिति (चारतीवारी, दोबार, जो बारो डोर से पेरती है), परिचाम (परिचाम, प्रोइडा), परिचयना (बारो छोर से मिनना, वर्षान् पूरी गणना), इ बादि ।

प्रति--बोर, पीछे, वहले में, विपरीत, इत्यादि। प्रतिगम् (टम बोर जाना),

प्रतिभाषण (प्रत्युत्तर, प्रतिवचन), प्रतिकार—प्रतीकार (विपरीत कार्य,

चिनित्सा, यदला), इत्यादि । वि-विपरीत, पृथन, विरुद्ध, विपम, विरोप आदि । विचल् (विचलित होना, डिगना), वियुज् (पृथक् होना), वित्री (त्री वा विपरीत सर्य, वेचना),

आदि । वभी-वभी यह विशिष्ट अर्थ को बताता है । सम-अक्टा, पूरा, साथ आदि । सगम् (सयुक्त होना), मस्यार (मगुद्धि,

पूर्णता), सम्कृति (परिष्कार, जुद्धि), सहार (नाश, समेटना), इत्यादि । स-अञ्छा, पूर्णतया आदि । यह दुन् वे विपरीत अर्थ मे आता है । सप्टतम् (अच्छे प्रकार से विया, पुण्य), सुशासित (पूर्णतया शिक्षित, अच्छे शासन मे

यवत), इत्यादि । यह बहुत अधिक अर्थ में भी आता है । मुमहन (यहत बहा)। 2६७ दो या अधिक उपसर्ग भी चातु से पहले इकट्ठे लग सकते हैं । जैसे---अभिनिविश (निश्चवपूर्वक वार्य मे लगना), समुपागम् (अधिव समीप आना),

आदि ।

३६८ समास मे इन उपसर्गों के बाद वी त्रिया वा लीप हो जाता है-क्षति, अधि, अनु, अप, अय, अभि, उप, निर्, पर्, प्र और प्रति । अतिनान्ती मालाम् अतिमाल, इत्यादि । देखो नियम २३२ । ३६६ इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द हैं, जा उपसगी के तूत्य धानु से पूर्व

प्रयक्त होते हैं। सस्कृत के वैयानरणों ने इनको गति नाम दिया है। ये विशेष घातुओं से पूर्व ही प्रयुक्त होते हैं। इनमें से कतिषय मुख्या का ही उल्लेख नीचे

क्याजाता है। (क) अच्छ (ओर, सामने) वा गत्यर्यंक (जाना अर्यवाली धातुओ) और बद् धातु से पूर्व प्रयोग होता है । व अच्छगम्य-अच्छगस्य (समीप जाकर). अच्छ-

पतत (सामने जडता हुआ), अच्छोद्य (सामने जाकर कहकर)। (ख) (१) कृ घातु से पहले ये गति शब्द प्रयुक्त होते हैं - अन्याजे (निर्वल

को वल प्रदान करना), जलम् (अलकृत करना अथ म), ऊरी, उररी, ऊररी (तीनो हाँ, स्वीवृत्ति या प्रतिज्ञा अर्थ मे), खाट् तथा अन्य ऐसे अनुकरणवाचक शब्द, सत् (आदरार्थक) और असत् (अनादर अर्थ म), प्राध्वम् (वाध कर अन

१ अच्छ गत्यथवदेषु ( १-४-६९ )

कूल बनाना), इत्यादि । अन्वाजेकरणम्, ऊरीकरणम्, सत्द्वत्य, असत्द्वत्य, खाट्-

कृत्य, प्राध्वकरणम् आदि ।

(२) कृ धानु से पहले ये गतिशब्द विकल्प से लगते हैं। एक स्थान पर समस्त पद के तुल्य स्रोगे और दूसरे स्थान पर पृथक् रहेगे। ये हैं--नम, प्रादु, मिथ्या, बन्ने, साक्षात् तथा बन्य कुछ चन्द । नमस्कार, वन्नेकु यो वन्ने क्र (बस मे करना), साक्षाल्ह या साक्षात् ह (साक्षात्वार करना, देखना), इत्यादि । (ग) अन्तर् इन धातुओं से पहले प्रयुक्त होता है--जाना अर्थ की धातुएँ,

था, भू और अन्य इस प्रकार की घातुएँ । अन्तरित्य (जन्तर्धान होकर), अन्तर्धानम्

(छिपना), अन्तर्भृत आदि ।

(घ) अस्तम् गत्यर्थेक घातुओं से पहले लगता है। अस्तमय (छिपना),

अस्तगत (छिप गया), अस्त + नी (छिपाना, नष्ट करना), आदि ।

(ड) आवि और प्रादु कु, अस् और भू घातु से पहले ल्गते हैं। तिर भू, भा और अन्य इस प्रवार की धातुओं से पहले लगता है तथा कु धातु से पहले विकल्प से लगता है। आविष्करणम, आविभवनम् (प्रकट होना), प्रादुर्मृत, आवि-भूत (प्रकट हुआ), आदि। तिरोभूम (आंखो से ओझल होनर), तिरोघानम् (आंखो से ओझल होना), आदि।

(च) पुर ह, भू, गम् आदि से पहले लगता है। पुरस्कृत (आगे रस्ता

गया, अगुआ बनाया गया), पुरोगत (आगे चला), आदि ।

३७० कतिपय प्रातिपदिक और विशेषण सन्ना शब्द कृ, भू और अस् धानुओ से पहले आते है और चिव प्रत्ययान्त रूप बनाते हैं। (चिव प्रत्यय के लिए देखी अध्याय ९, भाग ३) । कृष्ण + करणम् = कृष्णीकरणम्, घन + मूत = घनीमूत । ऐसे सज्ञाशब्दा को भी गति कहते है।

३७१ तदित सात् प्रत्ययान्त शब्द भी उपसर्गों के तुल्य घातु से पूर्व प्रमुक्त होते हैं। अग्निसात् + वृ (अग्नि को समर्गण करना), अस्मसात्वृत (राल बना विया), राजसाद्भूता (राजा के अधीन हुई), आदि। (देखो जघ्याय ९ भाग ३ में सात् प्रत्यय) ।

# २. किया-विशेषण (Adverbs)

२७२ किया विशेषण शब्द मूलरूप मे होते है या संवाशब्दा, सर्वनामो और

सस्या-सब्दो से बने हुए होते हैं। किया विशेषण कभी-कभी सजा शब्दो और वियो-पणो के नपु॰ दितीया एक॰ के रूप होते हैं और कभी अन्य कारको के एक॰ के रूप। सत्यम् (बस्तुत ), गृद्ध (बीमलता के), गुसम् (सुसपूर्वक), अपू (शीधता से), निर्मरम्, अवस्यम्, अप्यन्तम्, बलकत् (बल्मपूर्वक), भूम (फिर) आधि। ह खेन (कर्द से), सुखेन, प्रमण (न्यायपूर्वक, पर्म से), दिशिणेन, उत्तरेण, असे-पेण, खिरेण (देर से), क्षणेन आदि। चिराय, चिररानाय (बहुत समय से), अर्थाय (लिए), बलात् (बल्पूर्वक), ह्याँत्, बोकात्, दूरात्, तस्मात्, कस्मात् आदि। चिरत्त (चिरत्वाल से), दूरात्, उत्तरात् आदि। स्थाने (उचित है), दूरे, प्रभाते, प्राह्में, अग्ने, एकपदे (सुरन्त), सपदि, न्हतं, समीपे, अभ्याशे (समीप),

सूचनाः—विशेषण-शब्दो और सस्या शब्दो से वने हुए त्रिया विशेषण यथा-स्थान दिए गए हैं। सङ्गा शब्दों से वने क्रिया-विशेषण अध्याय ९ में दिए गए हैं।

३७३ सस्कृत मे किया-विशेषण के रूप मे प्रयुक्त प्राय सभी शब्द नीचे अकारादि-कम से दिए गए हैं ---अकस्मात्-अचानक, त्रन्त । अतीवान्यान् भविष्याव अग्रत --सामने, आगे । (महाभारत) । अग्रे--आगे, सामने, पहले । अत्र--यहाँ । श्रविरम् अविरात् वेशेडे समय पूर्व, शीध ही, अय-तव. तदनन्तर । वय किम्--हा । अचिरेण ∫जल्दी, अभी। अदा-वस्तत , अवश्य, निश्चय से । थविराय ) वदा--वाज । बजलम्--सदा, निरन्तर । अद्यत्वे---आजवल, अव । अज्ञानत ---अज्ञान से । ेनीचे, नीचे नी ओर। भञ्जसा--ठीव ढग से. उचित रूप से । बन्तर् (अन्त )--अन्दर । अधस्तारी अत - इसलिए, इससे । अपरम्--फिर, और भी। थतीव { अत्यधिक । बढकर होना, इस अर्थ में द्वितीया वे साथ । अपरेच -- आगामी दिन । वधुना--वव, इस समय ।

इत--इपर, अगर्य । अनिशम्--सदा, निरन्तर । इनम्बर —इंघर, उधर, जहां तहां । इतरम्--पिर । अन्तरा विना, अतिरिना, अन्दर, इनियु -- दूगरे दिन, गर दिन । अन्तरेण (बीच मे, मध्य में। इति—इम प्रकार, ऐमा । इतिर हिमा, अवस्य, इम प्रशार, श्रम्बच्च) और भी, पिर, अन्यत् } इमरे अतिरियत । इत्यम-ऐंग, इम प्रशार । अन्यत्र--और जगत , अन्य स्थान पर । इदानीम्-अब, इस समय, अभी । अन्यया---नहीं ता, अन्य प्रकार से । द्या-वर्गा । अभित --दोनो ओर, तमीप में । इह—यटी । अभीक्ष्णम्—निग्तर, बार बार । ईपल-चोडा, कुछ वम । अम्---ग्रीधता से, थोडा । उन्नै --उमा, जोर में 1 अमा—साय, साथ मे । उत्तरम्--तवा अमुत्र-शहौ, परतीय मे, ऊपर । उत्तरेषु —जागामी दिन । उपान-पुपके, मन ही मन । अरम्--शिघा। अर्वाष्-सामगे । उभयत --दोनो और। अर्थाय्—सामः वस्ति । उन्ययः । अर्थः । अव -- विना, बाहर की और । उपा-प्रात काल, उपाका है । असकृत्--यार यार । ऋतम् <sub>} बञ्जुलः, यथार्यं रूपः में । ऋषत्</sub> असप्रति अनुचित, अनुचिन दग से । भूते—विना, अनिरिक्त । एकप--एक स्थान पर, इक्ट्ठे । अहाप होत्र, तुरन्त । आनुपन् नरन्तर, त्रमश । एक बार, एक गमम की एक्टा दिल है। एक्या हिन प्रकार में, अनेते, उसी कारात्—समीप, दूर। आर्यहरूम्{ यस्तान् । ( अप्टा॰ १--१-४७) एकपदे-भहमा, एरास । भावि-प्रवट, औसी वे मामने ।

एतहि--अब, इस समय । एव---ही। एवम्-ऐसा, इस प्रवार । ओम्--हाँ, तयास्तु । किचत् वया, मैं समझता हूँ, मैं कच्चन ∫ आशा वरता हैं। कथम्--वयो, वैसे, विस प्रकार। षयचन ) निसी प्रनार से, वडी मयचित् ∫ कठिनाई से । कथनाम--कैसे, किस तरह से । वदा-व्य, विस समय । कदाचित्-वभी, विसी समय । न क्दामित्---क्सी नहीं। कम्-पादपूर्वर्थक अव्यव । कहि-जब, किस समय । कहिचित्---वभी। क्लिल-इयनीय, खेद है कि । किंच-और भी, फिर आगे। किंचन किंचित कुछ थोडा, कुछ हद तक । किन्तु--परन्तु, फिर भी, तयापि । किन्न-क्या, वस्तुत क्या । किम्--कौन, वया । किमुत--- और क्या, अधिक क्या। किमुह--नया, वैसे । किंवा-अथवा। किस्वित्-प्रया, वया, वैसे । किल-अवस्य, बस्तुत । विमु---त्रया, त्रव क्या, अधिक क्या ।

मृत --- वहाँ से, वैसे 1 मत्र--वर्ताः निस स्थान पर । मुत्रचित्—कही, वही पर। बुवित्-अधिक, बहुन । क्षत--अच्छे प्रकार से । कूपत्--अच्छे दग से। वृतम्--वस, मत ( वेवलम्-वेवल, सिर्फ । वव---वहाँ। ववचित्--कही । न ववित्--वही नही। खलु-अवस्य, निश्चय से । चिरम् --देर । इसके चिरेण, चिराम आदि एक्यचनान्त रूप श्रिया-विशेषण के तुल्य 'देर' अर्थ मे प्रयुक्त होते हैं। विरसत्त्राय-देर, बहुत रात्रियो तक। जातु - कभी, सभवत । जीवम्-चुप, शान्त, मीन । ज्योव्--शीधा । श्राटिति होच्य, तुरस्त । तत्—नो, अतएव । तत -तब, इसलिए, तत्पश्चात् । तत्र--वहाँ, उस विषय मे । सदा-नब, उस समय, उस विषय मे । त्तदानीम्-तव, उस समय । त्तया-वैसे, उस प्रकार से । तयाहि-नयोकि, जैसे ।

निकामम्—चहुत अधिक, मधिक,

इच्छानुनूल ।

नूनम्—अवस्य, निरंत्रय से ।

नो--मही ।

तस्मान्--अतएव, उससे । तहि--तो, सब, उस समय । तावत्--तो । तिरस् देढा, तिरछा, अप्रत्यक्ष रूप तियंग्रेसे, बुरे दग से 1 सूरणीम् भृचुप, चुपके से, विना हल्ले सूरणीयम् विया विना बोले। तेम-- उसने, अतएव । दिवा---दिन मे । दिप्ट्या-भाग्य से, सीआग्य से । दुष्ठु दुस्समम्} बुरा, दुष्टता से । दूरम्---दूर, गहराई से, बहुत । दोपा---रात्रि मे । द्रास् }शोध्य, तुरन्त। ध्रुवम्-अवश्य । मिन }नही, वैसा नही । नक्तम्—रात्रि मे । न-नही। मवरम्--विन्तुः

नह }वंसा नही, सर्वथा नही ।

निक्या-समीप ।

परम्—तय, अपर, बाहर । परस्य — आने वाला परमो । परित — चारी क्षोर, मब और 1 परेश्वि हूसरे दिन, आगामी कल । परेश् वर्याप्तम्--पर्याप्त, इच्छानुक्ल । पशु—अच्छा, देगो । पश्चान्—पीछे, बाद मे, अन्त मे । पून -- फिर । पुन पुन ---वारबार । पुर पुरत पुरम्तात् पुरा-पहले, प्राचीन गमय में । पूर्वत -पूर्व की ओर, पहले, मामने । पूर्वेयू -- पहले दिन, बिगन नल। पूथव्—अखय, अलग अलग । प्रवासम् व्रभस्यविषः, इच्छानुमार, प्रकामन आनन्द मे । प्रगे—प्रानकाल के समय । प्रतान्---विस्तार मे । नाना अनेत प्रकार से, पृथक् डय मे, स्पट्टतया । प्रताम् । प्रशाम् नाम { नाम से, वस्तुत, अवस्य, नमवत । प्रतिदिनम्-प्रिटिन, राज । प्रत्यत-विपनु, इसने विपरीन ।

प्रवाहिका । प्रवाहकम् । प्रसद्दा—बलात्, अत्यधिक, बहुत । प्राक्-पहले, पूर्व की ओर। प्रात --सबेरे । प्राय - प्राय, अनसर । प्राह्ये—दोपहर मे । प्रेत्य---मरकर । बलवत् } बलात्, बहुत अधिक । बलात् वहि --वाहर, सिवाय । माजक्-शीघता से, तुरन्त । भूय -- फिर, बारबार, अत्यधिक । भृशम्-चहुत अधिक, बार बार। मक्-शोध, तुरन्त । मनाक्---थोडा, कम, धीरे घीरे । माकिम् भाकिः हिताय । माचिरम--शीघ्र, अविलम्ब । मिया (सिया) परस्पर, गुप्त रूप से। मिथ्या-सुठ, व्यर्थं, निरर्थंक ! मुद्या--व्ययं, निरयंक, निष्फल । मह-वार वार, प्राय । मृषा--- झूठ, व्यर्थ । यत्--- नि ।

यत —क्योनि, इसलिए कि, जहाँ से। यत्र-जहाँ, जिस स्थान पर। यथा--जैसे । यथाकया-किसी, प्रकार से । ययाक्रमम्-कम के अनुसार। ययातया } निर्घारित रूप से, नियमित यदा--जव । यावत् "--जितना, जब तक । युक्-वृरे दग से । युगपत्--तुरन्त, उसी क्षण । युस्--बुरे ढग से। वत्-तुल्य । वाव---केवल । विना-विना, अतिरिक्त । विपु-अरवधिक । विहायसा कपर, आकाश में, आकाश-वै--अवस्य, निरचय से । सनै -धीरे से । शश्वत्—सदा । धुकम्-शीधता से । सकृत--एक दार । सञ्च-शीघता से, तूरन्त । सजुपु--साथ मे । सत्—अच्छा ।

सततम्—सदा ।

लट् लकार के साथ पुरा और यावत् का पहले प्रयोग होता है तो इनका भविष्य अर्थ होता है !

सदा--सदा, सर्वदा । सद्य -- नुरन्त । सनत् } सना } सदा, निरन्तर । सनात् ानुत --चोरी से, चुपके से, छिपा कर I सपदि--सुरन्त, उसी क्षण । समन्तत — चारो ओर । समम् — समान रूप से । समया---समीप । समीपम् समीप, पास मे । समीचीनम्--ठीक, उचित रूप से। समुपजीयम्--आनन्द से, हर्ष से । सम्प्रति--अव । सम्मुखम्--सामने, आमने सामने । सम्यन्-ठीक, ठीक ढग से । सर्वत --सब ओर से, पूर्णतया। सर्वंप--सभी जगह। सर्वदा-सदा । सह--साथ ।

सहसा---सहसा, एकदम, अचानक । सहितम्-सहित, साय । साकम्--साथ । साक्षात् {सामने, प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत रूप में । साचि-टेडेपन से, तिरहेपन से । सार्धम्-साय । सामि--अधा । साम्प्रतम् (अब, इस समय, उपित सायम्—सायकाल के समय । सुकम्—बहुत अधिका । सुधा-व्यर्थं, निरर्थंक । सुच्यु--ठीक, अच्छे दग से । स्वयम्-अपने आप, स्वयम् । हि-म्योकि, बस्तुत, अवश्य । हिरुक्-विना, अलावा । हेतो } क्योंकि । हेती } ह्य —श्रीताहुआ कल ।

३. निपात (Particles)
३७४. निपात पाद-पूर्वर्षक होते है या अप के बल को वडाने पाले
३७४. निपात पाद-पूर्वर्षक होते है या अप के बल को वडाने पाले
होते हैं। इनमें से कुछ ये हैं—मिल, बलु, ज, छ, नु, दी, हि आदि।
३०४. निम्नीलिंखत निपात कुछ विशिष्ट बन्दों के साथ प्रमुक्त होते हैं:—
अद्-अद्मुक्त (आववर्ष) ।
वा—कागुरुष (जायप), कोष्णम् (गुनगुना, कम गर्म), काजलम् (पोड़ा जल)।

कु—नुकृत्यम् (नुकर्गे) । घन, घित्—िनिचित्, किंचन, कश्चित्, कश्चन आदि ।

न---न को प्राय अ या अन् हो जाता है। हलादि शब्द से पूर्वन को अ होता है और अजादि शब्द से पूर्व अन् । नन् (न) के ६ अर्थ है "--(१) सादस्य (समानता या तुल्यता) । जैसे—अब्राह्मण (ब्राह्मण नहीं, परन्तु -ब्राह्मण के सदुदा यज्ञोपवीत आदि घारण करने वाला । अत क्षत्रिय

या वैदय)। (२) अभाव (न होना, बस्तु की सत्ता का अभाव)। अज्ञानम् (शाम वा अभाव) । (३) अन्यत्व (दूसरी वस्तु होना) । जैसे-अयम् अपट (यह पट अर्थान् बस्त्र से भिन्न बस्तु है, अर्थान् घट आदि है) । (४) अल्पता (कम होना, न्यून होना) । जैसे-अनुदरा बन्या (पतली कमर बाली लडकी)।

(५) अप्रायम्य (अनुचित, युरा आदि) । अवार्ष (अनुचित कार्ष), अकाल (बुरा समय, प्रतिकृत समय) । (६) विरोध (विरुद्ध अर्थ) । अनीति (अनै-तिरता), अमुर (देवो का विरोधी, अर्थात् राह्मस) ।

हम-यह माधारणतया पाद-पूरव के ढग से प्रयुवन होता है। लट् लड़ार सारे रूप में साथ प्रयुक्त होने पर यह भूतकाल का अर्थ देता है। जैसे-

भवति सम = अभवन् (होना था) । मा निपात वे साथ प्रयुवत होने पर यह अर्थोपरारण वा वार्य गरता है। जैसे --- मा स्म बोवे मन प्रया, इत्यादि। विन -- यह विम् तथा अन्य अञ्चयो ने याद लगना है और प्रश्नवोपन

या सन्देतम् पत्र अर्थ बताता है । विस्तित्, आहोस्तित् आदि । स्वी-पह कृ धानु और हु धानु से बने रूपा के साथ स्वीवृतिगृगर अर्थ

में उपना के तुन्य पहले प्रयुक्त होता है । स्वीकार, स्वीहतम इत्यादि । ४ संयोजक अव्यय (Conjunctions)

३,९६ मरहा म मृत्य सर्वातन अध्यय में हैं ---(र) स्याजर (Copulative)—अय, अया, उत, च, विच, इत्यादि ।

(ग) विश्वात (Disjunctive)--या या या, इत्यादि ।

(ग) विकाय-मूपण (Adverestive)--अववा, मु, विच्यु, विचा, इंग्यादि।

(प) ( वर्षक ( Conditional )-चेत्, यदि, यदानि, नेतृ, मो नेतृ,

भेट् (येन सहित्व कियाजा ॥ प्रयुक्त हाता है), देखादि ।

(इ) कारणवीपक (Causal)--हि, तत्, तेन, इत्यादि ।

(च) प्रश्नवोधक (Interrogative)—बाहो, बाहोस्विन्, उत्, उताहो, विम्, किंतु, निमुत, किस्वित्, ननु, नवा, नु, इत्यादि ।

(छ) स्वीष्टतिसूचक और निषेषायक (Affirmatives and

Negatives) -- अग, अथ किम्, आम्, बद्धा, इत्यादि । (ज) समय-योधक ( Conjunctions of time )---यावन्-वाबन्,

यदा, तदा, आदि ।

(प्त) अय प्रारम्भ-सूचव अव्यय है और इति समाप्ति-मूचक । ५. विस्मय-स्चक अञ्चय (Interjections)

३७७. प्रो॰ बेन (Bain) का कपन है कि-विस्मय-मूचक अञ्चय वस्तुन भाषणावयनो मे नहीं हैं, क्योंकि ये वाक्य-रचना से अन्तर्गत नहीं होते हैं, ये आकिस्मक भावोद्रेक के बारण सहसा उच्चरित विस्मय-सूचव शब्द हैं। हृदय के भावोद्रेक की विभिन्न अवस्थाओं के सूचक विभिन्न गाँद हैं।

(क) ये है--आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, अह, अहह, अहो, यत, ह, हा, हारा,

आदि । ये आक्चरं, खेद या दुस आदि के बोधक है। (ल) किम्, धिक् आदि । ये घृणा-स्वक हैं ।

(ग) हा, बत आदि । ये शोक, दुर्खादि के सूचक हैं।

(घ) हा, हाहा, हन्त । ये दु ख-बोमक हैं।

(क्र) आ, हम्, हुम् आदि । ये त्रोध और घृणा आदि वे सूचव हैं।

(च) हन्त आदि । ये हर्य-सूचक हैं।

(छ) कुछ जित्नय-सूचक अव्यय सर्वोधन या पुनारने के अर्थ में आने हैं।

(१) इनमें से कुछ बादर का भाव प्रकट करते हैं। जैसे-अग, अमे, अहो, इनमें से कुछ ये हैं —

बत, च, ए, ओ, प्याट्, भो , हहो, हे, है, हो, आदि ।

(२) कुछ घृणा या अनादर का भाव प्रकट करते हैं। जैमे-अग, अरे,

अवे, रे, रेरे, अरेरे, आदि । (३) श्रीपट्, बीपट् और वपट्, ये देवो और पितरो को आहुति आदि देने

में प्रमुक्त होते हैं। पुषत ७।० ० . (४) स्वाहादेवोके लिए औरस्वघापितरो को बाहुति देने मे प्रपुक्त होता है।

#### अध्याय १२

## तिडन्त-प्रकरण (Conjugation of Verbs)

३७=. (क) सस्टत में दो प्रकार की त्रियाएँ होती है—मूल धानु वाली और प्रत्यवान्त भातु वाली । (त) सस्टत में ६ वाल (Tenses) और ४ वर्ष (Moods)होने हैं ।

बे से हैं ---पारिभाषिक नाम । काल (Tense)-वर्तमान (Present)-लट लुङ भूत (Aorist)-अनवतन भूत (Imperfect)— खड लिट परोक्षमूत (Perfect)-अनदातन भविष्यत् (I Future)-भविष्यत् (II Future)-लट पारिभाषिक नाम अर्थ (Moods)— সানা (mplerative)— लोट विधिलिङ fafu (Potential)-आशी (Benedictive)-आद्रीलिंड सकेत या हेत्रहेतुमद् (Conditional)— ल्ड

१. ये पारिशाधिक नाम निम्नलिखित कारिका के दिए गए हैं :— ह्य वर्तमान छेड़ केंद्रे मुते छुड़क्डिक्टलस्ता । हिय्याशियोख्त हिस्केटी लुद चुट हुन्द व क्षित्रयति ॥ त्याशित ने को ये पारिशाधिक नाम दिए हैं, ये कृषिम हैं। अन्य बैच करणों ने अन्य माम दिए हैं। १० ककारों को औरो से ये नाम दिए हैं-भवति ( वृत्ति ), अद्यवती, हुस्तनी, एरोका, वदसती, भविष्यन्तं पठ्यती, सदसती, क्षियोविपत्ति और आज्ञी.। (Apto's Guide)।

लेट् (Subjunctive) का प्रयोग येद मे ही मिलता है, आः इसको वैदिक लेट् (Vedic Subjunctive) वहा गया है।

सुचना—संस्कृत वैयाकरणों में इन १० नाओं और वर्षों को पारिभाषिक

नाम १० छवार दिया है।

(ग) तीन प्रवार के प्रयोग (Voices) होते हैं--(१) वर्तरि प्रयोग या वर्तुबाच्च (Active Voice), जैसे—रामः सत्य भाषते, (२) कर्मणि प्रयोग या वर्मवाच्य (Passive Voice), जैसे--हरिणा फल भव्यने,

(३) भागे प्रयोग या भाववाच्य (Impersonal Construction), जैसे-

रामेण गम्यते । (घ) दो प्रकार के तिह्न प्रत्यय हैं—(१) परस्मैपद, (२) आत्मनेपद। कुछ घातुओं में केवल परस्मेपदी तिद्ध प्रस्यय लगते हैं और कुछ में केवल आस्मिने-पदी तिक प्रस्मय । कुछ घातुएँ ऐसी भी हैं, जिनमें दोनों प्रकार के निक्र प्रस्मय लगते हैं। कुछ घातुएँ मूल रूप में परस्मेपदी हैं, परन्तु बाद मे आरमनेपदी हो जाती हैं, इसी प्रकार आत्मनेपदी घातुएँ भी परस्मैपदी हो जानी हैं। यदि उनसे पूर्व कुछ विशेष उपसर्ग लग जाते हैं या कोई विशेष अर्थ कहा जाता है। इनका आगे अलग अध्याय में विवेचन किया जायगा ।

३७६. मूल घातुएँ वे हैं जो मूलरूप मे धातुषाठ मे वा आपा मे विश्वमान हैं। प्रस्पमान्त पातुएँ वे हैं, जो मूर्ल घातु से या विमी सज्ञा बब्द से बुछ प्रश्यव

करके बनाई जाती हैं। द्वेद्म०. संस्कृत में प्रत्येक चातु के, चाहे वह मूल रूप में हो या प्रत्यमान्त

**धातु हो, दसो छवारो में रूप चलते हैं।** 

(क) सनमंक धातुओं के कर्तृवाच्य और वर्मवाच्य में रूप चलते हैं तया अवर्मक धातुओं के वर्तवाच्य और भाववाच्य में ।

३=१. प्रत्येक लकार में तीन बचन होने हैं--एकबचन, डियचन और बहुदचन तथा तीन पुरुष होते हैं—प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष ( III Person ), मध्यम पुरुष ( II Person ) ओर उत्तम पुग्य (I Person)

३=२. निम्नलिसित ४ टवारो में घातुओं में बुछ परिवर्तन होते हैं और जनमे नुष्ठ विवरण लगने हैं-ल्द्, लोट्, लड और विधिलिट। अनव्य इन चार ल्कारो को सार्वचातुक (Conjugational) कहा जाता है और घेप वो आपधातुक (Non-Conjugational)। सार्वचातुक मे वातु के विशेष ढग से वने हुए रूप के साथ प्राय विकरण और तिङ प्रत्यय लगते हैं तथा आर्य-धातुक लकारों में मूल घातु से ही तिक आदि होते हैं।

(क) भातु वे जिस स्वरूप से तिह प्रस्पय होते हैं, उस धातु स्वरूप की अंग (Base) करते हैं ।

३ = ३ जो धानुएँ उभयपदी हैं अर्थात् जिनसे परस्मेपद और आरामनेपद दोना होत हैं, उनने दोनो पदो मे निम्निलिखित अन्तर होता है। परस्मेपद का अर्थ है कि नार्थ इसरे के लिए निया गया है (परस्मे = इसरे के लिए)। जहीं पर फरत ना भोनता दूसरा है, वहाँ पर परस्मेपद होगा। जहां पर फर ना भोनता वह व्यनित स्वय है, वहाँ पर वास्मेपद होगा। आरामनेपद ना अर्थ है कि कार्य अपने लिए किया गया है (आरामने च्यपने लिए।)। अत देवदता यर्जात का अर्थ होगा—देवदता अर्जात का अर्थ होगा—देवदता अपने लिए यज्ञ करता है।

सूचना--इस नियम का साधारणतया मस्कृत-साहित्य मे पालन नहीं किया गया है।

### कर्त् वाच्य ( Active Voice )

# २. सार्वधातुक लकार ( रूट्, लोट्, लड, विधिलिड )

वृद्ध: विविध विवरणो ने आधार पर मस्टत वैवानरणो ने घातुओं नो १० गणो में बौटा है। प्रत्येक गण का नाम उस गण में आने वाली प्रयमधातु के नाम पर रक्ला गया है। गणो की सरवाएँ और नाम ये है--(१) स्वादि, (२) अदादि, (३) जुहोत्यादि, (४) दिचादि, (५) स्वादि, (६) तुदादि,

(७) हधादि, (८) तनादि, (९) नघादि और (१०) चुरादि ।

३=४ प्रथम ९ गणा की तथा दशमगण की वुळ धातुएँ मूल धातुएँ (Primitive Roots) है। दशमगण की प्राय मभी धातुरों, णिजन्न धातुएँ (Causals), सनन्त धानुएँ (Desideratives), यदन्त धानुएँ (Frequentatives), नामधानुएँ (Denominatives) और गुप्, भूप्, विच्छ्, पण्, पन्, ऋत् और वम् धातुर्षे, ये प्रत्ययान्त घातुरें (Derivativ∎ Roots) मानी गई है।

३८६. उपर्युवत दस गणों को सुविधा वे लिए पुन दो भागों में विभवत किया जा सकता है--(१) गण १,४,६ और १०, (२) शेय मभी गण। भाग १ में अग (Base) अकारान्त होना है और उसम पुन कोई परिवर्तन नहीं होता है। साग २ म अग अकारान्त नहीं होना है और उसमें परिवर्गन होना

रहता है।

(१) वर्ग १

अपरिवर्तनशील अग (Base) वाली धातुएँ। ( गण १, ४, ६ और १० की घातुएँ )

३८७ तिड प्रत्यय-ਲਟ (Present)

जात्मनेपद परसमैपद एक ० डि ० वह० হৈ ০ एकः० तम् १ अन्ति इने ०पु० ति

|                   |               | एक०                 | দ্বিত | वहु०  | एक०         | हि ०         | बहु०           |
|-------------------|---------------|---------------------|-------|-------|-------------|--------------|----------------|
|                   | <b>प</b> ०पू० | सि                  | थस्   | घ     | से          | इथे          | ध्ये           |
|                   | Aodo.         | मि                  | वस्   | भस्   | \$          | वहे          | महे            |
|                   | •             |                     | •     | लंड ( | (Imperfect) |              |                |
|                   | সত            | त्                  | ताम्  | अन्   | ব           | इताम्        | अन्त           |
|                   | म॰            | स्                  | त्तम् | स     | थास्        | इथाम्        | ध्वम्          |
|                   | <b>उ</b> ०    | अम्                 | वं    | म     | \$          | वहि          | महि            |
| लोट् (Imperative) |               |                     |       |       |             |              |                |
|                   | Яo            | तु भ                | ताम्  | अन्तु | ताम्        | इलाम्        | अन्ताम्        |
|                   | म०            | 9                   | तम्   | ব     | स्व         | इथाम्        | घ्वम्          |
|                   | ব৽            | आनि                 | आव    | आम    | ऐ           | भावहै        | आमह            |
|                   |               | विधिलिङ (Potential) |       |       |             |              |                |
|                   |               | परस्मै०             |       |       |             | भ            | ाःमने <b>०</b> |
|                   | স∘            | ईत्                 | ईताम् | ईयुः  | ईत          | ईयाताम्      | <b>ईरन्</b>    |
|                   | Жa            | £                   | र्रतम | €त    | ईया.        | र्द्धवाद्याः | र ईप्टबम       |

म० ६ इतम् इत इया. इयायाम् ६००५ ७० ईयम् ईव ईम ईय ईविह ईमिह भुवना--जिन प्रत्ययो के प्रारम्भ मे स्वर हैं, उन्हें अजादि प्रत्यय कह सनते

हैं और जिनके प्रारम्भ में व्यजन हैं, उन्हें हलादि प्रत्यय वह सकते हैं।

क्जादिगण की धातुओं के अग (Base) इस प्रकार बनते हैं — इस्तः -व्यादिगण या प्रयमगण की धातुओं से तिक प्रत्यमों से दूर्व धार् (अ) विकरण लगता है। इस अ से पहले धातु के अन्तिम स्वरों को और उपभा के सुस्त स्वरों को गुण हो जाता है। जैसे—

बुध्+ति = बुध्+अ +ति = बोध् + अ +ति = बोधित ।

आशीर्वाद अर्थ होने पर लोट् प्र० पु० और म० पु० एक० से तात् प्रत्यय भी लगता है।

२. क्रॉरि राप् ( २-१-६८ ), दिवादिन्यः इयन् ( २-१-६९ ), तुदादिन्यः इः ( २-१-७७ ) । संस्कृत में लगभग २२०० घातुएँ हैं और उनमे से सगभग आधी ( १०७६ ) घातुएँ म्वादिगण में हैं।

जि+ अ+ति = जे+अ+ति । = जयति, इत्यादि ।

३८६. दिवादिनण या चतुर्यमण की बातुओं से तिरू प्रत्यां में पूर्व इमन् (य) विकरण रुगता है। धातु के स्वरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे—-रुप्+ति=कृप्+य+ति=कृपति ।

३६० तुरादिगण या पाठ गण की धातुओं से तिह प्रत्यमां से पूर्व द्वा (अ) विवरण स्थाना है। इससे पूर्व उपमा के स्वरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बातु के अन्तिन ह हैं को इस्, उ ऊ को उन्, यह को त्यू और ऋ को इर्हो जाते हैं। जैसे—विश्वमृतिक शिष् में अमेरिक होगित । भूमति चपुन् में अमेरिक पुत्रति। रिमेश्वमृतिक स्थिति। मून यन तै — शिष् में गून अमेरिक को सिन्स में तिल्ला निर्मित् हरवादि।

३६१. पुराविषण या दशमगण की धातुओं से तिङ प्रत्यय से पूर्व अब यिकरण कमता है 1° इस अब से पहले उपया के हस्क स्वरों (अ मो छोड़कर) को गुण हो जाता है तथा अनितम स्वरों को और उपया के अ को पृद्धि हो जाती है। यदि उपया के अ के बाद समुक्त वर्ष होगा ती उसे वृद्धि नहीं होगी । जैसे—चुद्+ति=चुद्+अब+ति=चोद्+अब+ति=चोर्यामा । भू-अब + ति=भव्+अब + ति= आव् +अब + वि = भाववर्ति । तह्म अष्य + ति=ताह्+अब + ति= ताड़यति । किन्तु दण्ड्+अब + ति=दण्डमति हो होगा ।

३६२. (क) सार्वधातुन लगारों में पूर्ववर्धी में को भा हो जाएगा यदि बाद में पन्त् (अन्तस्य, वर्ग ने पनमवर्ण, झ बा भ) भादि बाले तिद्य प्रस्यय होगे तो ।<sup>3</sup> जैसे—नयामि आदि ।

े (स) अ आदि वारा प्रत्यय बाद में होवा तो अन्तिम अ का लोप हो जाएगा। नय∔अन्तिः≕नयन्ति, इत्यादि।

१. देखी नियम २४।

इस गण में कुछ मूल पातुएँ मी हैं। इस गण को प्रायः सभी पातुएँ प्रत्यपान्त पातुएँ हैं। इनके अतिरिक्त सभी पित्रन्त बातुएँ और कुछ नामपातुएँ भी इस गण को अंभी में आती हैं।

३. अलो दीवों याँका ( ७-३-१०१ )।

#### भ्यादिगण मी—उभवपदी ( से जाना ) स्ट्

वारमने • परस्मै० नयन्ति नयते नयेते नयम्ते नयति Яo नयत नयस नयेथे नयय्वे म० मयसि नयय नयय नये नयायहे नयामरे ৼ৽ नयामि नवाव नयाम लड

३६३ लद लगार में पानु से पूर्व अरण जाता है। यदि पानु अजादि है तो यातु से पूर्व आ लगेगा। १ इस आ को अगुष्ठे रवर में साथ मिठउर वृद्धि अवार हो जाता है। जैसे—आ + इस्+त्≕आ + इस्+थ + स्≡ऐपत्। इसी प्रकार ईस्-ऐसत, उस्-ओक्स, उह्—औह्स, फ्रब्स्-आस्टेन् इस्पादि।

(क) यदि घातु से पहले नोर्द उपसर्ग है तो अ या आ पातु से ही पहले रुनेगा, उपसर्ग से पहले नहीं । जैसे—अ + ह—आहरत् ।

युष् (जानना) पर० ईक्ष् (देसना) आस्मने 
प्र० व्योधन् व्योधनाम् व्योधन् ऐसेता ऐसेताम् ऐसेन्त

म० व्योध व्योधनम् व्योधनः ऐसेया ऐसेयाम् ऐसेव्यम्

प्र० व्योधम् व्योधाव व्योधामः ऐसे ऐसाविष्टि ऐसामिटि

नी

प्र• अनयत् अनमताम् अनयन् अनयत अनमेताम् अनयन्त भ• अनय अनयतम् अनयतः अनयथा अनयेथाम् अनयम्बर् उ• अनयम् अनयाय अनयाम अनये अनयाबट्टि अनयामिटि स्रोट्ट्

मू (होना) पर० छम् (पाना) आत्मने० \_{ स्वताम् भवन्तु लसताम् लभेताम् लभन्ताम्

प्रक भवती स्वताम् भवन्तु स्वताम् स्वतान् भवतान् भवतान् । म॰ भव । भवतान् भवतम् भवत स्वतस्य स्थलान् स्थलान्

भवतात्। १. आडजादीनाम् ( ६-४-७२ )।

लभावते लभागते

स्त्रभै

```
भवाम
       भवानि भवाव
उ०
                               विधिलिड
                                      मुद् (प्रमग्न होना) आ मने०
स्मृ (स्मरण वरना) पर०
                                                  मोदेयाताम् मोदेरत्
                                       मोदेन
            स्मरेताम् स्मरेयु
     स्मरेत
                                                 मोदेवायाम्
                                                             मोदेश्यम्
                                       मोदेया
                         स्मरेत
               स्मरेतम्
     ₹मरे
                                                  मोदयहि
                                                              मादेमित
                                       मोदेय
               स्मरेव
                          स्मरेम
च० स्मरेयम्
                       वियादिगण (चतुर्व गण)
                                          युष् (रुडना) आत्मने०
       टूप् (सतुष्ट होना) पर०
                         लद्
                                                  व्यान
                                        धुष्यने
                          तुप्यन्ति
 प्र• सुप्यति 🎅 सुप्यत
                                                   बुध्ये ।
                                                             मुध्यध्ये
                                        युध्यमे
                          नुप्पय
 म० तुप्यसि
               मुप्यथ
                                                   युष्यावर
                                                              युष्पामरे
                                        युष्ये
                          तुप्याम
 उ० तृप्यामि
               तुच्याव
                                   កន
                                                   अव्ध्येताम् अयुध्यन्त
                                        अयुध्यत
              अनुप्यताम् अनुप्यन्
 प्र॰ अनुध्यत्
                                                   अव्ययेगाम अयुग्नानम्
                                        अयुष्यया
                अतुप्यतम् अतुप्यत
  म० अतुप्य
                                                   अप्रवासीट् जस्यामित
               अतुष्याव अतुष्याम
                                        अपुध्ये
  ७० अतुप्यम्
                                     लोट्
                                      युध्यनाम्
                                                   य्पताम् युपताम्
              नुष्यन्ताम् नुष्यन्तु
  प्र० तुप्यनु रै
                                                   ब्ध्येयाम् युव्यञ्जम्
                                        वृध्यस्य
                         मुप्पत
               तुप्यतम्
  म० तुष्य ै
                                        गुप्पै
                                                   य् प्यावर्र
                                                              युष्पामहे
                           तुप्याम
                तुष्याप
  उ० तुप्यागि
                             विधिलिड
                                      युष्येत
                                                 युष्येयाताम् युत्येगम्
                            त्च्येपु
                 मुच्येताम्
   प्र• सुच्येत्
                                      बुध्येथा
                                                 बच्चेवायाम
                                                             षुज्येष्यम्
                            तुप्येत
                  नुप्येतम्
   म०तुष्ये
                                                 यु पेवि
                                                             पन्येमहि
                                      बुध्येय
                 तुच्येव
                            त्प्येम
   ड॰ नुप्येयम्
                      तुरादिगण ( वष्ठ गण )
                     क्षिप् (पेंचना) उमयपदी
                                                        जा०
                                   स्ट
              पर०
                  शिपत क्षिपन्ति शिपते
                                                  क्षित्रेत
   प्र॰ शिपति
     १. यहाँ से आने तात् याला वैकल्पिक रूप नहीं दिया जाएमा । आशीर्पाद अर्थ
```

पता पा आ र तात् पत्यम समाकर रूप सरत्ता से बनाया जा सरना है। होने पर अग से तात् प्रत्यम समाकर रूप सरत्ता से बनाया जा सरना है।

| - | ٠ |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |

| म०  | क्षिपसि    | क्षिपय    | क्षिपय      | क्षिपसे      | क्षिपेथे |       | क्षिपध्वे   |
|-----|------------|-----------|-------------|--------------|----------|-------|-------------|
| उ०  | क्षिपामि   | क्षिपाव   | क्षिपाम     | क्षिपे       | क्षिपाव  | हे    | क्षिपामटे   |
|     |            |           | सह          |              |          |       |             |
| ٦o  | अक्षिपत्   | अधिपताम्  | अक्षिपन्    | अक्षिपत      | अक्षिपेत | त्तम् | अक्षिपन्त   |
|     | अक्षिप     |           |             | अक्षिपया     | अधिपे    | शम्   | अक्षिपघ्वम् |
| ব৽  | अक्षिपम्   | अक्षिपाव  | अक्षिपाम    | अक्षिपे      | वक्षिपा  | वहि   | अक्षिपामहि  |
|     | •          |           | लोट         | Ę            |          | -     | ,           |
| স৹  | क्षिपत्    | क्षिपताम् | क्षिपन्तु   | क्षिपताम्    | क्षिपेता | म्    | क्षिपन्ताम् |
| म॰  | क्षिप      | क्षिपतम्  |             | क्षिपस्व     | क्षिपेया | म     | क्षिपध्यम्  |
| ত৹  | क्षिपाणि १ | क्षिपाव   | क्षिपाम     | दिर्गं       | दि।पाव   | है    | क्षिपामहै   |
|     |            |           | विधिरि      | त्र <b>द</b> |          | •     | •           |
| স্ত | क्षिपेत्   | क्षिपेताम | क्षिपेय     | क्षिपेत      | क्षिपेया | ताम   | क्षिपेरन    |
|     | क्षिपे     | क्षिपेतम् |             | क्षिपेचा     |          |       |             |
| ব   | क्षिपेयम्  | क्षिपेव   | क्षिपेम     |              |          |       |             |
|     | •          | ঘৰ        | रविगण ( :   | द्यम गण      | 1        | `     |             |
|     |            | •         | •           |              | *        |       |             |
|     |            |           |             | i) उभयपदी    |          |       |             |
|     | पर         |           |             | लद्          |          |       | ঞা ০        |
|     | चोरयति     |           | घोरयन्ति    |              |          |       | चोरयन्ते    |
|     | • चीरयसि   | चोरयथ     |             | चोरयसे       |          |       | चोरयध्वे    |
| ਢ   | • चोरयामि  | चोरयाव    |             | चीरये        | चोरया    | वहे   | · चोरयामहे  |
|     |            |           | लड्         |              |          |       |             |
|     | স৹         | अचोरय     |             | वचोरयताम्    |          | अचोर  |             |
|     | म०         | अचोरय     |             | अचोरयतम्     |          | अचोर  |             |
|     | ব৹         | अचोरय     | -           | अचोरयाव      |          | अचोर  | याम         |
|     |            |           | लद्आ        |              |          |       |             |
|     | Яo         |           |             | अचोरयेताम्   |          |       |             |
| _   | म०         |           |             | अचोरयेथाम्   |          | अचोर  | यघ्वम्      |
|     | १ न्केर    | यान पर ण् | के लिए देखं | नियम ४१      | 1        |       |             |

अचोरये ₹0 अचीरपावहि अवीरमामहि लोट atte प्र० चोरयत चोरयताम् चोरयन्त् चोरयताम् चोरयेनाम चौरयन्नाम म॰ चोरय चोरयतम् चोरयत चोरयस्व चीरपैयाम् नोग्यध्यम् उ॰ चोरवाणि चोरवाव चोरयाम चोरयँ चोरपावहै **मोरमाम**है विधिलिह पर० 3770 प्र॰ चोरयेत चोरवेताम् चोरवेव् चोरवेत चौरमैयाताम् चीरमैरन् म॰ चोखे. चोरवेतम् चोरवेत चोरवेया चोरयेवायाम् चोरमध्यम् उ॰ चोरवेयम् चोरवेव चोरयंग चोरयेय *चोरयेवहि* चोरग्रेमहि सूचना-अन्य पातुओं के रूप इसी प्रकार चलाने चाहिए।

६६४ धातु ने उपया या अन्त में दीपें गा होगा और उसे गुण या वृद्धि यदि नहीं होता है तो उस ऋ के स्थान पर इर हो जाना है। मिंदि गर से पहने पनी या व होता है तो उसे उर हो जाएगा। इस इर और उर ने इ और उ नो दीपें हो जाएगा यदि बाद से कोई रूपन होगा तो। अँसे—्र (४ पर०, वृद्ध होना)—औपरित, अजीवंत, हस्पादि। कु (५ पर०)—किपरीन, ऑकन्त, इस्पादि। स्तर् के सार स्वर अ है, अत इ को दीपें नहीं हुआ। वृत् (१० उ०)—कीपरीति, अजीवंत, स्वादि। सिन् के सार स्वर अ है, अत इ को दीपें नहीं हुआ। वृत् (१० उ०)—कीपरीतिने, अजीवंत्त, स्वादि।

३६%. र या व अन्त वाली धातु की वषमा के ह, ज, का या ल को क्षेप्रे हो जाता है, यदि उसके बाद कोई धानत हो तो है जैते—उर्द (ह आठ, मारना, लंकना)—ऊर्दते। हमी प्रकार कुंद, खुदं, खुदं, गुदं (पामी आठ है और रोहना अर्थ है), हुछं, (युट्टता या दुर्वनता करना), मुखं, (मृद्धित होता), म्यूछं, (पराना, भूकना), स्पृतं (पराना, चमना), उदं, तुवं, पुवं, पुवं, (मानी हिमायंक हैं), युदं, (युदं, पुवं, व्याप्त स्वाप्त), मुदं अर्थाद (ये मानी पराठ हैं)। ये मानी स्वाप्तिक मातुर्यं है। हनती उपपा के स्वाप्त कर को देगेंदि हो जाता है। निव् (४ पर०)—दीन्यदि। इसी प्रवार सिव्-मौक्यति, छिन्द-दीन्यति, आदि।

१. ऋतं इद्यातो. (७-१-१००)। वरण् रपरः (१-१-५१)। हित च (८-२-७७)।

२. हिल च। रेफवान्तस्य धातोरपधाया इश्रो दीर्थः स्याद् हिल। (सि॰ कौ॰)।

## म्वादिगणी, दिवादिगणी, तुदादिगणी और चुरादिगणी धातुएँ,

## जिनके रूप विशेष प्रकार से बनते हैं।

#### स्वादिगण

गुप् (रक्षा बरना)--गोपायति । आ + चम् (धीना, आचमन वरना)---धूप् (गर्म करना)-धूपायति । आचामति । विच्छ् (जाना)--जिच्छायति । म्राश् और म्लाश् (था०, चमवना)-पण् (प्रशसा करना)--पणायति । म्बादाते, म्बादयते, म्लादाते, म्लादयते। यदि इसका अर्थ व्यापार करना और भाम् (पर०, घूमना) मामति, भाग्यति, शर्त लगाना होगा तो इसका रूप पणते भगम्यति । वनेगा । त्रम् (पर०, धूमना) त्रामति, त्राम्यति । गुह् २ (उ०,छिपाना,गुप्त रखना)— लप् (उ०, चाहना) लपति-ते, लप्यति-गृहति-ते । मम् (आ०, चाहना)—नामयते । धिन्तृ <sup>१</sup> (पर०, प्रसन्न करना) धिनोति । िछव्<sup>3</sup> (पर०, यूकना)— हुण्यु (पर०, मारना, दुख देना) प्टीबति । क्णोति ।

१. गुरूप्रविध्डिपणिपनिस्य आयः ( ३-१-२८ ) । इन घातुओं मे विकरण

स से पहले आयु लगता है। इस आयु से पहले गुप के उ को गुण होता है। २. ऊहुपमाया गीहा (६-४-८९)। यह, बातु को उपया के उ को दीय हो जाता है, जहां पर गुण होता है ऐसे अजादि प्रत्यय बाद मे होने पर । अत. सार्ष-घाटुक लकारों में दीवं होता है।

पार्ट्स किशारी म दाव होता है । है (जियुनक्षमा शिति (७-३-७५)। आहि चम इति बक्तव्यम् (यानिक)। साययातुक ककारों में इन घातुओं को उपमा को दोखें हो जाता है। ४. या फाहास्ताशाममुक्तपुर्वसिम्बुटिक्यरं (२-१-७०)। इन घातुओं से सार्वचातुक करारों में स्थन् (य) वाला भी रूप बनता है। ५. यिनिक्कव्योरं च (२-१-८०)। अतो लोच (६-४-४-४८)। धिन्य और कृत्व पासु के वृत्ते स्थान पर अहोता है और इनसे को स्थान पर उ किरण होता है। उ होने पर पूर्ववर्ती व का लोप हो जाता है। इनके रूप स्वादिगणी धातुओं के तुल्य चलते हैं।

ऋ (प०, जाना) – ऋच्छति । अस् १ (प०, व्याप्त होना)—अक्षति, स् (प०, दौडना)-घावति । **अध्योति** । दाद्<sup>४</sup> (उभ० नप्ट होना)-शीयते । सध् (प०, छोलना )-तक्षति, तक्ष्णोति । सद् (प॰, बैठना, नप्ट होना)-सीदति। ऋत् (निन्दा करना)-ऋतीयते । दञ्ज (प॰, बाटना, डॅसना)-दशति । गम् २ (पर०, जाना)--गच्छति । सञ्ज् (प॰, लगना)-सजित । यम् (पर॰, रोवना)-यच्छति । स्वञ्ज् (आ०, मिलना)-स्वजते । पाउँ (पर०, पीना)-पिवति । रञ्जू (उ०, रँगना) रजति, रजते । घा (प०, सूंघना)-जिद्यति । मृज् (प॰, स्वच्छ करना)-मार्जीत । ध्मा (प०, फूरना) – धमित । जम् (आ०, जमाई लेना)-जम्भते । स्या (प॰, रवना)-तिप्ठति । कृप् (आo, योग्य होना)-शल्पते I म्ना (प॰, मोचना)-मनति । लस्ज् (आ०, लिजित होना)-लज्जते । दा (प०, देना) - यच्छति । सस्ज् (प०, तैयार होना)-सण्जित । द्म् (प॰, देखना)-पश्यति । ३१६. निम्नलिखित धातुओं से विशेष अयों से सन् प्रत्यय होता है और इनके

रूप सप्तन्त धातुओं के तुत्य चलते हैं। ये हैं --वित् (चिकित्स करना)--चिकि-स्सित-ते, गुप् (निन्दा करना)-जुगुप्सते, तिज् (क्षमा करना, सहन करना)-तिविक्षते, वर्ष (घृणा करना)-वीमत्सते, दान् (सरस्र वनाना)-दीदासित ते, मान् (जिज्ञासा वरगा, मोघना)-मीमासते, झान् (तीक्षण वरना)-शीक्षासिन-ते । शन्य अभी मे इनके ये रूप धनते हैं--बित् (चाहना)--वेतिन, (रहना)-वेतमति । दान् (काटना)-दानयति-ते, इत्यादि ।

३६७. मुख पातुएँ ऐसी है, जिनमे सार्वधातुक छवारो मे उपधा मे न् नित्य

१. अक्ष और तक्ष धातुओं का जब पतका करना अर्थ होता है, तब ये विकरूप री स्वादिगणी हो जाती हैं।

२. इव्यामियमी छः ( ७-३-७७ ) । छे च ( देशो नियम ४४ ) ।

३. पाद्माध्यास्यास्नादाण्द्श्यतिसर्तिशदसदा षिवविषयमतिष्ठसन्यद्धः-पद्म्यच्छंधोज्ञीयसीदाः ( ७-३-७८ ) ।

भवन्यवासास्ताः । १ तदेः दितः (१-३-१०)। तद् पातु सार्वपातुक लगारो में आरक्षनेयते है। १ तदेः दितः (१-३-१०)। स्टब्स्य (१-४-२६)। सार्वपातुक इतरो में इन बातुओं के न् ( ज्यू ) का लोप हो जाता है।

लगता है। जेसे—भिद् (काटना)—भिन्दति, बहु, (काना)—अहते, पिट् (पिड यनाना)-पिण्डते, सुठ् (शुद्ध करना, जाना)—अण्ठति, इत्यादि । बुछ धातुओं से विकत्प से न् लगता है। जेसे—बृहु, (बृढ होना)—दहैति-वृहित, स्पूज् या स्त्रुच (जाना)—फोचयित—मूजित, म्लोचयित-स्त्रुचित, लूज् (तोडना, जुनना)—जोचित-लुचित। ये सभी परस्मेपदी है। गुज् (आ०, गुजन करना) गोचित-जुचते, गुज् (प०, गरजना)—गजैति-गुजित। इनके आंतरितत कुछ कम प्रचिति धातुएँ है।

दिवादिगण (चतुर्यगण)

त्रम् (प०, जाना)-काम्यति । पूर्व होगा तो यह केवल दिवादि । में ही प्रयुक्त होगी। जन् (आ०, उत्पन्न होना)-जायते । शम् (प०, शान्त होना)-शाम्यति । सबस्यति-सबसति । परन्त तम् (प०, चाहना)-ताम्यति । प्रयस्यति एक ही रूप होगा। दम् (प०, शान्त करना)-दाम्यति । शोर (प॰, छीलना)-श्यति । अम् (प०, थकना)-श्राम्यति । छो (प०, काटना)-छयति । क्षम् (प०, सहन करना)-क्षाम्यति । सो (प॰, मध्द होना)-स्यति । क्लम् (प॰, धकना)-क्लाम्यति, दो (प॰, काटना)-द्यति । बलायति । भ्रश-भ्रस् (प०, गिरना)-भ्रश्यति, मद् (प०, उन्मत्त होना)-माद्यति । भ्रस्यति ।

मद् (प०, उमस होना)-माबात । प्रस्तात । यम् (प०, यस्त वरना)-यस्यति, रक् (उ०, रगना)-रज्यतिन्ते । यसति । यदि सम् के अति- मिद् (प०, विषमा होना)-नेयति । रिकन और वोई उपमणं इसते व्यषु (प०, बीयना)-विष्यति ।

३६ स. तिम्नीलंबित चातुषं ग्वादि० और विवादि० दोनों गणों में है— ग्राद, फ़ास, फ़्शान, वाप (सवका चायका अर्थ है), को (उडका)। सभी आसनेपदी है। प्रमू, प्रमू, प्रमू (उरका), ल्यू, कीच् (पूक्का), हुप् (प्रदाप होना), रिष्प् (विपवना, आलियन वरता), रप् (चूब होना), सिष् (व्वादि० गुम्पमन, दिवादि० निक्र होना)। सभी परस्मै० है। सह् (१ आ०, ४ प०, सहन

१ डामामच्याना दीव इयनि (७-३-७४)। इनमें से श्रम् श्वादिगय में है। २ ओतः इयनि (७-३-७१)। य बाद में होने पर इन चार पातुओं के अन्तिम ओ पा लोप हो जाता है।

बरता), प्रम्, प्रम्, प्रम्, ग्रम् (बिरता), रञ्ज् (रंगता), शप् (शाप देना), बुष् (१ प॰, ४ आ०, जावता), बुज् (१ प०, सीम करता, ४ उ०, दुसिता होता), त्रम्, सम् (१ आ०, ४ प०) और स्विद् (४ प०, पसीने से युवत होना, १ आ०, स्विद्त होना)।

सुदादिगण ( पट गण ) इप् (प०, बाहना) – इच्छति । जस्मु (प०, बाटना) – दश्चति । इप् (प०, चाहना) – उच्चिति । जस्मु (प०, घोस्ता टेना) – विचिति

इत् (प०, बाटना)-इन्तित । व्यव् (प०, घोला देना)-विविति ३ उप+ इ. प्रति + इ.-उपस्किरति, विष्णु (प०, जाना)-विच्छायति ३ सस्त्र (प०, जाना)-सज्जति ।

प्रतिस्करित । सस्ज् (प॰, जाना)-सण्जात । सिंद् (प॰, खिन्न होना)-सिन्दिति । मुज् (उ॰, छोडना)-मुञ्चिति ते । सुन् (उ॰, छोपना)-लिन्पिति । छिप् (उ॰, छोपना)-लिन्पिति से ।

प (प०, तिमालना)-िगरति, पिछति । लिप् (उ०, लीपना)-लिप्पतिन्तै । मुद् (प०, तोडना)-मुद्ध्यति, मुदित । सुद् (प०, प्रधना)-पुछ्छति । स्वद् (प०, प्रधना)-पुछ्छति । स्वद् (प०, प्रमना)-प्रध्यतिन्ते । सन् (प०, मुनना)-प्रध्यतिन्ते । सन् (प०, मुनना)-प्रध्यतिने । सन् (प०, प्रमाना)-पिपति । स्वद् (प०, प्रमाना)-पिपति । मुद्द्द्द्र् (क्) मिम्मलिखित धागुएँ स्वादि० और गुद्दादि० थोनो मे हैं—

३६६. (क) निम्मालावत धातुए स्वादिक बार पुराधक वाना में हु— इप् (१ प०, ६ च०, जोतना, खीचना), युद् (१ आ०, जौटना, ६ प०, चोट मारता), युप् (१ आ०, ६ प०, वक्वर राताना, १ आ० केना, प्राप्त करता), पूर्ण, (१ आ०, ६ प०, वक्वर राताना, इधर-अधर पूमना), युद् (१ प०, वाटना), पूर्ण, (१ आ०, ६ प०, वाच्ये प्राप्त (४, वाटना), मद् (१ प०, धीचना, ६ प०, औंख लोलना), छट् (१ प०, हिलावा, मपना, ६ प०, ढक्ना, लगना), मुच् (१ आ०, धीखा देवा, ६ उ०, छोडवा, मुवन करना),

आदि।
(स) निम्मलिसित धातुर दिवादि० और लुदादि० दोनो में हैं—-शिष् (४ प०, ६ उ०, फेकना), लुरू (४ प०, घवडा देना, ६ उ०, ले जाना, नष्ट

सह यातु चार विभिन्न अबी में ४ गयो में है—अदाहि०, दिवादि०, दुसरि० और द्यादि० । निम्निक्षित्त कारिका में में अर्थ कार्दि दिए गए हैं । सतामा विवते जाने बेति विन्ते विचारणे । विन्देते विन्दिति प्राप्तौ इमन्कुक्वम्याधिवद त्रमात् ॥

चरना), लुभ् (४ प०, लोभ करना, घवडाना, ६ आ०, घवडा देना), सृज् (४ आ०, छोडना, भेजना, ४, ६ प०, उत्पन्न बरना, बनाना ) ।

धुरादिगण ( दशम गण ) भू (प०, हिलाना)-धूनयति । श्री (प्र०, प्रसन्न वरना)-प्रीणयति । अर्थ-अर्थमति, अर्थापयति । र गण्-गणयति, गणापयति । र राज्ज्-लज्जपति, राज्जापयति ।<sup>३</sup> वण्ट्-वण्टपति, वण्टापयति ।<sup>३</sup>

. ४००. चुरादिगण की निम्नलिखित धातुओं में स्वरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है -अप् (पाप करना), वय् (वहना), शप् (भेजना, विताना), गण् (गिनना), गर् (उ०, टपवाना, चुआना, आ० पेवना), वर् (चुनना, पाना), च्वन् (शब्द करना), मह (आदर करना), रच् (बनाना), रस् (स्वाद लेना), रह (छोडना, त्याग देना), श्रठ् (बुराई व रना, धोखा देना), रट् (चिल्लाना, चीराना), पद् (बुनना) (फाडना अर्थ होगा तो पाटयति रूप बनेगा), स्तन् (गर-जना), गद् (दाब्द वरना), पन् (जाना), कल् (गिनना), स्वर् (दाब्द वरना), पद् (आ॰, जाना), जम् (बाँटना,विभन्त करना),यद् (बाँटना), लज् (चमकना), कर्ण (छेद करना), छद (छिपाना), चप् (पीसना), बम् (रहना), धप् या चलय (निवंल होना), व्यय् (खर्च करना, देना), स्पृह् (चाहना), मृग् (ढूँडना), मृष् (सहन करना), इष् (इषा करना, निवेल होना), कुण्, गुण् (गुणा करना, न्तम्मति देना), प्रह् (आ॰ लेना) (इसका प्रेरपार्थक मे प्राह्मति रूप भी बनता है), कृह (आ॰, आश्चर्यमुक्त करना, धोखा देना), पुट् (बौधना, जोडना), स्फुट् (प्रकट होना), सुख् (सुखी करना) तथा अन्य कुछ कम प्रचलित धातुएँ ।

अ०१ चुरादिगण की बुछ धातुओं में सदा अत्मनेपद ही होना है, भले ही

घनोति चम्पकवनानि घुनोत्यशोकं,

चूत पुनाति घुवति स्कुटितातिमुक्तम् । वायुविभूनयति चम्पवपुरुररेणून्

१. कविरहस्य वा निम्नलिखित इलोक विभिन्न गणो में इस धातु के रूपो का उल्लेख करता है।

पत्कानने धवति चन्देनमञ्जरीइच ॥ २. ये वैकल्पिक रूप शाकटायन आदि के मतानुसार हैं।

त्रिया ना फल वर्ता को न मिले । ये है ─अयं ्(प्रार्थना नरना, चाहना), नृह् (आरचर्य में डालना, घोषा देना), चित् (सचेत होना, मोचना), दश् (बाटना, डॅसना), इस् (देवना, डॅसना) (बुछ के मतानुसार यह दम् धातु है), उप् या डिप् (एक्प्र करना), तन्त्र् (परिवार का पालन करना), मन्त्र् (मृद्त परामरा करना), मृग् (ढूंढना, शिकार खेलना), स्पृश् (लेना, इवट्टा करके यीयना), तर्ज, और भरमें (डाँटना), वस्त् और गम्ध् (चीट मारना, हानि पहुँचाना), , बिष्क् (मारना) (बुड़ के मनानुमार हिष्यु बातु है), निष्यु (तोरना), छल् (चाहुना), वण् (ऑप मीचना), तुण् (भरना), श्रूण् (डरना), सर् (प्रशसा बारना), यह (पूजा बारना), स्यम् (अनुमान बारना), गुर् (बीट मारना), नम् (देखना, निरीक्षण वरना), बुरस् (निन्दा वरना), बुट् (वाटना) (वुछ थे मतानुसार बुट् धातु है), गल् (पियला कर बुआना), भर् (देवना, पैठाना), कट (न देना, गडवड व रना), बुट् (बाटना), बञ्च् (धोया दना), बृप् (उत्पन्न करना, प्रमुख होना), सुद् (प्रसन्न वरना), दिव् (रोना), गृ (जानना), विद । (जानना), मत् (रवना), वु (निन्दा वरना) और कृत्म् (अनुचिन दग से मुस्कराना)। ४०२ निम्नलिखित घातुएँ म्वादि० और न्रादि० दोनो गणो मे हैं —

अठर निम्मलिलिल प्रापुर म्बाहित आर पुराहत राग गणा में हु — पूज (मिलाना), पृष् (विशो काम से रवना), अप (जुल परता), हु (परना), ले (पिकाला), पृष् (जिडेंग, किसी नाम से वचना), सृ (उँरना), ज्, जिं (वृष्य होना), रिष् (पृषद होना) हुन् (जिलेंग), सृप (क्षात्र होना), रिष् (पृषद होना) हुन् (जिलेंग), सृप (क्षात्र त्या, क्षार् (क्षात्र त्या, क्षार् (क्षात्र त्या, क्षार् (क्षात्र त्या, क्षार् (क्षात्र त्या), अव् (क्षात्र त्या), क्षार् (क्षात्र त्या), अवं (क्षात्र त्या), क्षार् (क्षात्र त्या), अवं (क्षात्र त्या), क्षार् (क्षार त्या), क्षार् क्षार त्या क्षार त्या), क्षार् (क्षार त्या), क्षार् (क्षार त्या), क्षार् क्षार त्या क्षार त्या), क्षार् क्षार क्षार त्या क्षार त्या।, क्षार त्या क्षार त्या), क्षार त्या क्षार त्या।

करता, जीतना), जस् (चोट पहुँचाना, हानि पहुँचाना), दिव् (१ प०, १० आ०, मांगना, पोडा देना), घूप (घोषणा करना) तथा अन्य कुछ धातुएँ।

## (२) भाग २

परिवर्तनशील अंग ( Base ) वाली बातुएँ ( गण २, ३, ५, ८ और ९ )

४०३. तिद्र प्रत्यय (Terminations) :--

٩R

लट, लड और छोट् में वहीं तिड प्रस्थय लगेंगे जो भाग १ भी धातुओं के साथ लगते हैं। लोट् मध्यम पुरुष एक० में हि लगेंगा। विधिलिड में तिड प्रस्थय लगते हैं:---

|                | म०       | यास्        | यातम्       |             | यात             |              |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|
|                | ব৽       | याम्        | याव         |             | यास             |              |
|                |          |             | आत्मनेपद    |             |                 |              |
|                |          | लंद         |             |             | लंड             |              |
| স ০            | ते       | आते         | अते         | स           | आताम्           | अत           |
| Ŧ۰             | से       | आथे         | ध्वे        | थास्        | आथाम्           | ध्वम्        |
| उ∘             | द        | बहे         | महे         | ₹           | वहि             | महि          |
|                |          | लोट्        |             |             | विधिलिङ         |              |
| স <sub>o</sub> | ताम्     | आताम्       | अताम्       | ईस          | ईयाताम्         | ईरन्         |
| म∘             | स्व      | आधाम्       | ध्वम्       | ईथा:        | ईयाधाम्         | ईध्वम्       |
| ত৹             | ऐ        | आवहै        | आमहै        | ईय          | ईवहि ं          | ईमहि         |
|                | ४०४ हिले | ोय भाग की ध | तओं में सार | र्वधातक स्व | तारों में कई पी | रेवर्तन होते |

80% दिताय माग की बातुजा में साविधातुक रुकारों में कई परिवर्तन हीते हैं। अतर्थ इस विमाग से तिड. अस्ययों को दो मागों में बांटा गया है। एक माग को पित् या रावल (Strong) कहा जाता है और दूसरे भाग को दित् या निर्वेक (Weak) कहा जाता है। पितृ अस्ययों वाले अग को पितृ या सवल अग (The Strong base) कहा जा सक्ता है और डित् प्रत्यों वाले अग को दित् या सवल अग (The Weak base)।

(क) पिन् या सबल तिङ (The Strong Terminations) ये हैं

लट और लद्ध के सभी पुरुषों के एकवचन, लोट् लकार के पररमैपद में प्रथम-पुरंपका एकवचन और उत्तमपुरुष के तीनो बनन तथा छोट् छक्तर के आरमनेपद में उत्तमपृष्ण के तीनो यचन ।

(स) शेष सभी तिद्ध डित् या निवंल है।

थ्रं सबल तिङों से पूर्व घातु के अन्तिम स्वरों को और उनके उपया के ह्रस्य स्वरों को गुण हो जाता है।

स्वादि, सनादि और कचादिगण ( सम ५, ८ और ९ )

**४०६** स्वादिगण की पातुओं से नू विकरण लगता है और सनादिगण की

धातुओं से उ विकरण।

yoy. यदि मोई सम्बत वर्ण पहले नहीं होगा तो अग (Baso) वे अन्तिम उ का विवरूप से लोप हो जाएगा, बाद में व् या म् होगा सो । अजादि निर्मेल या डित तिड याद मे होगे तो उ को उद् हो जाएगा, यदि उ से पहले संगुरत वर्ण होगे तो । अन्य स्थानो पर उको व्होगा। छोट् स० पु० एव० ांगिद सपुनत वर्ण पहले नहीं होगा तो उ के बाद हि ना लोग हो जाएता।

अ० क्र क्रांदिगण में धातु और तिद्ध के भीच में गा विकरण रागता है। १ ना के बाद यदि अजादि डिल् तिद्ध होगे तो ना गी न हो जाता है और गति

हलादि दिल तिड होगे तो ना को नी हो जाता है।

थo (क) ना आदि बाद मे होगे तो धातु वी उपधा थे तृ ना छोग हो जाएगा । जैसे - प्रन्यू (एकत्र करके बाँधना) धातु के संस्थापि, संस्थीत , ग्रंथीगः आदि स्प होते हैं।

(ভ) हलन्त घातुओ के बाद लोट् स॰ पु॰ एव॰ मे हि वे स्थान गर शाम

लगेगा । जैसे-मूप (भूराना) वा मुपाण रूप यनेगा । उदाहरण

स्थादिगण ( गण ५ )

स (रस निकालना), उभयपदी

लट 0115 पर० मुनुतः मुन्वन्ति सुनुते मुन्याते प्र० सुनोति १. स्वादिभ्यः श्नुः ( ३-१-७३ ) । तनादिकृष्टम्य वः ( १-१-७९ ) । २. प्रचादिम्यः दना ( ३-१-८१ ) ।

|     |                  |                         |                         |    | -                |                                | <b></b>                        |   |
|-----|------------------|-------------------------|-------------------------|----|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| पर• |                  |                         |                         | 特里 |                  | आ०                             |                                |   |
|     | सुनोषि<br>सुनोमि | सुनुष<br>सुनुब<br>सुन्व | मुनुष<br>सुनुम<br>सुन्म | }  | सुनुषे<br>सुन्वे | सुन्वाये<br>सुनुवहे<br>सुन्वहे | मुनुघ्वे<br>सुनुमहे<br>मुन्महे | } |
| , , |                  |                         |                         |    |                  |                                |                                |   |

26/

प्र० असुनोत् अमुनुताम् असुन्वन् असुनुत अमुन्वाताम् असुन्वत म० असुनो असुन्तम् असुनुत असुनुया अमुन्वायाम् *अभुनुष्यम्* असुनुवहि असुनुम } असुन्वि असुन्म } अमुनुमहि उ० अस्तवम् वमुनुव असुन्वहि असुन्महि अस्म्ब

भ ) लोट्

प्र० सुनोतु सुनुताम् सुन्वन्तु सुनुताम् मुन्याताम् मुन्वताम् म० सन् सुनुसम् सुनुत सुनुष्य स्न्वायाम् सुनुध्वम् उ० सुनवानि मुनवाव सुनवाम सुनव सुनवावहै सुनवामहै बिपिलिङ सुन्वीस सुन्वीयाताम् सुन्वीरन् प्र० सुनुयान् सुनुयाताम् सुनुयु

प्र॰ मृतुषान् मृतुषाताम् सुनुष् सुन्वीत सुन्वीमाताम् सुन्वीरत् म॰ सुनुषा सुनुषातम् सुनुषात सुन्वीया मुन्वीयायाम् सुन्वीयया उ॰ सुनुषाम् सुनुषाव सुनुषाम सुन्वीय सुन्वीयहि मृत्वीमहि साम् (एरा करना ) पर॰ अश् (व्याप्त होना ) आ॰

साम् (प्राक्ता) पर० अश् (व्याप्त होना) आ छद् प्र- साध्नोति साध्नुत साध्नुवन्ति अस्तुते अस्तुवाते अस्तुवते म० साध्नोपि साध्नुव साध्नुव अस्तुवे अस्तुवाये अस्त्व्ये

उ० साध्नीमि साध्नुव साध्नुम अस्नुवे अस्नुवह अस्नुमहे रूड

प्रः असाध्नीन् असाध्नुतम् असाध्नुवन् आस्तुतः आस्नुवाताम् आस्नुवतः मः अमाध्नाः असाध्नुतम् असाध्नुवन् अस्तुवा आस्नुवाधाम् आस्नुवतः प्रारम्भवः असाध्नमः असाध्नमः आस्तुति आस्नुवाधः अस्तुत्रम्

म० अमाघ्नो असाष्नुतम् असाष्नुत आस्तुवा आस्तुवायाम् आस्तुष्वम् उ० असाष्त्रवम् असाष्त्रव असाष्त्रम् आस्तुवि आस्तुविह आस्तुमिहि स्त्रोद्

प्र॰ साध्नोतु साध्नुताम् साध्नुवन्तु वस्तुताम् अस्तुवाताम् अस्तुवताम् म॰ साध्नुति साध्नुतम् साध्नुतः अस्तुयः अस्तुवाथाम् अस्तृथ्वम् उ॰ साध्नवानि साध्नवाव साध्नवाम अस्त्रवे अस्तवावहै अस्त्रवामहै

#### विधिलिङ

प्र० साघ्नुयात् साघ्नुयाताम् साघ्नुयु अश्नुबीत अश्नुवीयाताम् अश्नुवीरन् म॰ साघ्नुषा साघ्नुषातम् साघ्नुषात अश्नुबीषा अश्नुबीषायाम् अश्नुबीघ्वम उ० साध्नुयाम् साध्नुयाय साध्नुयाम अञ्जुवीय अस्नुबीवहि अस्नुबीमहि तनादिगण (गण८)

सन् ( फैलाना ), उमयपदी

आः लट् घर० तमुते तन्वाते सन्वन्नि प्र० तनोति तनुत तनुषे तन्वाये तनुष्वे तनुय म० तनोपि तनुथ तनुम , तन्म सन्ये तनुबहे, तस्यह तनुमहे, तन्महे तनुष , तन्व उ॰ तनोमि लड

अतन्वाताम् अतन्वत अतम्बन् अतन्त अतनुताम् प्र॰ अतनोत् असन्बाधाम् अतनुष्वम् अतनुत अतनुषा अतनुतम् म० अतनो अतनुमहि } अतनुवहि अतम्भ ) अतन्व अतन्म ) अतनुव **उ०** अतनवम् असन्बहि अतत्महि 🕽 अतन्व

छोद्

तनुताम् तन्वन्तु तनुताम तन्वाताम् तन्वताम् प्रवासीतु तनुष्यम् तनुत तनुष्व त वाथाम् तनुतम् म॰ तन् तनवावहै 📑 तनवामहै सनवै तनवाम सनवाव उ० तनवानि विधिलिड

सन्दीत तन्दीयासाम् तन्दीरन् प्र॰ तनुपात् तनुपाताम् तनुय् मः तनुषा तनुषातम् तनुषात तन्वीषा तन्वीषायाम् तन्वीष्यम् पुरुषा पुरुषाम् तन्याम् तन्याम् तन्योमहि नन्योमहि ४१० अनिग्रमित चलने वाली धातुएँ — ह ( करना ) उभयपदी ।

सबल तिड़ो से पूर्व कुको कर हो जाता है और निर्वल तिड़ा में पूर्व कुको कर हो व और म बाद में होगे तो अग के उना रोप हो जाता है।

कृ (करना)

नुर्वन्ति ` कुरुते बुबीने प्र• वरोति क्रत

म० वरोषि

म० असरो

उ० अयारतम् अकुर्व

उ० करोमि

वुरय वुर्व

अनुरतम्

नुस्य कुमं

|      |           |      |               |                    | •               |                      |                 |
|------|-----------|------|---------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| प्रव | करोतु     |      |               |                    |                 | कुर्वाताम्           | <i>बुवंताम्</i> |
| म०   | मृह       | - 1  | <b>हस्तम्</b> | मुख्त ।            | <b>कुरुप्य</b>  | कुर्वायाम्           | क्रुव्यम्       |
| ਰ∘   | भ रवा     | णि । | करवाव         | व रवाम             |                 | करवावहै              | व रदामहै        |
|      |           |      |               | विधिति             |                 |                      |                 |
| স্থ  | • कुर्यात |      |               |                    |                 | कुर्वीयाताम <u>्</u> |                 |
| म    | न पूर्वा  |      | कुर्यातम्     | <b>कुर्यात</b>     | कुर्वीयाः ः     | नुर्वीयायाम्         | कुर्वीध्वम्     |
| ব    | ० कुंपीं  | ζ    | कुर्याव       | <b>कुर्याम</b>     | <b>क्</b> र्वीय | <b>क्</b> वींवहि     | कुर्वीमहि       |
|      |           |      | য             | न्धादिगण (         | गण ९)           |                      |                 |
|      |           |      |               | (खरीदना            |                 |                      |                 |
|      |           |      | पर०           | लट्                |                 | आ०                   |                 |
|      |           | _    |               |                    |                 |                      |                 |
|      |           |      | श्रीणीत       |                    |                 |                      | त्रीणते         |
| म    | ০ স্বীগ   |      | त्रीणीय       |                    |                 |                      | क्रीणीय्वे      |
| ৰ    | ০ স্বীঘ   | ामि  | नीणीव         | ऋीणीम              | त्रीणे          | श्रीणीवहे            | त्रीणीमहे       |
|      |           |      |               | लह                 |                 |                      |                 |
| N    | ० थनी     | णात् | अत्रीणीताम    | ् अक्रीण <b>न्</b> | अकीणीत          | अत्रीणातान्          | अत्रीणत         |
| 1    | তৈ সক     | णा   | अत्रीणीतम्    | अऋोणीत             | अऋणीया          | अक्षेणायाम्          | अश्रीणीध्वम्    |
| ~    | ৫০ লক্ষী  | णाम् | अत्रीणीव      | वत्रीपीम           | अकीणि           | अत्रीणीवहि           | अनीणीमहि        |
|      |           |      |               | स्रो               |                 |                      |                 |
| R    | ০ স্বীয   | ातु  | त्रीणीताम्    | <b>क्रीणन्तु</b>   | श्रीणीताम्      | शीणाताम्             | श्रीणसाम्       |
|      |           |      |               | श्रीपीत            |                 | कीणायाम्             | श्रीणीय्वम्     |
| ,    | उ० कीण    | गनि  | श्रीपाय       | श्रीणाम            | कीणै            | कीणावहै              | भीणामहै         |
|      |           |      |               |                    |                 |                      |                 |
|      |           |      |               |                    |                 |                      |                 |

मुरपे कुवें

अवुदि स्टोट्

लह्य प्र• अकरोत् अनुरुताम् अकुर्वन् अनुरुत अनुर्याताम् अनुर्यत

अवुर्म

बुर्वाये

अनुवंहि े

अनुरत अकुरमा अनुर्वायाम् अकुरध्वम्

वुमेंहे

अवुमहि

#### विधिलिङ

त्रीणीयाताम् त्रीणीरत् त्रीणीयाताम् श्रीणीयु श्रीणीत प्र॰ श्रीणीयात् त्रीणीयाथाम् त्रीणीध्वम् कीमीयात कीमीया **मीणीयातम्** म० कीणीया त्रीणीमहि कीणीवहि त्रीणीयाम क्रीणीय श्रीणीयाव च० कीणीयाम् परस्मैपदी स्तम्म् ( रोकना, विघ्न डालना ) खड

लद् अस्तम्नीताम् अस्तम्नन् अस्तम्नात् स्तम्नन्ति स्तम्नीत प्र० स्तम्माति अस्तम्मीतम् अस्तम्नीत धस्तम्ना स्तम्नीय म० व्स्तम्नासि स्तम्नीय अस्तम्नीव अस्तम्नीम अस्तम्नाम् स्तम्नीम स्तम्नीव उ० स्तम्नामि विधिरिष्ट.

स्तम्नीताम् स्तम्नन्तु स्तम्नीयात् स्तम्मीयाताम् स्तम्नीय्

स्तम्नीयातम् स्तम्मीयात प्र॰ स्तम्मात् स्तम्नीतम् स्तम्नीत स्तम्नीया स्तम्नाव स्तम्नाम स्तम्नीयाम् स्तम्नीयाव स्तक्तीयाम म० स्तभान उ० स्तम्नानि

क्रवादिगण की अनियमित धातुएँ

**४११.** क्षुम् घातु के बाद ना के न् को ण् नहीं होता है। जैसे-शुम्नाति, क्षुम्नीत , क्षुम्नन्ति, आदि ।

**४१२** ज्ञा (जानना ) को जा हो जाता है और ज्या (वृद्ध होना ) को

जि । जैसे--जानाति-जानीते, जिनाति, आदि ।

४१३ सार्वधातुन लनारों में यह के र्की ऋ हो जाता है। जैसे--

गृङ्गानि । लड मे--अगृङ्गात्, अगृङ्गीताम्, अगृङ्खन्, आदि ।

४१४. सार्वधातुक लकारो में निम्मलियित धातुओं के अन्तिम स्वर को अवस्य हरव हो जाता है—रीं, ली, ब्ली, ब्ली, घू, पू, जू, ऋ, ब, गृ, जू, नृ, प्रमुख्य और स्तृ, क्षी, श्री और सी को विकल्प से हस्य होता है। ा ११ ११ १९ वर्षात स्वाति-स्वाति, वृणाति-वृणीते, आदि । क्षीणाति-क्षिणाति, आदि ।

na, जार , ४१४. निम्नलिखित धातुएँ स्वादि० और ऋगदि० दोनो गणो मे है-हम् ( उछरते हुए जाना, उठाना ), स्तम्म् ( विघ्न डावना ), स्तुम्म् त्तु ( २००१ ॥ ॥ ), रहुम्भ् ( विच्न डालना ), । जैसे - स्कुनाति-स्कुनीने, ( रोकना ), स्वम्म् और स्कुन्म् ( विच्न डालना ), ।

स्युनोति- स्कृत्ते, आदि ।

अदादि, जुहोत्यादि और क्वादि गण ( गण २, ३, ।

४१६ यातुओं ने बत्तिम वर्ष और तिहों ने प्रारम्भिन वर्षों ने साय होने वाली सन्धियों ने लिए निर्देश नियम —

(१) पित् ( सवल ) हरादि तिद बाद में होंगे तो घातू के अन्तिम उ

मो वृद्धि होगी । जैसे--नु रीम = नौमि ।

(२) डिल् ( निबंल ) तिद्र बाद में होगे तो धातु ने अन्तिम इया ई मो

इय होगा और उथा ऊगी उव।

(३) झल् (अन्तस्य और वर्ण के पत्रम अक्षरो को छोड कर सभी अजन) बाद में होने पर तथा पदान्त में चालु के अन्तिम हू को इही जाता है और मदि घालु का आरम्भिक अक्षर द है तो पूर्वोक्त स्थितियों में हू को मू होगा।

(४) वर्ग के चतुर्थ वर्ण के बाद तिङ प्रत्ययों के प्रारम्भिक त्या धृकों ध्

हो जाता है।

(५) सबाद में होने पर द्याय् को व्हो जाता है।

(६) न या मुके बाद का, पू, स् बा ह होगे तो उन्हें अनुस्तार हो जाएगा। अन्य व्यजन बाद से होगे हो न और म् को आगासी वर्ण जिस वर्ग ना है, उस वर्ग का ही पचम अक्षर हो जाएगा।

(७) यदि घातु अनेकाच् ( एक से अधिक स्वरयुक्त ) है और उसमें अन्तिम इ या ई से पहले सयुक्त वर्ण नहीं है तो उत्क्र या ई को यु हो जाएगा,

यदि बाद में अजादि डित् ( निबंल ) तिड प्रत्यय होगे तो ।

(८) लड लकार मध्यम पुरुष एक मे बातु के अन्तिम द के स्थान पर विकल्प से र्या विसर्ग () हो जाता है। धातु के अन्तिम स्को त्या दहो जाता है, बाद मे तुहो तो, यदि बाद से सुहोगा तो तृया द्विकल्प से होगा।

(९) यदि धातु के अन्त में स्या म् से प्रारम्भ होने वारा कोई समुक्त व्यजम है और उसके बाद ऋर् (अन्त स्थ और पचम वर्ण को छोडकर सभी व्यजन)

होगातो स्याक्षा लोप हो जाएगा।

सूचना---अध्याय २ और ३ म दिए गए सामान्य सन्धि नियम बहाँ पर भी रुगोंगे ।

४१७ हु ( जुहोत्यादि , हवन करना ) यातु और ऋल् ( अन्त स्थ और

पचम वर्ण को छोडकर सभी व्यवन ) अन्त वाली धातुओं के वाद परस्मैपद के लोट् मध्यम पु० एव० में हि के स्थान पर घि हो जाता है।

**४२,⊏** ल्डल्नार प्र०पु० और म०पु०एव० वेत्और मृकालोप

हो जाता है, यदि वे किसी व्यजन के बाद होते है तो।

अवर्शवगण ( गण २ )

**४१६.** इत गण में धातु से सीचे तिंड प्रत्यय लगते है। बीच में वोई विन रण

**४२०.** आकारान्त धातुओं से लद्ध लकार प्र० पु० बहुवचन में विकल्प से मही लगता है।

उस् लगता है।

#### उदाहरण या (जाना), पर०

सड लट अयान्, अयु-अयात् अयाताम् वान्ति यात प्र० याति अयात अयातम् अया यार्थ यार्थ अयाम! म० यासि अयाव अयाम् याम ত্ত০ যাদি याव विधितिह लोट् यायाताम् यायु यायात यान्तु याताम् यायात

प्र० यातु यायातम् वाया यात यातम म॰ याहि वायाम् यायाव यायाम उ॰ यानि

इसी प्रकार इन प्रानुओं के रूप बड़ेगे - स्था (प०, कहना), दा (प०, काटना), पा (प०, रक्षा करना), प्रा (प०, पूरा करना, भरना), प्सा (प॰, खाना), हा (प॰, भागना, भाग खाना), भा (प॰, चमनना), मा (प॰, तोलना, नापना), रा (प॰, देना), ला (प॰, देना, ना (प॰, वहना), श्रा (प॰, पकाना) और स्ना (प॰, रोना), ज्ञा (प॰, बहना), **४२१** नियम ४१६ से ४१८ में दिए गए नियमो को स्पष्ट करने के लिए नहाना )।

निम्मलिबित नियमित घातुओं के रूप दिए जाते हैं-- वी, नु, जागृ, ईर्, नस्,

गर्, दुह्, लिह् और निञ्ज्।

१. हमल्म्यो हेबिं ( ६-४-१०१ ) ।

| वी ( | जाना | ), पर० |
|------|------|--------|
|      |      |        |

|      |            | अद्          |              |           | लड.         |              |
|------|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| प्रo | वेति       | वीत          | वियन्ति      | अवेत्     | ववीताम्     | अवियन्       |
|      |            |              |              |           |             | (अव्यन्)     |
| щo   | वेषि       | बीय          | वीय          | अवे       | अवीतम       | अवीत         |
|      | वेमि       | वीव          | वीम          | अवयम्     | अवीव        | अवीम         |
| 0.0  | વાન        | स्रोट्       | 40.0         |           | विधिलिड     |              |
|      | वेतु       | वीताम्       | वियन्तु      | वीयात्    | वीयाताम्    | वीय्         |
|      |            |              |              |           |             |              |
| म∘   | यीहि       | <b>वीतम्</b> | वीस          | वीया      | वीयातम्     | वीयात        |
| ব৹   | वयानि      | वयाव         | ययाम         | वीयाम्    | वीयाव       | वीयाम        |
|      |            |              | नु (स्तुति व | रना) पर०  |             |              |
|      |            | लोड्         |              |           | रुष्ट,      |              |
| प्र∘ | नौति       | नुत े        | नुवन्ति      | अनौत्     | अनुताम्     | अनुवन्       |
| म    | नौपि       | नुध          | नुष          | अनी ं     | अनुतम्      | अनुत         |
| ভ    | - नौमि     | नुष          | नुम•         | अनवम्     | अनव         | अनुम         |
|      |            | लीद्         | •            | f         | वेषिलिङ     |              |
| স    | • नौतु     | न्ताम्       | नुबन्तु      | नुयात्    | नुयाताम्    | <b>नु</b> यु |
| स    | • नृहि     | नूतम्        | नुत          | नुया      | नुयातम्     | नुयात        |
|      | ० नवानि    | नवाव         | नवाम         | नुयाम्    | नुयाव       | नुयाम        |
|      | इसी प्रका  | र इन घातु    | ओ के रूप     | चलेंगे—न  | (৭০, হাব্ব  | करना), क्षु  |
| (1   | र०, छीवना, | , खांसना),   | क्ष्य ( प॰   | ,तीक्ष्णक | रना ), चु ( | प०, आत्रमण   |
|      |            |              |              |           | होना) और स  |              |

करना), यु (प०, मिलना), सु (प०, प्रमुख्युक्त होना) और स्नु (प०, निकालना)।

जागु (जागना), पर॰

|            | संट       |           |         | संड.      |        |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
| प्र॰ जागति | जागृत     | जाग्रति 🎙 | अजागः   | अजागृताम् | अजागर  |
| म॰ जागपि   | जागृष     | जागृथ     | अजाग    | अजागृतम्  | अजागृत |
| उ॰ जागमि   | जागृव     | जागृम     | अजागरम् | अजागृव    | अजागुम |
| १. देखो स  | तो चलास ध | ति ।      | -       | -         |        |

|                                                 | स्रोट्                                                                          |                                    | ि<br>जागुयात्                | वेधिलिड<br>जागृयाताम्                                                         | जागृयु                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| प्र॰ जागर्तुं<br>म॰ जागृहि<br>उ॰ जागराणि        | जागृतम्<br>जागराव                                                               | जागृत<br>जागराम                    | जागृया<br>जागृयाम्           | जागुयातम्                                                                     | जागृयान<br>जागृयाम                             |
| go diam.                                        | 4                                                                               | र् (जाना)                          | आत्मने •                     |                                                                               |                                                |
| प्र० ईर्ते<br>म० ईपें<br>उ० ईरे                 | स्टर्<br>ईराते<br>ईराये<br>ईवंहे<br>स्रोट्<br>इराताम्                           | ईरते<br>ईच्चें<br>ईमेंहे<br>ईरताम् | ऐतं<br>ग्यां<br>ग्रि<br>ग्रि | स्टः<br>ऐराताम्<br>ऐरायाम्<br>ऐर्वेट्ट<br>विवित्तिः<br>ईरीयाताम्<br>ईरीयायाम् | एँरत<br>ऐच्चंम्<br>ऐमंहि<br>ईरीरन्<br>ईरीय्बम् |
| দ্ৰুত ইবাদ্<br>দ্ৰুত ইবে<br>ডি০ ইব              | ईराथाम्<br>ईरावहै                                                               | ईध्वंम्<br>ईरामहै<br>चक्ष् (कहन    | ईरीया<br>ईरीय<br>ग), आरमने   | ईरीवहि<br>रे•                                                                 | ईरीमहि                                         |
| प्र॰ चप्टे<br>म॰ चक्षे<br>उ॰ चक्षे<br>प्र॰ चटाम | सद्<br>चक्षाये<br>चक्षाये<br>चक्षाये<br>चक्षादे<br>स्रोट्<br>चक्षाता<br>चक्षाया | चक्ष्मह<br>म् चक्षताम्             | अचाक<br>चक्षीत<br>चक्षीत     | अन्धायाम्<br>अन्धवित्<br>विधितिः<br>त चशीयाः<br>या चशीयाः                     | ताम् चक्षीरन्<br>याम् चक्षीस्त्रम्             |
| म० चस्व<br>उ० चधी                               | चक्षाव                                                                          | <ul><li>च्यामहे</li></ul>          | े बक्षी<br>ना), आरम          |                                                                               | ह् अक्षाणात                                    |
| प्र० वप्टे<br>म० वसे<br>उ० वसे                  | स्टर्<br>सदारि<br>सदारि<br>सदारि                                                | ने वर्ड्य                          |                              | : अवद्याता<br>टा अवद्याय                                                      |                                                |

प्र० वप्टाम

भी वे स्थान पर ए ।

| #To                  | बहब          | व शायाम्      | वड्ढ्वम्       | वदाया      | वशायाधाम्     | क्साध्यम्      |  |  |
|----------------------|--------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|--|--|
| ਰ•                   | बरी          | ब भावहै       | बनामहै         | क्सीय      | ब सीवहि       | व शीमहिः       |  |  |
| दुह् (दुहना), उभयपदी |              |               |                |            |               |                |  |  |
|                      |              | पर०           |                | सर्        | ঝা০           |                |  |  |
| Яo                   | दोग्पि       | दुग्ध         | दुइन्ति        | दुग्धे     | दुहाते        | दुहने          |  |  |
| Ħ o                  | घोदिर १      | दुग्प         | दुग्ध          | पुशे       | दुहाथे        | धुगव्वे        |  |  |
| उ•                   | दोह्यि       | <b>द्रह्म</b> | दुह्य          | बुहे       |               | दुह्महे        |  |  |
|                      |              |               | सद             |            |               |                |  |  |
| <b>4</b> 0           | अघोग् ग्     | अदुग्धाम्     | <b>अ</b> दुहन् | अदुग्य     | अदुहाताम्     | अदुहत          |  |  |
| म∘                   | अधीव्-ग्     | अदुग्धम्      | अदुग्ध         | अदुग्धा    | अदुहायाम्     | अदुग्ध्यम्     |  |  |
| ব≎                   | अदोहम्       | बदुह्य        | अदुह्य         | अदुहि      | अदुह्नहि      | अदुह्महि       |  |  |
|                      |              |               | स्रोह          |            |               |                |  |  |
| Яo                   | दोग्यु       | दुग्धाम्      | दुहन्तु        | दुग्धाम्   | दुहाताम्      | दुहताम्        |  |  |
| म् •                 | दुग्यि       | दुग्धम्       | दुग्ध          | धुदय       | दुहायाम्      | घुग्ध्यम्      |  |  |
| ব৹                   | दोहानि       | दोहाय         | दोहाम          | दोहै       | दोहावहै       | दोरामरै        |  |  |
|                      | विपिसिद्ध    |               |                |            |               |                |  |  |
| Яe                   | दुस्मान्     | दुष्याताम्    | दुह्य_         | दुरीन      | दुहीयाताम्    | दुरीरन्        |  |  |
| Ho                   | दुव्या       |               | दुष्टान        |            |               |                |  |  |
| ਤ∘                   | दुम्याम्     |               | दुष्पाम        |            | दुहोविं       | दुरीम <i>ि</i> |  |  |
|                      | दन्ते प्रकार | र दिर (पापु र | के रूप परेगे   | । दुर्भी उ | रे स्थाउ पर १ | : वरदे और      |  |  |

वद्याताम् वद्यताम् वद्यीत

विधिलिङ

नशीयाताम् नशीरन्

लड अलिहत अलिहाताम् अलीढ असिहन अलीढाम् अलीड्वम् प्र० अलेट्-इ असिहायाम् अलीढा असीड अलीदम म० अलेट्-ड् अलिह्नहि अलिहाहि अलिहि अलिह्य असिह उ० अलेहम् लोट् लिहताम् लिहाताम् लीढाम् **लिहन्त्** लीढाम लीढ्वम् স০ পৰ लिहाथाम् लिस्ब लीड **म**০ লীৱি लीदम लेहामहै लेहावहै लेहै लेहाम उ० लेहानि लेहाब विधिलिङ लिहोमाताम् लिहीरन् लिहीत लिह्याताम् लिह्यु इस्यादि । प्र॰ लिह्यात् इत्यादि ।

मिञ्जू<sup>९</sup> (शुद्ध करना), आत्मनेपदी लाह

लद् अनिङ्जाताम् अनिङ्जत निञ्जते अनिडन्त निञ्जाते निहुक्त्वे अनिद्धक्या अनिज्जायाम् **प्र**० निडयते अनिद्धारवम <u>निङ्जाये</u> अगिज्यमित

ম০ লিভগী अतिञ्ज्बहि निङ्ग्महे अनिङ्ग निञ्चवहे ত ত নিজ্জী विधिलिङ लोट निञ्जीयाताम् निञ्जीरन्

प्र• निडक्ताम् निञ्जाताम् निञ्जताम् निञ्जीत निञ्जायाम् निडाम्बम् |निञ्जीया निञ्जीयायाम् निञ्जीम्बम् निञ्जावहै निञ्जामहै निञ्जीय निञ्जीवहि **দ**০ নিত্ৰংৰ उ० निञ्जै

अनियमित घातुएँ

अदादिगण की बहुत सी धातुओं के रूप अवियमित रूप से चलते है । उनका

यहाँ पर अक्षारादि-त्रम से वर्णन किया जाता है।

धरर अद (पo, साना) के लड़ लकार प्रo पुठ और मo पुठ एव० मे प्रमद्मा आदत् और आद रूप बनते हैं। अन्यत्र इसके रूप नियमित दग से चरुते हैं। अद् (खाना), पर० लड

सर

आत्ताम् आदम् अदस्ति आदत् সু৹ খবি

१. इसी प्रकार इन घातुओं के रूप चलेंगे— बिञ्ज्, विञ्ज्, विञ्ज्, पिञ्ज्, वृज्, बृञ्ज्, पृज् । ये सभी आत्मनेपदी हैं।

म० अस्सि अत्य आत्तम आत अत्थ आद. उ० अद्मि अद अदा. आदम आद आय स्रोट विधिलिह ত্ম৹ अत्त अत्ताम अद्यात् अद्याताम् अद्यु अदन्तु म० अदि अत्तम् अस अद्या अधातम अद्यात उ० अदानि अदाम अद्याम् अद्याव अदाव अशाम **४२३** निम्नलिखित घातुओं में घातु और प्रत्यय के बीच में इ लगता है, बाद में य को छोडकर कोई भी व्याजन हो तो । इनमें लड लकार में प्र० पु॰ और म॰ पू॰ एक॰ मे ई या अ बीच में लगना है। ये धातुएँ हैं--अनु (प॰, मांग लेना), जक्ष (प॰, खाना), रुद् (प॰, रोना), रवस् (प॰, सांस लेना) और स्वप् (प०, सोना) । अन् (सांस लेना), पर॰ सर लद **য়**০ স্বনিবি अनित. अनन्ति आनीत् आनिताम् आनत ম • জনিবি अनिच. अनिय आनी आनितम आनित थान. उ० अनिमि अनिव. अनिम आनिय आनिम वानम् लोट् विधिलिष्ट ম ০ খনিব अनिताम अनन्त् अन्यान अन्यू अन्याताम म॰ अनिहि अनितम् अनित अन्या अन्यातम् अन्यात ए॰ अनानि थनाव अन्याम् अनाम अन्याय अभ्याम

एक रोदिति, उ॰ पु॰ रोदिमि, हरिब , हदिम । लड--प्र॰ पु॰ एक अरोदीन्-अरोवत्, म॰ पु॰ एक॰-अरोदी अरोद , उ॰ पु॰ एक॰ अरोदम् । छोट्--प्र॰ पु॰ एक॰ रोदितु, म॰ पु॰ एक॰ हर्विहि, उ॰ पु॰ एक॰ रोदानि । विधिलिड--प्र॰ पु॰ एक॰--स्थात्, आदि ।

४२४ अंस् (४०, कही पर जात्सनेवदी भी है) (होना)। हिन् प्रत्य बाद में होनें पर अर्द में अ का छोप ही जाता है। सू सा ध्व बाद में होगा तो अस्त के स्वा छोप हो जाता है। छद में ४० पु० और म० पु० एक० में ब्रीक्स में फै लगता है। अन्य कई बारणों से यह अगिसमित है।

बस् (होना) उभयपदी प्रव लद 9110 प्र० अस्ति सन्ति साते स्ते सते' स्त £3 म० असि से साथे स्य F17 ल अस्मि स्वह समहे स्व स्म लह प्र॰ आसीत आसन आस्ताम् आस्त अस्यातस्य आसत म० आसी आसायाम् आध्वम् आस्तम भास्त आस्था आस्वहि आस्महि आसि उ० आसम् आस्व आस्य स्रोट् प्र॰ अस्तु स्ताम् सन्त् वाताम् सताम स्ताम् म॰ एधि स्तम् शायाम <del>t</del>q ध्वम उ० अशानि असाव अमै असरवहै असामहै असाम विधिसिङ सीरन् सीत सीतायाम् स्य स्याताम

प्र॰ स्थात् स्थाताम् स्यु सीत सीतायाम् सीरन् म॰ स्या स्थातम् स्थातं तीया सीयायाम् सीम्बस् उ० स्यास् स्याव स्थामं भीषः सीबिहं मीमिह ४२% आस् (बैटना) आ॰। इसने भी स् ना और होता है, प्र्व बाद मे

४२.५ आस् (बैटना) आ०। इसके भी स्वालीप होताहै, व्यासाट होने पर (

पुछ स्थानों पर अस् थालु आसमनेयदी है । देखी-अदिकारण ( २-३५ ) आयो स्पत्तिसी सु ममापि धर्म, आदि । यहाँ पर इसका कर्मध्यितनार ( एक का काम दूसरे के द्वारा किया जाना ) अर्थ है

## आस् (बैठना), आत्मने०

लद भासाते प्र० आस्ते आसते आस्त आसाताम् आसत म० आस्से आसाये आघ्वे आस्था आसायाम आध्वम च० आसे आस्वहे आस्मह आसि आस्वहि आस्महि

लोट् विधिलिङ आसाताम् आसताम् आसीत आसीयाताम् आसीरन् प्र॰ आस्ताम् आध्वम् आसीया आसीयायाम् आसीध्वम् आसायाम् म० आस्स्व आसामहै आसीय आसीवहि उ॰ आसै आसावहै आसीमहि इसी प्रकार वस् (आ०, पहनना) घातु के रूप चलेगे।

৪২६. ছ (प॰, जाना) । घातु के इ की युही जाता है, बाद मे अजादि हित् प्रत्यय होने पर । ल्ट्—प्र० पु० एति इत यन्ति । लड्—प्र० प्० एव० ऐत्, म॰ पु॰ एक॰ ऐ , उ॰ पु॰ आयम् ऐव ऐस । शोट्-प्र॰ म॰ उ॰ एक॰-एतु, इहि, अयानि । लोट् प्र० पु० वहु० यन्तु ।

अधि+इ2 (आ०, पढना) ने रूप नियमित रूप से चलते है । जैसे---अधि नेइ (पडना), आत्मने०

## लड्,

लट् प्र• अधीते अधीयाते अधीयते अध्यैत अध्यैयाताम् अध्यैयत म० अधीर्प अधीयाथै अधीघ्वे अध्यैया अध्यैयायाम् अध्यैघ्वम् उ० अधीये अधीवहे अधीमह अध्यैयि अध्यैवहि अध्यैमहि

१. ई (प०, जाना) के रूप थी बाजु के तुरुव चलते हैं। लट् एति इत इचीन्त। लोट्—प्र० पु० बहु० इमन्तु, मृ० पु० एक० ईहि।

मी०)।

#### विधिसिट

प्र० अधीताम् अधीयानाम् अधीयनाम् अधीयीन अधीयीयानाम् अधीयोरन् ग० अधीव्य अधीवायाम् अधीव्यम् अधीवीया अधीवीयायाम् अधीवीय्यम् उ॰ अध्ययं अध्ययावहे अध्ययामहै अधीपीय अधीपीवहि ४२७ ईड् (आ०, स्तुति वरना) और ईंज्(आ०, स्वामी होना),इन दोनो धातुओं में ग्थीर ध्व से पहते इत्य जाता है, स्ट म० पु० बरू० को छोट-बर 1

🙀 (स्तुनि), आत्मने०

सद सद ऐइन तेंद्रा राम् ईडते गेर्ट ईडाते गेह्र्वम् प्र० हेट्टै तेडायाम् गेठ्डा ईडिस्व <del>र्द्र</del>ाथे गेड्म**ि** गंडवरि म० ईडिये गेडि <del>डिड्मरे</del> ईड्वहे उ० ईडे विचितिष्ट स्रोद ईडीयात्राम् ईडीरन् प्र॰ हेंद्राम् ईडाताम् ईडताम् ईडीन ईडीयायाम् ईडीम्यम् ईडायाम् ईडिस्यम् ईडीया म० ईडिप्व देहीमरि रंडीवहि ईडामहै ईडीय इगी प्रकार ईम् धातु ने रूप चर्नेंगे । लट् मा पु -- ईशिय ईसाये ईसि ने । ত ই राह--प्रव पुर तान व छेट, मर पुर तन व, तेच्छा उर पुर तन व तैशि, मर पुर बहु० ऐब्र्यम् । लोट्-म०पु०बहु० ईसिस्तम् उ०पु०तक् देसै । विशिष्ट-४२८ वर्ष (बैबना, उभयपरी)-इमको हलाँद निन् (मनर) निद प्र॰ पु॰ एव ॰ ईशीत।

बार में होने पर विकरण से उनो औहोना है एक प्र• पु॰ और म॰ पु॰ गन• को छोड वर।

उन् (उनना)--उभयपदी

সা০ हर कर्णुन कर्णुवन्ति उन्तुते जगुंबाने । সুৎ কণীরি-কণীরি <u>जन्</u>याये ज्युंग कर्जुय कर्ज्य কণীবি-কণীবি <u>जर्</u>गुवहे कर्मुव कर्ण्म ত জগাঁদি-জগাঁদি

सह

प्र० और्णोत और्णुताम् ओर्ष्वन् और्णुत ओणुंवाताम् औणुंवत वीर्णुवायाम् ओर्णुध्वम् म० योगों: और्जुतम् अणित ओर्णयाः र० और्णवम् और्णुम और्णुवि और्णुवहि और्णुमहि और्जुव

लोट

प्र॰ कर्णोनु-कर्णोतु कर्णताम् कर्णवन्तु कर्णताम् कर्ण्वाताम् कर्ण्वताम् म० **ऊर्ण्**हि ऊर्ण्तम् ऊर्ण्त ऊर्ण्प्य ङण्वायाम् ऊर्ण्घ्वम् उ० ऊर्णवानि कर्णवाद कर्णवाम कर्णवै *कर्णवाव*है *ऊर्णवामहै* 

## विधिलिष्ट

प्र० कर्णुयात् कर्णुयाताम् कर्णुयुः कर्णुयीतः कर्णुवीयाताम् कर्णुवीरन् म॰ ऊर्णुयाः ऊर्णुयासम् ऊर्णुयास ऊर्णुवीयाः ऊर्णुवीयायाम् ऊर्णुवीध्वम् उ॰ कर्णुयाम् कर्णुयाय कर्णयाम कर्णुवीय कर्णुवीयहि कर्णुवीमहि

धरह. चकास् ( प०, चमनमा ) । चकास्, जक्ष्, जाग्, दरिद्रा और द्यास धातुओं मी प्र० पु० बहु० में प्रत्यय में न् नहीं लगता है। इन धातुओं में लद्भ लगार प्र॰ पु॰ बहु॰ में उस् लगता है। लोट् म॰ पु॰ एक॰ में पकास् के चनादि-चनाथि रेप होते हैं।

चकास् (चमनना) पर०

#### **ब्रदाहरण**

लट्

RE

प्र= पनास्ति चनास्त. चनासित अचनान्-द् अचनास्ताम् अचनानुः म॰ चनारिय चनस्थः चनास्य अचना - अचनास्तम् अचवास्त अचनान्-द्

उ॰ भगारिम धवास्तः चनारमः अवनासम् अवनास्य अन्तरासम

स्रोड विपितिह

प्र• परान्त परास्ताम् वरासाः प्रशास्यात् वरास्यानम् वरास्युः म॰ परादि-पि पराराम् चराराः घरारमा धरारमान् परारमा उ॰ प्रशानि भशास स्थासन् चनारवाम् चनारपाय चनारपाम

जश्--पर॰ ( देगो ज्यर अन् और परान् पापु )

रुद्ध खट अजक्षिताम् अजधाः अजसीन, जक्षति जिधित স্তুত স্বাধারি अजसत अज्ञधी -अज्ञध अज्ञधितम् अजिश्वत जिक्षिय जक्षिय जिक्षिप म० अजिशिम অजध्यिव अजक्षम जिंदिम जिधाव ত্ত০ সহিনি विधिलिष्ट लोट जध्याताम् जध्य जक्ष्यान जिक्षताम् जक्षतु য়০ সধিব जध्यात ज्ययातम जस्या जिंदितम जिंदित जिक्षहि जदयाम जध्याम् जध्याव जक्षाम जक्षवि ত কথাণি दरिद्रा ( प०, दरिद्र होना ) । अजादि दिन् प्रत्यय बाद में होने पर दिखा के आ का लोप हो जाता है और हलादि दिल् प्रत्यय बाद में होने पर दिरिद्रा के आ को इहो जाता है। हरिदा--पर० ਲਵ

सह अदरिद्रिताम् अदरिद अइरिद्रात दिग्द्रित दरिद्रित স• **হ**হিরানি अदरिद्रित अदरिद्रितम् अदरिद्रा दरिद्रिय दरिद्रिथ दिखामि अदरिद्विव अदरिद्धिम दरिद्रिम अदरिद्राम् दरिदिव दरिद्रामि लिधिलिङ लोट प्र॰ दरिहात

प्रः वरिद्रातु वरिद्रिवाम् वरिद्रतु द्याद्रियान् वरिद्रियात् वरिद्रिया मः वरिद्रिवि वरिद्रिवाम् वरिद्रियाः वरिद्रियानम् वरिद्रियातः च वरिद्राति वरिद्रावः वरिद्रियाः वरिद्रियान् वरिद्रियान् वरिद्रियानः च वरिद्रापि वरिद्रावः वरिद्रामः वरिद्रियान् वरिद्रियान् वरिद्रियानः ध्वरे द्विष् (द्वेष वरना)—उभयपदी। इमको परः स्टः प्रः पुः बहुः

में विकल्प से उम् होता है।

# हिष्---उभयपदी

लट द्विपाते द्विपते द्विपन्ति द्रिप्टे द्विष्ट प्र० द्वेप्टि द्रिपाये दिह्वे हिंदी द्विप्ठ दिप्ठ म० हेशि डिप्ब**ट** द्विप्वे द्विष्मह द्विष्म द्वेदिम द्विप्व 26

|                   | अद्वेट्-ड् ऑ<br>अद्वेट्-ड्<br>अद्वे <b>य</b> म् | द्वेष्टाम् अद्विष<br>अद्विष्टम् अ<br>अद्विष्टम् अ | द्रघ्ट                       | आहुएठा<br>अद्विपि               | अद्विपाताम्<br>अद्विपाषाम्<br>अद्विप्वहि                   | अद्विपन<br>अद्विष्ट्वम्<br>अद्विप्महि |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| স ০<br>ম ০<br>ড ০ | রি <b>ছ্</b> তি                                 | द्विप्टम् ि                                       | इपन्तु<br>इप्ट               | द्विप्टाम्<br>द्विक्व<br>द्वेपै | हिपाताम्<br>हिपायाम्<br>द्वेपायहै                          | हिपताम्<br>हिड्ह्बम्<br>हेपामहै       |
|                   | द्विप्या                                        | द्विप्यातम्<br>द्विप्याव<br>(कहना ) उ             | हिप्यु<br>हिप्यात            | द्विपीत<br>द्विपीथा             | द्विपीयाताम्<br>द्विपीयाथाम्<br>द्विपीबहि<br>( पित् ( मज्ल | द्विपीघ्वम्<br>द्विपीमहि              |
| d's               | । इंच्याता ।                                    | ζ,                                                | ब्—ुडम                       | यपदी                            |                                                            |                                       |
|                   |                                                 |                                                   | लट्                          |                                 | त्रुवाते                                                   | <b>न्नुवते</b>                        |
| য                 | <ul> <li>त्रवीति-</li> </ul>                    |                                                   | ब्रुवन्ति-<br>आह्            | श्रूते                          | ગુખાલ                                                      | •                                     |
| ,                 | आह<br>१० द्रवीपि                                |                                                   | भूथ                          | त्रूपे                          | नुदाये                                                     | ब्र्∘वे                               |
| Ι.                | आरय<br>⇒ स्वीधि                                 |                                                   | द्र्म                        | त्रुव                           | ब्र्वह                                                     | <b>बूम</b> ह                          |
| 1                 | ৱ০ অবীশি                                        | •                                                 | ल                            | €.                              |                                                            | अञ्चल                                 |
|                   | प्र० अन्नवी<br>म० अन्नवी<br>उ० अन्नव            | भ्रजूतम्                                          | अग्रुवन्<br>अग्रूत<br>अग्रूम |                                 | अशुवाताम्<br>अश्रुवायाम्<br>अश्रूवहि                       | असूघ्वम्<br>असूमहि                    |
|                   | प्र॰ वनीर<br>म॰ ब्रूहि<br>उ॰ ग्रवा              | ब्रूतम्                                           | श्रुवन्तु<br>प्रूत<br>श्रवाम | श्रूताम्<br>श्रूष्य<br>श्रव     | श्रुवाताम्<br>श्रुवायाम्<br>श्रवायहै                       | प्रुवताम्<br>स्रूध्वम्<br>स्रवामहे    |

#### विधिलिङ

त्रुवीत बुवीयाताम् युवीरन् प्र० दूसन् दूसाताम् दूसु ज्यातम् जूयात जुवीया जवीयायाम् युवीध्यम् उ० सूयाम् त्रूयाव त्रूयाम त्रुवीय त्रुवीयहि त्रुवीमहि **४३३** मृज् (प॰, साफ करना )। इसके ऋ को पिन् (सबल ) प्रत्यव बाद में होने पर वृद्धि अवस्य होती है और अजादि हिन् ( निर्वेळ ) प्रत्यय बाद म

होने पर वृद्धि विकल्प में होती है।

# मृज्—पर०

|                  |                |                                  | 44-11                                       |                        | लंड                            |                       |
|------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| স ০              | माप्टि         | लट्<br>मृप्ट                     | मार्जन्ति,<br>मुजन्ति                       | अमार्-इ                | अमृप्टाम्                      | अमार्जन्,<br>अमुजन्   |
| <b>भ</b> ०<br>उ० | मादित<br>माजिम | मृष्ट<br>मृज्व                   | मृष्ठ<br>मृज्म                              | अमार्ट्-ड्<br>अमार्जम् | अमृष्टम्<br>अमृष्व<br>विधिलिङ  | अमृष्ट<br>अमृज्य      |
| স •              | मार्प्ट्       | लोट्<br>मृप्टाम्                 | मार्जन्तु<br>मृजन्तु                        | मृज्यात्               |                                |                       |
| ব৽               | मार्जानि       | मृष्टम्<br>मार्जाव<br>इच ( प०, ब | मृष्ट<br>मार्जाम<br><sub>लिना</sub> ) । इस् | के विषय में            | मृज्याव<br>मत है विः इस        | मृज्याम<br>कालद् प्र• |
| पु॰<br>प्रय      |                |                                  |                                             |                        | इसका बहुवचन-<br>१० पु॰ बहु० मे |                       |

नहीं होता है।

#### वच्—पर०

|    |                         |                              |                   | (3 m                       |                              |                |
|----|-------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|
| म॰ | वक्ति<br>वक्षि<br>वक्मि | स्ट्<br>वक्त<br>वक्थ<br>वस्य | १<br>वस्य<br>वच्म | अवस्-ग<br>अवस्-ग्<br>अवचम् | अवस्ताम्<br>अवस्तम्<br>अवस्व | अवन्त<br>अवच्म |
|    |                         |                              |                   |                            |                              |                |

अग्रमन्तिपरो न प्रयुक्त्यते । बहुबचनपर इत्यन्ये । झिपर इत्यपरे । (सि० की०)

विद्यातम् विद्यात म० विद्या विद्याम उ॰ विद्याम् विद्याव

. ৪২৩ মান্ । ( ৭০, शासन करना, शिक्षा देना )। हलादि তিন্ সম্মন बाद में होने पर इसके आ को इही जाता है। देखो पहले चकाम् धातु । (पृष्ठि०७०)

शास्--पर०

लड. लट अज्ञात्द् अशिष्टाम् अशास् नासति प्र॰ गास्ति शिप्ट अधिप्टम् अधिष्ट अशा, शिष्ठ शिष्ठ म० शास्सि अशात्-द्

अधिपम अशासम् अक्षिप्य शिष्म उ० शास्मि द्याप्त विधिलिए

ष्रोट् शिष्याताम् शिष्यु शिष्यात्

शिप्टाम् शासतु प्र० शास्तु शिष्यातम् शिष्यान शिप्या द्मिप्ट शिष्टम् **ম**০ ঘাখি दिष्याम् शिष्याव शिष्याम शासाम शासाव

৪३८ सी (आ०, सोना)। शो के ई को सभी तिड प्रत्यया से पूर्व गुण हो उ० शासानि जाता है। विधिलिड को छोड़वर अन्य सार्वधातुन लगारा म प्र० पु० बहु० म

प्रत्यय में पहले र् और लग जाता है। शी (सोना), आ॰

₹र रट् अशेत सरते दायाते अद्योधा

अशयाताम् अशेग्त স ৹ হীব जशयाथाम् अशेष्यम् शेष्वे म॰ शेपे द्मयार्थे अदोवहि अग्रेमहि अश्वमि शेमहे उ० शये होवह विविक्तिड स्ताद

शयीत गयीयानाम् शयीरन् वयाताम् शेरताम् प्रव शताम् शयीया शयीयाधाम् शयीय्यम शयाथाम् शेष्यम् म० गेप्व दायीय **ध्योव**हि दायागहै शयावहै अब्ह. मू (आ॰, जन्म देना)। इसको पित् (सवल) प्राप्यान पूर्व गुण उ० शर्य

नहीं होता है। ? आ + क्वान बातु आत्मनेपदी है। इसके रूप आस् के सुस्य चलाने चाहिए।

# सू-- (जन्म देना ), आ०

लद

| Яo   | मूते       | मुवाते      | सुवते            | असूत       | अस्वाताम्    | अमुवत            |  |
|------|------------|-------------|------------------|------------|--------------|------------------|--|
| म०   | मूपे       | मुवाये      | मूध्वे           | असूया      | असुवाथाम्    | असूध्वम्         |  |
|      |            | म्बह        | मूमहे            | अयुवि      | अमुवहि       | असुमहि           |  |
|      |            | डोट्        | **               | F          | वधिलिङ       |                  |  |
| प्र॰ | मुताम्     | मुबाताम्    | मुबताम्          | मुदीत      | मुबीयाताम्   | <b>मुबीरन्</b>   |  |
| म०   | सूच्य      | स्वायाम्    | सूच्यम्          | मुवीथा     | मुबीयाधाम्   | सुबीध्वम्        |  |
|      | स्वै       |             | <b>मुवामहै</b>   |            | मुबीवहि      |                  |  |
|      |            |             | त बरना), तु      |            |              |                  |  |
| 477  |            |             | नेडो से पूर्व वि |            |              | `                |  |
|      | , ,        | -           | स्तुउभयपर्द      |            |              |                  |  |
|      | τ          | 440         | स्टट्            | रुट् :     |              | भारमने <b>•</b>  |  |
| সত   | स्तौति,    | म्तुत ,     | स्त्रवन्ति       | म्तुते,    | स्तुवाते     | स्तुबने          |  |
|      |            | म्नुवीन     | ,,               | स्तुवीते । | •            | •                |  |
| म०   |            | म्नुष ,     | स्तुध            |            | स्तुवाथे     | स्तुष्वे,        |  |
|      |            | म्तुषीय     |                  |            | •            | स्तुबीध्वे       |  |
| ਰ∘   | स्तौमि,    | म्नुव,      | म्तुम,           | स्तुवे     | स्तुवहे,     | स्तुमहे,         |  |
|      | स्तवीमि    | म्नुवीव     | म्तुवीम          | -          | स्तुवीबह     |                  |  |
|      |            |             | लड्              |            |              | •                |  |
| স্ত  | अस्तीन्,   | अस्तुनाम्,  | अस्तुवन्         | अस्नुत,    | अस्तुवाताम्  | अस्तुवत          |  |
|      | अम्तर्वान् | अम्नुवीनाम् |                  | अम्तुवीत   |              |                  |  |
| म्   | अस्ती,     | अम्मुतम्,   | वस्तुन,          | अस्तुथा ,  | अस्तुवाथाम्, | अस्नुध्वम्,      |  |
|      | अस्तर्वा   | अस्नुवीनम्  | अम्मुवीत         | अस्तुवीया  | 34           | म्नुबीध्वम्<br>- |  |
| उ∌   | अम्तवम्    |             | अस्तुम           | अस्तुवि,   |              |                  |  |
|      |            | अस्तुवीव    | अम्नुवीम         |            | अम्मुबीवहिः  | अस्तुवीमहि       |  |
| सीट् |            |             |                  |            |              |                  |  |
| 20   | स्त्रीतु.  |             |                  |            | स्तुवानाम्   | स्तुवताम्        |  |
|      | म्भवीतु *  | स्तुवीनाम्  |                  | स्तुवीसाम् |              |                  |  |

म्नुवाशाम् स्तुध्यम्, म्मुख, स्तुत, स्तुतम्, मः म्तृहि, म्तुबीप्व स्तुवीघ्वम् स्तुवीत स्त्वीतम् म्तुवीहि म्तवावहै स्तवामहै स्त्री म्तवाम म्तवाव उ॰ म्तवानि विधिलिङ म्नुबीत मनुबीयाताम् स्नुबीरम् प्र॰ म्नुयात्, स्तुयानाम्, स्तुयु, म्तुबीयात् रतुवीयाताम् रतुवीय् म्मुबीया स्तुवीयायाम् स्तुत्रीघ्वम म्सुयातम्, स्तुयात म० म्तुया, म्तुर्वीया म्तुर्वीयानम् म्तुर्वीयात स्तुर्वदिह स्तुवीमहि म्सुबीय उ० म्तुयाम्, स्तुयाय, स्तुयाम, म्तुवीयाम् स्तुवीयाय म्तुवीयाम मूचना--इसी प्रयाग तु और र घातु वे रूप चरेगे। ४४१ हन् ( प०, आ०, मारना, हिमा बरना )। दिन् ( निर्वेष्ठ ) झलादि ( अन्त स्थ और पत्रम वर्ण वो छाड कर मधी व्यवन ) प्रत्यय बार मे होने पर हन् वे न्पा लीप ही जाता है। अजादि प्रत्य बाद म हीने पर हन् वे अ का लोप हो जाता है और हको घृहो जाता है। गेट्स॰ पु॰ एक॰ मे जहि क्रप बनना है । हन् (हिसा वरना जाना), पर० ल्ट् अह्ताम् अध्नन् अहन् ध्नन्ति ष्ट्रत अहन **দ৹** हन्ति अहतम् अहन् ङ्गभ ह्रय अहरम म० हसि अहरव अहनम् हस्म विविलिङ उ० हस्मि हम्ब সাহ इम्यानाम् हन्य् हत्यान ध्नन्तु हताम् हन्यातम् . हन्यान प्रव हन्तु ऋस्या हत हतम् हत्याव हन्याम ४० जिंह हत्याम् हनाम हनाव उ० हनानि हन् १---आत्मने = लद अध्नानाम् अध्नन अहत घ्नाते १ कुछ अबी में यह बातु आत्मनेपदी है।

म० हर्से हनाथे हच्चे अहथा अघ्नाथाम् अह*्*वम् अध्नि अङ्ग्वहि अहन्महि उ० घने हन्दह हरमध विधिलिङ रोट घ्नीत घ्नीयाताम् घ्नीरन् घ्नाताम् घ्नताम् प्र॰ हताम् हच्यम् घ्नीथा घ्नीयाथाम् घ्नीव्यम् म० हस्व घ्नाथाम् घ्नीय ध्नीयहि ध्नीमहि उ० हर्न हनावहै हनामहै ४४२ हा ( छिपाना ), ঝা০

प्र॰ हुनुते ह, मुवाते ह्न बते म० ह्नुपे हनुबाये हनुध्वे उ० हनुबे ह्मबह हनुमह लोट्

एङ अह्न\_त अह्न बाताम् अह्न बन अहनुया अहनुवाधाम् अहनुष्वम् बह्नुवि अहन्बहि अहन्मिर् विधिलिङ

प्र॰ ह्नुताम् ह्नुवाताम् ह्नुवातम् ह्नुवीत हतुवाथाम् हतुव्यम् हतुवीया **म**० हनुष्व हनुवीय उ० हनवै हनवावहै हनवामहै

ह्नुवीयाताम् ह्नुवीरन् ह्नवीयाधाम हनवी वर्म ह्नुवीवहि हनुवीमहि

# जुहोत्यादिगण (गण ३)

**৮৮३.** (क) इस गण मे धातु का दित्य हाकर अग यनता है।

(ख) प्र॰ पु॰ बहु॰ म प्रत्यय का न् हट जाता है।

(ग) लड प्र॰ पु॰ बहु॰ म पर॰ म प्रत्यय को उ हो जाता है और इमम पूर्व धातु के आ का लोप हो जाता है तथा धातु के इ.ई, उऊ और ऋदा का गुण हो जाता है।

धातुको द्वित्व करने के नियम

888. धात् वे प्रथम स्वर को, यदि कोई व्याजन जसक माथ है तो उसके सहित, द्वित्व (दो बार पढा जाना ) होता है। जैसे-पत् का पपत, उप् का चउख रूप होगर ।

सूचना—हित्व होने पर धातु के प्रथम अक्षर को अग्यास या द्वित्व अक्षर (Reduplicative Syllable) बहते हैं। जैमे--पयत् मे पहरा प, उउस् मे पहला उ ।

٠١.

लट

४८५ यदि धानु सयुक्त वर्ष के आग्राम र्राप्त के श्री अवसार के उस छानू वा पराजा वर्ष और स्वर वेष प्रेमा । ईएन-अध्य का यत्रध्य ।

(क) यदि पातु के मधुक्त वर्ष में प्रकाशका प्रमा ( मुद्रीर श्रंपन ) के और दूसरा वर्ष सर् ( केटोर स्थान ) है तो डिम्म क्रांत पर मह ( मुद्रीर श्रंपन ) के हो तो परेंगा । परम् इस्तु वर संस्यु होगा ।

ध्रध्रद्द अभ्यास (डित्व अक्षर ) में महाप्राण (वर्ग वे २,४) का अला-प्राण (उसी वर्ग वा १,३) हो जाएगा। जैसे—छिट् का विध्निट्रह, शृका

द्ध, भूज् का बुभुज्, इत्यादि ।

४४७ द्विरव होने पर अभ्यास म उपर्युवत नियम वे साथ यह नियम होता है। अभ्यास के स्वर्ध मो वैसा हो चयमें हो जाता है। अभ्यास के ह वर्ध मो वैसा हो चयमें हो जाता है। अभ्यास के ह वर्ध में इस स्वर्ध मान्य प्रत्य प्

अधि द्वित्व होने पर अभ्याम ने दोधे स्वर को ह्वस्व क्वर हो जाता है और बम्यास के कर को बहो जाता है। जैंगे - चा>त्वा, नी>निती, कु>चह, आहि। अधि द्वित्व होने पर अभ्याम में बातु की उपवा के ए ऐ को दक्षीर अ

की का उहा जाना है। जैसे—सेव्>सिपेद, ढीव्>दृढीक्, आदि । उदाहरण

## कि (जानना), पर०

घट चिक्राति अचिथन् अधिरिनाम् अचिरव प्र० चिपेति चिनित चिकिथ अचिये अविधितम् अविधित म० चिवेपि चिवि थ अचिक्यम् अचिक्यि अचिक्रिम चिकिम ८० चिथेमि चिविय विधिलिङ लोट चिवियात् चिवियाताम् चिवित्र चिविताम् चिक्यतु য়ত বিবিদ্য चिविया चिवियानम् चितियात चिकित चिवितम् म० चिविहि चिवियाम् चिरियाव चिरियामः चिव याम चित्रयाव उ० चिनयानि

हु ( हवन करना ), पर० लट

प्र जुहोति जुहुन जुहवति अजुहोत् अजुहताम् अजुहवु-

म० जुहोपि अजुहो अजुट्टतम् जुरूय जुहुय उ० जहोमि अज्ह्य अजुट्टम जुहुम. अजुहवम् जुहब खोर् विधिलिङ ज्हुयानाम् जुहुषु দ৹ সুৱাদ जुहवनु जहयान् उद्गताम् जुहुवात म० जुट्धि जहत ज्ह्या ज्ह्यानम् जहतम् जहुयाम ত৹ সুহবানি ज्ह्याव जुहवाम जुहयाम् जह्याम ही ( एज्जिन होना ), पर॰

रह जिहांन जिहियान মেণ সিহাংনি म० जिह्नेपि जि ह्रीय जिह्नीय ७० जिल्लीम जिहीब जि होंग

होट जिह्नीताम् जिह्नियनु স৹ সিল্লীব

म० जिह्नीहि जिह्नीतम् जिह्नीत ७० जिल्लपाणि जिल्लयाच जिल्लयाम

अजिल्लयम् अजिल्लीव अजिल्लीम जिहीयान् जिहीयाताम् जिहीयु

जिह्नीया जिह्नीयातम् जिह्नीयात

अगिह्रे

जिल्लीयाम् जिल्लीयाव जिल्लीयाम

अजिहेत् अजिहोनाम् अजिहापु

সর্তুদ

सट

अजिहीतम् अजिहीत

विधिलिङ

#### अपबाद धातुएँ

धxo दित्व होने पर अभ्यास में इन धातुओं के स्वरों को इ हो जाती है--मा, हा ( जाना ), भू, पृया पृ ( पूरा करना ) और ऋ धातु ।

धप्र१ द्वित्व होने पर अभ्यास में निज्, विज् और विष् धातुओं के इ की सर्वेष ए हो जाता है और धातु के इ भी अजादि पिन् ( सबल ) प्रत्यय बाद मे

होने पर गुण नहीं होना है।

४५२ हित्व होने के बाद दा और था धातुओं के आ का लोप हो जाता है, दिल् (निर्वल ) प्रत्यय बाद मे होने पर । स्, ब्व, त और थ बाद मे होगे ती

दम् नो धत्हो जाता है। लोट्म० पु० एक० परस्मै० मे दाना देहि और धाका भेटि स्प होता है।

(म) मा और हा (जाना) धातुओं को अजादि प्रत्यय बाद में होने पर

४४३ हलादि दिन् ( निर्मेल ) प्रत्यय बाद में होने पर 'भी' के ई को

र्जियम्य से इहस्य हो जाता है।

मिम् और जिह हो जाता है तथा हलादि प्रत्यय बाद में होने पर दहते मिमी और

जिही हो जाता है।

ধ্ৰম্মঃ हा ( त्याय नरना, छोडना ) धातु को हलादि डिन् प्रत्यय ( विधि-लिंड को छोट कर ) बाद में होने पर जीह या जहीं हो जाता है और अजादि प्रस्यय बाद में होने पर तथा विविष्टि में जह हो जाता है, लोट् म० पु० गव० मे इसवे ये रूप होते है--जहाहि, जहिहि और जहीि ।

| में इसके ये रूप हान ट्रें अवाहरण        |                              |                               |                                           |                                   |                           |  |
|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| छर ( जाना ), पर∘                        |                              |                               |                                           |                                   |                           |  |
| দ্রুত হয়নি<br>দ্রুত হয়দি<br>তুত হয়দি | स्ट्<br>इयृत<br>इयृथ<br>इयृष | इस्रति<br>इस्थ<br>इस्थ        | तेय<br>ग्रेय<br>ग्रेयरम्                  | रेषृतम्<br>रेपृष<br>विधि लिड      | तेयर<br>तेयृत<br>तेयृम    |  |
| प्र० इयर्त<br>म० इयुहि<br>७० इयगणि      | इयृतम्                       | इयराम<br>1 (धारण <sup>ः</sup> | इय्यात्<br>इय्या<br>इय्याम्<br>इरना, रमना | इयुयाव                            | दमृषु<br>डयूमात<br>इयूमाम |  |
| प्र• दथाति<br>म• दधासि<br>उ• दधामि      | प70<br>घत्त<br>घर4<br>दध्य   | दधति<br>धरभ<br>दध्म           | हर्<br>धत्ते<br>धरमे<br>दधे               | दधाते<br>दधार्थे<br>दघ्व <i>र</i> | दघते<br>धद्ध्ये<br>दघ्महे |  |
| प्र० अदधात्<br>म० अदधा<br>उ० अदधाम्     | अधसाम्<br>अधत्तम्<br>अदद्य   | अवस्य<br>अदय्य                | अधस<br>अधस्या<br>अदधि<br>ोट्              | अदध्वहि                           | अधद्ध्यम्<br>अदब्महि      |  |
| प्र० दधातु<br>म० धेहि<br>उ० दधानि       | धत्ताम्<br>धसम्<br>दधाव      | दघतु<br>घत्त<br>दघाम          | घताम्<br>घरम्व<br>दर्भ                    | दधाताम्<br>दधायाम्<br>दघावहै      |                           |  |

268

विधिलिड प्र॰ दध्यात् दध्याताम् दध्य् दधीत दघीयाताम् दधीरन् दधीव्यम् दध्यातम् दध्यात दधीया दधीयाथाम् म० दध्या दधीमहि दध्याव दध्याम दधीय दधीवहि उ॰ दध्याम् स्चना---इमी प्रकार दा घातुके रूप चलते हैं। घा घातुके रूपों में जहाँ पर भू है, उसको दुकर देने से दाधातु के रूप बन जाएँगे। निज् ( स्वच्छ करना ), उभयपदी नैनिजाते हेनिजने नेनिक्ते नेनिजति नेनियन प्रकनेने वित नेनिजाये नेनिग-वे नेनिक्षे नेनिषय म० नेनेक्षि नेनिक्थ नेनिज्यह नेनिज्यहे नेनिजे लेमिउम उ० नेनेजिम ने निज्व लड प्र० अनेनेक्-गु अनेनिक्नाम् अनेनिज् अनेनिक्न अनेनिजाताम् अनेनिजत अनेनिक्त अनेनिक्या अनेनिजायाम अनेनिगध्वम् म० अनेनेक्-ग अनेनिक्तम् अनेनिजि अनेनिज्वहि अनेनिज्महि **उ० अने**निजम् अनेनिज्य अनेनिज्य

होट्
प्र० नेनेक्यु नेनिकताम् नेनिकताम् नेनिकताम् नेनिकताम् नेनिकताम्
भः नेनिधि नेनिकतम् नेनिकत नेनिकत नेनिकताम् नेनिक्यम्
उ० नेनिकामि नेनिकाव नेनिकाम नेनिक नेनिकामि नेनिकास

विधिलिट

प्र० नैनिज्यात् नैनिज्याताम् नेनिज्यु नेनिजीतः नेनिजीपाताम् नेनिजीरन्

म० नैनिज्याः नेनिज्यातम् नेनिज्यातः नेनिजीयाः नेनिजीयाथाम् नेनिजीस्त्रम्

म० नैनिज्या नैनिज्यातम् नीनज्यात नीनज्ञाया नीनज्ञाया नीनज्ञाया नीनज्ञामि । इ० नैनिज्याम् नैनिज्याव नेनिज्याम नैनिजीय नैनिजीयहि नेनिजीमिरि इमी प्रवार विज् ( उमयपदी ) घातु के रूप चरुत्ये ।

व (रक्षा वरना, भग्ना), पर०

लह लट अपिपर' अपिपृताम् अपिप पिपृत पिप्रति ত্রত বিবর্ণি अविपृत अपिपतम् अपिप पिपृथ पिपुथ म० पिपपि अपिप्म अपिपव अपिपरम पिपव पिपुम र पपिम

|                                      |                                    |                                                       |                                              | विधिरि                                                                                         | <u> ε,</u>                   |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| म । पिपर्तु पि<br>म । पिपहि पि       | पुतम् वि                           | प्रतु<br>स्पृत<br>स्पराम<br>रक्षा <i>बर</i> ना        | पिपृयात्<br>पिपृया<br>पिपृयाम्<br>(, भरना ), | पिपुयाव                                                                                        | विषृयु<br>विषृयात<br>विषृयाम |
| म० विषयि<br>छ० विषयि<br>प्र० विषर्तु | विष्यं                             | विपुरति<br>विपूर्वं<br>विपूर्मं<br>विपुरतु<br>विपुरतु | पिपूर्या                                     | अपिपूर्ताम्<br>अपिपूर्तम्<br>अपिपूर्वं<br>विधिरि<br>पिपूर्याताम्<br>पिपूर्यातम्<br>पिपूर्यातम् | अपिपूरी<br>अपिपूर्म          |
| म॰ पिपूहि<br>उ॰ पिपराणि              | षिपराव<br>भी<br>स्टट्              | विषराम :<br>(डरना);<br>विक्यति                        | 44844                                        | लड<br>अविभीताम्                                                                                | अविभयु                       |
| प्र० बिभेति<br>स० विभेषि             | विभीत<br>विभिन्न<br>विभीय          | विभीय                                                 | अविभे                                        | अविभिताम्<br>अविभीतम्<br>अविभितम्                                                              | अविभीत<br>अविभित             |
| ত বিদীশি                             | বিমিথ<br>বিমীৰ<br>বিমিৰ            | विभिष<br>विभीम<br>विभिम                               | अविभयम्                                      | अविभीव<br>अविभिन<br>विधिलिट                                                                    | अविभीम<br>अविभिम             |
| प्र॰ विभेतु                          | हाट्<br>विभीता<br>विभिती<br>प्रभीत | म् ्                                                  | विभीयात्<br>विभियात्<br>विभीया               | विभीयाता<br>विभियाता                                                                           | म् विभियु<br>म् विभीयात      |
| দত বিদায়ি<br>বিদিয়ি<br>তত বিদয়    | ह विभिन्न<br>नि विभया              | म् विभित<br>व विभया                                   |                                              | म् विभीयाव                                                                                     | विभीयाम                      |
| १ देखो                               | नियम ३९४                           | 7 1                                                   |                                              |                                                                                                |                              |

|                                      |                                                              | भृ (धार                                                                                                     | ण करना,                                                                                           | पालन कर                                                                                     | ना), उभयप                                                                                                                         | <b>ची</b>                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                              | पर०                                                                                                         |                                                                                                   | ल्ट्                                                                                        | ৰা •                                                                                                                              |                                                                                                |
| No.                                  | <b>ৰি</b> মনি                                                | विभृत                                                                                                       | <b>विम्नति</b>                                                                                    | विभृत                                                                                       | विभाते                                                                                                                            | विभात                                                                                          |
| म०                                   | विभिप                                                        | विभृष                                                                                                       | विभूय                                                                                             | विभूषे                                                                                      | विम्नाथे                                                                                                                          | विभृध्य                                                                                        |
| ₹०                                   | विथिम                                                        | <b>चिभुव</b>                                                                                                | विभूम                                                                                             | <b>विम्ये</b>                                                                               | बिभृवहे                                                                                                                           | विभूमह                                                                                         |
|                                      |                                                              | •                                                                                                           | 7 7                                                                                               | रुड.                                                                                        | •                                                                                                                                 |                                                                                                |
| प्र°                                 | <b>এ</b> বিষ                                                 | अविभृनाम्                                                                                                   | अजिभर                                                                                             | अविभृत                                                                                      | अग्रिभाताम्                                                                                                                       | अविभान                                                                                         |
| म∘                                   | <b>এ</b> বিম                                                 | अविभृतम्                                                                                                    | अविमृत                                                                                            | अविभृथा                                                                                     | अविभ्राथाम                                                                                                                        | अविभृष्वम्                                                                                     |
| র≎                                   | अतिभग्म्                                                     | <b>এবি</b> মূৰ                                                                                              | अविभूम                                                                                            | अविभिन्न                                                                                    | अविभृषहि                                                                                                                          | अविभृमहि                                                                                       |
|                                      | •                                                            | •                                                                                                           |                                                                                                   | বাব্                                                                                        | •                                                                                                                                 |                                                                                                |
| স৹                                   | <b>বি</b> भनु                                                | विभृताम्                                                                                                    | विम्रातु                                                                                          | <b>बिभृताम्</b>                                                                             | विम्नाताम्                                                                                                                        | विम्नताम्                                                                                      |
| म०                                   | विभृहि                                                       | विभृतम्                                                                                                     | विभृत                                                                                             |                                                                                             | विश्रायाम्                                                                                                                        | निभृष्यम                                                                                       |
| उ≎                                   | विभगणि                                                       | त्रिभगव                                                                                                     | विभराम                                                                                            | <b>बिभ</b> र                                                                                | <b>बिभराव</b> हें                                                                                                                 | <b>बिभेगम</b> ह                                                                                |
|                                      |                                                              |                                                                                                             | विधि                                                                                              | বিহু                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                |
| 77.0                                 | £                                                            | £                                                                                                           |                                                                                                   | 00                                                                                          | C- 2                                                                                                                              | c 2                                                                                            |
| No.                                  | विभूयान                                                      | ात्रमृतायाम                                                                                                 | विभृषु                                                                                            | ामभ्रात                                                                                     | <b>बिभीयाताम्</b>                                                                                                                 | विभागन                                                                                         |
|                                      | विभूयान<br>विभूया                                            |                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                             | विश्रीयाचाम्<br>विश्रीयाधाम                                                                                                       |                                                                                                |
| म०                                   |                                                              | विभृयातम्<br>विभृयाव                                                                                        | विभूयात<br>विभूयाम                                                                                | विश्री <b>या</b><br>विश्रीय                                                                 | विश्रीयाथाम<br>निश्रीवहि                                                                                                          | विभीष्यम्<br>तिभीमहि                                                                           |
| म०                                   | त्रिभृया                                                     | विभृयातम्<br>विभृयाव                                                                                        | विभूयात<br>विभूयाम                                                                                | विश्री <b>या</b><br>विश्रीय                                                                 | विश्रीयाथाम                                                                                                                       | विभीष्यम्<br>तिभीमहि                                                                           |
| <b>ন</b> ৹<br>ব৹                     | त्रिभृया<br>त्रिभृयाम्                                       | विभृयातम्<br>विभृयाव                                                                                        | विभूयात<br>विभूयाम                                                                                | विश्रीया<br>विश्रीय<br>, गाद कर                                                             | विभीयाथाम<br>निभीवहि<br>ना), आमने०<br>लड                                                                                          | विभीष्यम्<br>तिभीमहि                                                                           |
| म॰<br>उ॰<br>प्र•                     | विभृया<br>विभृयाम्<br>मिमीत                                  | विभृयातम्<br>विभृयाव<br>मा (ता                                                                              | विभूयात<br>विभूयाम<br>रना, नापना<br>मिमन                                                          | विश्रीया<br>विश्रीय<br>, नाद करः<br>अभिमीन                                                  | विश्रीयाथाम<br>निश्रीवहि<br>ना), आमने०<br>एड<br>अभिमाताम्                                                                         | विभीष्यम्<br>प्रिभीमहि<br>:<br>अमिमन                                                           |
| म॰<br>उ॰<br>प्र•                     | त्रिभृया<br>त्रिभृयाम्                                       | विभृयातम्<br>विभृयाव<br>मा (ता<br>स्ट                                                                       | विभूयात<br>विभूयाम<br>रना, नापना<br>मिमन                                                          | विश्रीया<br>विश्रीय<br>, गाद कर                                                             | विश्रीयाथाम<br>निश्रीवहि<br>ना), आमने०<br>एड<br>अभिमाताम्                                                                         | विभीष्यम्<br>तिभीमहि                                                                           |
| म॰<br>उ॰<br>प्र॰<br>म॰               | विभृया<br>विभृयाम्<br>मिमीत                                  | विभृयातम्<br>विभृयाव<br>मा (ता<br>ल्ट<br>मिमान<br>मिमाथ                                                     | विभूयात<br>विभूयाम<br>रना, नापना<br>मिमन                                                          | विश्रीया<br>विश्रीय<br>, नाद करः<br>अभिमीन                                                  | विश्रीयाथाम<br>निश्रीवहि<br>ना), आ मने<br>एड<br>अमिमाताम्<br>अमिमाथाम्<br>अमिमीवहि                                                | विभीष्यम्<br>दिश्रीमहि<br>अमिमन<br>अमिमीध्यम्<br>अमिमीध्यम्                                    |
| ਸ•<br>ਰ•<br>ਸ•<br>ਚ•                 | निभृया<br>निभृयाम्<br>मिमीन<br>मिमीप<br>मिम                  | विभृयातम्<br>विभृयाव<br>मा (ता<br>स्ट<br>मिमान<br>मिमाथ<br>मिमीव <sup>2</sup><br>ेरद्                       | विभूगात<br>विभूगाम<br>रना, नापना<br>मिमन<br>मिमीच्य<br>मिमीमह                                     | तिश्रीया<br>तिश्रीय<br>, गाउ करः<br>अमिमीन<br>अमिमीधा<br>अमिमी                              | विश्रीयाथाम<br>रिश्रीविह<br>ना), आ मने०<br>एड<br>अभिमाताम्<br>अभिमाथाम्<br>अभिमीविह                                               | विभ्रीष्यम्<br>तिभ्रीमहि<br>असमन<br>असमीध्यम्<br>असमीध्यम्<br>असमीध्यम्                        |
| स०<br>उ०<br>प्र०<br>स०<br>उ०         | निभृया<br>निभृयाम्<br>मिमीन<br>मिमीप<br>मिमीप<br>मिमीनाम्    | विभृयातम्<br>विभृयाव<br>मा (ता<br>स्ट<br>मिमान<br>मिमाथ<br>मिमीव <sup>*</sup><br>पद्<br>मिमानाम्            | विभूगात<br>विभूगाम<br>रना, नापना<br>मिमन<br>मिमीच्य<br>मिमीमह                                     | तिश्रीया<br>तिश्रीय<br>, गाउ करः<br>अमिमीन<br>अमिमीधा<br>अमिमि                              | विश्रीयायाम<br>तिश्रीवहि<br>ना), आमने०<br>रूड<br>अभिमाताम्<br>अभिमाथाम्<br>अभिमीवहि<br>विधि                                       | विभीष्यम्<br>रिभीमहि<br>अभिमन<br>अभिमीष्यम्<br>अभिमीष्यम्<br>अभिमीष्टि<br>रिडड<br>मिमीरन       |
| म ०                                  | विभूया<br>विभूयाम्<br>मिमीत<br>मिमीप<br>मिमीपाम्<br>मिमीराम् | विभृयातम्<br>विभृयाव<br>मा (ता<br>स्ट<br>मिमान<br>मिमाथ<br>मिमीव<br>राट्<br>मिमानाम्<br>मिमाथाम             | जिभूगात<br>विभूगाम<br>रना, नापना<br>मिमन<br>मिमीच्य<br>मिमीमह<br>मिमानाम<br>मिमीच्यम्             | तिश्रीया<br>तिश्रीय<br>, गाद करः<br>अमिमीन<br>अमिमीया<br>अमिमि<br>मिमीन<br>मिमीन            | विश्रीयाथाम<br>तिश्रीवहि<br>ना), आपने०<br>एड<br>अभिमाताम्<br>अभिमोथाम्<br>अभिमीवहि<br>विश्रियानाम्<br>मियोयानाम्                  | विभीष्यम्<br>रिभीमहि<br>अभिमन<br>अभिमीष्यम्<br>अभिमीष्यम्<br>अभिमीष्यम्<br>सिमीरन<br>मिमीस्यम् |
| म ०                                  | निभृया<br>निभृयाम्<br>मिमीन<br>मिमीप<br>मिमीप<br>मिमीनाम्    | विभृयातम्<br>विभृयाव<br>मा (ता<br>स्ट<br>मिमान<br>मिमाथ<br>मिमोवन<br>राट्<br>मिमानाम्<br>मिमायाम<br>मिमायाम | जिभूगात<br>विभूगाम<br>रना, नापना<br>मिमन<br>मिमीच्य<br>मिमीमह<br>सिमनाम<br>मिमीच्यम्<br>मिमीच्यम् | विश्रीषा<br>विश्रीय<br>, गाय करा<br>अमिमीन<br>अमिमीचा<br>अमिमि<br>मिमीन<br>मिमीया<br>मिमीया | विश्रीयाथाम<br>तिश्रीवहि<br>ना), आपने०<br>एड<br>अभिमाताम्<br>अभिमीवहि<br>विश्रितामान्<br>विश्रियानाम्<br>मिसीयानाम्<br>मिसीवायाम् | विभीष्यम्<br>रिभीमहि<br>अभिमन<br>अभिमीष्यम्<br>अभिमीष्यम्<br>अभिमीष्यम्<br>सिमीरन<br>मिमीस्यम् |
| म ०                                  | विभूया<br>विभूयाम्<br>मिमीत<br>मिमीप<br>मिमीपाम्<br>मिमीराम् | विभृयातम्<br>विभृयाव<br>मा (ता<br>स्ट<br>मिमान<br>मिमाथ<br>मिमोवन<br>राट्<br>मिमानाम्<br>मिमायाम<br>मिमायाम | जिभूगात<br>विभूगाम<br>रना, नापना<br>मिमन<br>मिमीच्य<br>मिमीमह<br>मिमानाम<br>मिमीच्यम्             | विश्रीषा<br>विश्रीय<br>, गाय करा<br>अमिमीन<br>अमिमीचा<br>अमिमि<br>मिमीन<br>मिमीया<br>मिमीया | विश्रीयाथाम<br>तिश्रीवहि<br>ना), आपने०<br>एड<br>अभिमाताम्<br>अभिमीवहि<br>विश्रितामान्<br>विश्रियानाम्<br>मिसीयानाम्<br>मिसीवायाम् | विभीष्यम्<br>रिभीमहि<br>अभिमन<br>अभिमीष्यम्<br>अभिमीष्यम्<br>अभिमीष्यम्<br>सिमीरन<br>मिमीस्यम् |
| स०<br>उ०<br>प्र०<br>स०<br>उ०<br>प्र० | विभूया<br>विभूयाम्<br>मिमीत<br>मिमीप<br>मिमीपाम्<br>मिमीराम् | विभृयातम्<br>विभृयाव<br>मा (ता<br>स्ट<br>मिमान<br>मिमाथ<br>मिमोवन<br>राट्<br>मिमानाम्<br>मिमायाम<br>मिमायाम | जिभूगात<br>विभूगाम<br>रना, नापना<br>मिमन<br>मिमीच्य<br>मिमीमह<br>सिमनाम<br>मिमीच्यम्<br>मिमीच्यम् | विश्रीषा<br>विश्रीय<br>, गाय करा<br>अमिमीन<br>अमिमीचा<br>अमिमि<br>मिमीन<br>मिमीया<br>मिमीया | विश्रीयाथाम<br>तिश्रीवहि<br>ना), आपने०<br>एड<br>अभिमाताम्<br>अभिमीवहि<br>विश्रितामान्<br>विश्रियानाम्<br>मिसीयानाम्<br>मिसीवायाम् | विभीष्यम्<br>रिभीमहि<br>अभिमन<br>अभिमीष्यम्<br>अभिमीष्यम्<br>अभिमीष्यम्<br>सिमीरन<br>मिमीस्यम् |

|                                               | विष्ठ<br> विष्य                       | बेविष्ठ<br>बेविष्म:<br>स                  | वेदिये                                  | वेदिगवह                                 | वेषिड्ड्बे<br>वेषिष्महे •                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| u अवेबेट-इ                                    | अवेविष्टाम्<br>अवेविष्टम्<br>अवेविष्य | अवेविषु<br>अवेविष्ट<br>अवेविष्म           | अवेविष्ट<br>अवेविष्टा<br>अवेविषि<br>लोट | अवेविपाताम्<br>अवेविपाथाम्<br>अवेविगवहि | अवेबिड्ड्बन                                 |
| प्र० वेदेष्टु<br>म० वेदिड्डि<br>उ० वेदिगाणि   | वेविष्टाम्<br>थेविष्टम्<br>वेविषाव    | वैविषनु<br>वैविष्ट<br>वैविषाम             | वेविष्टाम्<br>वेविध्य<br>वेविषै         | वेविपासाम्<br>वेविपाथाम्<br>प्रविपावहै  | वैविषताम्<br>वैनिड्ड्वम्<br>वैविषाम‡        |
| प्र० वेविष्यात्<br>म० येविष्या<br>उ० येविष्या | वेविष्यात                             | ाम् वेविष्यु<br>म् वेविष्यात<br>वेविष्याम | वावपान                                  |                                         | म् वेविपीरन्<br>म् वेविपीध्यम्<br>वेविपीमहि |
|                                               | हा (छो                                | इना), पर                                  | 1                                       | 57.5                                    | 5                                           |
| <b>দ</b> ০ जहानि                              | सर्<br>जहोत                           | <b>जह</b> िंग                             | अजहात्                                  | अजहीताम्<br>अजहिताम्                    | अजह                                         |
|                                               |                                       |                                           |                                         |                                         |                                             |
| म० जहामि                                      | जहित<br>जहीथ                          | जहींथ                                     | अगहा                                    | अजहीतम्<br>अजहितम्                      |                                             |
| ম• স্থাদি<br>ত স্থাদি                         | जहीय<br>जहिय<br>जहीय<br>जहीय<br>जहिन  | जहीष<br>जहिय<br>जहीम<br>जहिम              | अजहा<br>अजहाम्                          | अबहितम्                                 | _                                           |
| ভুও জারাদি<br>•                               | जहीय<br>जहिय<br>जहीय                  | जहिय<br>जहीम<br>जहिम                      |                                         | अजहितम्<br>अजहीय<br>अजहिय<br>विधिल्डि   | अजहित<br>अजहीम                              |
|                                               | जहीय<br>जहिय<br>जहीय<br>जहिव<br>लोट्  | जहिय<br>जहीम<br>जहिम<br>म जहनु<br>म् जहीन | अजहाम्                                  | अजहितम्<br>अजहीय<br>अजहिय<br>विधिल्डि   | अजहित<br>अजहीम<br>जजहिम                     |

### रुवादिगण (गण ७)

४५४ इस गण में पिन् (सवल) प्रत्यय परे होने पर घातु में प्रथम स्वर शर व्यक्त के बीच में न लगता है और डिन् (निर्वल) प्रत्यय बाद में होने पर नृज्यता है।

धर्६ (प) यातु में पहले से न्होंगा तो उसका छोग हो जाएगा। (न) नहु चातु में न वे स्थान पर ने हो जाएगा, हलादि पिन् (मजल) प्रत्यम बाव

स होने पर।

उदाहरण • अञ्ज (अजन लगामा आदि), पर०

लट् रुट য়০ প্ৰদিশ अञ्जन्ति अद्रपत भाइताम् आञ्जन आनेष्-ग् ∓ ० ,अनक्षि आइ बतम् अड. १य अड. पय आनव्-ग् आइ. वत ত জনজিন आञ्ज्य अञ्ज्व अञ्च्स आनजम आङ्ख

उ० अनागम अध्यय अन्यम शानवम् आञ्चय आण्यम होद् प्रः जनस्तु अदस्ताम् अञ्चानु अञ्चयात् अञ्चयातम् अञ्चय् म० अदस्या अद्भवतम् अद्भवतः अञ्चया अञ्चयातम् अञ्चयान

म० इन्त्से इन्याये इन्द्रस्वे ऐन्द्रा ऐन्धायाम् ऐन्द्ध्वम् ८० इन्धे इम्ब्बहे इन्हमहे ऐत्धि ऐन्ध्वहि ऐस्सिह खोट् विधिलिङ प्र॰ इन्द्राम् इन्घाताम् इन्धताम् डम्धीत इन्घीयाताम् इन्धीरन म० इन्स्व इन्धायाम् इन्दृध्वम् इन्घीया इन्धीयायाम् इन्धीघ्वम्

उ० इनपं इनवाबहै इनवामहै इन्वीय इन्वीवहि इन्यीयहि

इस पातु के द्यु वाले स्थानो पर केवल व् वाला मो रूप बनता है। जैसे— इन्पे, ऐन्या, ऐन्यम्, इन्धाम्, इन्धम्, आदि । देखो नियम २० (क)।

| म०         | धुणत्ति<br>धुणत्ति<br>धुणपि | <b>पर•</b><br>क्षुन्त<br>क्षुन्त्य | (चूर्ण कर<br>स्र<br>शुन्दन्ति<br>शुन्त्य<br>क्षुन्ध | क्षुन्ते<br>झुन्त्से<br>क्षुन्दे | दी<br>बा॰<br>क्षुदान्ते<br>क्षुन्दाये<br>क्षुन्द्वहे | शुन्दते<br>क्षुन्द्ध्ये<br>क्षुन्द्महे |
|------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| प्र॰<br>म॰ | अधुणत्-द्                   | अक्षुन्ताम्<br>अक्षुन्तम्          | बक्षुन्दन्<br>बक्षुन्त                              | लड<br>अक्षुन्त<br>अक्षुन्त्या    | अञ्जन्दाताम्<br>अञ्जन्दायाम्                         |                                        |

अक्षुन्द्वहि अक्षुन्द्महि अक्षुन्दि बक्षुन्द **उ० अक्षुणदम् अक्षु**ग्ह लोट् शुन्दाताम् शुन्दताम् क्षुन्ताम् क्षुन्दन्तु क्षुन्ताम् प्र॰ भुणत्

शुन्दायाम् शुन्द्घ्यम् क्षन्तस्य म० क्षुन्द्धि क्षुन्त्तम् सुन्त क्षुणदामहै क्षुणदावहै क्षुणदै क्षुणदाम ত হ জুणदानि क्षुणदाव विधिलिङ

क्षुन्दीत अन्दीयाताम् अन्दीरन् प्र० क्षुन्धात् क्षुन्द्याताम् क्षुन्यु क्षुन्द्यातम् क्षुन्द्यात क्षुन्दीया क्षुन्दीयायाम् क्षुन्दीव्यम् म० क्षुन्या क्षुन्दीवहि क्षुन्दीमहि क्षुन्दीय क्षुन्द्याम क्षुन्द्याव इसी प्रकार इन धातुओं वे रूप चलेंगे-शिद् (उ०, तोडना), उन्द् (प०, उ० क्षुन्याम्

गीला होता), खिद् (आ०, खिन्न होता), छिद् (उ०, काटना), छृद् (उ०, चम-कना, खेलना), इत् (प॰, घेरना), तृद् (उ॰, हिंसा करना, बनादर करना), बिद् (आ॰, जानना, विचारना) । उन्द् छट् प्र॰ पु॰ एक॰—उनति, इत् छट् प्र० पु० एक०--- हणित होगा।

तृह् (हिंसा करना) पर०

लहर स्तट अतृणेट्ड् अतृष्टाम् तृहन्ति अवृहन् तृष्ड স৹ নুণীতি अतृषेट्ड् अतृष्टम् अतृण्ड तृष्ड तृष्ढ म० तृणेदित अतृणहम् अतृह्व वतृह्य तुहा उ॰ तृणेह्य त् ह १९

प्र०तृणेडु

उ० तृणहानि

স৹ বিৰুদ্ভি

सोट्

तृषहाव

सद्

पिष्ट.

तृहन्तु

पिपन्सि

तृष्डाम्

म० तृष्टि तृष्टम् तृष्ट

| 240 | 14-21-0                     | 14,000          | 1111.0     | 0111115         | 44 1.01.            | -11.1.4      |
|-----|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------------|--------------|
| स०  | पिनक्षि                     | বিষ্ঠ           | বিৎত       | अपिनट्-ड्       | अपिप्टम्            | अपिष्ट       |
| উ৹  | पिनस्मि                     | पिप्य<br>स्रोट् | पिटम       | अपिनपम्         | वर्षिप्य<br>विधिलिङ | अपिष्म       |
|     |                             |                 | ~          |                 |                     | er           |
| স৹  | पिनप्दु                     | पिष्टाम्        |            | पिप्यात्        |                     |              |
| Ħo  | पिण्ड्डि                    | पिष्टम्         | पिष्ट      | विष्या          | पिच्यातम्           | पिप्यात      |
| 80  | पिनपाणि                     | पिनपाव          | पिनपाम     | पिप्याम्        | पिप्याव             | पिप्याम      |
|     | इसी प्रकार                  | शिप् (५०, १     | औटना, अन्त | र करना) व       | केरूप चलेगे।        | l            |
|     |                             |                 |            | ) उमयपंदी       |                     |              |
|     | पर                          | •               | स्र        | <u> </u>        | आ०                  |              |
| স৹  | युनन्ति                     | युडवत           |            | युद्धक्ते       | युञ्जाते            | युञ्जते      |
|     | युनक्षि                     | युद्धनय         | युद्धक्य   | मुडक्षे         | युङ्जाथे            | युद्धस्वे    |
| ভ   | युनिजन                      | युङ्ख           | युक्जम     | युञ्जे          | युङ्खहे             | युञ्जमहे     |
|     |                             |                 |            | लह              |                     |              |
| স্থ | अयुनक्-ग्                   | अयुद्धवताम्     | अयुञ्जन्   | अयुद्धक्त       | अयुञ्जाताम्         | अयुञ्जत      |
| म   | अयुनक्-गृ                   | वयुद्धनतम्      | भयुङ्गत    | अयुद्धक्या      | अयुञ्जाधाम्         | अयुद्धाध्यम् |
| ব   | <ul> <li>अयुनजम्</li> </ul> | <b>अ</b> युञ्जन | वयुञ्जय    | <b>अयु</b> ञ्जि | अयुञ्ज्वहि          | अयुञ्जमहि    |
|     |                             |                 |            | लोद्            |                     |              |
| X.  | • युननतु                    | युडक्ताम्       | युञ्जन्तु  | युङ्कताय्       | युञ्जाताम्          | युञ्जताम्    |
| भ   | ॰ युद्धन्धि                 | युद्धवतम्       | युद्धक्त   | युद्धस्व        | युञ्जाचाम्          | युद्धास्वम्  |
| ਚ   | ० युनजानि                   | युनजाव          | युनजाम     | युनजै           | युनजावहै            | युनजामहै     |
|     |                             |                 | F          | विधिसिद्ध       |                     |              |
| ×   | • युञ्ज्यात्                | मुङ्ज्याताः     | ( युञ्ज्यु | युञ्जीत         | युञ्जीयाताम्        | मुङ्जीरन्    |
|     |                             |                 |            |                 | -                   |              |

विधिलिड वृद्याताम्

तृह्या तृह्यातम् तृह्यात

लड अपिनट्-इ अपिप्टाम् तृह्यु.

तृह्याम

तृह्यात्

तृणहाम तृह्याम् तृह्याव

पिष् (पीसना) पर०

म० युञ्ज्या युञ्ज्यातम् युञ्ज्यातं युञ्जीया युञ्जीयायाम् युञ्जीब्वम युञ्जीवहि यञ्जीमहि उ० युञ्ज्याम् युञ्ज्याव युञ्ज्याम युञ्जीय इसी प्रकार इन धातुओं के रूप चलेंगे - भञ्जू (प०, तोडना), भुजू (प०, रक्षा करना, आ॰ खाना), विज् (प॰, हिलाना, कॉपना) और वृज् (प॰, छीडना)। रिच (खाली करना, रिक्त करना) उमयपदी लट् रिचते रिचाते रिञ्चन्ति रियते प्र० रिणक्ति रिवत रिक्वे रिचाये रिक्षे रिवय म॰ रिणक्षि रिक्य रिच्वते रिचमहे रिचे रिच्म. **उ० रिण**चिम रिच्य लड अरिवाताम् अरिचत अरिचन् अरिक्त प्र० अरिगक्-गृ औरिक्ताम् अरिचायाम अरिग्ध्वम अरिक्या अरिक्त म० अरिणक्-ग् अरिक्तम् अरिच्वहि अरिचमहि अरिचि श्ररिपम उ० अरिणचम् अरिज्य लोट रिञ्चन्तु रिक्ताम् रिनताम रिचाताम् रिक्ताम् प्र० रिणक्त रिचायाम् रिग्डनम रिवत रिस्व म० रिग्धि रिक्तम् रिणचावहै रिणवामहै रिणर्ष रिणधाम उ॰ रिणचानि रिणचाय विधिलिष्ट रिंचीयाताम् रिंचीरन रिज्याताम् रिज्यु रिचीत प्र॰ रिच्यात रिचीयायाम् रिचीव्यम् रिच्यातम् रिच्यात रिचीया म० रिच्या रिचीविह रिचीमहि रिचीय रिच्याम रिष्याव उ० रिष्पाम इसी प्रकार इन धातुओं के रूप चलेंगे-विख् (उ०, प्यक् करना), तब्ज्

(प०, सकुचित करना) बीर पूच् (प०, मिलाना)। हष् (रोक्ना) उमयपदी सर पर० कट् प्र० रुगिंड सन्दर्भ रूपिन रुग्डे रुग्धाते

रै. दृष् वाते स्थानो पर केयल वृ वाला भी रूप बनता है। जैसे—रुप: आदि। देखो निषम २० (क)।

आठ

| रुन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रुल्से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रुन्धार्थ                                                                                                                                                     | हन्द्ध्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| क्त्स्म.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रुन्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रुन्ध्वहे                                                                                                                                                     | रुन्ध्महे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | लंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ् अरुन्धन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | बरन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अरुन्धाताम्                                                                                                                                                   | अहन्घत<br>अहन्द्घ्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| अरुन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अरुन्द्वा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अरुन्धायाम्                                                                                                                                                   | Dlorday.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| अरुग्ध्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अरुग्यि<br>स्रोट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अरुन्ध्वहि                                                                                                                                                    | अरुन्ध्महि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| क्रमान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | रुन्धाताम्                                                                                                                                                    | रुम्बताम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | शन्द्रवम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | रुणधामहै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | ा रुन्धीरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ताम् रुन्ध्युः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | रुखायायाः                                                                                                                                                     | ` - C-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| व रुन्ध्याम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | 4.41.116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| हिस् (हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | साकरता)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पर॰                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| , हिंसन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ' अहिनत् <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | द् अहिस्ताम्                                                                                                                                                  | अहिंसन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| . हिस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अहिन -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | त्-द् अहिस्तम्                                                                                                                                                | अहिंस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| : हिंस्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अहिनस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | म् अहिस्व                                                                                                                                                     | अहिस्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ट्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| गम् हिंसन्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | हिस्यात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| तम् हिस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | हिस्या.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | हिस्पात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| साव हिनस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | म हिस्याग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               | हिस्याम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| उ॰ हिनतानि हिन्साम हिन्साम् हिन्साम् हिन्साम् हिन्साम् । हिन्साम् |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | बस्त्यम् अस्त्यः अस्त्यः अस्त्यः अस्त्यः अस्त्यः स्त्याः स्त्यः स्त्याः स्त्याः स्त्यः स् | लड. [ अरूपम् अरन्द अरूदा अरूदा अरूदा अरूदा अरूदा अरूदा अरूदा जिंदू रूपमा क्या के प्राथम क्या के प्राथम क्या के प्राथम क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या | लहरूम व्यरत्व व्यरुपाताम् वरुव्य व्यरुपाताम् वरुव्य व्यरुपाताम् वरुव्यत्व वर्व्यत्व वर्व्यत्व वर्व्यत्व वर्व्यत्व वर्व्यत्व वर्व्यत्व वर्वयत्व वर्यत्व वर्वयत्व वर्वयत्व वर्वयत्व वर्वयत्व वर्ययत्व वर्ययत्व वर्ययत्व वर्ययत् |  |

है। जिन धातुओं में इ नित्य लगता है, उन्हें सेट् (स + इट् अर्थान् इ-वाली) कहते हैं। जिन धातुओं में इ विवरूप से छगता है, उन्हें वेट् (वा 🕂 इट) वहते हैं और जिन पानुओं में इ सर्वया नहीं लगता है, उन्हें अनिट् (अन् + इट्, बिना इ-वाली) बहते हैं।

৪৮ল. (क) अनेवाच् (एव से अधिक स्वर वाली) घाउँबो, গুলু আदि प्रत्यसान्त धातुओं और चुरादिगण (गण १०) की घातुओं से इ नित्य लगता है।

वे रोट् कहलाती हैं।

(स) एकाच् (एव स्वर वाली) अजन्त पातुओं में जिन धातुओं का निम्न-लिसित कारिया में उल्लेख है, वे सेट् (इ-बाली) हैं, विष् अनिट् हैं।

अनुदर्मियौ तिरुक्णुशोद्यस्नुनुसुदिवडोद्धश्रिभः ।

बुद्धयुक्तम्या च यिनकाचीऽजन्तेषु निहताः स्मृताः ॥

अर्थात् मे घातुएँ सेट् हैं-दीपं कनारान्त और दीपं ऋवारान्त समाम्, र, क्णु, शी, स्तु, तु, शु, श्वि, डी, श्रि, वृ (आ०, क्यादिगणी) और वृ (उ०, स्वादि-गणी) । इनके अतिरिक्त सभी एकान् अजन्त घातुएँ अनिट् हैं है

(ग) हलन्त एक अच् वाली धातुओं में निम्नलिखित १०२ घातुएँ सनिट्

हैं, रोप सेट् हैं !

बावल । पद् मुख् रिख् वच् विच्, सिब् प्रक्छि स्पन् निजिभैनः । भक्ज भुज अस्त मस्ति वन् गुन् रुन्, रुक्त् वितिर् स्विकत, सकत्, सूतः ॥१॥

१. निम्नलिखित कारिका मे बातुओं के अन्यासर और जनमे कितनी धातुएँ हैं, यह दिया गया है। अर्थीत् ककारान्त, चकारान्त आदि कितनी पातुर अनिद् हैं, यह स्पष्ट किया गया है।

क चंछ जाद घन पा भे स झा. य 🗏 झाः कमातृ ।

१ द १ १५ १५ ११ २ १३ ३ ४ १० ११ २ ८

क चकाण जटाः खडी गध ज्ञाच्ट खजाः समृताः ॥ इस कारिका की पहली पक्ति में बातुओं के अस्तिम हल् अक्षर दिए गए हैं। इससे विद्यार्थी तुरन्त जान सकते हैं कि ये व्यवन अन्त वाली ही पावर र प्राप्त के कि से से हैं। जीते पहुनी पिन से ट्रवर्ण नहीं है, अने ट्रअन अतिट्रहें, शोप सेट्हें। जीते पहुनी पिन से ट्रवर्ण नहीं है, अने ट्रअन आनद् हा नाम सद् ए किया । वाली कोई भी घातु अनिद् नहीं है। अतः कुट्को तुरन्त सेट् वहा जा सकता वाला पात्र पा पात्र का पात्र यह दिया गया है कि अमूक व्यवन अन्तदाली है। इसरी पश्चिम में कमारा यह दिया गया है हा दूसरा नाम है। सहया के लिए बर्गों के असर लिए गए हैं। ओ इतनी पातुएँ अनिट् हैं। सहया के लिए बर्गों के असर लिए गए हैं। ओ अद् शुद् शिद् शिद् शुदि नृदः, पण भिद् विद्यातिविनद् । दाद सदी रिवद्यति स्कर्तिन् हृदो भूष्य शुपि बुम्पतो ॥२॥ सन्पिर्वृत्रिकशो रापिद्, त्वय् शुप-साधिस्पततो ॥३॥ सन्य हृत्याप् त्विष् शुपि ताम्, त्यस्तुम्पतिदुम्पती ॥३॥ शिद् सुप् वप् श्रप् स्वय् सृषि सम्, रम् कम् वम् नम् समो रिमः । पुरितर्देशिद्वा दृत्य मृद्य, रिख् रह्म लिख्न् वित्तु स्युशः कृषि ॥४॥ स्वित् शुप् त्वप् दुत्र कुष्प पित्र लिय्, त्रिस् वृत्य हिल्ल्यतो पितः । स्वत्तिवृद्धिहृदुद्धे, मह्, सिद्ध, रह्म लिह्न् सहिस्ता ॥५॥ अनुशत्ता हल्लेषु धालसे इप्पिक्तं क्षतम् ॥

(प) निर्माणितिक चालुर्य पेट्ट (विकारण से हु याजी) ।
स्वर्गतः सूचते सूत्र पञ्चमे नक्षमे च गुञ्र ।
समित्रवृद्ध व्यक्तियानावर्गितरक समित्रता ।।१।।
सार्थातः सूचते सूत्र पञ्चमे नक्षमे च गुञ्र ।
समित्रवृद्ध व्यक्तियानावर्गितरक समित्रता ।।१।।
सार्थः वाज्ञेति जानतेषु वाल्यो सिक्छति स्वयन्ते ।
रप्पतिः सेपतिर्धान्ती पान्ताः पञ्चक कल्पने ।।१।।
पान्ती साम्यति कमतीरन्त्रते विकारति गञ्चति ।।१।।
साम्यतिक वाज्ञातिक विकारतेष्ठ निरुक्तातिक सक्षति ।
सम्पतिक वाज्ञातिक हिल्लाक वाह्यति ।।१।।
पद्मते गृहतिक व्यक्तिरोगित्रक स्वरूति ।।१।।
स्तृति विन्हाति वर्गुक्तियाने वृहति सुद्धति ।।१।।
स्तृति विन्हाति वर्गुक्तियाने वृहति सुद्धाति ।।१।।
स्तृति विन्हाति वर्गुक्तियाने वृहति स्वरूति ।।१।।

र. ये दलोक सथा सुद्ध के दिसीय अंद के दलोक यूना ट्रॉनिय कालेज के विक्री द्वारती भी जिल्लामन आत्माराम केटकर में बनाए हैं।

वर्ण जिता संस्था बर है, उतनो संस्था समझनी चाहिए। जैते—क पहल वर्ण है, अतः को है सर्धा । च हठा वर्ण है, अतः च ने है सर्धा । च १५ चंच है, अतः कता वाडो जितह यातु । वर्षा है, अतः का है १५ सर्धा, आदि । कृष्य चाडो जितह यातु । अर्थातु १ है। चृष्यत्व वासी अनिद् धातुष् चृष्यस्व ६ हि। छ अन्त वार्त अनिद् धातु च अर्थात् १ है। सुविधा के लिए चारिया वो दिसीय पिर से संदेशाएं भी दे दो गई है।

ध×्र. ए, ऐ और ≡ो अन्त वाली घातुओं को आ हो जाता है, अत वे आसा∙ रान्त के तुल्य मानी जाती है। इन घातुओं की भी गुण या वृद्धि वाले स्थानो पर आ हो जाता है—िम (५ आ०, फबना), मी (९ उ०, हिमा करना) और दी (४ आ०, नष्ट होता)। ली (९ प०, ४ आ०, चिपकना) की पूर्वोदन स्थानो पर विकल्प से शा होता है।

धुद्दृ अधिधातुक समारों में चुरादिगणी (गण १०) घातुओं में अप् (अर्पान् अ रहिस अय) शेप रहेगा । अस् से पहले धातुओं में जो परिवर्तन होते हैं, के

होगे।

**४६१.** इन धातुओं का सार्वधातुक ककारो बाला अग (  $\mathbf{B}_{0}$ se ) आर्थ-धातुक लकारों में भी विकल्प से क्षेप रहेगा—पुप, बूप, विच्छ, पण, पन्, कम् और ऋत्।

**४६२.** आर्थपातुक छकारो मे अस्को मूऔर झूको बच्हो जाता है।

ध्रद्दे. तुदादिगण की निम्नलिखित कुछ घातुएँ हैं, जिनको पित् (सबल) प्रत्यम बाद मे होने पर भी गुण या यृद्धि नहीं होती है। इनको वेवल इन स्पानी पर गुण या वृद्धि होती है—लिट् प्र॰ पु॰ और उ॰ पु॰ एक॰ ना व बाद में होते पर, प्रेरणार्थक अय बाद मे होते पर और कर्मदाच्य लुद्ध प्र० पु० एक० का इ बाद में होने पर । ये घातुएँ हैं--कुट्, पुट, कुच्, गुज्, छुर, स्कुट, पुट, लुट, स्कुर्, गुर्, नू, घू, कु तथा अन्य कुछ वस प्रचलित घातुए ।

, ४६४. आर्थवातुक छकारो में अस्ज् के अज्ज् और मर्ज् रूप हो

जाते हैं।

४६४. आर्थधातुक लकारो मे हलादि पित् (सबल) प्रत्यय बाद मे होने

पर सृज् को सज् और दृश् को द्रश् हो जाता है।

27. ना प्रमुखा हुए । ४६६. विज् (६ आ०, ७ प०) चातु मे बीच मे होने वाला इट् (इ) डित्

होता है। ऊर्ण धातु मे यह इ विकल्प से डित् होता है।

८ . जा अपने विकास के अपने क्षेत्र के बार के बार के बार के अपने का जाना विकास के अपने के अपने के अपने के अपने क को किसी भी प्रत्यम के बाद मे होने पर गुण या वृद्धि नहीं होने हैं। बाद मे इ या थु हान पर राज्य जाता है। सन् प्रत्यय और लुद्ध लगार इसे पहले दिखा के भी आ का लोप हो जाता है। सन् प्रत्यय और लुद्ध लगार में इसके आ का लोप विकल्प से होता है।

#### सुट्, सृट् और सुद्ध सकार (१) सुद्ध सकार (First Future)

इसको अनदातन भविष्य (Periphrastic Future) भी कहते हैं।

धदेद प्रत्यय ---परस्मैव आत्मने ॰ স৹ লা³ तारी तारी तार सार ता म० तासि तासे सासाचे ताध्वे वास्य' तास्य **इ॰** तास्मि ताहे तास्महे तास्व तास्म सास्वह

धर्ध इन प्रत्ययो से पहले सेट् घातुओं में इ लगेगा, वेट् में विकल्प से और अनिट् म सर्वेषा नहीं।

क्षे उं सभी प्रत्यय पित् (बबल) है। अतएव ये बाद में होने तो धातु के अन्तिम स्वर और बातु की उपवा के हस्य स्वर को गुण होना।

५७१ कः उपमावाली अनिट् धातुओं के वाद क्षलादि (अन्त स्य और वर्ग के पचम वर्ग को छोडकर सभी व्यवन) पित् (सवल) प्रत्यव होगा तो उपमा के कर को र विकल्प से हो जाएगा। चैसे--सृप्--सर्वास्त्रि, स्वतास्मि, आदि ।

**दा (**देना) उमयपदी धर॰ आ॰

प्र॰ दाता वातारी वातार दाता दातारी वातार ४० दातासि दातास्य दातास्य दातासे दातासाये वातास्ये ४० दातास्मि दातास्य दातास्य दाताहे दातास्वहे दातास्महे

नी (उ॰, ले जाना) — नेता नेतारी नेतार । उ॰ पु॰ नेतास्मि, नेतास्य । मेतास्म, नेताहे, नेतास्यहे, नेतास्महे ।

पत् (प॰)—पनिवा पतिवारौ पविवार । उ॰ पु॰ पविवास्य, पविवास्य, पविवास्य,

र. सुद् लकार के ये अत्यय इस प्रकार भी बनाए जा सकते हैं। तृब प्रायय का प्रयमा एक० का ता क्य के के और बाद मे अस् (होना) पातु के स्ट् स्वचार के म0 पु0 और उ0 पु0 के रूप जोड दें। प्र0 पु0 से प्रयमा के रूप सा तारी बार लगेंगे।

र्धस् (आ०)—ईशिता, ईशितारी, ईशितार । उ० पु० ईशिनाहे, ईशिना-स्वहे, ईशितास्महे ।

अनियमित धात्एँ

ध्यः इने घातुओं ये लुट् में विषत्य से इ लवना है---इव्, सह (१ आ०), सुभ, रिष् और रष् । जैसे-प्र० एव ० एपिता-एप्टा, सहिता-मोत्रा, लोभिता--लोव्या, रेपिता--रेप्टा, रोविता-राप्टा ।

**४७३ म्हण् धातु हुट् में विवस्य से धरस्मैंथवी है और इसमें परस्मैंगद होने** पर इ नहीं लगता। जैमे--उ॰ पु॰ एव॰--वन्पिताहे, वल्प्ताहे, वन्प्तामिम।

४७४. लिट् लकार को छोडकर अन्य सभी आधंपातुन एगारी में यह पार् के साथ इ के स्थान पर ई लगता है। जैसे-पहीता, आदि।

ध्रध्य. वृ और ऋबारान्त घातुओं ने बाद इ को विकल्प से दीर्घ हो जाता है। इन स्थानो पर दीर्थ नही हो गा-लिट् आसीलिट आरमनेपद और परस्मैपदी सुक्त । जैसे-- वृ ना प्रव एव व वरिता वरीता, कृ ना करिता-ररीना, आदि ।

**४७६** सलादि (अन्तरण और पचम वर्ण को छोडकर अन्य सभी व्यजन) प्रत्यय बाद में होने पर मस्ज् और नम् धातु वे अन्तिम व्यवन से पूर्व नृ और सम जाएगा। मरुण् धातु मे न् होने पर बीच वे स् वा लोप हो जाएगा। जैरी-मडक्ता आदि, नम्टा-निशता । जन्य स्वानी पर यस्ज् के स् की ज् हो जाता है।

४७७ अनु (१ प॰, जामा) पातु की आर्पपातुक ल्याची म की ही नाता है। बलादि (युको छोडकर सभी व्यवन) आर्यपातुन बाद में होंगे तो विकन्य री मी होगा । जैसे-वेता-मजिता, वेप्पति अजिप्पति, सादि ।

(२) ज़्द (Second Future) और (३) सुद्ध (Conditional)

bos कुट् के तिद्र प्रत्यम ये हैं —

वरस्थे : आस्पने ० स्यस्ति स्येने স॰ स्यति<sup>†</sup> स्यत स्यने स्यन्त म॰ स्यसि स्वते स्येथे स्यय स्थय स्यक्त उ॰ स्यामि स्ये स्याव स्यावद्रे स्यामः स्यापहे

में तिह प्रत्यम इस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं— स्म के बाद रूट रुकार बाते तिह प्रत्यम क्याने से ह म् और म् याद में होने पर स्म में अ फो दोचे हो प्राप्ता और अन् बाद में होने पर स्म के अ का कीप हो जाएगा !

४७१ लड के तिड प्रत्यय ये हैं --

स्येताम् प्र० स्यत् । स्यताम् स्यन स्यत स्यन्त स्येयाम म० स्य स्यतम् स्यत स्यथा स्यध्वम स्यावहि स्याम स्ये स्यामहि उ० स्यम स्याव

धद०. धातु के अन्तिम स् को त् हो जाता है, बाद मे यदि आर्धधातुक प्रत्यम

कासुहोगातो।

ध्रद्भ, धातु की स्थिति के अनुसार इन प्रत्ययो से पहले इ लगेगा या नहीं छनेना । सेट् में इ लगेना, बेट् में विकल्प से और अनिट् में नही । इन प्रत्ययो से पहले धात ने अन्तिम स्वर को और बात की उपया के हस्य स्वर की गण होगा।

धदर जिस प्रकार छड में धातु से पहले अ लगता है, उसी प्रकार लुड

में भी अलगेगा।

#### उदाहरण

लुद् (Second Future)

शक् (५ प०) लभू (१ आ०)

शक्यत शक्यन्ति लप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते ম**৹** হাঙ্যনি म॰ शक्ष्यसि शक्ष्यय शक्ष्यसे लप्स्येथे **उ॰ श**क्ष्यामि शक्ष्याव शक्ष्याम रूप्स्ये रुप्यावहे रुप्यामहे

लह (Conditional)

प्र० अशस्यत् अशस्यताम् अशस्यन् अरूप्यतः अरूप्येताम् अरूप्यन्त

अशस्यतम् अशस्यतः अरप्यया अरुप्येयाम् अरुप्यध्यम् म० अशस्य उ० बदास्यम् अरास्याव बदास्याम बरुप्ये बलप्यावहि अलप्यामिह

पर--- पुट--- पहीप्यति-पहीप्यते, लुड--- अप्रहीप्यत्-प्यत, आदि ।

### अनियमित चात्रएँ

**४=३** गम् (पर॰), हन् और अनिट् ऋगरान्त घातुओ म लृट् और लृङ में बीच में इल्मता है। गर्मू (पर०) से सन् प्रत्यय होने पर भी इलगेगा।

में तिद्र प्रत्यय इस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं—स्य के बाद लद्भ लकार के तिद्र प्रत्यय लगाने से । सामान्य सन्यि-नियम लगेंगे ।

इ (जाना) के स्थान पर गम् होने पर तथा अधि + इ (स्मरण करना) में भी यह नियम लगेगा । लूट मे —गमिष्यति, हनिष्यति, करिष्यति, आदि । लूट मे — अगमिप्यत्, अहनिप्यत्, अनरिष्यत्, आदि ।

**४८४**. क्लूप, वृत, वृष्, शृष् और स्मन्द् घातुएँ लृट्, लृद्ध और सन् प्रत्यय होने पर विकल्प से परस्मेपदी हो जाती है। परस्मैपदी होने पर इनमे बीच मे इ नहीं लगता है। लूट् मे--कल्पिप्यते, कल्प्यते, कल्प्यति; वर्तिप्यते, वर्त्यिति,; र्वोद्यप्यते, बरस्येति; क्षांघप्यते, शरस्येति, स्यन्त्यिते, स्यन्त्यते, स्यन्त्यति, आदि । लुड मे — अकल्पियात, अकल्प्यत, अकल्प्यत्, अवतियात, अवत्स्यत्; अवधिप्यत, अवत्स्येत्; अवधिष्यत, अशस्येत्, अस्यन्दिप्यत, अस्यन्त्यतं, अस्यन्तस्यत् ।

४८५. इत्, वृत्, छूद, तृद और नृत् घातुओं के बाद कोई सकारादि (लुद्ध के स् को छोडकर) आर्घपातुक प्रत्यव होमा तो इनमे इ विकल्प से लगेगा। जैसे-

कृत्-मतिप्यति, करस्यैति; अकतिप्यत्, अकरस्यैत्, आदि ।

ध=६. अपि + ६ (आ०) मे इ के स्थान पर विकल्प से गा हो जाता है, लूड श्रीर लुद्ध मे । निम्नलिक्षित घातुओं के अन्तिम स्वर के स्थान पर इ हो जाता है, हलादि कित् प्रत्यय बाद मे होने पर । मे धातुएँ हैं—दा (३ उ०,१ प०), घा, दो, दे, धे, मा, स्था, गा (इ२ प० के स्थान पर हुआ गा और अघि + इ के स्थान पर हुआ गा), पा, हा और सो। इ के स्थान पर हुए गा के बाद सभी तिह दित (निबंल) होते हैं।

| डित् ( | निबल) हात है।             |                         |                      |
|--------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
|        |                           | उदाहरण<br>अध्यैप्येताम् | वच्यैप्यन्त          |
| স৹     | अध्येष्यत                 | अध्यैध्येथाम्           | अध्यैप्यघ्वम्        |
| म०     | अध्येष्ययाः               | अध्यैप्यावहि            | अध्यैप्यामहि         |
| ব৽     | अध्यैष्ये                 | अध्यगीप्येताम्          | अध्यगीप्यन्त         |
| স০     | अध्यगीव्यत                | अध्यगीप्येयाम्          | अध्यगीप्यध्यम्       |
| भ०     | अध्यगीय्यया<br>अध्यगीय्ये | अध्यगीप्याविह           | अध्यगीप्यामहि        |
| ব•     | अध्यक्ताच्य               | । वाली घातुओं के लुट्,  | लृट् और लृद्ध के प्र |
|        |                           |                         |                      |

अल्. आमे कुछ कठिन रूप वाली घातुओं के लुट, लूट और लूट के प्रक पुरु एकः के रूप दिये जाते हैं। विद्यार्थी रूपों के द्वारा सम्बद्ध नियमों का ज्ञान प्राप्त करें।

|                   | सुद्                    | सृद्          | लुड                             |
|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|
| षातु              | भविता                   | भविष्यति      | अमविप्यत्                       |
| મૂ<br><del></del> | स्तरिता                 | स्तरिप्यति-ते | अस्तरिप्यत्-त                   |
| स्त्              | स्तरीता                 | स्तरीप्यति-ते | बस्तरीप्यत्-त                   |
| / \               | यविता                   | यविष्यति      | अयविप्यत्                       |
| यु (२ प०)         | श्यायता                 | श्चिय्यते     | अशयिष्यत                        |
| ची                | स्नविता                 | स्नविष्यति    | अस्नविप्यत्                     |
| स्तु              | स्वापता<br>इवयिता       | इवियप्यति     | अश्वियप्यत्                     |
| <b>रिव</b>        | श्वायता<br>श्रमिता      | श्रविष्यति-ते | अश्रयिप्यत्-त                   |
| ঞ্চি              | व्यवता<br>पक्ता         | पक्ष्यति      | अपध्यत्                         |
| पच्               | मोक्ता<br>मोक्ता        | मोध्यति       | अमोक्पत्                        |
| मुच्              | सक्ता<br>सक्ता          | सेक्यति       | असेक्यत्                        |
| सिच्              | सनता<br>भडलता           | भडक्यति       | अभडक्ष्यत्                      |
| भञ्ज्             | भावता                   | भोक्यति       | अभोक्यत्                        |
| भुज्              | मानता<br>भूग्दा         | भ्रक्ष्यति    | अस्त्रक्ष्यत्                   |
| म्प्रस्त्         | भव्दा                   | भक्षेति       | अभक्षंत्                        |
|                   | म <b>्ट</b> ।<br>महल्ता | भडस्यति       | अमडक्यत्                        |
| सस्ज्             | म्हलता<br>रहतता         | रडक्ष्यति     | अरडक्यत्                        |
| रञ्ज्             | स्टा                    | स्रक्ष्यति    | असम्पत्                         |
| सृज्              | श्रन्ता<br>अत्ता        | अत्स्यति      | आरस्यत्                         |
| বৰ্               | पत्ता                   | परस्यते       | अपत्स्यत                        |
| पद्               | स्कन्ता                 | स्कल्स्यति    | अस्कन्तस्यत्                    |
| स्कन्द्           | बन्द्धा                 | भन्स्यति      | अभन्तस्यत्                      |
| दन्ध्             | व्यद्धाः                | व्यत्स्यति    | अञ्यत्स्यत्                     |
| रूपध्<br>सर्      | मन्ता                   | भस्यते        | अमस्यत                          |
| मन्               | त्रपिता                 | तपिप्यति      | अतर्पिप्यन्                     |
| सृष्              | तप्तीं, त्रप्ता         | तप्स्यंति, इ  | प्स्यति अतप्स्यंत्, अत्रप्स्यत् |
| सम् 🕂 गम्         | सगन्ता                  | सगस्यते       | समगस्यत                         |
| दुन्              | द्रप्टा                 | द्रस्यति      | अद्रक्ष्यत्                     |
| • •               |                         |               |                                 |

| वस् (१०११)  प्रदा्त व्याप प्रस्मति व्यवस्म विद्यु  | षातु<br>पस् | सुट्<br>घस्ता<br>बस्ता   | <b>जृट्</b><br>घत्स्यति<br>चत्स्यति | सृद्ध<br>अधरम्यत्<br>अवरम्यन् |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| श्र-ज् श्री-ज्वा श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | दह्<br>मह्  | दग्धा<br>मद्धा<br>बोढा १ | नत्स्यति<br>यक्ष्यति<br>धातुर्षे    | अनत्म्यन्<br>अवध्यन्          |
| सर् अतिता अस्यते आस्यते अवस्यते गाहि, गाहिला गाहिल्यते अत्यास्यते गाहिल्यते गोपत्यते गोहिल्यते गोहिल्य | सञ्ज्       | अद्यक्ता                 | अद्रदयति                            | आद्यस्यत्                     |
| विलद् बुलिसा वर्णस्यित अवलेत्स्यत् विलस् बुलिसा क्रेसिस्यति अव रेसिस्यत् विलस् बुलिसा क्रेसिस्यति अव रेसिस्यत् व्रिलेस्य क्रेसिस्यति अव रेसिस्यत् व्रिलेस्य क्रेसिस्यति अव रेसिस्यत् व्रिलेस्य क्रेसिस्यति अर्गेसिस्यति साम् साम्यति साम्यति अरामस्यतः गाह्न गाहिला गाहिल्यते अगास्यितः गाह्म गोपता गोपस्यति अगोपस्यत् गोह्म गोस्ता गोपस्यति अगोपस्यत् गोह्म गोस्ता गोस्यति अगोपस्यत् गाह्म गोस्ता गोस्यति अगोपस्यत् वर्मा गोस्यति अगोपस्यत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>अश्</b>  | अप्टा                    | अध्यते                              | अवितेदिप्य <b>न्</b>          |
| क्लेडवां क्लेडवां कर १८ वर्ग<br>समियाते आर्मिय्यते आर्मिय्यते<br>सम् समिवा सात्यते आर्मिय्यत<br>गाह्ना गाहिता गाहित्यते आगाहिय्यते<br>गाह्ना गोहिता गाहित्यते अगाहिय्यते<br>ग्रावा गोपिय्यति अगोपिय्यत्<br>गोपता गोप्यति आगोप्यत्<br>गोपता गोप्यति आगोप्यत्<br>गोपता गोप्यति आगोप्यत्<br>गोपामिता गोह्न्यति आगोप्यत्<br>गृह्ना गृह्न्यति अगोप्यत्<br>गृह्न्यति अगोप्यत्<br>गृह्न्यति अगोप्यत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | बलेता                    | बल्टेस्यति<br>क्लेशिप्यति           | अव हेशिप्यन्                  |
| हान्त हात्यतं व्यवस्थातं व्यवस्थातं व्यवस्थातं गाहित्यतं गोषिता गोष्यति व्योपास्यतं गोष्यति व्योपास्यतः गोष्यादित्यतं गोष्यादित्यतं गाहित्यतं गाहित्यतं गाहित्यतं व्यवस्थातं गाहित्यतं व्यवस्थातं गाहित्यतं व्यवस्थातं गाहित्यतं व्यवस्थातं व्यवस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस                                                                                                                                                                                                            |             | वलेप्टा                  | शमिप्यते                            | अक्षमिय्यत                    |
| गांडा गोरियादि अगोरियाद्<br>गृष गोरिया गोरियादि अगोरियाद्<br>गोरा गोरियादि अगोरियाद<br>गोरापिया गोरियादि अगोरियाद<br>गोरियादि गोरियादि अगोरियाद्<br>गृह, गृहिता गोरियादि अगोरियाद्<br>सेंडा संस्थित अगोरियाद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | क्षस्ता                  | गाहिप्यते                           | अगाहिप्यत                     |
| गाप्ता गोपायिष्याति अगोपायिष्याति अगोपायिष्यति अगोपायिष्यत् गोपायिष्यत् गोपायिष्यत् गोप्ताय्यत् ग्रह्मात् गृह्यत् गृह्यत् गोह्यति अगोप्तयत् गोह्यति अगोप्तयत् गोह्यति अगोप्तयत् तिद्याय्यति अतिराप्तत् तिद्यायाति अतिराप्तत् त्रस्यति अतराप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | गोपिता                   | गोपिप्यति                           | अगोपिय्यन्                    |
| गृह, गृहत। धोस्यति अपोध्यन्<br>भोडा तीधाय्यति अतीधाय्यन्<br>सर्भ तीसता तथाय्यति अताधाय्यन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **          | गोपायिता                 | गोपायिष्यति                         | अगोपायिष्यत्                  |
| तक्ष साक्षता अतस्यन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गृह.        | मोडा                     | धोक्यति                             | अघोक्यन्                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | तस्         |                          |                                     |                               |

बहु और सह, बातु के बोडा और सोढा रूपों मे अ के स देखों निषम ५०६ से बहु बातु पर पाव-टिप्पणी ।

| चातु       | लुट्                          | लूट्               | लृह            |
|------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| अप्<br>अप् | त्रपिता                       | त्रपिप्यते         | अत्रपिष्यत     |
| -11        | त्रप्ता                       | श्रप्स्यते         | अवस्यत         |
| 17         | धविता                         | घविप्यति           | अधविष्यत्      |
| धू         | धोता                          | घोप्यति            | अधोष्यत्       |
|            | त्तहिता                       | सहिप्यति           | अतिहिप्यत्     |
| तृह्       | सर्ढा                         | त्रदर्यति          | अतक्ष्यंत्     |
|            | मोहिता                        | मोहिप्यति          | अमोहिप्यत्     |
| मुह्       | मोग्धा, मोडा                  | मोक्यति            | अमोक्यत्       |
| ****       | माजिता                        | माजिप्यति          | अमाजिप्यत्     |
| मृज्       | भाष्टी                        | मार्स्यति          | अमार्क्ष्यंत्  |
| ****       | रिधता है                      | रधिष्युति          | अर्धिष्यत्     |
| रध्        | रद्वा                         | रत्स्यति           | अरत्स्यत्      |
| न्नरच्     | व्रश्चिता                     | व्रदिचय्यति        | अवश्चिष्यत्    |
| MAN        | न्नप्टा                       | वक्यति             | अब्रक्ष्यत्    |
| स्निह्     | स्नेहिता,                     | स्मेहिप्यति        | अस्नेहिप्यत्   |
| 14.16"     | स्नेढा, स्नेग्घा <sup>व</sup> | स्नेक्ष्यति        | अस्नेदयत्      |
| स्य        | स्वरिता, स्वर्ता              | स्वरिष्यति 3       | अस्वरिप्यत्    |
| e£.        | क्ता                          | कुप्यति            | अकुष्यत्       |
| कुट्       | कटिता                         | <b>कुंटिप्य</b> ति | अकुदिप्यत्     |
| षू (६)     | घविता                         | धुविध्यति          | अधुविप्यत्     |
| भूप्       | धपिता                         | धूपिप्यति          | अधूविष्यत्     |
| **         | धूपायिता                      | धूपायिप्यति        | अधूपायिष्यत्   |
| বিভ্যু     | विच्छिता                      | विच्छिप्यति        | अविन्छिप्यत्   |
| •          | विच्छायिता                    | विच्छायिष्यति      | अविच्छायिष्यत् |
| ऋत्        | व्यक्तिता                     | वर्तिप्यते         | आतिप्यत        |
|            | ऋतीयिता<br>नियम ५०८ रघ् घातु  | ऋतीयिष्यते         | वार्तीयिष्यत   |

१. देशो नियम ५०८ रम् घातु पर पार-टिपणा । २ ४शा नियम ५०० ५८ यातु पर पार-टिप्पणी । ३. स्त्रु घातु फूट् और सूद्ध से सेट् है ।

| घातु<br>कम्<br>षभ्<br>भि, मी<br>श्री<br>स्रो<br>पृत् | स्तुद्<br>कमिता<br>कामगिता<br>जिम्मता <sup>क</sup><br>भाता<br>दाता<br>स्रेता, ज्ञाता<br>चित्रता<br>छविता | सृद्<br>व मिष्यते<br>व मार्थाय्यते<br>विभाग्यते<br>मार्यति-ते<br>दास्यते<br>केट्यति, जास्यति<br>चहित्यति, व्यस्यति<br>इत्याति, व्यस्यति<br>इत्याति-ते | अच्छादप्यत्-त<br>अच्छरस्यंत-त                               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| तृद्<br>कर्णुं<br>दरिद्रा<br>दीघी                    | (उ०) और नृत् (प०)<br>ऊर्णविता<br>ऊर्णविता<br>दरिक्रिता<br>दीपिता                                         | कर्णुविष्यति-ते<br>दरिदिष्यति<br>दीधिष्यते                                                                                                            | श्रौणीवय्यत्-त<br>श्रौणीवय्यन्-त<br>अदरिहय्यन्<br>अदीपिय्यत |

इसी प्रकार वेदी के रूप चलते हैं। (খ) লিহ্ (Perfect)

धनन तिट् दो प्रकार के हैं—(१) द्वित्व वाले (Reduplicative), (२) आम् अत्त वाले, जिनके बाद इ आदि धातुओं का प्रयोग होता है, (Periphrastic) !

gre. द्विरव वाले लिट् सभी हलादि एवाव् घातुओं से तया अ, आ, इ, उ

और ऋ से प्रारम्भ होने वाली घातुओं से बनते हैं।

अपनाद पातुएँ—रय्, अय्, कास् और आस् धातुओ से सदा आम् अन्त वाले

ही रूप लिट् में बनते हैं।

भ्रह्ण. आम् अन्त वाले लिट् इन घातुओं से बनते हैं--अ या आ (स्यामा-विक आ या संयुक्ताक्षर के कारण दीवं माना जाने वाला अ) नो छोडनर अन्य भार जा ना जुड़ जार सभी अनेकाच् बातुएँ। अनेकाच् बातुओं में चुरादिगण कोई भी अजादि घातु और सभी अनेकाच् बातुएँ। अनेकाच् बातुओं में चुरादिगण की घातुएँ और अन्य प्रत्ययान्त धातुएँ भी समिलित हैं।

१. देखो नियम ५०८ रघ् धातु पर पाव-टिप्पणी।

अपवाद घातुएँ--ऊर्णु बौर ऋच्छ्। इनमे दित्व थाला लिट् होता है। प्रदेश उप्, विद्, जागृ, भी, ह्री, मृ, हु और दिखा वातुओं से दोनो प्रशार बा लिट् बनता है।

द्वित्व बाला खिट (Reduplicative Perfect)

**ध**६२. नियम ४४४ से ४४९ में वॉणत विधि से घातुओं को द्वित्व होता है। **४६३.** लिट के तिडी प्रत्यय---

|    |    | परस्मेपर |     | 25  | ारमनेपर |      |
|----|----|----------|-----|-----|---------|------|
| স৹ | अ  | अतुस्    | उस् | Υ . | अस्त    | इरे  |
| स० | st | अयुस्    | অ   | से  | आधे     | ध्ये |
| ਚ∘ | 37 | व        | म   | ए   | वहे     | महे  |

४६४. परस्मैपद मे एन बचन वाले तिद्र पित् (सवल) है, शेप डित् (निर्वल) हैं। पित् (सयल) प्रत्ययों से पहले धातु की उपधा के ह्रस्व स्वरों की गुण हो जाता है। धातु के अन्तिम स्वरो तथा उपधा के आ को प्र० पुरु एक भी नित्य वृद्धि हो जाती है और उ० पु० एक० में विकल्प से। म० पु० एक० में घातु के अन्तिम स्वर को गुण होता है और उपधा के अ मे कोई परिवर्तन नहीं होता है।

४६५. थ, ब, म, से, ब्वे, यहे और महे प्रत्ययों से पूर्व इ के लिए कुछ विशेष नियम 9-(देखो नियम ४५७) (क) कु, सु, भू, वृ, स्तु, दु, ख और खु को छोडकर सेट् और अनिट् सभी

धातुओं से इ होता है। सम् + कु और वृ को य बाद मे होने पर इ होता है। जैसे---स चस्करिय, ववरिय ।

(स) ऋ धातु को छोडकर अन्य सभी ऋकारान्त अनिट्धातुओं से थ से पहले इ नहीं होता है। जैसे स्मृका सस्मर्थ, परन्तु ऋ का आरिय होगा ।

(ग) अजन्त घातुओं को और उपधा में ब वाली धातुओं को थ बाद में होने पर विकल्प से इ होता है।

१. कृत्मृब्स्तुदुक्षुश्रुवो लिटि ( ७-२-१३ )

अजन्तोऽकारवान्वा यस्तास्मिनिट् यस्ति येडयम् । ऋदन्त ईदृद्ध नित्यानिट् काछन्यो लिटि सेड् भवेत् ॥ (सि॰ कौ॰ ) ५०१. अनारादि और सयुन्ताक्षर अन्त याठी पातुओं तथा अस् (व्यान्त होना) और ऋच्छ (जाना) पातुओं के अभ्यास ने वर्ण ने याद न् एम जाता है। अभ्यास के र्ख नो आ हो जाता है। जैसे—अञ्जूना अञ्ज्जू+अ≃अ+न्+भञ्ज् +अ≃अनञ्जू+अ≃अनञ्ज। इसी प्रकार अर्थु था आनर्य और अस्का सन्तरों, आदि।

%०२. सम्प्रसारण या अर्थ है—मू को इ, वृ को उ, रृ वो ऋ और ल् मों ल् होना। निम्निलिनित धातुओ के बाद दित् प्रत्यव होने पर साधारण-ग्या सम्प्रमारण होना है—अब्, यज्, गृष्णु, यह, वस् (रहना), वे, ब्ये, ह्वे, दिन, वस्, स्वप्, ज्या, बस्, ध्यच्, प्रच्छ, तस्च्, भस्च, यह् और व्यप्। किट ककार स हम सामुओं को सप्तसारण नहीं होता है—प्रच्छ, यस्च् और अस्तु।

५०२. िल्ट् लकार में पित् (खबल) प्रत्यय वाद में होने पर अन्यास बाले . अदा में ही मप्तवारण होना है। ऐसे स्थलों पर प्रारम्भिक सपुक्त बर्णों को जैसे क्या तैमा ही दिख होना। जैसे—स्वपृका स्वस्वपृ, आदि।

(क) सप्रसारण के बाद के स्वर का लोग हो जाता है। ४०४ जिनमें लिट में इ सर्वया नहीं लगता ऐसी धातुएँ '—

२०६। जिस्स छिट् स इ स्वयं सहा करता द्या

### कृ(वरना), उमयपदी

चकिरे चके चत्राते प्र०, चकार चनम् धर् चहर्वे १ म० चकर्य चनथु चकुपे चन्नाये ৰক चके चष्ट्र महे चक्रवहे **७० चन्हर**, चकुव चक्रम चकर

इसी प्रकार इन धातुओं के रण चलेगे—सु, मुजीर वृ । वृ का म० पु० एक० में वर्दारण रण होता है ।

इण् (अ या आ जो छोड़ कर अन्य सभी स्वर तथा यु, रु, लु, यू और हु, ) के बाद आशीलिट के पीच्यम्, लिट्ट और लुट के ध्यम् तथा ध्ये (म० पु॰ इट्ठ०) में पू वे स्थान पर दृ हो जाता है। जहां पर बीच में इ लगता है अर उस इ से महले पूर्वोक्त व्यवनों में से कोई व्यवन होता है तो यू को दृ विकल्प से होगा।

## सम् 🕂 कृ 🤊 वे रूप इस प्रवार चलेगे

प्र• सचस्कार सचस्करतु सचस्कर सचस्करे सचस्कराते सचस्करिरे म० सचस्वरिय सचस्वर्यु सचस्वर सचस्वरिये सचस्वरिये सचस्वरिये-

छ० सत्रस्कार, सचस्करिव<sup>२</sup> सवस्वरिम सत्रस्वरे सवस्वरिवहे सचस्वरिमहे सवस्कर

स्तु---उमयपदी

तुष्टुवाने तुष्टुविरे तुप्दुव प्र० तुष्टाव सुष्टुबतु सुष्टुवु तुप्टुवाये तुप्टुड्वे तुप्टुपे सुप्दुव म० तुष्टोथ तुष्टुवयु तुप्टुवह सुप्टुमह तुप्टुम so तुष्टाव, तुष्टुव

तुप्टब

इसी प्रकार इनके रूप चलेंगे—हु, लु खु।

४०५. सेट् घातुएँ ---

(१) अजन्त सेट् चातुएँ वृ ( छाँटना ), ९ आ०

ववराते ववरिरे वयरे ववर ववरिषे ववराये ववरिष्ये-द्वे प्र• वबार वबरतु म० ववरिथ ववरषु ववर उ० बवार, वबर ववरिव ववरिम बवरे ववरिवहे ववरिमह इसी प्रकार इनके रूप चलेगे—स्तु, गृ, भृ आदि । तस्तार, तस्तरतु

आदि ।

२. यहाँ पर ऋ से पहले समुबन वर्ण हैं अत ऋ को मुण होगा। (देलो नियम ४९९ । सूत्र ७-१-१० और ११ पर सि० कौ० ) ।

१. सर्पारम्या करोती भूषणे ( ६-१-१३७ ), समबाये च (६-१-१३८ ), उपात् प्रतिमत्तवकृतवास्याध्याहारेषु च (६-१-१३९)। सम् उपसर्ग अन्य नामान्यकारी पहले सु सम् जाता है - अरुकृत करना और के बाद ≣ बातु से पहले सु सम् जाता है - अरुकृत करना और समूह अर्थ में। उप सपसमें के बाद कु बातु से पहले इन जर्यों में स् तमूर अप मा व्य करता, समह, बस्तु मे पूर्व गुणो को नट न लगता है जलहत करता, समह, बस्तु मे पूर्व गुणो को नट न करते हुए मए युण का जापान करता (प्रतयनो गुणायानम्, सिं की ), भोजन आदि बनाना या वाक्य में अनुमित दी पूर्ति

| 306                                           |                        |                     |                     |                          |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--|--|
| , _\ n:                                       | 7.                     | क्ष्म (ते           | ज वरना)             | ,२्प॰                    |  |  |
| अपृ (काटना), ९ '                              | 40                     | चुद्दणाव            | चक्षवत्             | चुश्णुव्                 |  |  |
| प्र० शशार शशस्तु, श                           | शरु,                   | 94-117              | 2.5.3               | -                        |  |  |
| शथत रा                                        | ध्                     | C                   | = कार्यय            | चक्ष्णन                  |  |  |
| म० शशरिय शशरयु, द                             | ासर,                   | चुक्ष्णविथ          | યુવગુવનુ            | 0 4                      |  |  |
| श्रुव इ                                       | ाथ                     |                     | C                   | নিমা                     |  |  |
| दादारिव                                       | श्वशरिम,               | <b>चु</b> दणाव      | चुक्णुविव           | નું દળું (ન ન            |  |  |
| श्रार शश्रिव                                  | वधिम                   | चुश्णव              |                     |                          |  |  |
|                                               | ਚਾਰਾ ਜਲਨ ਦੇ 13         | त्सा प्रकार एक      | नुके रूप च          | लते हैं।                 |  |  |
|                                               |                        |                     |                     |                          |  |  |
| स् ( दाब्द व रन                               | र, जाना, हारा<br>रह्यु | रुखे                | ररवाते              | ररविरे                   |  |  |
| प्र• रुराव रहवतु<br>म• ररविय रहवयु            | रर्ष                   | रूपशियों<br>संस्थित | ररवापे              | ररविध्वे-द्र             |  |  |
| म० ररिवय ररवयु                                | रुर्व                  |                     | रुरविवह             | रहिवमहे                  |  |  |
| म० ररिवय रहवयु<br>उ० हराव, रहविव              | रुरावम                 | र्ग्प               | 1/11/10             |                          |  |  |
|                                               |                        |                     |                     |                          |  |  |
| रस्य<br>इसी प्रकार यु (प०) व                  | शोरनु(प∘)ं             | क्ष स्प सरग         |                     |                          |  |  |
|                                               | जी (साना               | ), રુબાળ            |                     |                          |  |  |
| प्र॰ दिवस्ये                                  | शिश्याते               | शिक्षियरे           |                     |                          |  |  |
| स्रक डिडियपे                                  | शिदयाथे                | शिश्यिष्य-          | ह्वे                |                          |  |  |
| उ• शिस्ये                                     | <u> </u>               | शिश्यगह             |                     |                          |  |  |
|                                               | c - /                  | ~~~ \ o             | स्यायक              | - 0 5                    |  |  |
| স <b>ে</b> লিখাৰ লিখিববু                      | 0.0-                   | Seefe viii          | श्रिक्षायात         | शिश्र <del>ायर</del>     |  |  |
| স্ত লিখাদ লিখিদৰু<br>নত নিখনিদ লিখিদৰু        | হিছিয়া                | शिश्वियिपे          | <b>ी</b> शिश्रियाये | - शिक्षि <sup>यस्य</sup> |  |  |
| म॰ शियामय शिवन्यु                             | 1411 44                |                     |                     | ह्वे                     |  |  |
| ত নিসাম, দিলিমিন                              | - Printing             | दिविश्वये           | <u> </u>            | हे शिशिषिगर्ह            |  |  |
| ए० शिश्रीय, शिश्रीय                           | । ।।आलल                | 1911/4/4            |                     |                          |  |  |
| शित्रम                                        |                        |                     |                     |                          |  |  |
| (२) अजन्त राहिट् धातुएँ<br>दा ( देना), ३ उभय॰ |                        |                     |                     |                          |  |  |
|                                               |                        | , इ उभयण<br>दाद     | ददाने               | द्दिरे                   |  |  |
| प्रश्यको दर्                                  | 13                     |                     |                     |                          |  |  |
| म ० ददिष, ददाग दद्यु                          |                        | दक्षि               | द्दाय<br>दृद्दिय    | द्विसर्                  |  |  |
|                                               | সলিয়ে                 | 57.5                | 4144                |                          |  |  |

द्रदिम

ददिव

उ॰ दर्श

22

मी (गाना), पर०

प्र० जगी , जगतु म । जगाय, जगिय जगयु

उ॰ जगौ जियव जियम

इसी प्रकार सभी जा, ए, ऐ और ओ जन्न वाली धातुओं के रूप चलेंगे। सि—ध्ये के प्रव पुरु में दस्यी, दध्यतु, दस्यु। दो (गटना) प्रव पुरु—ददी,

दत्, दद् आदि ।

इ (जाना) २ पर०

**ईयन्** प्र० इयाय म इयविय,इयेथ ईयय ईय

उ० इयाय,इयम ईयित टीयम

'इ (१ प०, जाना ) के नियमित हम से रूप चलते हैं। इयाय, ईयनु, ूंपु, आदि। ई (१,२ परंo, ४ आंo, जाना) के लिट् में आम् अन्त मांटे रूप वनमें हैं।

मी ( ने जाना ) उभय**॰** 

धा०

शी के तुल्य रूप चलेंगे। qTo प्र० निनाय निन्यतु निन्यु ( देवी पहले भी भाद )

मः निनयियः, निन्ययु निन्य निनेय

उ॰ निनाय-निनय निन्यिय निन्यिम

समृ (याद वरना ) पर० सम्मर सस्मरत् प्र॰ सस्मार

मस्मर गस्मरप् म० सम्मर्थ सस्मरिम

च**०** सस्मार-गस्मर सम्मन्बि

मी (नष्ट वरना), ९ उ० मि ( पंचना ), ५ उ० मिम्यो मिम्याने मिम्यिरे

प्र०ममी मिम्यतु मिग्यु मिम्पिये मिम्याये मिम्पिध्वे-इवै म मिय, सिम्यय मिम्य

**भिम्ये** ममस्य

मिन्यिवहे मिन्यिमहे मिस्यिव मिस्यिम उ०मगै.

# ली (९ प०, ४ आ०, चिपवना, १ प० पिघलना)

दोन,

दोक

दोकिम

पर० स्था० प्र० लिलाय,ललौ लिल्यतु ल्लियु शी के सुल्य ।

म० लिलियम, लिलेय जिल्यम् जिल्य

ललिय, ललाय उ० लिलाय, लिल्य, लली लिल्यिव लिल्यिम

उठ किलाय, १०१४, छर।

(३) हरूल अनिद् धातुर्यं --इाक् ( सनना ), ५ पर०
प्र० प्रताम चेकतु
म० दोकिय, सदावय चेनयु
द० शताम, शराम चेकिय

पच्च (पत्राना), उभय० प्र० पपाच पेचतु पेचु पेचे पेचाते पेचिर प्र० पपाच पेचछ पेच पेचिये पेचाये पेचिय

मः पेंचिय, पपन्थ पेचधु पेच पोचच पचाय पाचण उ॰ पपाच, पपच पेचिव पेचिम पेचे पेचिवहे पविमह

कुष् (छोडना), ६ उभय०

प्र० मुमोन मुमुचतु मुमुच सुमुचाते मुमुचिरे म० मुमोचिय मुमुचनु मुमुच सुमुचिये मुमुचिये मुमुचिये च० मुमोच मुमुचिय मुमुचिय मुमुचिये मुमुचियहै रिख् (१प०, पृथक् करना, ७ उ० रिस्त करना)

उ॰ रिरेच रिरिचिव रिरिचिम गरिय गरियमध्या रिरिचय है। इसी प्रकार इन बातुओं ने रूप चलेगे—बिन् ( ७ उ० ), सिन् ( ६ उ० ), तिज् ( ३ उ० ), बुज् ( ७ उ० ), गुज् ( ७ उ० ), गुज् (७ उ०), शुद् (७ उ० )

तया अन्य इ या उ उपमावाकी घातुएँ । जैसे—सिच्—मियेन ( प्र० एक० ), सिपेनिय ( म० एन० ), सिपिनिय (उ० डि०), जादि । सुद्—चुसोद (प्र० एन०), चुदादिय (म० एन०), आदि ।

प्रच्छ् (पूछना), ६ पर० प्र॰ पत्रच्छ पत्रच्छतु पत्रच्छ् म० पप्रच्छिय, पप्रच्छ पप्रच्छयु पप्रच्छ पप्रच्छित पप्रच्छिम ত্ত০ পদ্মভঞ रयज् ( छोडना ), १ पर॰ सत्यजनु सन्यज् प्र० तस्याज म० तत्यजिय, तत्यक्य तत्यजयु तत्यज द तत्याज, तत्यज तत्यजिम भळ्जू ( तोडना, नष्ट करना ), ७ पर० ग्रमञ्जतु यभञ्जु yo ঘ্নজ্জ मः वभिज्जम, वभडतय वभञ्जयु वभञ्ज ৰ্মক্তিৰ ব্যক্তিৰ্দ उ॰ वभञ्ज भ्रस्त् ( भूतना ), ६ उभय० স০ বন্তা বস্তানু বস্তা বস্তানি বস্তানি বস্তিব তম্যতন বস্তানী বস্তানি বস্তানি বস্তানি বস্তানি সত্ব বস্তানি বস্তানি বস্তানি বস্তানি বস্তানি সত্বস্থানি বস্তানি বস্তানি বস্তানি বস্তানি बम्मिजन्य बम्मजन्यु बम्भज्ज वभ्निजिपे वम्मजनापे बम्मिजन्ये वभव्हं,वग्रष्ठ, उ० व्यार्ण, व्याजिम, व्याजिम, व्याज्ञ व्याजिमह व्याज्ज व्याज्जित व्याज्जिम व्याज्जे व्याज्जित्रह, व्याज्जिमह सृज् ( बनाना ), ४ आ०, ६ प० प्र०ससर्व समृजतु ससुजु ममृजे ममृजाने नमृजिरे समृजयु ससृज समृजिपे ममृजाये ममृजिप्य म॰ ससजिय. समुजिब ससुजिम समृजे ममृजिबहे मम्जिमहे संसप्ट उ० समर्ज दुश् (देखना), १ प० सृज् के तुल्य रूप चलेगे । म॰ पु॰ एक॰ दर्दाशय, दद्रप्ट । छिद् ( काटना ), ७ उभय० प्र॰ विच्छेद विच्छित् विच्छिद् विच्छिदे विच्छिदो विच्छिदो

```
म० चिच्छेदिथ चिच्छिदथ् चिच्छिद चिच्छिदिपे चिच्छिदाये चिच्छिदिघ्वे
             विच्छिदिव विच्छिदिम विच्छिदे विच्छिदिवहे विच्छिदिमहे
उ० चिच्छेद
            पद् (जाना ), ४ आ० झद् ( नष्ट होना ), १,६पर०
                               शशाद घेदत
             पेदाते पेदिरे
प्र० पेदे
             पेदाधे पेदिघ्वे
                                  द्योदिय, शेदयु
म० पेंदिये
                                   दादास्य
                                   शक्षाद, शेदिव शेदिम
              पेदिवहें पेदिमहैं
छ० पेदे
                                   द्यादाद
     इमी प्रकार इन धानुओं के रूप चलेगे—मन् (आ०), सद् (प०), तप्
  (प॰), राप् (उ॰), यम् (प॰), रम् (आ॰), लभ् (आ॰), नम् (प॰),
 यम् (प०), रम् (आ०), दह् (प०), नह् (प०)। म० पु० एक० मे इन
  धातुओं के ये रूप होंगे-मन्-मेनिपे, सद्-सेदिय ससत्य, नम्-नेमिय-ननन्य,
  दह्--देहिय-ददग्ध, नह --नेहिय-ननद्ध, आदि ।
                                      बन्ध् (बांधना ) ९ प०
        स्कन्द् ( डालना ), १ प०
                                    व्रवन्ध ववन्धतु वयन्धु
  प्र० चस्कन्द चस्कन्दतु चस्कन्दु
                                    वबन्धिय, वबन्धय् बबन्ध
  म० चस्कन्दिय, चस्कन्दयु चस्कन्द
                                    वबन्द
```

चस्यास्य ववन्थ ववन्धिव ववन्धिम उ० चस्कन्द चस्कन्दिव चस्वन्दिम राम् ( वटना, सिद्ध वरना ) ४,५ प० स्पृत् ( छूना ) ६ प० पस्पर्शे पस्पृशतु पस्पृशु प्र॰ रराध रराधतु रराधु पस्पशिय पस्पृशयु पस्पृश म॰ रराधिय रराधथु रराध परपर्श पस्पृशिव पस्पृशिम ए० रराध रराधिव रराधिम

इसी प्रकार मृश्, दृश् के रूप चलेगे। (४) हलन्त सेट् घातुऍ—

नन्द् ( प्रसन्न होना ), १ प० वन्द् ( प्रणाम करना ), १ आ० वयन्दे चवन्दाते ववन्दिरे प्र० ननन्द ननन्दतु ननन्दु

ववन्दिपे चवन्दाये ववन्दिध्ये म० ननन्दिय ननन्दयु ननन्द उ० ननन्द ननन्दिव ननन्दिम वयन्दे ववन्दिवहे ववन्दिमहे

मुद् ( प्रसन होना ), १ आ० मुमुदाते मुमुदिरे

मुमुदिषे मुमुदाये मुमुदिघ्वे

मान्छ् ( जाना ), ६ पo

आनच्छं आनच्छंनु आनच्छं

आनन्छिय आनच्छंयु आनच्छं

आनच्छे आनच्छित आनच्छिम

आनृजिपे आनृजाये आनृजिप्ने

आनृजे आनृजियह आनृजिमहे

स्फुर् (चमक्ना, फडनना), ६ प०

पुस्कोर पुस्कृरतु पुस्कृर पुरक्रिय पुरकुरपु पुरकुर पुरकोर पुरक्रिय पुरक्रिस

दददिरे

र्रजिरे

दददिवह दददिमह

बद् (देना), १ आ०

दददे दददात दददिये दददाथे दददिय्थे

दददे

ऋज् (जाना, प्राप्त करना), १ आ० आनृजे आनृजाते आनृजिरे

मुमुदिवरे मुमुदिमरे

मुमुदे

मुमृदे

नृत् ( नाचना ), ४ प० ननृतु ननृततु प्र० ननतं नन्त भ० ननतिथ ननृतथु ननृतिव ननृतिम उ० नमतं अर्द् (दुस देना), १ प० आनदंतु आनर्दुं प्र० आनर्द म० आनदिय आनदेयु आनदे उ० आनर्षे आर्नीदव आर्नीदम अर्च (पूजा करना), १ प० प्र० आनर्च आनर्चतु आनर्चु म० आनिचिय आनर्षेयु आनर्षे তঃ আনৰ্ছ আন্থিদ আন্থিদ बम् (वैवरना), १प० प्र० ववाम

चवमतु ववमु **भ** व्यविभय वयमथ् वयम उ० घवाम,ववम वयमिव वयमिम क्टू ( मोडना, झुबना ), ६ प० प्र० चुकोट चुकुटतु चुकुट चुबुट म० चुन्टिथ चुन्ट्यु उ० चुरोट, चुबुट वनुदिव बुबुटिम yoद सप्रतारणवाली बातुएँ ( नियमित और अनियमित )

थज् ( पूजा बरमा, यह बरना ), १ उ० ईजु ईजे ईजत्

ईजाने ई निध्ये ईजाथ ईज इंजिपे সং ত্যাৰ म० इयजिय, इयप्ठ ईजधु ईजिमहे इजिम ईजे ईजिव₹ इजिय उ० इयाज, इयज

१. कटादिगण ( देखो नियम ४६३ ) ये पहित पातुओं को हिन्दु उ० पु० एक० से गुण आदि का अभाव विकल्प से होता है। गु का उ० पु० एक० नृनाव-नुनाय, नुनव ।

| ••                                                                                                                                                                                          |                              |               |                  |                   |                       |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--|
|                                                                                                                                                                                             | वस् <sup>9</sup>             | (बोलना)       | δ¹ δ do          | वस् (ः            | हना), १ प             | o                 |  |
| স৹                                                                                                                                                                                          | उवाच                         | কঘন্ত         | <b>ক</b> ৰু      | उवास              | ऊपतु                  | ञ्यु              |  |
| म०                                                                                                                                                                                          | उविचय,<br>एववय               | ऊचयु-         | अच               | उवसिय,<br>उवस्य   | <b>क्पयु</b>          | ऊप                |  |
| उ०                                                                                                                                                                                          | उयाच, उव                     | च ङचिव        | <b>ऊ</b> चिम     | उवास, उ           | वस ऊपिव               | ङ्पिम             |  |
|                                                                                                                                                                                             |                              |               | बीज बोना ),      |                   |                       |                   |  |
| 570                                                                                                                                                                                         | <b>उ</b> थाप                 | ক্যবু         | <u>কৰ</u>        | <b>ਡ</b> ਪੈ       | ऊपाते .               | उपिरे             |  |
|                                                                                                                                                                                             | उविषय,                       | <b>उपय्</b>   |                  | ऊपिपै             | उपाये                 | <b>अपिष्ये</b>    |  |
|                                                                                                                                                                                             | उवप्य                        |               |                  |                   |                       |                   |  |
| उ०                                                                                                                                                                                          | उवाप, उवन                    | <b>ङ</b> पिव  | ङपिम             | ভূম               | ऊपियहे                | ऊपिमर             |  |
|                                                                                                                                                                                             |                              | वह् (         | छ जाना, ढोना     | ), १ ব৹           |                       |                   |  |
| গ্ৰ                                                                                                                                                                                         | उपार                         | <b>ब</b> हर्  | <b>उ</b> न्      | <b>ਰਜੇ</b>        | <u>जहा रे</u>         | <b>ऊहिरे</b>      |  |
| म०                                                                                                                                                                                          | उवस्यि,<br>उवोद <sup>्</sup> | <u>ज्यय</u> ु | 37,              | ङहिपे             | <u> उत्</u> यये       | उहिते र्वे        |  |
| 30                                                                                                                                                                                          | जवार,जब                      | 7 जहिय        | उहिम             | <del>उ</del> न्हे | <b>ऊ</b> हिय <i>ह</i> | उहिम?             |  |
|                                                                                                                                                                                             |                              | बद् ( गरा     | ा), १ग० ( मु     | छ अथी म अ         | ा० भी है)             |                   |  |
| স                                                                                                                                                                                           | ज्याद                        | 311           | <del>के हु</del> | <del>ह</del> े    | ज्या है               | <b>उदि</b> रे     |  |
|                                                                                                                                                                                             |                              | उपयु          |                  | ङिदपै             | <b>अश</b> ये          | उदिधा             |  |
| 3                                                                                                                                                                                           |                              | र उदिव        |                  | उरे               | জ <b>ি</b> ব "        | জহিদ <sup>া</sup> |  |
| रवप् ( माना ), २ प० असा ( सूद्र होना ), २ प०                                                                                                                                                |                              |               |                  |                   |                       |                   |  |
| 7                                                                                                                                                                                           | गुण्या                       | मुपुराष्ट्र   | 777              | िंग्य <b>ी</b>    | जि <b>रम</b> पु       | जिम् <u>न</u>     |  |
| 14                                                                                                                                                                                          |                              | र्मुप्त       | 1,11             |                   | किरमपु                | रियम              |  |
|                                                                                                                                                                                             | गुप्तम                       |               |                  | तिस्साथ           |                       |                   |  |
| ह दून स्थाप पर की यम थापू होगी है, उतारे आस्मी० में भी, रूप यागे<br>है। जैसे—प्रये, क्याने, क्याने श्रीद श्रीद ।<br>व जब सर और यह सामुश्री ने ह ने स्थाप पर हुए हु का गोप होता है सो पूर्व- |                              |               |                  |                   |                       |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             |                              |               |                  |                   |                       |                   |  |

यनी संको आता होकर मी हो जाता है। बयह ने मान प्रवृत्त ने मान मान प्रवृत्त ने मान प्रवृत्त ने मान प्रवृत्त ने मान प्रवृत्त ने मान प्रवृत्त न

| 30                           | सुप्वाप,                                      | सुपुपिव       | सुपुपिम    | <b>जिम्मे</b> | जिज्यिव         | <b>जि</b> ज्यिम |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|                              | सुरवप                                         |               |            |               |                 |                 |  |  |  |
|                              |                                               | चाहना ), व    | qo.        | गान् (घो      | मा देता, घे     | ला), ६ ए०       |  |  |  |
| স৹                           | उपाश                                          |               |            | विव्याच       | विविचतु         | विविच्          |  |  |  |
| Ħο                           | जवशिय                                         | कशयु          | <b>ज</b> श | विव्यक्तिय    | विविचयु         | विविच           |  |  |  |
| তত                           | जबाश,                                         | ऊशिव          | उदिाम      | विष्याच,      | विविचिव         | विविधिम         |  |  |  |
|                              | जयश                                           |               |            | वित्यच        |                 |                 |  |  |  |
|                              |                                               | T T           | ह् ( हेन   | ा), ९ उभय०    |                 | •               |  |  |  |
| प्रव                         | जग्राह                                        | जगृहतु        | जगृह       | जगृहे         | अगृहाने         | जगृहिरे         |  |  |  |
| मु०                          | जग्रहिय                                       | जगृहयु        | जगृह       | जगृहिपे       | <i>जगृहा</i> थे | जगृहिय्वे-हुँद  |  |  |  |
| ত                            | जब्राह,जब्रह                                  | [ जगृहिब      | जगृहिम     | जगृहे         | चगृहिबर         | जगृहिसह         |  |  |  |
|                              |                                               | द्या          | र् (बीय    | ना ), ४ प०    |                 |                 |  |  |  |
|                              | No                                            | विष्याध       |            | विविधनु       | विविध्          |                 |  |  |  |
|                              | स्०                                           | विश्यधिध,     | विष्यत     | विविधधु       |                 |                 |  |  |  |
|                              | ৰ৹                                            | विद्याय, वि   | व्यथ       | विविधिव       | विविधिम         |                 |  |  |  |
|                              |                                               |               |            | [बना), १प०    |                 |                 |  |  |  |
| সo                           | रिह्वाय,शुर                                   | ताव           | शिरिवय     | तु , सुशुवनु  | शिश्वियु ,      | रापन            |  |  |  |
| শৃত                          | शिश्ययिष,                                     | शुराविथ       | शिक्षियय   | र्, शुस्त्रम् | निर्दिवय, द     | <u> इंद्</u> य  |  |  |  |
| 30                           | शिष्याय, वि                                   | <b>र</b> वय   | शिश्विय    | वि            | शिश्वियम        | • •             |  |  |  |
|                              | धुशाव, गुश                                    | ব             | शुशुविव    |               | <b>गुगुविम</b>  |                 |  |  |  |
| सेरे (सुनना ) (नियमित ) १ ३० |                                               |               |            |               |                 |                 |  |  |  |
| স৹                           | वनी                                           | <b>ब</b> बतुः | ववु        | वव            | ववात            | विवरे           |  |  |  |
| শ ০                          | वविय, ववा                                     | य चवयु        | वव         | विविषे        | वसये            | विचित्र-१३-     |  |  |  |
| ত ০                          | ववी                                           | वविव          | वविम       | वने           | विववह           | विवमह           |  |  |  |
|                              | र किर को जिल के किरूबा में या धात हो जाती है। |               |            |               |                 |                 |  |  |  |

श्चि को लिट में विकल्प से मु पातु हो जाती है।
 से पातु का लिट में पितु ( सबक) अत्यय बाद में होने पर जिस्त्य से उद्युप्त हो जाति हैं।
 स्प हो जाता है और डिल्त् ( निवेत ) अत्यय बाद में होने पर ऊप् पा ऊन्
 स्प हो जाता है।

| 'স ০                 | उत्राय         | <b>ज्यतु</b>     | <b>क्र</b> यु | ऊये         | <b>ज्या</b> ते | ङ यिरे          |  |
|----------------------|----------------|------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|--|
|                      |                | <b>उ.</b> बनु    | <b>अ</b> वु   | ऊवे         | अवाते          | <b>ऊ</b> विरे   |  |
| म०                   | <b>ज्विय</b> य | ज्यय             | <b>ज</b> य    | क्रियपे     | कवाये          | ऊधिष्वे-द्वे    |  |
|                      |                | ऊवयु             | <b>जब</b>     | ऊविषे       | <b>जवा</b> ये  | ऊविध्वे-द्वे    |  |
| 30                   | उवाय           | <del>इ</del> यिव | <b>क्यिम</b>  | <b>क्ये</b> | ऊपिवह          | <b>ऊ</b> यिमहें |  |
|                      | उवय            | <b>इ</b> विव     | ऊविम          | কৰ          | कविषहें        | ऊविमहे          |  |
|                      |                | ध्ये '           | (दनना),       | १उ०         |                |                 |  |
| ¥0                   | विप्याय        | विष्यतुः         | विष्यु        | विष्ये      | विव्याने       | विभियरे         |  |
| म्०                  | विज्यविष       | विष्ययु:         | विव्य         | विद्यिपे    | विय्याधे       | विव्यिष्वे-प्रे |  |
| 30                   | विध्याय,       | विद्यिव          | विध्यम        | विच्ये      | विय्यिवह       | विध्यमरे        |  |
|                      | विष्यय         |                  |               |             |                |                 |  |
| ह्वे (पुनारना), १ उ० |                |                  |               |             |                |                 |  |
| য় ০                 | जुराव          | जुहुयेनु         | जुहुबु.       | जुहुवे      | जुहुवाते       | जुहविरे         |  |
| म∘                   | जुहविय,        | जुहुबयु          | जुटुव         | जुड़ियगे    | जुरूयाचे       | जुरुविष्य-द्रो  |  |
|                      | जुहोय          |                  |               |             |                |                 |  |
| 30                   | जुहाब,         | जुटूजिय          | जुष्ट्रविम    | जुङ्द       | जुद्रविवटे     | जुर्देषमरे      |  |

बे (बुनना ) (अनियमित ), १ उ०

४०७. घेट घातुर्

Voc. रपु, मू और पू धापुत्री की य परे होने पर विशाप ने इ होगा है नभा अन्य हुलादि प्रयाप परे होते पर नित्य इ होता है।

रयु--म ॰ पु॰ एप ॰ सरवरिय-सरवर्ष, उ० पु॰ द्वि० सरवरिय । गु--म॰

पुरु एक र दुपविष-दुर्धाव, आदि । सम्ब (मन्तित होता), १,३ पर । व्याब (बाइना), ६ प०

प॰ टप्टम नाञ्चा नाञ्च बदस्य बदस्या बदस्य

म्यं पानु को लिट् सकार में पिन् ( सबत ) प्रत्यव बाद में होने पर विम्पय हो आला है और दिन् ( निर्वेश ) प्रत्यव बाद में होने पर वियो हो जाता है ! र- हुँ का लिए से हुलो पर जाता है।

म० ततज्ज्विय, ततञ्ज्वयु ततञ्ज चन्नस्थिय, व्यस्चयु वन्नस्य वव्रष्ठ ततन्निव, ततन्निम, नगरच वग्रश्चिय, वग्रश्चिम. ततद्भथ उ० ततञ्च वयरच्य वव्रद्भ त्तञ्ज्य ततञ्च्य इसी प्रकार सञ्जूके स्प चलते हैं। अञ्जू (अजनादि लगाना), ७ प० मृत् (स्थच्छ करना), १,२, प० ममाजेत् , ममार्ज , आनञ्ज आनञ्जतु प्र॰ ममाजे मः समाजिय, समाजेयुं, समाजे, आनिञ्जय, आनञ्जयु आनञ्ज ममृजतु ममृजु आनड वय ममृजयु ममृज मगाजिन, मगाजिम, आनज्ज आनज्जिन जानज्जिम समार्फ उ० भमाजे ममृजिय, ममृजिम, ममुज्य ममुज्य स्यन्द् (रस निकालना), १ आ० क्लिट् (गीला होना), ४ प० सस्यन्दाते सस्यन्दिरे प्र० चिक्लेद चिक्लिदतु चिक्लिद सस्यन्दे सस्यन्दिध्ये. मः विष्टेरिय, चिनिलदयु चिनिलद सस्यन्दिये, मस्यन्दाथे सस्यन्द्रध्ये चिक्लेत्य सस्यन्दिवह, सस्यन्दिमहे. उ० विष्लेद विक्लेदिन, चिक्लेदिन, सस्यन्दे सस्यन्द्वहे सस्यन्द्रमटे चिविलद्व चिविलय सिघ (जाना), १ प० रश् १ (नष्ट वरना), ४ व० सिपिध सिपिधत सिचेध ररन्धतु गरन्धु प्र० ररम्य मिपिध सिपेधिय. सिविधयु ररन्ध म॰ ररन्थिय, ररन्ययु सिपेंड सिविधिब. ररद सिविधिम. मियेव उ० ररन्ध ररन्धिय, ररन्धिम सिचिघ्व मिविष्म रेघ्म रेघव

रम् और जम् पातुओं के बाद अवादि प्रत्यम होने पर उनके अतिम वर्ण से पूर्व न् लग जाता है। रम् बालु को सुद्ध से और बाद मे इ होने पर नृत्रमें लाता है, किंद् मे इ बाले स्थानी पर भी नृहोषा।

|      | क्लुप् (सम            | र्थे होना), १ | प ०            | तृष् (तृप्त होना), ४ प०<br>ततर्पं ततृपतुः ततृपु |                                 |              |  |
|------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--|
| अ°   | चरल्ये                | चक्लपाते      | चवरुपिरे       | ततर्प                                           | ततृपतु                          | - ततृपु      |  |
| म०   | चवलपिपे               | चक्ल्पाये     | चक्लृपिघ्वे    | तत्तियः.                                        | ततृपधु                          |              |  |
|      | चक्लुप्से             | •             | चक्लब्ब्बे     | तत्रप्य, १                                      |                                 | _            |  |
| उ०   | चवनृषे                | चक्लपिवहे     | चक्लुपिमहे     | सतर्प                                           | ततृपि                           | व ततृषिम     |  |
|      | •                     | चक्ट्रप्वहे   | चक्लूप्महे     |                                                 | ततृप्व                          | ततृष्म       |  |
|      |                       |               |                | इसी                                             | प्रवार दपु के                   | स्प चलते है। |  |
|      | স্ব (লজি              | जत होना).     | १आ०            | क्षा                                            | र्(क्षमा कर                     | ना), ४ प०    |  |
| प्रव | त्रेपे <sup>२</sup> े | त्रेपाते      | त्रेपिरे       | चक्षाम                                          | चसमतु                           | चक्षमु       |  |
| स०   | त्रेपिपे              | त्रेपाये      | त्रेपिघ्वे     | चक्षमिय,                                        | चक्षमयु                         |              |  |
|      | श्रेष्से              |               | <b>बेट्टवे</b> |                                                 | •                               |              |  |
| ਚ •  | नेपे                  | न्नेपिवहे     | त्रेपिमहे      | चक्षाम,                                         | चक्षमिव,                        | चक्षमिम      |  |
|      |                       |               |                | चक्षम                                           | স্বন্ধ্যব <sup>3</sup>          | चक्षणम       |  |
|      | क्षम् (क्षम           | ा करना),      | १ भार          | अ                                               | श् (व्याप्त हे                  | ोना) ५ आ ०   |  |
| সo   | चक्रमे                | चक्षमाते      | चक्षमिरे       | नानरो                                           | आनशाते                          | आनशिर        |  |
| ऋ०   | चक्षमिये              | चदामाथे       | वक्षमिष्ये,    | आनशिषे,                                         | आनशाथे                          |              |  |
|      | चक्षसे                |               | चक्षत्स्वे     | अानक्षे                                         |                                 | आनड्द्वे     |  |
| ব    | चक्षमे                | चक्षमिवहे     | , चक्षमिमहे,   | थानशे                                           | आनियवहे                         | आनशिमहे      |  |
|      |                       | चक्षण्वहे     | चक्षण्महे      |                                                 | <i>भानश्वहे</i><br>त् (नप्ट होन | आनश्महें     |  |
|      | बिलङ्ग् (             | दुस देना),    | 0 P 8          | मः                                              | <b>त् (नप्ट</b> होन             | ा), ४ प॰     |  |
| 122  | चिक्लेश               | चिविलशह       | चिक्लिशु       | ननाश                                            | नेशतु                           | नेशु         |  |
| म    |                       | ४, चिक्लिश    | र चिविलदा      |                                                 | नेश <b>यु</b>                   | नेश          |  |
|      | चिपरोप्ठ              |               |                | सन् <b>र</b> ठ <sup>ह</sup>                     |                                 |              |  |
| ভ    | ० चित्रलेश            |               |                |                                                 | नेशिव                           |              |  |
| _    |                       | क्षात्रस्य    | विक्लिस        | र ननस                                           | नेश्व                           | नेश्म        |  |
|      |                       | यम ४७१।       |                |                                                 |                                 |              |  |
|      |                       |               |                |                                                 |                                 |              |  |

२ देतो नियम ५१२। ३. पातु वे अन्तिस स्को न्हो जाता है, बाद में स्या व्होने पर। ४. देतो निषम ४७६॥

अक्ष् (प्राप्त होना), १ प० निर्÷कृष्(निवालना, पाडना), ९ प० निरचुकोष निरचुनुषतु निरचुनुषु प्र• आनश आनशतु आनश् निरनुवोपिय निरमुनुपयु निरनुनुप म • आनक्षिथ आनक्षयु आनक्ष निरचुकोप्ठ आनप्ठ आनक्षिय, आनक्षिम, निश्चुकोष निश्चुनुषिव निश्चुनुषिम उ० आनश निरनुतृष्व निरनुतृष्म आनश्य आनक्ष्म रवश् और तश् (छीलना) वे रप इमी प्रशार चलेगे। गृह् (लेना), १ आ० गाह्, (घुसना), १ आ∘ प्र• जगाह जगाहाले जगाहिरे जगृह जगृहाते जगृहिरे म० जगाहिषे जगाहाथे जगाहिष्ये जगृहिषे, जगृहाथे जगृहिष्ये जपुत्रुवे जचाह्वे जबुशे जचादी उ० जगाहे जमाहिबहे, जमाहिमहे, जगृहे जगृहिबहे जगृहिमहे जगाह्नह जगाह्महे जगृह्नह जगृह्महे गहूं (१ आ०) सेट् है। उसने रूप सेट् वे तुन्य बलेगे। गहूं (१० उ०) वे रूप आम् प्रत्ययान्त वाले यनेमे । गुह् (छिपाना), १ उ० जुगुह जुगुह जुगुहाते जुगुहिरे जुगृहतु স০ স্বুচ नुगुहाये जुगुहिच्वे-र्वे, जगृहिपे, जुगुह जुगृहयु म० जुगूहिय, जुधहुवे 9 जुघुक्षे जुगोड जुगुहिमहे जुगुहिबहे जुगुहिब, ः जुगुहिम जुगुह **उ० जा**ह जुगुह्नह जगहाह जुगुह्य जुगुह्य तृह् (हिंसा वरना), ६ प० तृह् (हिसा व रना), ६ प॰ तन्ह तन्हनु तन्ह ततृह ततृहनु प्र• सतर्ह तनृहिय, तनृहयु तन् ह रातृहयु तनृह म॰ तर्ताह्य तन्ड त्तनर्ड तनु हिव तन् ह तन् हिम ततृहिंच ततृहिम उ∘ ततहं त्नृह् तनृ ह्य तन्हा तन्त

१. इ. या र्का स्रोप होने पर पूर्ववर्ती ब, इ. उ को दीर्व हो जाता है।

दृह् (द्रोह करना), ४ प० तस्तृह तस्तर्ह तस्तृहतु दुदुह दुदृहतु प्र० दुद्रोह तस्तृह तस्त्रहिय, तस्त्रहयु दुदुह म० दुद्रोहिथ, दुदुहथु तस्तदं दुद्रोढ, दूद्रोगघ १ तस्तृहिम, दुद्दृहिब, दुद्दृहिम तस्तहं तस्तृहिव उ० दुद्रोह तस्तृह्य तस्तृह् दृद्हा दुदुह्य इसी प्रकार मुह्के रूप चलेगे। इसी प्रकार वृह्के रूप चर्रेगे। म०पु० एक० मुनोहिय, मुमोढ, मुमोग्ध, म०पु० एक० वर्वाह्य, ववर्ड, उ० पु० द्वि० मुमुहिव, मुमुह्न, इत्यादि । उ०पु० द्वि० ववृह्वि, ववृह्न, आदि स्निह् (प्रेम करना), ४ प० सिंदिणह सिष्णिहतु सिप्णेह স৹ सिप्णिह मिणिहय सिप्लेहिय, म∘ सिप्णेट. सिच्चेग्ध सिप्णिहिम, सिप्पिहिव सिप्णेह তত सिप्णिह्य सिष्णिह इमी प्रकार स्नुह्के रूप चलगे। अभियमित धातुएँ ---**५०६. श्रन्य, ग्रन्य, दम्म् और स्वञ्ज् धातुआ** वे मध्यगत न् वा विनर्त्र में लोप हो जाता है, जिन् ल्वार म । श्राय्, प्रन्यु और दम्म् वे मध्यगत न् वा लोप होने पर पितृ (सवल) प्रत्यया के बाद म होने पर भी नियम ५०० लगगा। ग्रन्य्—पर० श्चन्य-पर० जप्रन्यु प्र॰ शथन्य, शथन्यतुः, शथन्युः, जग्रन्य, जग्रन्यनुः, थेयु ग्रेथ ग्रेयत् धेयतु जप्रन्थ, म॰ राधन्यय, राध्यय्यु, राधन्य, जप्रन्यिय, जप्रन्ययु, ग्रेयिय ग्नेययु थेष श्रेथिय श्रेषयु १ रूर, पुर, स्नुह और स्तिह ये हु वो पसा द होता है, बाद से झाउ (बग व ५ और अंतरस्व वो छोड वर समी ब्यजन) हो तो या पदान्त हो तो।

स्तृह् (हानि पहुँचाना), ६ प०

जग्रन्थिम जग्रन्थिव जग्रन्थ दाधन्थिम दाश्रन्थिव उ० दाश्रन्य ग्रेथिव गेथिम ग्रेथ श्रेविम श्रेधिव ध्रेय स्वञ्ज्—आ० दम्भ्--प्र० सस्बञ्जाते. सस्बञ्जिरे सस्बञ्जे, ददम्भ ददम्भत्, प्रव ददम्भ, सस्वजाते सस्वजिरे सस्वजे देभतु देम् ਰੇਸ सस्वञ्जिपे, सस्वञ्जाये, सस्वञ्जिष्ये ददम्भ, ददम्भयु, स० ददम्भिय. सस्वजिपे सस्वजाये सस्वजिध्वे ਏਜ देभथ् हेभिय ददम्भित्र, ददम्बिम, सस्वञ्जे, सस्वञ्जितहे, सस्विञ्जनहे, स० ददम्भ. सस्वजे सस्वजिवहे सस्वजिमहे देभिम देशिव देश ५१० गम्, हन्, जन्, खन् और यस् घातुओं के उपधा के अ का लोप हो जाता है, बाद मे अजादि कित् स्वर होने पर। शुक्र ये अट (अ) होने पर पह नियम नहीं लगेगा। उपघा वे अ का लोप होने पर हन् के ह को घृ हो जाता है, जन्को म् और घस्को स्। हन् शम् जघ्नतु जघान जच्न जम्म ज्यसत् प्र• जगाम जघनिय. जघ्नव जधन जग्म जग्मथ म**०** जगमिय. जयन्य जगम्ध जस्मिव जिसम जघान. जिमव उ० जगाम. जघन जगम यस् वन अद् बातु को लिट्में विकल्प से जितिरे जज्ञाते yo জরী वस होता है। इसमें रूप आगे देखें। जिज्ञध्वे जज्ञाथे ম৹ जजिये जितमहे जित्रवहें রেও জরী खन<del>्--</del>उभय० चस्ते चस्नाते नस्निरे चस्तु चस्नत्' प्र• चलान चस्निपे चस्नाचे चस्मिध्वे चरन म॰ चलनिय चस्तथ चरूने चरिनवहे चस्त्रिमहे चहिनम चस्निव उ० चलान,

> चखन २**१**

## ५११ अद् घातु को लिट् मे विकल्प से घस् हो जाता है। अद (घस्)

স৹ आद, आदतु : आद्, जधास जक्षत् जक्ष सादिथ<sup>4</sup> , आदयु, आद. πo जघसिय जक्षय जक्ष आदिव. आद, आदिस. ਚ₀ जक्षिव जक्षिम जघास, जयस

५१२ निम्मलिखिल घानुओं में नियम ५०० नित्य लगता है 💳 त्, फल्, भज्, त्रप् और राघ् (हिसा करना या हानि पहुँचाना अर्थ मे )। इन भातुओं में नियम ५०० विवरूप से रुगता है— जू, भ्राम्, श्रम्, फण् (१ प०,

भाना ), राजु, म्याजु, म्याशु, स्यम् और स्वन् । र तु (पार करना), १प० कल (फल्मा), १प० तेरत् तेर फेलू प्र• सतार पफाल पेलत म० तेरिथ तेरय तेर फेलिय फेलथ फेल फेलिम तेरिम च**०** ततार,तनर तेरिव पफाल,पफल फेलिय भज् (सेवा वरना), १ उ०

भेजिरे प्र• बभाज भेजत भेज् भेजे भेजाते मेजिय्वे स० भेजिए. भेजव भेज भैजिपे भेजाधे ब्रभवध भेजिबहे भेजिमहे

र वधान,यभन भैनिय भैनिय भेडे अप - राष्, ५ पर०

प्र॰ अप-रराध अप-रेघतुः म० अप-रेधिय अप-रेधय अप-रेध उ० अप-रराघ अप--रेधिव अप-रेधिम

१. देस्रो नियम ५१५ ।

२. तुपलभगत्रपञ्च ( ६-४-१२२ ) । राघो हिलाबान् ( ६-४-१२३ ) । वा ज्यमुक्ताम् ( ६-४-१२४ ) । एणां च सप्तानाम् ( ६-४-१२५ ) ।

भ्रम (धुमना), १,४ पर० जु (वृद्ध होना), ४प० वभ्रम्, यभ्यमत् . वम्त्राम রের চ जजरतु । प० जजार भेग भ्रमत जेरु जेरतु वभ्रम. बम्धमय , वभ्रमिथ. जजर, जजरथु, म॰ जजरिय, श्रेम भ्रेमय भौमिय जेर जेरय जेरिय वभूमिम, ्यम्यमिव. वस्त्रामः जजरिव, जजरिम उ० जजार. भौमिव भौमिम जेरिम धकास जेरिव जजर स्यम् ( शब्द व रना ), १ प० भ्राज् (यमकना), १ आ० सस्याम सस्यमत्, सस्यम्, वग्राजाते, वग्राजिरे प्रव्यक्षाजे. स्येम् स्येभत भ्रेजाते भ्रेजिरे भोजे सस्यमिथ, सस्यमयु, सस्यम, मः वद्याजिपे, वद्याजाये, बद्याजिध्वे स्येमय् स्येम स्येमिय. भ्रेजिपे भ्रेजाये भ्रेजिध्ये सस्यमिव. सस्यमिम. सस्याम, वस्त्राजिवहे, बस्त्राजिमहे ल बम्राजे, स्यमिय स्येमिम सस्यम भ्रेजिवहे भ्रेजिमहे भ्ये जे इसी प्रकार क्लाझ्, स्नाझ् और राज् घातु के रूप चलेगे। प्रश्चे भू घातुको लिट् मे बभूव् हो जाता है — वभूवे वभूवाते वभूविरे वभूवत् वभूव् बभूविषे बभूवाथे वभूविध्वे प्रः वभव म० यभूविय यभूवयु बभूव बभवे यभूविवहे वभूविमहे वभूविव वभूविम ११४ लिट् लवार मे और सन् प्रत्यय होने पर इन घातुओं मे अम्यास के **७० यभूय** स्पृष्ट विकास की निम्मलिक्ति आदेश होते हैं—ित को गि, हि को पि और बाद बाले अदार को निम्मलिक्ति आदेश होते हैं चिको विकल्प से कि। हि লি जिघाय जिप्यत् जिच्य जिन्ध जिम्यत प्र॰ जिगाय जिघयिय, जिध्यय जिघ्य जिग्य म॰ जिगयिय, जिम्यय जिधेय जिमेय जिघाय, जिघ्यित जिमियम जिच्यिम उ० जिगाय, े जिम्बिव जिघय जिन्य

```
चि
          प्र० चिकाय.
                           चिक्यत् , चिक्य् ,
                           चिच्यतः चिच्य
              चिचाय
          म० विकयिय,चिकेय विकाय , विका,
              चिचिया,चिचेय चिच्ययं विच्य
          उ० चिनाय विनय चिनियन, चिनियम,
              चिचाय,चिचय चिच्यिव चिच्यिम
   ४१४ अद, ऋ और ब्ये बातुओं को य बाद से होने पर इ अवस्य लगताहै।
                W
                                       अद् और व्ये घातुओं के लिए
             आरस्
प्र• भार
                      आर्
                                   देखो नियम ५११ और ५०६ के
म० आरिय
             वारय
                      भार
             आरिव आरिम
                                   नीचे इन धातओं के सप।
र॰ भार
                           सस्जी
                                       ममज्जु
           प्र० सम्बद्ध
                           समज्जत्
           म० ममज्जिय,
                           समज्जय
                                       समज्ज
               ममद्दश्य
                          ममज्जिव ममज्जिम
           उ० ममज्ज
                         अज्<sup>द</sup> (जाना)
           प्र॰ विवाय
                           विय्यत्
                                       विव्य
           म॰ विविधय,विवैय, विव्ययु
                                      विव्य
              आजिय
           उ॰ विवाय,विवय विव्यिव,आजिव विश्यिम,आजिम
     ४१६ इ ( जाना ) धातु के अभ्यास के इको ई हो जाता है, हित् ( विर्वर्त)
 प्रत्यव बाद म होने पर।
     इस धात ने रूप में लिए देगो नियम ५०५ वे नीचे धातरूप।
     प्रश्७ अधि + ६ ( पर्ना ) को अधिजगा हो जाता है।
    १. देली नियम ४७६ ।
```

२ देखो नियम ४७७ ।

अधि—इ अधिजगिरे अधिजगाते प्र० अधिजगे अधिजगिष्वे अधिजगाये म० अधिजगिषे अधिजगिवहे अधिजगिमहे उ० अधिजगे ४१८ इन् धातु को उर्णुन हो जाता है। पित् ( सबल) प्रत्ययो से पूर्व इ होन पर विकल्प से मुण होगा। <u> जर्जु---पर</u>० ऊर्णुनुबु ऊर्णुनुबनु प्रव कर्णनाव ऊर्जुनुब म० ऊर्णुनुविध, ऊर्णुनविध ऊर्जन्वयु **ऊर्णनुविम ऊर्णुनु**विव उ० ऊर्णुनाव, ऊर्णुनव आत्मने ० **ऊर्णुनु**विरे ऊर्णुनुषाते प्र० ऊर्णुनुवे ऊर्जुनुविध्वे-द्वे कर्णुनुवाये म० ऊर्णुन्विपे ऊर्णुनुविमहे ऊर्णुनुविवहे प्रहें चश् धातु को लिट् लकार में विकल्प से और अन्य आर्पपातुक उ० ऊर्ण्नुवे रुवारों में नित्य ख्या और वज्ञा आदेश होते हैं। ख्या और बशा धातुओं से दोनों पद होने हैं। ह्या, वज्ञा-पर० आचस्यू, आचल्यत् , प्र॰ आचल्यी, आचवस आचवशत् आचक्शौ आचस्प, आचस्यय् , म॰ आवस्यिय, आवस्याय आचवश आचिवराय, आचवशाथ आचवश्यपु आवस्यिम, आचरियव, उ॰ आचस्यी, आचिक्शम आचिवशव वाचवशी आत्मने ० आचचिक्षरे, आचचदाते, प्रव्याचनको, वाचस्यिरे, आचस्याते, आचस्ये. वाचित्रारे आचवशावे आचक्शे

ſ

आचचशिष्ये, म० आचचक्षिपे. आचचद्याये, आचित्यच्वे-द्वे, आचम्याये. आचस्यिपे. आचिद्याच्ये वाचित्राये आचनशाये बाचचिक्षमह. आचचक्षिवहे, उ० आचचधे. आचम्यिमहे. आचरियवहे. आचम्प्ये. आचिवशयहे याचिवामहे आचारो

४२० दी (४ आ० आज्ञापालन करना ) को अजादि डित् (निर्मल )

प्रत्यय बाद में होने पर बीच में यू और लग जाता है।

प्रश्न दिशीय दिशीयाते विदीयिरै म० दिशीय दिशीयाये दिशीयप्रमे-यूने प्रश्न दिशीय विदीयपर्ये दिशीयपर्ये स्व

५२१ दे (१ आ०, रक्षा वरना ) या लिट् मे दिगि रूप हो जाता है। जैसे—दिग्मे (प्र० एप०), दिग्मिपने द्वे (प्र० बहु०), दिग्मे, दिग्मियहें (उ० एप०, डि०)।

४२२ | द्युत घातु वा लिट् मे दिशुत् रूप हो जाता है। दिशुते (प्र० एक ०),

दिद्युतिये (स्वाप्तः )।

४२३ ची (मोटा होना) का लिट् म और यह प्रत्यय होने पर पिपी हम हो जाता है। जैसे-पिपी (प्र० एक०), पिव्यब्वे-द्वे (म० बहु०)।

४२४ व्यम् धातु का लिट् मे अभ्यास की सप्रसारण होकर विव्यय रूप ही

षाता है। जैसे--विध्यये (प्र० एक०), विद्यायि (प्र० एक०)।
१२५ विज् वातु के रूपो के लिए देखो नियम ४६६, । विषेश (प्र० एक०),
विविजय विविजय विविज (प्र० एक०), आदि।

आम् प्रत्ययान्त चिट् ( Periphrastic Perfect )

४२६ आम प्रत्यान्त हिन् इस प्रकार बनते हैं— चातु के अन्त में आम् प्रत्यय लगता है और उसके बाद में कि, भू या अस घातु के लिट्ट एकार बाले हुए सभी पुरागे में लगते हैं। जब आम् प्रत्ययान्त के बाद के चातु लगती है तो परस्म पत्र वाले हुए।

४२७ आम् प्रत्यय होने पर धातु के अन्तिम स्वर और उपधा के हस्व स्व**र** को गुण हो जाता है। विद्धातुको गुण नही होता है।

उदाहरण

ईष्ट् (स्तुति करना), २ आ**०** 

ईडाचित्ररे. ईडाचमाते, प्र० ईंडाचके, ईडामाम् , ईडामासत् ,

ईडामास, ईडायभृत् ईडायभूवतु ईडायम्य ईडाचरुद्रेन, ईडाचत्राये,

१० ईडाचपृषे, ईडामाम. ईडामासय् , ईडामासिय.

ईडामभूव <del>ई</del>डाबभ्यय् ईडावभूविष ईडाचर्मह, ईडाचकु यह

उ॰ ईडाचके, ईडामासिम, ईडामासिव, ईडामास, ईडाउभृविम ईडाउभृविव

ईडावभूव, इसी प्रकार ईश्, ईस्, कह आदि के रूप चलते हैं।

दय् (देना)

दयामाम प्र० दयाचत्रे दयामासिष म० दयाचट्टपे

दवारभृविय आदि दपाप्रभूव आदि द्यामास

दयावभूव आदि

उ० दयाचके इसी प्रकार अयु घातु के रूप चलते हैं।

आस्

आमाचित्रिरे आसाचकाने प्र० आसाचके आमाचत्राये आमाचरू उवे

म॰ आसाचहुपे आमाचर मह आमायर्वह उ॰ आसानत्रे इसके आसामास, आमावभूब आदि भी रूप होते हैं।

इसी प्रकार काम् के भी रूप चलने हैं। ऊष् ( जलना ), १ प०

च्यु, ऊपन् , प्रव उवीप, ओपाचट ओपाचत्रतु ओपाचकार

म० उवोपिय.

ऊपयु , ओपाचन पं ओपाचत्रयुः ओपाचत्र ऊपिय, ऊपिम, च० उवोप, अोपाचनार ओपाचरृव ओपाचरुम इगरे ओपामाम, श्रोपांबमूब आदि भी रूप चर्ने । विद् (जानना ), २ प० प्र० विवेद. विविद्युः, विविद् , विदामाग विदासाग्र विदामागु' विविद. म॰ विवेदिय, विविदयु , विदामासिय विदामागय विदामाग स॰ विवेद. विविदिव. विविदिम. विदासांभिव विद्यामागिम विश्वमाग इगरे ही विदायकार, विदायभूव आदि भी रूप परेंगे। आगू ( जागना ), २ प० प्र• जनागार. जनागरम् । जजागर. जागरामासस् जागरामान जागरामागु\* म• जजागरिय. जनागरप्: जनागर. जागगमासिय जागरामासपु जागगामाम ¥∗ जनागर, जजागर, अञागशिय, जत्रागरिम, अागरामागिर जापरामागिम **जागरामा** इस्ते ज्ञानसम्बद्धाः, ज्ञानसंबभुव आदि भी क्यू बल्ते हैं। मुन-प्रव एक -- प्रवीत, योगायां घतात आहि, सक एक व प्रवीतिय, शुरीम, गारायायवर्षे आदि, उ० द्विक जुर्गुयव, जुरुव, गोरायायव्य आदि ! भूत--प्रशासक पूर्वा, मृत्यां बराव आदि । विष्यु--प्रक एक---विविष्ण, विष्णायांचकार आदि । बग्--प्रश्नाहरू-नेथे, प्रयासंबद्धार आदि । ( बार्यव के मणानुगार राम्याचने मार्गद भी भए स्तरे है )।

यम्--प्रवादक--देवे, परापायवार आहि । KH--- To CEO HITT, WATTH'S HITE! 377,

|                                                   | - = शास्त्रको को आम र              | ज्ञाने से पूर्व जुहोत्यादि के<br>से—  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| प्रद भा, हा, मृजा<br>तुल्य द्वित्व होता है और बाद | ने भाग ज्याना है। जि               | ···                                   |
| नुल्य द्वित्व होता है आर बाद                      | भी (डरना),३प                       | 3                                     |
| t                                                 | 41 ( 9011 ))                       | बिम्यु ,                              |
| प्र० विभाय,                                       | विभ्यतु ,                          | विभयाचकु                              |
|                                                   | विभयास्त्रतु                       | विभ्य.                                |
| म० विभयिय, विभेय,                                 | विम्ययु ,                          | विभयाचक                               |
| विभवाचकर्थ                                        | विभवाचक्यु                         | विभियम,                               |
| उ० विभाय, विभय,                                   | विभियव,                            | विभयाच्छम                             |
|                                                   | विभवाचकृव                          |                                       |
| इसके विभयामास, वि                                 | भवावभूव आदि रूप भ                  | । चल्त ह।                             |
| 4/11                                              | हो ( लज्जित होना                   | 11                                    |
|                                                   | जिह्नियतु,                         | ाजा ह्रयु                             |
| C                                                 | जिह्नयाचऋतु                        | बि स्रमाचमु                           |
| जिस्से.                                           | जिह्नियम्                          | जिह्निय,                              |
| C                                                 | 101 841 77 3                       | जिल्लयाचक                             |
| C. Service                                        | जिह्नियिय,                         | जिह्मिम,                              |
| उ० जिह्नाय, । जहन,<br>जिह्नयाचरार-चर              | जिह्नयाचरू व                       | जिह्नया चकुम                          |
| जिल्ल्यायम्                                       | जिह्नयावश्व<br>जिह्नयावभूव बादि भी | रूप चलते हैं।                         |
| इसका शिक्षितामाण                                  | ार, विभराचकार, विभ                 | रामास, विभरायभूव ।<br>गमास, जहवाबभव । |
| भूप्र <b>ा</b> व एवं व                            |                                    |                                       |
| E-No rae de                                       | (५) लुह (Aorist                    | )                                     |
|                                                   | रहें। लड़ में भी लड़               | ने तुल्य धानु से पहले अप              |
| <b>४३६</b> स्टब्ब                                 | 4 G 1 %                            |                                       |
| रगता है।                                          | प्रयमभैद                           |                                       |
| 2 - 26                                            | क्य प्रत्याय सगते हैं, जो व        | छड में लगते हैं। केवल प्र० पु॰        |
| <u> ५३० इसमे वहा।</u>                             | तीक्ष अर्थन ज                      |                                       |
| यहु॰ में उस् ( व ) ह                              | ताम्                               | उस्                                   |
| স়  ব্                                            | तम्                                | त                                     |
| म॰ स्                                             | 78"                                | म                                     |
| ন্ত প্ৰদ্                                         | ·                                  |                                       |

५३१ उन्याद मे होने पर धातु वे अन्तिम आ ना न्योप हो जाता है।

४३२ इन धातुओं में यह भेद लगता है—इ, स्या, दा, धा तथा अन्य धातुएँ जिनवा दा और था रप रह जाता है (देखो नियम ४ ५९), वा (पीना)और भू पातु।

५३३ घा, घे, चो, मो और छो घातुओं में यह भेद विवस्प से लगता है। इन धातुओं में विकरप से पष्ठ भेद भी रुगता है। धे धातु में तृतीय भेद भी रुगता है। उदाहरण

शो--- पर० स्या-पर० प्र• अस्थात् अस्थाताम् अस्यु अशात् असानाम् थश् म० अस्पा बस्थातम् अस्थात अशा अशातम् अशात अशाम

**उ०** अस्थाम् अस्थाव अस्थाम **४३४** भू पातु से प्र∙ पु॰ वहु॰ मे उस् के स्थान पर अन् खगता है।अजादि तिह बाद में होने पर भू के ऊ को ऊन् हो जाता है। जैसे-प्र० पु॰-अभूर अभूताम्, अभूवम्, उ० पु०--अभूवम्, अभूव, अभूम ।

अशाम

असाव

४३४ ह धातु को लुद मे गा हो जाता है। प्र० पु०-अगान्, अगाताम्, अगु !

अधि+इ ( याद करना ) --अध्यगात्, अध्यगाताम्, अध्यगु , आदि ।

प्रदे६ यह भेद परस्मैपद में ही लगता है। दा, था और स्या धातुओं में आत्मनेपद मे चतुर्य भेद लगता है। भू धातु मे आत्मनेपद मे पचम भेद लगता है शीर अधि+इ आत्मनेपदी में चतुर्य भेद लगता है।

#### दितीय भेव

**५३७** इस भेद में घातु के अन्त में अ लगता है और बाद में म्वादिगण में लड में लगने वाले तिड यहाँ पर भी लगते हैं। वे ये हैं ---

पर० आरमने० प्र∘ त ताम् अन् इताम् अल म० स तम् थास इयाम् ध्वम् वहि महि उ० अम् 3,

५३८ अन्, अम् और अन्त बाद मे होने पर पूर्ववर्ती अ का लोप हो जाएमा। व और म बाद में होने पर अ को आ हो जाएगा। धातु के स्वरों, की गुण या वृद्धि नहीं होती है। नेवल इन स्थानों पर ही गुण या वृद्धि होती है-धाउ के अन्तिम ऋ, ऋ को और दृश् घाता के ऋ को ।

५३६ यह भेद प्राय परस्मैपद मे ही लगता है। कुछ स्थानो पर आत्मनेपद में भी। जैसे—सम् 🕂 क, उपसर्ग के साथ ये घातुएँ—स्या, वच् और अस्(फॅन ना)। लिए, सिच् और ह्वे घानुओं में यह भेद परस्मैं वे नित्य लगता है और आत्मनैं में विकल्प से । इनम आत्मने० से चतुर्थ मेद भी लगता है ।

yeo चातु की उपधा के अनुनासिक (न्, म् ) का लोप हो जाता है । जैसे--

म्म श--अभ्यणत्, स्वन्द्-अस्वदत् आदि ।

४४१ निम्मलिखित बातुओं के ये रूप हो जाते हैं—अस्–अस्य, ख्या— ह्य, पत्-पप्त, वच-बोच् शास्-शिष्, विव-रव्, ह्वे-हृ स् । जैसे--प्र० एक०-आस्थत, अख्यत्, अबोचत्, अग्निपत् आदि ।

४४२ निम्निलिलित वारिकाओं में दी गई घातुएँ इस भेद की है — ख्यातीयतीं सर्सातह्वे कान्ती शवनोतिशक्यती । उन मुच् वदित सिन्दिः बान्ता लुटचति पतिस्तया ॥१॥ दानता विसाद् विवद् मदि मित्रो विन्तति श्रद्सदिस्विद । माधिमुधी अधिगुधी रथि द्युध्यतिसिध्यती ॥२॥ क्षापुकृषौ गुष्यतिष्ठिषो गुप् रुप् लिम्पतिलुप्यती । सुम्पति सपैति पान्ता क्षुम्पतिस्तुभ्यतिनेभि ॥३॥ सुन्यतिःच भवारान्ता मान्ताः क्लाम्यतिसाम्यती । गमिस्तिमिदीनग्रमी शाम्यति आम्यति समि ॥४॥ क्षान्ता पञ्च कृशिनश्ची मृश्विभंगतिवृश्यती । सुध्यतितृध्यतिहुय विनिध्ट पुष्यति प्लुपि ॥५॥ रिध्यश्य वेबोध्टबुयो ब्युवि सह जिनध्टिना । शुध्यतिह व्यति यान्ताः सान्ता अस्यतिकस्पती ॥६॥ द्यसिजसी सितदसी धस्यतिथिस्यतिरुर्धेसि । मरमुसी यस्वसिविसो बुस्यति शास्तिरित्यपि ॥७॥ द्वह्यमृह्यस्निहिस्नुहो लुद्धयद्वविकरणा मवेत्। नवाज्ञीतिक्च घातूना परस्मेपविनामियम् ॥८॥ समिर्यातः स्यातियक्ती अस्यतिश्चोपसर्गयुक् । आत्मनेपदिनोऽपीमे ह्वयत्तिरूपिसञ्चतो ॥९॥ एते विमापयाऽद्रवन्त आत्मनेपदिनो यदा ॥

सम्+रया--आ० स्या--पर० अस्येताम् अस्यन्त अस्यन् अस्यत अस्यताम् प्र॰ अस्यत् बस्ययाः अस्येयाम् अस्यध्वम् **म** अस्यः अस्यतम् अस्यत अस्यायहि अस्यामहि अख्ये अस्याव अस्याम च ० अस्यम् सम्+ऋ--आ० श्रः (जानाः) पर० (३ प०) का (जारा) पर० (२५०) सभू समारेता समारेताम् समारेत प्र० आरत् आरताम् आरन् समारेत समारेताम् समारेत समारथाः समारेथाम् समारध्वम् म० आरः वारतम् आरत आराव आराम समारे समारावहिं समारामि **उ**० आरम् सू (जाना) --- १ प० प्र॰ असरत् असरताम् असरन् म । असरः असरतम् असरत असराव असराम उ० असरम्

## ह्वे---१ उभय०

प्र• अह्नत् अह्नताम् अह्नन् अह्नत अह्नेताम् अह्नन्त म• अह्नः अह्नतम् अह्नत अह्नयाः अह्नेयाम् अह्नस्यम् उ॰ अह्नम् अह्नाव अह्नाम अह्ने अह्नावहि अह्नामहि धन्---२ प० (ब्रू उभय० के स्थान पर आदेश वच् भी )

प्र अवोचत् अवोचताम् अवोचन् अवोचत अवोचेताम् अवोचन्त मः अवोचः अवोचतम् अवोचत अवोचयाः अवोचेयाम् अवोचध्यम् ए अयोचम् अवोचाव अवोचाम अवोचे अवोचावहि अवोचामहि

सिच्-६ उ०

प्र॰ असिचत् असिचताम् असिचन् असिचत असिचेताम् असिचन्त मः असिचः असिचतम् असिचतः असिचयाः असिचयाम् असिचध्यम् असिचावहि असिचामहि असिचाव असिचाम असिचे च॰ असिचम लिप्---६ उ०

प्र• अलिपत् अलिपताम् अलिपन् अलिपत्<sup>ष</sup> अलिपेताम् अलिपन्त लिप्, सिच् और ह्वें घातुओं में आत्मनेपद में चतुर्य भेंद भी लगता है।

थलिप्त, असिक्त, अहास्त ।

अलिपया. अलिपेथाम् अलिपघ्यम् अलिपतम् अखिपत म० अलिपः वलिपावहि अलिपामहि अलिपाव अलिपाम उ० अलिपम् परि-। अस्--आ० अस्—-४ ५० पर्यास्यतः पर्यास्येताम् पर्यास्यन्त आस्थताम् आस्थन् पर्यास्यया पर्यास्येयाम् पर्यास्यध्वम् प्र० आस्यत् आस्यतम् आस्यत पर्वास्ये पर्वास्यायहि पर्वास्यामहि म० आस्य' आस्थाव आस्थाम उ० आस्थम् शेप धातुओं के प्र॰ पु॰ एक॰ वे रूप नीचे दिए जाते हैं ---धातु धात द्युष्—अशुघत् शक् १ (४ उ०, ५ प०)--- अशकत् सिध्-असिषत् उच् (४ प०, एवत्र करना)-अीचत् आप्—आपत् मुच्-अमुचत् कृप्--अनुपत् एट् (४ प०, लपेटना)-अलुटत् गुप् (४ प॰, व्याकुल होना)-अगुपत् पत्-अपप्तत् डिप् (४ प०, फॅनना)-अडिपत् विलद् (४ प०, गीला होना)—अविलदत् युप्—अयुपत् क्षिवद् (४ प०, सिनत होना)-अधिवदत् रुप्-अरपत् मिद् (१ आ०, ४ प०, पिपलना)-अधिदत् लुप्ड--(४ प०, ६ उ०)-अलुपत् मद्-अमदत् मृप्-असृपत् विद् (६ उ०) २ – अविदत् धुभ-अक्षुमत् शद् (१ प०, नष्ट होना)-अशदत् तुभे (हिंसा वरना )-अतुमत् नभू (४ पे॰, हिंसा करना)-अनेभत् ] सद्-असदत् स्विद्-अस्विदत् लुभ्—अलुमत् न्नस्थ् (४,५ प०, समृद्ध होना)-आर्थत् बलम्-अवलमत् श्रुष्--अनुधत् क्षम्--अक्षमत्

क्षुय्—अल्यत् १. शक् (४ आ०) से आसमनेपद मे चतुर्य और पवम भेद सगता है। जैसे—]

प्र० एक० अशक्त, अशक्ति । २. विद् ( आ० ) में चतुर्ये और पंचम भेद लगता है। प्र० एक०—अवित, अवेदिस्ट ।

३. लुप् मे बात्मने० मे बतुर्थ भेद लगता है। अलुप्त।

गुध् (४ प०, लालच **ब रना**) – अगृधत् रघ् (४ प०, हानि पहुँचाना)-अरघत्

दाम्---अशमत् श्यम्—अथमत्

सम् (१ प०, क्षुच्ध होना)-असमत्

कृश् (४ प०, कृश होना)-अकृशत् नश्—अनशत् भृश् (४ प०, गिरना)-अभृशत्

भ्र श्—अभ्रशत् वृश् (४ प०, चुनना )--अवृशत्

तुप्-अतुपत् न्तृप् (४ प०, ध्यासा होना)-अतृपत्

द्भप (४ प०, दूषित होना)-अदुपत्

**प**िप्—अपिपत् पुप्--अपुपत्

च्लुप् (४ प०, जलाना)-अप्लुपत् रिष् (४ प०, हिंसा व रना) -अरिपत् रप् (४ प०, रुट्ट होना)-अरपत्

विष् (३ उ०, व्याप्त होना) १-अविषत् वप---अव्पत्

स्युप् (४ प॰, काटना)-अव्युपत् शिष्--अशिपत्

५४३ निम्नलिखित घातुओं में द्वितीय मेद विवर्त्य से लगता है। जहाँ पर

गम्-अगमत् तम्--अतमत्

दम्--अदमत्

भ्रम--अभ्रमत् शुप् ( ४ प०, सूखना )---अशुपः

हृष्--अहृपत् कुस् ( ४ प०, आलिंगन करना)

अनुसत् घस् ( १ प०, लाना )-अघसर्

जस् ( ४ प०, छोडना )-अजसत् तस् ( ४ प०, मुरझाना )--अतसत् दस् ( ४ प०, नष्ट होना )-अदसत्

वस् ( ४प०, रक्ना )--अवसत्

विस् ( ४ प॰, जाना )-अविसत् ब्युस् (४ प०, फेबना)-अब्युसन् मस् (४ प०, तोल्ना)–अमसत्

मुस् ( ४ प०, काटना )-अमुसत् यस् (४ प०, यत्न करना) -अयसत्

वस्—बस् वाले ही रूप होगे। विस्—विस् बाले ही रूप ।

बुम् ( बुस् )-अनुसत् (अबुसत्) 1

द्यास्--अशिपत्

मुह्---अमुह्त् स्निह ---अस्निहत्

द्रुह् —अद्रुहत्

स्नह—अस्नुहन्

१. विष ( आ० ) में सप्तम भेद लगता है। अविदात ।

दूसरा भेद नहीं लगता है वहा पर अनिट घातुओं से चतुय भद और सेट घातुआ मे पचम भद रगता है ।

द्वयतिर्जोयितपृची ग्लुचिग्लुप्ट्यम् विस्तृत्व । रिणवितद्वच विनवितद्वच चातास्त्वच्दो च गुच्यति ।।१॥ मेमितद्वच युनवितद्वच ववनितस्त्रोदती चृति । च्युतिनुती स्थोतितद्वच बच्युतिर्वत्ता स्वाब्य ।।२॥ धृतिवृती स्थोतितद्वच बच्युतिर्वत्ता स्वाब्य ।।२॥ धृतिवृत्ति । स्थोपितस्य स्वत्वद्वच तृतिवृत्ति ।।३॥ स्तम्मानि स्तम्मोतित्वस्य स्वत्वच्यती चृतिः । स्तम्मानिक्त्वस्य स्त्वां चोष्यतिहास्त्रम्यती चृतिः । स्तम्मानिक्त्वस्य स्त्वां चोष्यतिहास्त्रम्यती चृतिः ।।४॥ स्तिन्तिर्वाहितवृत्ते स्त्वांत्वादिय स्तृतिः ।।४॥

যক ০ ভ্ৰ ঘারু স০ एক০ धातुप्र०पु०एक० वपन्यिक रूप अश्चोतीत अशिदिवयत १ अश्वयीत श्चुत-अश्चुतत इ युत—अश्च्युतत अश्च्योतीत दिव---अश्वत अजारीत ज्-अजरत अक्षी मीत अश्त शव---अक्षुवत अग्रोचीत अच्छै मीत अध्छित **मृ**च---अप्रुचत ন্তিব--- শ্রভিত্তবন अंग्लोचीत ररुच्-अररुवत अच्छदीत अच्छन्प्ट छद--अच्छदत रपुष्टच आलुष्टचत अग्लुष्टचीत अतर्दीत अतर्दिष्ट तद-अतदत् अम्रोचीत म्रुच-अम्रुचत अवुन्दीत अबुन्दिप्द मुन्द-अबुदत अम्लोचीत म्युच-अम्युचत अभानीत अभित्त মিব--- अभिदत अरैक्षीत अरिक्त रिच--अरिचत अरोदीत हद-अहदत अवैक्षीत् अविक्त विच-अदिचत् अगोचीत अगोचिष्ट स्क द--अस्कदत अस्का रसीत শ্च-अশ्चत अवोधीत अवाधिष्ट व्य-अबुधत अनक्षीत अनिवत নিज্—अনিজন अरी मीत् अस्ट रुघ---अरुघत अयोधीत अयुवत युज--अयुजत् अताप्सीत तृप---अतृपत अवैद्यीत अविवत বিস্--সবিসর अत्राप्सीत अतर्पीत अस्फोटीत स्फूर--अस्फुटत्

१ किंव चातु में द्वितीय भद के अतिरिक्त तृतीय और प्रवम भद भी लगता है।

धैक० रूप ঘার স০ হক০ वै० रूप षातु ३० एक० अदाप्सीत्, अचोतीत चृत्--अच्तत दृप्—अदृपत् अद्राप्मीत्, अदर्पीत् अच्योतीत् च्युत्—अच्युतत् वस्तम्भीत् अजोतीत, अजोतिष्ट स्तम्भ्-अस्तभत् जुत्--अजुतत् अतोहीत् द्श्-अदशत् अद्राक्षीत तुह् ---अतुहत् दिलप्—अदिल्पत् अह्लिक्षत् दुह्\_—अदुहत् अदोहीत् अघोपीत् अवहींत् घुप्---अघुपत् बृह्--अवृहत् उह\_---शोहत औहीत्

888 निम्नलिखित २५ पातुएँ आत्मनेपदी हैं, परन्तु वे विकल्प, से परस्नै-पदी होती हैं और उनमे यह भेद लगता है। आत्मनेपद मे अनिद् होने पर उनमें खतुर्थ भेद लगता है और सेट् मे पचम भेद।

> र्शिपर्शृटिरुट्टि छोठले सुनिवृत् विवतः । धवेदते मेवते स्थान्यः स्वेदते स वृश्यः शृपि ॥१॥ कम्पते धृमुकुमिनभ शोभने समते काश्चः । अक्षिमक्ता भासत्वती क्वावि पर्यावति ॥२॥ आरमनेपरिती नित्य सुद्धिः स्वेया विभाषया । आरम परस्मेपदिनी भजन्यस्यत्र सिववती ॥३॥

ঘারু স৹ एक० यैक० रूप থারু সং एক ০ धैका ० रूप अरोचिष्ट अवधिप्ट रुच्-अरुचत् वृष्—अव्धत अपोटिप्ट अराधिप्ट पूर्-अधुटत् शृष्—अशृषत् अरोटिप्ट रु-अरुटत् अक्रिपच्ट, अन्दूष्त बलुप्--अब उपत् अलोदिप्ट एट्-अल्टत् अक्षोभिष्ट सुम्--अधुमत् अलोहिच्ट लुट्--अलुटत् अतोभिष्ट तुम्—अतुमत् अद्योतिप्ट धुन्-अयुतत् अनभिष्ट नम्—अनभत अवतिप्ट अशोभिष्ट वृत्-अवृतत् दाम्-अनुमत् दिवन्-अदिवतत् अरवेतिप्ट सम्--असमत अस्रभिष्ट **धिवद्-अधिवदत्** अदवैदिप्ट अग्रानिष्ट म्प्रश्—अम्प्रशत् मिद्-अमिदन अमेदिष्ट अग्र शिष्ट म्म स्—अस्प्रसत्

अध्वसिप्ट घ्वम्—अघ्वसत् अस्यन्दिष्ट. स्यन्द्--अस्यदत् अभ्रसिप्ट भ्रस्--अभ्रसत् अस्यन्त अस्रसिप्ट स्रम्--अस्रसत् स्यिद्-अस्विदत् अस्वेदिष्ट तृतीय भेद

१४५. तिड प्रत्यय -

द्वितीय भेद के तुस्य।

प्रथद. इन धातुओं में यह भेद नित्य लगता है—-चुरादिगणी धातुरों, णिच् प्रत्ययान्त धातुर, बुछ अन्य प्रत्ययान्त धातुर, वम् धातु तथा कर्तृवाच्य मे थि हु और लु धातुएँ। भें और दिव धातुओं व यह भेद विकल्प स लगता है।

४४०. (क) पहले धातु को द्वित्व होता है और बाद में दितीय भेद के तुन्य

धातु से पहले अ लगता है और अन्त म तिङ प्रत्यय लगते हैं।

(ख) असे पहले धातु के अन्तिम इ को इय् होता है और उ को उर्तया भन्तिम ओ या लोप हो जाता है।

उदाहरण श्रि ( आश्रय लेना )—१ उभय॰ वर ब

अशिश्यियन अशिश्रियताम **স**০ সহিাধিয়ন अशिधियन अशिश्यितम **म**৹ अशिथिय अशिधियाम अग्निश्चियाव उ० अशिथियम् शात्मने० अशिथियन अशिश्वियेताम अशिथियव्वम য়০ খলিখিয়ব अशिश्वियाम् अशिथियामहि म० अशिश्रियया

अशिथियावहि प्र० पु० एन ० म इन घातुओं के ये रूप होगे-- द्र-अनुदुवत्, सु--अमुसुवन्, ত । খাখিয়া कम्--अचनमतः।(अब कम् से आय् प्रत्यय होता है,तव इसका अधीतमते भी रूप बनता है। देशो नियम ४६१ और ५४८ ), दिव-अशिदिवयन् ( देशो पृ० ३३५ पर पाद टिप्पणी ), ये अंतर्भत् ( ये घातु में भी इसके अनिरिक्त प्रथम और पष्ठ भेद लगता है )।

५४८. चुरादिगणी और णिजन्त षातुएँ —

(न) अग ( Base ) के अय ना लोग हो जाता है ( घातु मे णिच् ने कारण होने वाले गुण या वृद्धि लोप से पहले ही हो जाते है)। दीर्घ स्वरो के स्थान पर हस्य स्वर हो जाते है, (ए, ऐ वो इ हो जाता है और ओ, औ

नो उ)। इस प्रकार के परिवर्तन के बाद अग को सामान्य नियमानुसार द्वित्व होता है। जैसे--भावय (भूना णिजन्त रूप) = भाव == भव् == दित्व होने पर वभव्।

चेतम ( वित् का णिजन्त ) =चेतृ =चित् =चिवित्, आदि । (स) अम्यास ( दित्व वाला अज्ञ ) के अ को इ हो जाता है, यदि याद मे ह्रस्य स्वर हो, सयुक्त वर्णों के कारण दीर्घ माना जाने वाला स्वर न हो । यदि बाद मे दीर्घ स्वर या सयुक्त वर्ण नही होगा तो अभ्यास ने इस इ को ई हो जाएगा। जैसे--वमव् = विभव्--बीभव्, चिचित् =चीचित्। स्खल् = चस्लल् । यहां पर बाद में समुक्त वर्ण है, अत इको दीर्घ नहीं हुआ। स्पन्द का पस्पन्द ही

होगा, क्योकि न्द् के वारण स्प का अ दीर्घ है।

(ग) जिन घातुओं वी उपधामें ह्रस्व या दीर्घ ऋ है, उनवायह ऋ या ऋ विकल्प से दोष रहता है। दोषे ऋ को ह्रस्य हो जाता है। बृत् + णिच् = वर्तप = अय हटाने पर वर्त् और इस नियम से वृत् । वर्त् चवर्त् । वृत्=ववृत्=विवृत् बीबृत् । कृत्—कीर्त्य≕कीर्त् और इस नियम से कृत् । कीर्त् = विकीर्त्, इत् =

चीवृत् । (घ) इस प्रकार से अग के बन जाने पर डितीय भेद के तुल्य अग से पूर्व अ रुगेगा और बाद में तिद्र रुगेंगे। भू ना अवीभवत् त, चित् ना अचीचितत्, स्पत् मा अनिस्खलत्-त, स्पन्द् का अपस्पन्दत्-त, वृत् का अववर्तत्-त, अवीवृतत्-त; कृत् का अविकीतेन्त, अचीवृतन्त, पृथ् का अपपर्यत्ना, अपीप्यत्ना, आदि ।

सूचना - जहां पर आत्मनेपद त बाले रूप नही दिए गए हैं, वहां पर भी

आतमनेपद बाले रूप बनते है। यह स्मरण रखना चाहिए।

आदि ।

५८६. अजादि धातुएँ या अग --(क) यदि धातु अजादि है और अन्त भ एक ही व्यजन है तो उस व्यजन मो ही द्वित्व होगा और अभ्यास वाले अस में उस व्याजन में इ और लग जाएगा। जैसे = अट्≕अट्ट्≕आटिट्≕आटिटत्-त , आप्≕आपिपत्-त , उह् च औजिहत्-त (त) यदि पातु के अन्त मे संगुक्त वर्ण है और उनका पहला वर्ण नृ, द या पृ है तो उससे बाद बाले ब्यंजन को ही दिख होगा। जैसे — उन्द् = उन्द्द = उन्द्द = उन्द्द = अन्दि, इसका ही अन्त में रूप बनेगा — श्रीन्दिक्त । इसी प्रकार अद्द का आद्विटन ता । अद्द धातु मृलतः अद्द मानो बाती है, अन्यणा आदिहत् रूप बनेगा। अहं का अपित्रहत्न; अर्ज, का आजिजब्त्न, आदि ।

(ग) निम्मिलियत धातुवाँ के अध्यास के इ को अ हो जाता है—अन, अडक, अडम, अम्थ, अम्, अमें ( आ० ) तथा अन्य कृष्ट धातुर्ग । जैसे—प्रत्न पुठ एक० मे—अीननत्, आञ्चकत्, आञ्चकत्, आञ्चकत्, आस्वान्, आस्वान्, आर्थि।

४५०. उ या ऊ अन्त वाली घातुओं के अस्थाम के उ को ई हो जाता है, बाद मे पर्यो, अन्त स्थ या ज हो और इनके बाद अ या आ हो। अन्यत्र अस्थान के उ को ऊ हो जाएगा। जैसे—मु-अनुपवन्त, कू-अनुकव्दन, हू-अद्दवम्, खु-अदुधयन्त, आदि। परन्तु पू-अपीपवन्त, भू-अग्रीभवत्न, जु ( पीछता अरुदायन्त, आदि। परन्तु पू-अपीपवन्त, भू-अग्रीभवत्न, जु ( पीछता अरुदाय-अनीअवत्, मु ( योपना)—अमीपवत्, यु ( योधना)—अमीपवन्, स-अरीरवद्न, लू-अजीणव्द, आदि।

(कः) इन धानुओं के अभ्यास के उ को इ विकल्प से होता है—म्बु, थू, दु, मु (जाता), ल्यू--(तेन्का) और ब्यु। असिनवर्त-असुसवर्त, अगिप्रवर्त-अनु-ध्यात, अदिवर्त-अनुद्रवर्त, अगिप्रवर्त-अनुप्रवर्त, अपिष्णवर्त-अनुष्यवर्त, अपिष्णवर्त-अनुष्यवर्त, ।

४४१ तिम्मिलिसित धानुओ के उत्तथा के स्वर को विरस्त से ह्वस्य होना है—माजू, भाष्, भाष्, धीष, बीष, पीष, धीष, बण् (बीक्सा), चण् (पाइर सरता), भण्, वण् (काद्य करता), भण्, वण् (काद्य करता), अण् (केता), कुल् (६ एक क्राटता), हेट् (तण करता), हें हुन् हुन् और त्यू (४ प०)। पैसे—प्र० पु० एकः—अविध्यवत्-अवस्थायत्, अवीभात्-अवभाषत्, अधीभात्-अविध्यत्-अविदेशित्, अधीवत्-अविध्यत्-अविदेशित्, अधीवत्-अवभाषत्, अभीभाव्यत्-अविध्यत्, अपिक्षत्, अभीभाव्यत्-अवभाषत्, अभीभाव्यत्-अवभाषत्, अभीभाव्यत्-अवभाषत्, अभीभाव्यत्-अवभाषत्, अभीभाव्यत्-अवस्थापत्, अधीवणन्-अवस्थापत्, अधिक्षत्-अद्यापत्, अधीवणन्-अवस्थापत्, अपिक्षत्-अद्यापत्, अभीभाव्यत्-अद्यापत्, अपीक्षत्-अद्यापत्, अपीक्षत्-अद्यापत्, अपीक्षत्-अद्यापत्, अपीक्षत्-अद्यापत्, अपीक्षत्-अद्यापत्, अपीक्षत्-अद्यापत्, अपीक्षत्-अद्यापत्, अपीक्षत्-अद्यापत्, अपूक्तत्-अद्यापत्, अपूक्तत् अपूक्

४५२ इन धानुओं के अम्यास के अ को इ नहीं होता है—स्मृ, दू, त्वर्,प्रय्, म्रद् ( चूर्ण करना, चाहना ), स्तृ और स्पञ् । वेष्ट् ( १ आ०, घरना ) और चेप्ट् ने अभ्यास के इ को विनल्प से अ होना है। असम्मरत्, अददरत्, अतरवरत्, अपप्रयत्, अमग्रदत्, अतस्तरत्, अपस्पश्चत् । वेष्ट्--अवि-येप्टत्-अववेष्टत्, चेप्ट्--अनिचेप्टत्-अनचेप्टत् ।

४४३. हो और स्वप् णिजन्त को सप्रसारण हाता है और दिव को विकल्प से । ह्वे-रृ-हाबय्-हाब् या हब्-नियम ५५० से जुहव्, जुहाव्-अजुहाबल्, अजू-हवत् । स्वप्-स्वापय् स्वाप्-सुप् सुपुप्-मूपुप्-अमूपुपत् । श्वि-असूशवत्-अशिश्वयम् ।

४५४. नियम ४०० में दी हुई धातुओं वे अभ्यास वा स्वर वैसा ही रहता है। उसको इ आदि नहीं होता है। क्य्-अचक्यन्, बर्-अदवरत्, झट्--अशराठन्, रह्\_—अररहत्, पत्—अपपतन्, स्पृह््—अपस्पृह**्**।, सूच्—असुसूचन् ।

४४४ इन धानुओं के उपधा के स्वर का हरन नहीं होता है-धात्, एज्, माग्, कीड्, क्षीव्, साद्, सेल्, ढीन्, ताय्, दाग्, देव्, नाथ्, प्रोथ्, बाध्, यान्, योध्, राष्, राज्, लाय्, लेय्, लोव्, लोव्, बेप्, बेप्, इलाप्, इलोब्, सेव्, सेव्, हेप् तथा अन्य बुछ रम प्रचरित घातुएँ । अशशासन्, ऐजिजत्, अचराशत्, अचित्रीहत्, अचिशीवत्, अचलादत्, अचिलेलन्, आदि ।

४५६ धातुएँ, जिनवे णिजन्त वे सुद्ध वे रूप अनियमित रूप से बनते हे ---भि + इ ( पटना ) --अध्यापिपत्-अध्यजीवपन् । अधि + इ ( स्मरण गरना )

मा एप होता है-अध्यजीनमत्। ईप्यं ( ईप्यां बरना )-ऐपिप्यत्-त, ऐप्यियन्-न । उर्णु—शौर्णुनवन् । गण्-अजगणन्-अजीगणन् ।

धा-अजिघपन्-अजिधिपन् ।

मवाम्--अचीचवामन्-अचमनामन् । धन्-अद्यनन्-स ।

पा (पीता) — अनीयन्। पा (स्थानस्ता) नारूपहोता है — अनीपरपुः। ग्या--अनिष्ठिपन्-न ।

ग्पुर्-अपुग्पुग्य्-न ।

## उदाहरण

## कु (करना)

पर०

आत्मने •

प्र॰ अचीकरत् अधीकरताम् अचीकरत् अचीकरतः अचीकरेताम् अचीर रन्त म० अचीकर अचीकरतम् अचीकरतं अचीकरया अचीकरेयाम् अचीकरस्त्रम् उ० अचीवरम् अचीकराव अचीकराम अचीकरे अचीवरावहि अचीकरामहि

प्रः अतित्रपन् अतित्रपताम् अतित्रपन् अतित्रपत अतित्रपेनाम् अतित्रपन्न मः अतित्रपः अतित्रपतम् अतित्रपतः अतित्रपया अतित्रपेयाम् अतित्रपथ्यम् उ० अतित्रपम् अतित्रपाव अतित्रपाम अतित्रपे अतित्रपावहि जितत्रपामहि

चुर्

प्र० अनुबुरत् अनुबुरताम् अनुबुरन् अनुबुरतः अनुबुरेताम् अनबुरन्त म० अनूनुर अनूनुरतम् अनूनुरतः अनूनुरशः अनूनुरेशम् अनूनुरध्यम् उ० अनूनुरम् अनून्राव अनून्राम अचूचुरे अवूचुरावहि अचूचुरामहि

वष्ठ भेद ( परस्मैपदी ही है )

सूचना----यहाँ पर सरलता की दृष्टि से चतुर्व और पचममेद से पहेरे पष्ठ और सप्तमभेद दिया गया है।

४.५७ पष्ठ भेद ने तिङ प्रत्यय ---

प्र॰ सीत् मिप्टाम् सिप्

म०सी सिप्टम् मिप्ट

उ० सिपम मिप्व सिप्म

४४८ पट भेद इन बातुओं में लगता है-अवारान्त बानुएँ (वे धार्र् भी जिनके अन्तिम स्वरो को बा हा जाना है ), यम्, रम् ( यर०, अर्थान् वि, आ, परि ने साथ ) और नम् धानु । उप या उद्+यम् ( आ० ) और रम् (आ०) मे चत्र्यं भेद छगता है।

४४६. आकारान्त बातुएँ जिनमे प्रथम, द्वितीय और वृतीय मेद ही। लगते

है, उनमे यह भेद नही लगेगा।

#### उदाहरण

प्रव अयमीत् अयसिष्टाम् अयसिष म० अयसी. अयसिष्टम् अवसिष्ट

उ॰ अयसिपम् अयमिष्य अयसिष्म

विरम्-ध्यरमीत्, व्यरसिप्टाम्, व्यरसिपु, आदि; नम्-अनसीत्, अनगिप्टाम्, अनिसप् आदि, द्यो---अमामीन्, आदि, छो---अच्छासीत् आदि; मि या मी-अमामीत्, अमासिप्टाम्, अमामिषु आदि; ली-अलामीत्, अला-सिप्टाम्, अलासिप् आदि ।

सप्तम भेद ( पर० और आ० )

४६०. निद्य प्रत्यय ( Terminations )-

परo आन्मने ० प्र० सत् भनाम सन सन सानाम गन्त मतम् सत स्या माथाम म∘ स सध्वम मि गावहि गाम[# उ० सम साव माम

¥६१. दन धातुओं में यह भेद लगता है—ग्, प्, म् और ह्, अन्त बाली अनिट् धानुएँ तथा इ, उ, ऋ या लू उपधा बाली धानुएँ । दृग् धानु अपवाद है । इसमे चतुर्यभेद रूपता है।

४६२. मून्, स्पृत् और हुन् (१५०,६ उ०) मे यह भेद विशस्प से लगना है।

५६३. दुहु, दिहु, लिहु और गुहु धानुओं में आत्मनेपद में इन स्थानो पर प्रायम ना अस स मा मा विकत्प से हट जाता है-प्रा॰ पु॰ एउ ०, म॰ पु॰ एव ० और बहु॰ और उ॰ पु॰ दिवल ।

## उदाहरण

# विश्-उभय०

प्र• अदिशत् अदिशताम् अदिशत् अदिशतः अदिशासम् अदिशतः म**० प्रदिशः अदिशतम् अदिशतः अदिशया** विदशायाम् उ॰ धरिशम् अदिशाय अदिशाम अदिशि **সহিলাক্তি সহিলাম্ভি** 

प्र० अधिक्षत् अधिक्षताम् अधिक्षत् अधिक्षत, अधिक्षाताम् अधिक्षन अदिग्ध म० अधिक्ष अधिक्षतम् अधिक्षत अधिक्षया, अधिक्षायाम् अधिशय्वम अदिग्धा , अधिग्ध्वम् ਰ৹ अधिक्षम् अधिसाव अधिसाम अधिहा अधिशायहिः, अधिशामि अदिह्यहि

## इसी प्रकार दुहु नै रूप चलेगे।

लिह.

प्र• अलिक्षत् अलिक्षताम् अलिक्षम् अलिक्षन, अलिक्षाताम अलिक्षन অস্তীর थलिक्षया , अलिक्षायाम्, अलिक्षध्वम् म० अलिश अल्क्षितम् अलिक्षत अलीड्बम् अलीहर उ० अलिक्षम् अलिक्षाव अलिक्षाम अस्तिधि अलिक्षावहि, अलिझैमिहि अलिह्नहि

गृह् ९---- उभय०

अधुक्षत, अधुकाताम् अधुक्षन प्र• अष्ट्रसत् अषुक्षताम् अषुक्षन् अगुब अधुक्षचा , अधुक्षायाम् अधुक्षध्यम्, ম০ সমুধ अधुक्षतम् अधुक्षन অনুরা-अधुद्वम् अषशि अधुशावहि, अधुशामित अधुदाव अधुदाम उ० अघक्षम अगृह्वहि no do deo go go Usio त्विप्-अत्विधन्, अत्विधत

रिश्--अरिक्षत् द्विय्-अद्विधन्, अद्विशत रुश्--अरक्षत् विष्-अविदात् लिश्-अलिक्षन्, अलिक्षत दिलप्--अहिलक्षन् विश्-अविक्षत

१. गृह चातु बेट् है। इसमे बिकल्प से पंचम भेड भी लगता है। अगूहीत्, अगूहिप्ट आदि ।

षातु-- प्र॰ पु॰ एक॰ षातु प्र॰ पु॰ एक॰ तुम्-अनुशत् गृह्,—अपुशत-अगहिष्ट चित्रम् --अनिश्वसत्, अवन्तेशीत् मिह् --अमुमत् स्पृम्-अस्पृक्षत्, अस्पार्थीत्, तृह,--अनुमत् अस्प्रासीत् स्तृह्,---अस्तुमत्, अस्तर्हीत्

अम्राक्षीत्,

अकाशीत्, अङ्गण्ट **चतुर्थं भेद** 

४६४ तिड प्रत्यय —

परस्मै० आरमने • प्र∘ मीत स्ताम् स्त साताम् स् सत म० सी स्था साथाम् स्तम् स्त ध्वम् स्वहि सि उ॰ सम् स्व स्म

बृह्--अवृक्षत्, अवहीत्

रुह ---अरुक्षत्

५६५. (क) जिल अनिद् धातुओं में पूर्वोक्त कोई भेद नहीं लगते हैं, उनमें यह मेद लगता है। जिल अनिद् धातुओं में विकल्प से कोई पूर्वोक्त मेद लगता है, उनमें यह भेद भी लगता है। वेट् धातुओं में भी यह मेद बिक्ल्प से लगता है।

अपवाद-नियम (१) परस्मैपदी स्तु और सुधातु मे पचम भेद लगता है।
(२) स्युवत वर्ण से प्रारम्भ होने वाली ऋनारान्त धातुओं में आरमनेपद में

चतुर्यं और पचम दोनो भेद लगते है।

(३) परस्मंपदी अञ्ज् और मू घातुओं मे पचम भेद ही लगता है। धू (आ०) म चनुर्ज और पचम दोनों भेद लगते हैं।

(४) वृ और दीर्प ऋगरान्त सेट् घातुओं से आत्मनेपद में चतुर्य और पचम दोनों भेद रंगते हैं। आत्मनेपदी स्तु और त्रम् घातु से चतुर्य भेद ही लगता है।

जो बेट् घातुएँ अनिट् रूप मे इस भेद मे आती हैं, वे सेट् रूप मे पंचम भेद मे विक्ट्स से आती हैं।

४६६ (क) परसमैपद से धातु के स्वरों को वृद्धि हो जानी है। जैने---

नी-अनैपीत्, ष्ट-अवापीत्, भज्ज्-अभाधीन्, आदि ।

(स) आत्मनेपद में धातु के अल्लिम इ ई और उ ऊ की गुण हो जाता है। अन्तिम यह और उपया ने स्वरी में नोई परिवर्तन नहीं होता है। धातु ने जिन्तम ऋ मो नियम ३९४ वे अनुमार ईर् या ऊर् होगा। चि-अवेप्ट, मी-अनेप्ट, च्यु--अच्योप्ट, मु--अगोप्ट । ह वे रूप आगे देगिए । भिद्--अभिस, व्यु--अस्तीर्प्ट, बु--अबूप्टं ।

(ग) अनिट्धानुओं के उपघा के ऋ को विकल्प से रही जाता है। उप-

अवादाति-अभादाति ।

४६७ हस्य स्वर वे बाद और भन् ( वर्ग वे पचम अक्षर और अन्त स्य भी छोड़कर सभी व्यजन ) ने बाद स्त और स्थ से प्रारम्भ होने वाले प्रययों के स् का लोप हो जाता है। हु-अहत (प्र० एव ०), इ-अट्टबा (म० एव ०); क्षिप्-अक्षिप्त, अक्षिप्या , कृष्-अकृष्ट ( प्र० एव० ), आदि ।

उदाहरण

वि+जि--आ०

व्यवेष्महि

पच प्र० अपाक्षीत् अपाक्ताम् अपाक् अपन्त अपदानाम् अपदात म० अपाक्षी अपाक्तम् अपाक्तः अपक्याः अपञाबाम् अपग्यम अपदवहि अपदमहि उ० अपासम् अपाध्य अपाध्य अपश्चि इमी प्रकार अन्य हरूत अनिट् धातुओं के रूप चलेगे---प्र० पु० एक ।

सिप्-अक्षेप्सीत् (पर०), अक्षिप्त (आ०), युज्-अयीशीत् (प०), अयुक्त (आ॰), सृज्-अलाक्षीत्, अन्ताष्टाम् (म॰ २), दृग्-अद्राधीत्, मम्-दुग्- समदृष्ट, प्रन्य्-अप्राक्षीन्, म॰ पु॰ अप्राक्षी अधाष्टम्, अप्राप्ट, रप्-भरोत्नीत्, म॰ पु॰ १-अरोत्नी , म॰पु॰ २-अरोडम्, उ॰ १-अरीमम्, आ०-अस्ड, अस्त्माताम् आदि, उ० १-अस्ति, दह्-अधारीन्, अदा-रपाम आदि, उ० १--अधाक्षम् ।

जि-पर० प्र॰ अजैपीत् अजैप्टाम् 🕻 अजैपु

व्यवेपानाम व्यवेपन व्यजेष्ट व्यजेपाधाम् व्यजेर्वम् मण्अनेपी अनेप्टम अनेप्ट व्यजेष्ठा अर्जस्य अर्जस्म व्यजैपि व्यजेष्वति उ० अजैपम्

१. देलो नियम ४६५ ।

इमी प्रभार इनने रूप चलेगे—िन, नो, ली श्रे आदि, श्रु, यु ( ९ उ० ) आदि । प्र० पु० १—अनैपीत्, अनेष्टः; ली ( ९ प०, ४ आ० )—अलैपीन्, अलेष्ट-अलामि । श्रु—अथौपीत्, आदि ।

हु—जमय॰
प्रः अकार्योन् अवार्यः अव्या अक्रुपाताम् अद्यप्त
मः अवार्षो अकार्यम् अवार्यः अद्या अद्यपाताम् अद्यद्यम्
प्रः अवार्षेम् अवार्यः अद्यपा अद्युवम्
प्रः अवार्षेम् अवार्यः अव्या अद्यविद्य अद्यप्ति अद्यविद्यः विद्यप्ति ।
व् (उ०) के क्षयं द्योगं प्रवार्थमः व्याप्ति विद्यप्ति ।
व्—आः
व्—आः

प्रः अवूर्यः अवूर्णनाम् अवूर्णन मः अवूर्यः अवूर्णयाम् अवूर्वे वन् उः अवूर्षः अवूर्षेहि अवूर्णहि पू—आः प्रः अयोष्टः अपोषानाम् अयोषत

प्र० अघोष्ट अघोषानाम् अघोषत म० अघोष्टाः अघोषाचाम् अघोड्नम्

उ० अमोपि अमोप्यहि अमोप्महि

स्तृ—आ०

सतीप्टं शस्तीपाताम् अस्तीपंत

सतीप्टां अस्तीपाम् अस्तीद्वम

अस्तीप्व अस्तीप्वहि अम्नीपहि

कृष्य-गर० अवार्थीन्, अवार्य्यम्, अवार्थ्, अवार्थीन् अवार्य्यम् अवार्थाः अवार्थीः, अवार्यम्, अवार्थः, अवार्थाः अवार्यम्, अवार्थः, अवार्थाम्, अवार्थः, अवार्थमः, अवार्थम् अवर्थः अवार्थः।

वर्गा प्रवार तृष्, दृष्, स्पृष् आदि ने क्य चलेंगे । तृष्—अतार्जीत्, अवाप्तीत्, आदि । स्पृत्—अस्पार्जीत्, अस्प्राधीत्, आदि । सृग्—असार्थीत्, अस्प्राधीत्, आदि ।

रै. जब सी वें हैं को आ हो जाता है, तब इसमें यप्ट भेद भी समता है।

हप्, स्पृत् और मृत्र् पातुमों में सप्तम भेद भी छगता है। तृप् और दृष् पातुमों में इसके अतिरिक्त द्वितीय और पंचम भेद भी छगता है।

स्ज--गि *व*द्याः ति प्र० अमार्शीन अमार्प्टाम् अमार्थ अवानाम् अपान् म ० अमार्थी अमाप्टेम अमाप्टे श्रदारी श्रवानम उ० अमार्थम अमार्थ्व जमादन अवाभ्यम् अवास्य अवात्म्म बहु---उभय० अप्रोद अवशानाम् अवशन प्र० अवाशीत् अवोदाम् अत्राश् अवीदा अवशायाम् अवोद्वम् **म**० अवाक्षी अवोद्रम अवोद अर्जाक अवदवहि अवदमहि ত্ত০ প্ৰাথ্য अबाधव अवाध्य बाह र-अा० प्र-१-कम---आ० प्रावसाताम् प्रावसन प्र० अगाड अघाधाताम् अघाधन प्राप्तस्त अघादायाम् अघादवम् **म**০ अगादा प्राप्तस्था प्राप्तमाथाम् प्राप्तस्थ्यम उ० अघाधि अघाध्वति अघाधमति प्राक्ति प्राजस्वहि प्राजस्महि इसी प्रकार क्षम वे स्प चले है।

चतुर्व भेद की अनियमित धातुएँ:---

४६ स्त सा भा भातुओ तथा जिन भातुओं का दाया था रूप रहता है (दारोः नियम ४५९) और स्था थातु ने अन्तिम स्वर नो इ हो जाता है, आत्मनेपद में ॥ इस इ नो गुण नहीं होना है। परस्मीपद में इन भातुओं में प्रथम भेद रुगना है । (देखी नियम ५३२)।

अक्षस्त आदि ।

. ४६६ आ + हन् (आ०) वे चुना छोप हो जाता है, बाद में निद्र प्राप्त हाने पर।

, हन् धातु में परस्मै० और आरमने० दोनों में विकल्प में पदम भेद भी रुगता है और उस अवस्था म हन् के स्थान पर वध हो जाता है।

190 गम् और उप-नियम् (विवाह नग्ना) ने मृना विरूप से राप

१ यस् के लिए देखी तियम ४८०। अवास्+स्ताम्=अवान्+स्ताम्= अवात्ताम् (प्र० पु० द्विव०)। वस् (आ०) तेद् है,अत उसमे पवम भेद लगता है।

२. इसमे पंचम भेद भी लगता है।

```
386
```

.हो जाता है, बाद में आत्मनेपदी तिड 'प्रत्यय होने पर । जब यम् घातू ना अर्थ 'दूनरों के दोप प्रकट करना' होगा तो म् का लोप अवस्य होगा।

५७१. पद् धातु का प्र० पु० एक० मे अपादि रूप बनता है। बुध् धातु ( ४

आ० ) से प्र० पु० एन ० में विकल्प से इ छगता है और उससे पहले घात के उ को गुण होभा है।

उदाहरण

आ-!- हन्--आ ० 'স**০** সাहत **बाहसाताम्** आहसत

आहसायाम् म • आह्या आहंध्वम् आहस्वहि उ० आहसि बाहस्महि

उद्+आ+यम् ম০ ভরাবন उदायसाताम् उदायसत

-म० उदायया उदायसायाम् उदायध्यम् ८० उदायसि उदायस्विह **जदायस्म**हि

सम्+गम् (१) 'प्र॰ समगस्त समगमन

समगसाताम् म० समग्रन्था समगसायाम समगन्ध्यम्

उ० ममग्रीस **ममग्**स्वहि समगरमहि

अ० समगत गमगसाताम् गमगगत म० समगया ममयमायाम् समयध्यम्

उ० समगमि **ममगस्व**हि समगस्मिह दसी प्रशास उप 4 यम ने रूप चित्रेगे। प्र० एन--- उपायस्त-उपायन, म० प्र • -- उपायम्या - उपायमा , उ० एव ० उपायमि -- उपायमि, उ० द्विय ० -- उपा-

मन्यति-उपायम्बति, आदि ।

मृप् সং সমূত, সমাধি अभु मानाम् अभूगा

में अपूदा अनुमायाम् अभुद्ध्यम् ৴৹ এমুদিয় अमृत्यदि

जम्मिरि

ত্ৰ সমাহি अवस्थानम् अधारमञ्

| भ० अपत्था<br>उ० अपत्ति<br>प्र० अप्यतीप्टा<br>उ० अप्यतीप्टा<br>उ० अप्यतीप्टा<br>प्र० अप्येष्टा<br>५० अप्येष्टा<br>उ० अप्येष्टा<br>उ० अप्येष्टा<br>इ० अप्येष्टा | अपरायाम अपद्ध्यम् अपरायदि अपर |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

xo२. तिद्र प्रत्यय—चतुर्थं मेद वाले तिज्ञा से पूर्व इल्ला दने मे पनमः भेद के लिए तिड प्रत्यय प्राप्त हो जाने हैं। इसम प्र० पु० और म० पु० एक ० में म्का कोप हो जाता है। जैसे---ारमने ०

पर० इपानाम् इपन इच्ट इप्टाम् इप् স০ ईत् इयायाम् इध्वम् इप्ठा ड्ट इच्टम् म० ई इप्बहि इग्महि इपि १७३ जिन घातुओं में पूर्वोक्त कोई भेद नहीं लगता है, उनमें यह भेद उ० इपम्

लगता है। यह भेद मुख्यतया सेट धातुआ म लगता है। (देग्दो नियम ५६५)

१९९४ (न) परस्मेपद म निम्नलिसिन स्थाना पर वृद्धि होनी है-बानु के अन्तिम स्वरकों, र्याल् अन्त वाली धानुआ की उपघाके अन्तो, वद् और बज् धातुओं नी उपधा के अ नो । टू-अलाबीन, चर्-अवारीन, पर्-अफालीत्, आदि ।

१. देलो नियम ४८६।

(म) पातुआ नी उपमा के हिस्य स्वर को गुण होता है। बुध्--अबोधीत्, आदि ।

(ग) हलादि ( जिसने प्रारम्भ में कोई व्यजन है ) धानू की उपधा के छस्व अ को विकल्प से युद्धि होनी है, धातु के अन्त मे र्याल् न हो तो । पट्—

अपाठीत् अपठीत्, गद्--अगादीत्-अगदीत् ।

(प) निम्नीलियत धातुओं में स्वर को वृद्धि नहीं होती है--ह, मृ य् अन्त वारी धातुरों, क्षण्, स्वम्, जामृ, दिव, कट् ( ढरना, घेरना ), चट् ( ताडना, बोट पहुँचाना ), चत्, चद् ( माँगना ), पय् ( जाना, हिल्ना ), मध् (मधना ), रम् ( रगना ), हम् और ह्रम् ( सन्द करना, न्यून होना ) ।

(इ) आत्मनेपद म घातु वे स्वर को गुण होना है। लू-अलविष्ट।

उ० एक अस्तरिपि

आ o अस्तरिप्ट-अस्तरीप्ट ? :

म०एक अस्तरिष्ठा अस्तरीष्ठाः

उ०एक ०अस्तरिधि अम्नरीधि ।

उ॰ एक ॰ अस्नाविषम्

न्तु--- प्र॰ एक ॰ पर० अन्तारीत।

स्नु--प्र॰ एक ॰ अस्नावीत्

मृज्-अ॰ एक ॰ अमार्जीत्

उदाहरण स्तु--- प्र० एक'० अस्तरिष्ट स्तु-- प्र०एम० अस्तावीत्

उ० एक ० अस्ताविषम्

मु--- प्र०एक० असावीत् उ०एक० असाविषम्

पू— प्र० एक ० अधावीत्, अधिवष्ट उ० एक । अधाविषम्, अधविषि

व, व--पर० प्र० एक ० अवारीत् उ० एक ० ववारियम

व, व-आ० प्र० एव ० अवरिष्ट-अवरीष्ट म० एक० अवरिष्ठा अवरीष्ठा

उ० एक० अवरिपि-अवरीपि

उ॰ एक अमाजिपम् हन्--(उ०)प्र०एक ० अवधीत्, अवधिष्ट उ० द्वि० अवरिप्वहि-अवरीप्वहि उ॰ एक॰ अवधिपम,अवधिपि (देखो नियम ५६९) तम्-प्र० एक० अनमोत्

उ०एक० अविषयम् इन धातुआ ने नैकल्पिक रूपो ने लिए देखो पूर्वोनत भेद ।

१ देलो नियम ४७५ ।

दिव--प्र०१ (=एव ०) अदवयीत् उ० १— अश्वियपम्

जागृ---प्र०१- अजागरीत् उ०१- अजागरियम्

अञ्ज्—प्र० १-- आञ्जीत् उ०१— आञ्जिपम

यज्—प्र०१— अप्राजीत्

उ०१ – अन्नाजिपम् विज् १ (७ प०) --- अविजीत्

(६ आ०)—সবিসিদ্ত

भण्--प्र०१ - अभाणीत्-अभणीत् **ब**द्--प्र०१ - अवादीत्

उ०१ – अवादिपम् दवस्—प्र०१ – अयवसीत्

उ०१ - अस्वसिपम्

बह (उ०) प्र०१- अबहीत् अबहीप्ट उ० १- अग्रहीपम्, अग्रहीपि

पचम भेद की अनियमित धातुएँ —

४९४ इन धातुओं म आत्मने० प्र० पु० एक ० म विकल्प स इप्ट के स्थान पर इहो जाता है—दीप जन्, पूर् ताय् और प्याय्।

४९६ तनादिगण (गण ८) वीण्यान् अन्त वाली धातुओं केण्या मुक्ता आरमने ० म विकल्प से छोप हो जाता है और छोप होने पर प्र० पु० एक ० में इस्ट के स्थान पर त और म० पु० एक० में इस्टा वे स्थान पर घा हो जाता

है। सन् धातुम न् वा लोप होने पर सन् के अको आ हो जाता है। ४,७७ ऊर्णु धातु के उ वे स्थान पर पर० में विकल्प से वृद्धि होती है।

गृप्रय--प्र०१-अगोपायीत्, अगोपीत् उ० १-अगोपायिपम्, अगोपियम् तृप्—प्र०१—अतर्पीत्

उ० १-अतिपिपम् म्यम्---प्र० १--अस्यमीत्

उ॰ १-अस्यमिपम्

क्षम्---प्र०१-अक्षमिप्ट

उ० १-अक्षमिपि

व्यय्—प्र॰ १–अन्ययीत्, अव्ययिष्ट उ० १-अब्ययिषम्, अव्ययिषि

क्षर्--प्र० १-अक्षारीत्

हारू--प्र० १-अह्यालीत्

गाह्--प्र० १-अगाहिप्ट

उ० १–अगाहिपि गृह् 3—प्र० १-अगृहीत्, अगृहिष्ट

उ० १-अगूहिषम्, अगूहिपि

१. देलो नियम ४६६ ।

२. देलो नियम ४६१।

३ अदुपद्यायो गोह ( ६-४-८९ )। गृह ्षातु मे सन्तम भेद भी लगता है।

बन्मप्र विरत्प ने गुण होता है और विरत्य से उना उही रहना है, याद में प्र होने पर। (देगों नि० ४६६, ५१८)

¥8द. खुद में दरिद्रा ने आ का लोप विकल्प में होता है। अउ इसमें प्रचम

और पछ भेद रुगने हैं।

उदाहरण कर्ण (दवना) परसमै ०

**और्णुविप्टाम्** ऑर्ग्सियु प्र० और्णुयीत् **और्ण्यिप्टम्** और्णविष्ट म० औणुंबी

आणुविष्व और्णविष्म उ० और्ण्वियम्

प्रव और्णातीत् और्णाविष्टाम् और्णाविषु और्णवीन् और्णविष्टाम् और्णविष्

और्णविष्टम् और्णविष्ट म० और्णावी और्णाविष्टम् और्णाविष्ट और्णवी

उ॰ जौर्णाविषम् और्णाविष्य और्णाविष्म और्णविषम् और्णविष्य और्णविष्म असमने

স০ জীগুৰিদ্হ और्णुवियानाम् और्णुविपन **म॰ श्री**र्णविष्ठा **और्णुवियायाम्** और्ण्विष्वम्-ऱ्यम् उ० और्णुविपि **और्णुविप्व**हि **और्णविप्म**हि

प्र० और्णविष्ट और्णविपानाम् और्णविपन म० और्णविष्ठा और्णविपायाम और्णविष्वम्-द्वम् **स॰ औ**र्णविधि और्णविप्वहि और्णविष्महि

স্ত্ৰুত্ৰত, ত্ৰুত্ৰত प्र० प्० एव ०

उ० प्र ग्र दरिद्वा-अदरिद्वीत्, अदरिद्विपम् ताय्-अतायि-अतायिष्ट, अतायिषि जन--अजनि-अजनिप्ट, अजनिपि प्याय्-अप्यायि-अप्यायिष्ट, अप्यायिष् दीप्-अदीपि-अदीपिष्ट, अदीपिपि पूर्-अपूरि-अपूरिष्ट, अपूरिपि तनादिगणी धातुएँ ---

ऋष्-पर० आर्णीत्, बा॰ प्र० १ - तन्-पर० अतानीत्-अतनीत्, आणिष्ट-आतं, म॰ १ - आणिष्ठा:-खा ० प्र० १ - अतत-अतनिप्ट<sub>र</sub> आर्था, उ०१ - आणिप।

म० १ - अतथा -अतनिष्ठाः,

उ० १ - अतनिपि ।

कर् होगा । जैसे---जि-जीमात्, स्तु-स्तुयात्, ग्रु-कियात्, कृ-कीर्यात्, पृ--पूर्यात्, आदि ।

४८२ जपर्युक्त स्थितियों में ही संयुक्त वर्ण पूर्ववाली ऋकारान्त धातु वो

और ऋ धातु को गुण होता है। स्मृ-स्मर्गात्, ऋ-अर्यान्।

४८३ जिन पातुओं में सप्रसारण हो सकता है, उनमें सप्रसारण होगा।

शास् के आ को इ हो जाता है।

१८४ वातुओं को उपवा के अनुनाधिक ( ज्, न, म् ) का प्राय लोप हो पाता है। जिनके अनुनासिक का लोप होता है, ऐसी कुछ धातुर में हैं—अञ्च, अञ्ज, प्रज्जु, राज्जु, साज्जु, साज्जु, साज्जु, मन्तु, जन्द, स्तान्द्, हत्य्, हत्य, हत्य्, हत्य्य, हत्य्, हत्य्, हत्य्, हत्य, हत्य्, हत्य्, हत्य्, हत्य्, हत्य्, हत्य्, हत्य्, हत्य्, हत्यः, हत्य्, हत्यः, हत्यः,

प्रदर्भ इन धातुओं के अन्तिम स्वर को ए नित्य होता है—दा, धा, अन्य धातुएँ जिनका दा या धा रूप घेप रहा है, मा, स्या, गे, पा (पीना), हा (छोडना) और सो। यदि अन्तिम आ (मूल रूप मे हो या आदेश रूप मे हो, देदो नि॰ ४५९) से पूर्व सबुरत वर्ण होगा तो आ नो ए विनस्प से होगा। दा-देपात, पा-नेयात, गे-गेवात, ग्ला-क्यात्-खायात्, आदि। पा (रहा करा) । पा (रहा स्टा-रेपात्, पा-पात् हो कोगा।

आत्मनेपद

१८६ (क) सेट् घातुओं में तिड प्रत्ययों (Terminations) से पूर्व इ तित्य करोगा और बेट् घातुओं में विकल्प से।

(ख) इन धातुओं में इ विकल्प से लगता है-समुक्त वर्ण पूर्व वाली ऋका-

रान्त घातुएँ, तृ धातु और दीवं ऋकारान्त धातुएँ।

प्रस्त आत्मनेपद के तिक प्रत्यय (Terminations) अहित् ( सवल ) हैं। इनसे पूर्व पातु के स्वर को गुण होगा। वहाँ पर बीच मे इ नही लगा है, वहाँ पर फ को गुण नहीं होगा, बीच नू को इर् होगा, पवर्ष या च् पहले होगा तो म्हा नो उर्होगा। चि-नेवीटर, धु-पोपीटर, लू-र्नविपीटर, स्तू-स्तरिपीटर-सिर्पीटर, पु-परिपीटर-पूर्वीटर, आदि।

जवाहरण

ार**०** चि

बात्मने० चेषीयास्ताम् चेपीरन

चेपीयास्याम् चेपीर्वम् चेपीप्ठा चीयास्तम् चीयास्त चेषीयहि चेषीमहि म० चीया चेपीय उ॰ चीयासम् चीयास्य चीयास्म भू--उभय० प्र० भूयात् भूयास्ताम् भूयासु भविषीप्ट भविषीयास्ताम् भविपीरन् म । भूपा भूपास्तम् भूपास्त भविषीप्ठा भविषीयास्याम् भविषीध्वम्-द्वम् भविपीमहि भूयास्य भविषीय भविषीविह उ० भूपासम् भूपास्व कु--उभय० कृषीयास्ताम् कृषीरन् कृषीप्ट त्रियास्ताम् त्रियासु **ह**चीत्वम् **ম**৹ সিমাল্ वृषीप्ठा <del>वृ</del>षीयास्थाम् त्रियास्तम् क्रियास्त <u>ष्ट्र</u>पीमहि **बृ**पीवहि **ন**০ কিয়া ह पीय क्रियास्व वियासम उ० कियासम् श्च-पर॰ स्मृ-पर० वर्यास्ताम् अयमि अर्यात् स्मर्यास्ताम् स्मर्यासु अर्घास्त प्र० समयोत् अर्यास्तम् अर्या स्मर्यास्तम् स्मर्यास्त अवस्मि म० स्मर्या अपस्वि अर्यासम् रमर्थास्य स्मर्यास्म उ॰ स्मर्यासम् स्तु-आत्मने० प्रः स्तरिपीच्ट स्तरिपीयास्ताम् स्तरिपीरन् स्तृपीच्ट स्तृपीयास्ताम् स्तृपीरन् स्तुपीप्ठा स्तृपीमास्याम् स्तृपी-म • स्तरिपीष्ठा स्तरिपीयास्याम् स्तरिपी-ध्वम्-ख्वम् ध्वम्-ख्वम् स्तृपीय स्तृपीवहि स्नृपीमहि उ॰ स्तरिपीय स्तरिपीवहि स्तरिपीमहि स्तुपर० के रूपस्मुके तुल्य चरेगे। एव ० go वप्—उप्यात्, वप्सीप्ट स्तू--स्तीर्यात्, स्तरियीप्ट, स्तीर्यीप्ट वहू--उद्यात्, वक्षीप्ट व -- वूर्यात्, वरिषीप्ट, वूर्षीप्ट बे—ऊयात्, वासीप्ट दा—देयात्, दासीप्ट ब्ये-वीयात्, ब्यासीप्ट भा--धेयात् धासीष्ट ह्वे--हूयात्, ह्वासीप्ट घा--घायात् घ्रेयात्, घासीप्ट ग्रह्-मृह्मात, ग्रहीपीप्ट वच्--उच्यात् व्रश्—वृश्च्यात् स्वप्---सुप्पात्

शास्—शिप्यात् प्रन्छ्---पृच्छ्यात् ग्रस्ज्--भृज्ज्यात्, ग्रक्षीप्ट-भर्क्षीप्ट श्री--शिवपीप्ट यज्---इज्यात्-यक्षीष्ट हन्--वध्यात

आशोलिङ की अपवाद घातुएँ

ध्या ई ( जाना )-ईमात् । यदि इससे पहले उपमर्ग होगा तो ई की ह्नस्व हो जाएगा। समियात् । आरमने० एपीप्ट । ऊह्र धातु से पहले यदि उपसर्ग होगा तो ऊनो हस्ब हो जाएगा, बाद में डित्यकारादि अत्यय होगे तो। समुखात्।

## भाग २

## कमेवाच्य, भाववाच्य (Passive)

५८६ दसो गणी की सभी घातुओं से कर्मवाच्य या भाववाच्य होता है। इसके रूप दिवादिगण ( गण ४ ) की आरमनेपदी धातुओं के मुख्य चलते है। <sup>9</sup>

४६० कर्मवाच्य या भाववाच्य घातुओं के तीन भेद हैं --

(१) कर्मवाच्य या कर्मीण प्रयोग (Passive)। जैसे--रामेण द्रव्य दीयते।

(२) भाववाच्य या भावे प्रयोग (Impersonal Passive) । जैसे--गम्यते ( जाया जाता है )। (३) वर्मकर्तृ वाच्य या कर्मवर्तार प्रयोग (Reflexive) । जैसे--ओदन पच्यते ( भार पकता है ) ।

सार्वेषातुक लकार (Conjugational Tenses)

प्रश् धातु से अग (Base) इस प्रशार बनता है --

कयन है कि :--

तिक्ष प्रत्यय लगते हैं। इस प्रकार के जदाहरण प्राप्य हैं, जहां पर कर्मवाच्य घातुओं के साय परस्मेपदी तिब प्रत्यय समते हैं और कुछ वर्मवाच्य धातुओ को भारतीय धैयाकरणों ने दिवादिगण की आत्मनेपदी घातू माना है ह

१. दोनों मे केवल स्वर्मे अन्तर् होता है। कुर्मवाध्य या भाववाध्य मे प्रत्यक्ष य उदात्त होता है और दिवादिगण आ॰ ने धातु का स्वर उदात्त होता है। २ इस विषय में भी मोनियर विलियम्स (Monier Williams) का

(म) धातु से य प्रत्यय होता है। य दिन् ( निर्वेष ) है, अन उससे पूर्व

षातु यो गुण या वृद्धि नही होगी । नी-नीय, मिद्-भिद्य ।

(रा) परस्मै आसीलिड ने 'या' से पहले पानु'में 'जो परिवर्तन होते हैं, वे यहाँ पर भी य से पहले होंगे । जैसे--जि--जील, इ--जिल, अमु-नमर्स, गट्-अर्य, यू--नींथ, पू-पूर्व, यन्य्-यच्य ( तिन्द ना तिन्य होता है ), वन्---उच्य, गर् ---गृह्स, आदि ।

(ग) य बाद मे हाने पर इन धातुओं वे अन्तिम आ (मूत्र या आदेतान्य) को ई हो जाता है—दा (देना), दे, दो, पा, पे, मा, पै, पा (दीना), मा और हा (छोडना)। अन्य स्थानों पर आ वा वा बा ही रहता है। दा या दां—दीय, गै—गीय, हा—हीय। अन्यत्व वा (बाटना, सुद्ध वन्ना)—दाय, आ— जाय, ध्यै—स्याय।

४६२. वर्मनाच्य या भाषवाच्य धातु ने रूप दिवादिगणी ( गण ४ ) आत्मने०

थातु वे तुत्य चलते हैं। जैमे ---भू-होना

|        | श्रद्                                             |                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| भूयत   | भूबेने                                            | भूयन्ते                                                          |
|        | भूयेथे                                            | भूयच्ये                                                          |
| भूय    | भूयावहे                                           | भूषामहे                                                          |
|        | 82                                                |                                                                  |
| अभूयत  | अभूयेताम्                                         | अभूयन्त                                                          |
| अभूयया | अभूयेथाम्                                         | <i>अभूयस्वम्</i>                                                 |
|        | अभूयायहि                                          | अमूयाम <i>ि</i>                                                  |
|        | भूयत<br>भूयने<br>भूये<br>बभूयत<br>जभूयया<br>जभूये | भूपरो भूषेथे<br>भूपे भूमावहे<br>छड़<br>अभूषत अभूषेताम्<br>अभूपपा |

(जंसे-जन् से जायते-जह जत्यन्न होता है, पू से पूर्वने-बह परा होना है और तर से तत्यते-जह तथाया जाता है)। विवारित्यन से बहुत सो अन्तर्भ के पहुत हो जिल्ला कि अपने से बहुत से अन्तर्भ का है। जो कि अपने शालों से से दिसी एक में प्राप्य हु और वहां पर दे सकर्मक हैं। जेसे-युक् (जोडना) यात्र व्यादियन सेर पुरादियन से सकर्मक हैं। जेसे-युक् (जोडना) यात्र व्यादियन सेर पुरादियन के सकर्मक हैं। इसी प्रकार पुर (पोयन करता), सुम् (बहुत वरता) और सिम् (पूरा करता) सातुए हैं।

|                  | लोट्                                |                              |
|------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| प्र॰ भूयताम्     | भूयेताम्                            | मूयन्त <sub>ः न्</sub>       |
| म० भूयस्व        | भूयेथाम्                            | भूयघ्वम्                     |
| उ० भूये          | <b>मूयावहै</b>                      | भूयामहै                      |
|                  | विधितिञ                             |                              |
| प्र॰ भूयेत       | भूयेयाताम्                          | भूयेरन्                      |
| म० भूयेया        | भूयेयाथाम्                          | भूयेव्यम्                    |
| उ० भूपेय         | भूयेवहि                             | भू <b>येम</b> हि             |
| ८० गूपन          |                                     | *****                        |
| प्र॰ बुध्यते     | <b>बुध्</b> —लद्<br>बुध्येते        | बुध्यन्ते                    |
| म∘ बुघ्यसे       | बुध्येये                            | बुध्यध्वे                    |
| उ॰ बुध्ये        | बुष्यावहे                           | बुध्यामहे                    |
| 0.4.             | লহ                                  |                              |
| प्र॰ अबुध्यन     | अबुध्येताम्                         | अबुध्यन्त                    |
| म॰ अवुव्यया      | अबुध्यैथाम्                         | अबुध्यध्यम्                  |
| उ॰ अबुध्ये       | अयुष्यावहि                          | अबुष्यामहि                   |
|                  | लोद्                                | •                            |
| प्र० बुध्यताम्   | बुध्येताम्                          | बुध्यन्ताम्                  |
| म॰ युष्यस्व      | बुध्येयाम्                          | बुध्यध्वम्                   |
| उ॰ वुष्यै        | युध्यावहै                           | वुष्यामहै                    |
| •                | विधिलिड                             |                              |
| प्र• बुध्येत     | बुध्येयाताम्                        | <b>बुच्येरन्</b>             |
| म॰ बुघ्येया      | बुध्येवायाम्                        | बुध्येध्वम्                  |
| च॰ वध्येय        | बुध्येवहि                           | बुध्येमहि                    |
| प्रश्चे (क) ह    | ान्, जन्, तन् और सन् <b>धा</b> तुओं | ों ने नृता वित्रत्य से छोप ह |
| जाना है और लोग ह | होने पर उनके अको आहो 🤻              | वाता है। सन्—सायते-सन्य      |
| आदि ।            | •                                   |                              |
|                  |                                     |                              |

(म) की (सोना) मा बाय्य और दिव ना बूय अग होता है। (ग) उह्ये पहले एपसमें होने पर धानु में क नो हम्य हो जाना है। (घ) य बाद में होने पर दरिखा, दीघी और वेबी के अन्तिम स्वर का छोप हो जाता है।

(ङ) इन धातुओं वे स्थान पर वे आदेश हो जाते हैं— बू वो वन्, अन् को मू, पस् को अद् और अनु को वी ।

१६४ छात्रों की सुविधा के छिए नीचे नुछ नियमित भीर अनिप्रमित धातुओं में सद् प्रक पुरु एकर के इप दिए जाते हैं -

| बातु                  | प्रव १        | धासु        | য়াও 🐧                    |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| चा                    | <b>घायते</b>  | हा (प०)     | हीयते                     |
| ज्या                  | जीयते         | हा (आ०)     | हायते                     |
| दा (१प०,३ ४०)         | दीयते         | चि          | चीयते                     |
| दा (२५०)              | दायते         | <b>বিব</b>  | शूयखे                     |
| धा                    | <b>धी</b> यते | मि          | भीयने                     |
| पः (पीना)             | पीयते         | मी          | मीपते                     |
|                       |               | की          | <b>ध्ययते</b>             |
| पर ( रक्षा करना )     | पायते         | <u>कर्ष</u> | ऊर्ष्यते                  |
| मा                    | मीयते         |             |                           |
| Æ                     | अर्यते        | अद्         | अवते                      |
| ₹                     | नियने         | बद्         | ਰਕਰੇ                      |
|                       |               | बन्द्       | बन्चते                    |
| जरगु                  | जागर्यते      | इन्ध्       | इध्यते                    |
| स्मृ                  | स्मयंत        | व्यप्       | विष्यते                   |
| <b>q</b>              | बूगंती        | बन्ध्       | यध्यते                    |
| स्त्                  | स्वयंते       | रुष्        | रुच्यते                   |
|                       |               | सन्         | मायते, सन्यते             |
| ক্                    | कीर्यंते      | जन्         | जायने, जन्मते             |
| स्तृ                  | स्तीर्यंते    | सन्         | तायते, सन्यने             |
| कु<br>सिं<br>वै वै वै | दीयते         | पन्         | पनाय्यते, पन्यते          |
| घ                     | घीयते         | बुष्        | गुष्पते, गोपाते, गोपारदने |
| a .                   | <b>ऊप</b> ते  | वप्         | उप्पने                    |

| স০ १             | धातु                                                                                     | স০ १                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>वी</b> यते    | स्वप्                                                                                    | सुप्यते                                                                                                                                                                                                                      |
| ह्रयते           | <b>क्म्</b>                                                                              | बम्यते, बाम्यने                                                                                                                                                                                                              |
| गीयते            | चुर्                                                                                     | चोर्यते                                                                                                                                                                                                                      |
| पायते            | दिव्                                                                                     | दीव्यते                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>दीय</b> ते    | वश्                                                                                      | <b>उ</b> रयते                                                                                                                                                                                                                |
| सीयते            | वस्                                                                                      | उप्यते                                                                                                                                                                                                                       |
| उच्यते           | यम् (पहनना                                                                               | ) वस्यते                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>बृ</b> दच्यते | अम्                                                                                      | भूयते                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | शास्                                                                                     | -<br>शिष्यते                                                                                                                                                                                                                 |
| पृच्छघते         | स्रस्                                                                                    | सस्यते                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | वह्                                                                                      | उह्यते                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | मह्                                                                                      | गृह्यते                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | सम् 🕂 ऊह्                                                                                | समुह्यते                                                                                                                                                                                                                     |
|                  |                                                                                          | इरयादि                                                                                                                                                                                                                       |
| ऋत्यते, ऋतीयते   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | धीयते<br>हृ यते<br>गीयते<br>पायते<br>धीयते<br>ज्ञ्यते<br>वृदच्यते<br>विज्यते<br>पृच्छपते | बीयते स्वप् हू यते नम् श्रीयते पुर् पायते दिव् देशियते वस् सीयते वस् सीयते वस् प्रमायते वस् प्रमायते वस् प्रमायते अम् प्रमायते अम् प्रमायते अस् विच्छाते सास् प्रमायते सस् प्रमायते सस् प्रमायते सह् श्रीयते सह् प्रमायते सह |

### वार्षपातुक लकार

## (१) लिट्

५६५ (क) कर्मवाच्य और भाववाच्य मे द्वित्य वाला लिट् सामान्य रूप से बनाया जाता है। इसमे सभी धातुएँ आरमनेपदी मानी जाती हैं। नी-निन्ये, भू-प्रभेत, निन्द-निनिन्दे, अध्-आनशे, गम्-जप्मे, आदि।

(व) नर्में 6 और भाववाच्य में आम् अन्त वाले लिट् में सामान्य नर्नुवाच्य बाले प्रयोग से विशेष अन्तर नहीं होता है। यहाँ पर अन्तर नेवल यह होता है कि आमन्त ने बाद में कु, यू और अस् का आस्मनेपदी ही प्रयोग होगा। ईस्-इंदालके, ईसावभूने, ईसामासे, क्याबके, ० वसूचे, क्यथामासे, आदि।

#### (२-५ ) लुट्, लृट्, लृद्ध और बाशीलिङ

४६६ (प) लुट्, लूट, लूड और आशीलिड में वर्मवाच्य में घातुरूप उसी प्रवार बनते हैं, जिन प्रकार वर्तृंवाच्य में बनते हैं। वर्मवाच्य में सभी धृतुएँ आरमनेपदी मानी जाती है। बुध्-बोधिता, बोधिष्यने, अबोधिष्यन, बोधिपीण्ट: तुद-नोत्ता, तोत्म्यने, अतोत्म्यत, आदि ।

(स) लुद्, लुद्द, लुद्द और आशीलिद में वर्मवाच्य में अजन पार्ता , हन्, ग्रह् और रृष् धातुओं वे दो दो हम प्रमते हैं। (१) सामान्य हम से आमनेपदी रप । (२) इसमें घातु ने स्वर को वृद्धि होगी और आत्मनेपदी निद्ध प्रत्यमी ने पूर्व इ अवस्य रुगेगा। आत्मनेपदी ही निद्ध प्रत्यय रुगेगे। जो आताराना धानुग् हैं (साजिन ए, ऐं और ओ को का हो जाता है), उनमें बातु और इके बीच में य लगता है। दा--राधिना-दाता, दाविष्यने-दास्यते, अदाविष्यन-अदास्यत, दाविषीच्ट-दासीच्ट। इसी प्रवार हुँ--हाबिना-हाता आदि। मी--नाविना-नेता, नाविष्यते-नेष्यते, अनाविष्यत-अनेष्यत, नाविपीष्ट-नेपीष्ट । हन्--पातिता<sup>२</sup>-हन्ता, पानिष्यते-हनिष्यते, अधानिष्यत-अहनिष्यत, पानिषीष्ट-यधिपीप्ट । ग्रह्-माहिता-महीता, ग्राहित्यने-महीप्यने, अम्राहित्यन-अम्रहीप्यन, माहिपीप्ट-प्रहीपीप्ट आदि।दुरा--दरिशता-द्रप्टा दशिष्यने-द्रश्य हे, अद्योगप्यन-अद्रथ्यत, दशियीप्ट-दशीप्ट, आदि ।

(६) लुद्र

४६७ (ग) ४६, ५म और ७म भेद बाली पानुआ ने वर्मबाच्य लुद्र म उसी प्रकार आत्मनेपदी शिद्ध प्रत्यय लगाने से रूप बनते हैं।

उ० पुर एव ० भू-अभविषि, मू-अवृषि, धा-अधिषि, पय्-अपिन, दिम्--

अदिक्षि, द्विप्-अद्विधि, आदि ।

(स) प्रथम डितीय, तृतीय और पष्ट भेद बाडी घानुओं के क्रमेंबाच्य सुद्र में चतुर्थ, पचम या सप्तम भेद लगता है। गाय ही सामान्य नियम भी लगेंगे। उँ० पुर एक -- स्या-अस्यिप, त्या-अन्यामि च-अर्जानीय चि-अथिपि, न-**अरारिपि, नम्-अनसि आदि ।** 

(ग) वर्मबाच्य एड में सभी घातुआ ने प्र० पुरु एक ० म इ रणना है --

(१) इस इ से पहले उपना ने ल्लान्य स्वरा को गुण हो नाता है और उपना

महाँ पर नृ शीर सू पातुओं को भी बृद्धि होगा। साधारणतमा उनको सृद्धि नहीं होती है। देखी नियम ४६३। दुस्त को केवल गुण ही होता है।
 हुन सातु के ह, को यह हो जाता है, यदि अदि तुरन्त साद नहीं साहन के बाद जर्माण इस्ताक कोई अद्यार हो। सही वरद यह गिन् भ सम है।

में अ नो तथा घात ने अन्तिम स्वरों को वृद्धि हो जाती है। इन स्थानो पर यृद्धि नहीं होगी--जन् घातु, अप् अन्त वाली सेट् घातुएँ। अप् अन्त याजी आ 🕂 चम्, वम् और थम् को चृद्धि होयो । भिद्-अमेदि । निन्द्-अनिन्दि । समुपन वर्ण के भारण नि ना इ दीर्थ है । तुद्-अतोदि, ष्टप्-अकपि, पद्-अवादि, पट्-अपाठि । विन्तु जन्-अजिन । गम्-अगामि, विन्तु दम्-अदिम, आदि । आ 🕂 चम-अचामि, रुम-अरुामि, आदि । नी-अनायि, स्तु-अस्तावि, ल-अलावि, कृयाकृ⊸अकारि।

(२) इस इ से पहले आकारान्त धानुआ ( मूल या आदेश रूप, जैसे---

, ऐ, भो के स्थान पर आ ) से युरुग जाला है। दा-अदायि, धे-अधायि, गै-

अगामि, शो-अशामि, आदि ।

(३) रघ्, जम् और रम् धातुओं मे अन्तिम वर्ण से पहले अनुनासिक (न्, म् ) लग जाता है, अतएव उपया के अ को वृद्धि नहीं होगी। अरन्यि, अज़म्भि, अर्गि।

(४) लम् धातु से पहले उपसर्ग होगा तो अन्तिम वर्ण से पूर्व मृ नित्य रूगेगा। पहले उपसर्ग नहीं होगा तो विकल्प से। जैसे-अलम्ब-अलाभि. प्र+ लग्-प्रालम्भि ।

(५) इनके ये रूप बनते हैं-- मञ्जू ( तोडना )-अभञ्जि-अभाजि ।

दाम् (१० आ०, देखना) -- अद्यक्ति-अद्यामि ।

(६) मूज् को वृद्धि होती है और गृह् के उ को दीर्थ होता है। अमाजि, अगृहि।

(७) इ (जाना )-अगायि । अधि + इ (आ०) -अध्यायि-अध्यगायि ।

(घ) नियम ४६१ मे परिगणित धातुओ ने दो रूप बनते हैं--गुप्-अगोपि-

लगोपायि, विच्छ-अविच्छ-अविच्छायि, आदि । ऋत्-आति-आतिथि ।

(ड) नियम ५९६ (ख) वर्भवाच्य लुद्ध मे भी छगता है, प्रव पुर एक० नो छोडकर। वैव ल्पिक रूपो में पचम भेद के आत्मनेपद बाले तिद्र प्रत्यय लगेंगे. क्योंकि इनमें बीच म इ नित्य लगता है। उ० पु० १--दा-अदिपि-अदाधिय. नी-अनेप-अनामिष, कु-अकृषि-अनारिष, हन्-अहसि, अधानिष, अब -धिपि, ग्रह्-अग्रहीपि, अग्राहिपि, आदि ।

प्रध्य चुरादिगणी ( गण १० ) घात्एँ --

- (म) लिट् को छोडनर अन्य आर्थमातुक सनारों मे अस् (अर्थात् अय ने अन्तिम अना छोप होने पर) ना निनस्य से लोप हो जाता है। जूद में प्रव पुरु एत्तर को छोडकर अन्यत्र मनम भेद के तिद्ध प्रत्यम करेने। पुरू-किट् प्रव १---चोरपावन्ने, व अपूर्व, चोरमामाहे; लूद्-अर्थ-चोरपिता, नीरिता, लूद्-वोरियप्यते, चोरिय्यते, लुद्द-अगोरियप्ट, अचोरिप्ट, आर्मील्ड-सोरियपोट्ट, चोरियप्ट
- (स) जिन पानुजों के उपचा के अ वो मुखि नहीं होती है, ( देसी नियम ६०३ में) उनके पी ख को विकरण से आ हो जाता है, कमंत्राच्य मे सामंत्रापुर रूकारों में, अपू का फोंच होने पर। लिंट् वे यह ख को आ नहीं होता है। क्यू— अक्प मिस्ट, अविंद।
- (ग) ममंबाच्य लुद्द प्र० पुरु में अब्द का छोच निरय होता है और अन्त में इ णुडता है। चोरय-अचोर्-अचोरि, यीद-अपीडि, यु-अपारि, आदि। रहू-जुड प्र० १--अपीडि, अपाहि, रब्द-लुद्द प्र० १--अपीम, अपापि। उदाहरण

#### सुम् (जानना ), १ ५०

|    |                | 7         | £ £ -10.011   | <i>g</i> , , , , , |                |            |
|----|----------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|------------|
|    |                | ਵਿਵ       |               |                    | स्             | ζ          |
| ¥٥ | <b>मुगु</b> भे | बुबुधाते  | युव्धिरे      | वोषिता             | बोधितारी       | योधितार    |
|    | बुबुधिये       | मुबुधाये  | नुव्धिध्वे    | बौधितास            | बोधितासापे     | बोधिताध्वे |
|    | बृद्धे         | बृबुधिवहे | बुबुधिमह      | बोपिताहे           | वीधितास्वरे    | बोधितास्य  |
|    | **             |           | ख             | <u> </u>           |                |            |
| ¥ο | बोधिय्यते      |           | बोधिष्येते े  | •                  | बोषिष्यन       | Ì          |
| ¥0 | बोधिष्यस       |           | बोधिष्यैये    |                    | बोधियपर्य      | ì          |
| র৹ | बोधियो         |           | बोधिष्यावहे   |                    | बोधिप्याम      | હૈ         |
|    |                |           | <b>93</b>     | ξ                  |                |            |
| Χo | अबोधिष्यत      |           | अवोधिप्येदार  |                    | <b>अयोधियम</b> | r          |
| Ψσ | अवोधिप्यया     | r         | अबोधिय्येषा   | Č                  | वनोधिपमध्य     | म्         |
| ব৹ | अनोधियाँ       |           | वदोषिष्यार्वा | É                  | अवोधिप्याम     | हि         |
|    |                |           | सुद           |                    |                |            |
| T0 | अवोधि          |           | अवोधिपाताम्   |                    | बत्रोधिपन      |            |
|    |                |           |               |                    |                |            |

म० अवोधिष्ठा **ब**वोधिपायाम् अवोधिष्यम उ० अवोधिप अग्रोधिप्वहि अयोधिष्महि असीलिट वोधिषीयाम्ताम् प्र॰ बोधितीय्ट चोधिपीरन म॰ वोधिवीय्टा बोधिपीयास्थाम् बोधिपी घ्वम उ॰ धोधियीय योधियीवहि वोधिपीमहि

सूचना—चुरादिगणी धानुओं ने वर्षवाच्य वे रूप उसी प्रवार चलते हैं। जिस प्रवार शिजनत धानुओं ने वर्षवाच्य ने रूप घलते हैं। इसने लिए देखी अगले अध्याय में शिजनत वृद्य धानु ने वर्षवाच्य में रूप।

#### भाग ३

# प्रत्ययान्त धातुएं और उनके रूप

(Derivative Verbs and their conjugation)

६६६ प्रत्यवान्त पातुला वे चार विभाग हैं — (१) जिलल (causals,), (१) सक्तल (Desieratives), (१) ब्रह्मल (Frequentatives) होर (४) नामपातु (Denominatives) हे स्वान में इनवे स्वरूप निर्माण वा प्रवास तथा इनवे रूप दिए लाएँगे।

# १ जिनम्त (Causals)

६०० दसायणानी प्रत्येन धातुनाणिजन्त रप वन सक्ता है। इसके रूप प्राविगणी धातुओं के तृत्य चर्लेंगे।

६०१ शिन्यु प्रत्ययान्त का अर्थे होता है वि वोई व्यक्ति या वस्तु विसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से नाम करवाता है या उसे वैसा करने ने लिए प्रेरित भरता है। नभी-नभी अकर्मन चातु नो सनमैन बनाने ने लिए भी जिन् प्रत्यय का उपयोग निया जाता है।

### (क) णिच् प्रत्यधान्त अग को बनाना

६०२ जिब् प्रत्ययान्त अय उसी प्रनार बनते हैं, जिस प्रनार बुरादिगणी धातुआ ने अग बनते हैं। चुरादिगणी धातुओ ना जो रूप चुरादिगण म बनता है जिब् प्रत्यय गरने पर भी बही रूप बनता है। जिजनत धातुआ ने दोना पदों में रूप चलने है। बुध् मा णिजन्त अग बोधय होता है, बोधयतिन्ते (बताता है), क्षुभ्-क्षोभयति ( शुट्य करता है ); यण्-यणयति ( गिनवाता है ), नी-नाययति ( हिंबा कर जाता है ), हु (वरना ) और कु (फैलाना) —कारयित (वरवाता है या फैलवाता है ), कृत्-कीतंयति, आदि।

६०३ अम् अन्त याली घातुओं और मित् (म्-सकेतवाळी) घातुओं के स्वर को वृद्धि नहीं होती है, अपितु मुण होगा। अम् अन्त वाली इन घातुओं मे वृद्धि होगी--अम् (जाना आदि), वम् (चाहना), चम् (खाना), शम् (देखना अर्थ में ) और यम् (लाना अर्थ को छोड कर अन्य अर्थों में )। गम्-गमयति, प्रम्-क्रमयति, घट्-घटयति, जन्-जनयति, व्यय्-व्ययपति, ज्-जर-यति, श्रा<sup>२</sup>–श्रपयति, जा<sup>२</sup>–जपयति, आदि । अन्यत्र कम्–वामयते, चम्–चाम-यति, राम्-शामपति ( देराता है ) -- अन्य अर्थों में रामपति, यम्-पामपति, आदि । साना अर्थ मे यम् वा यमयति रूप होगा ।

(क) यदि कोई उपसर्ग पहले नहीं होगा तो इन धातुआ के अ को विकल्प से आ हो जाता है--यम्, नम्, बन्, ज्वल्, ह्वल् और ह्वल्। नमयति-नामयति ।

परन्तु प्रणमयति ही हप होगा।

श. भे पानुर हैं :-- यह, दस्य, प्रयू, प्रसू ( चंलना ), सूद् ( चूर्ण करना ), स्त्र प्रयू ( श्राल, काटना, तट करना ), स्त्र ( श्राल, ), त्य र, ज्यर, गड़ ( श्राल, ), त्यर, ज्यर, गड़ ( श्राल, ), त्यर, व्यर, गड़ ( श्राल, ), त्यर, व्यर, गड़ ( श्राल, ), त्यर, व्यर, व्यर्ण, व्यर्व, व्यर, व्यर्ण, ान् र काका व रामा वाल स्टूलामा मानवा (चार रामा मानवा) स्वार् काम्, यम् और जान्, जुनसह (कृटिल होता, चमकता ), रज्जु, रम्, कम्, यम् और फण् (१ प०, जाना)। २. देलो नियम ६०५ (ल )।

#### 358

म० अवोधिका **अवोधियाचाम्** अवोधिष्यम उ॰ अवोधिव अवोधिप्वहि अबोधियाहि **आशीलिट** 

प्र• बोधिचीस्ट बोधिपीयास्ताम् वोधियीरन म॰ योधियीय्टा **बो**धिपीयास्याम् बोधिपीध्वम स॰ बोधियीय बोधिपीवहि

वोधिषीमहि सुचना-- चुरादिमणी घानुओं के नमंबाच्य के रूप उसी प्रकार चलते हैं। जिस प्रकार णिजन्त धातुओं के वर्मवाच्य के रप चलने हैं। इसके लिए देखी अगले अध्याय में णिजन्त युध् चातु के कर्मबाच्य में रूप।

#### भाग 3

प्रत्ययान्त घात्एं और उनके रूप

(Derivative Verbs and their conjugation)

४६६ प्रत्ययान्त धातुओं के चार विभाग है ---(१) णिजन्त (causals,), (२) समन्त (Desieratives), (३) यहन्त (Frequentatives) और (४) नामधातु (Denominatives)। इस भाग में इनके स्वरूप-निर्माण का प्रकार तथा इनके रूप दिए जाएँगे।

# १ णिजन्त (Causals)

६०० इसो गणो नी प्रत्येक धातुना णिजन्त रूप बन सक्ता है। इनके

रूप चुरादिगणी घातुओं के तुल्य चलेंगे।

६०१ णिच् प्रत्ययान्त का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु सं नाम नरनाता है या उसे वैसा करने ने लिए प्रेरित . व रता है। व भी-कर्मी अकर्मक घातु को सक्मेंक बनाने के लिए भी णिच् प्रस्यय का उपयोग किया जाता है।

# (क) णिच् प्रत्ययान्त अंग को बनाना

६०२ जिच् प्रत्ययान्त अग उसी प्रकार बनते हैं, जिस प्रकार चुरादिगणी घातुओं ने अग बनते है। चुरादिमणी घातुओं ना जो रूप चुरादिगण में बनता है। णिच् प्रत्यय नप्ते पर भी वही रूप यनना है। णिजन्त धातुओं ने दोनो पदों में रूप

```
न्तू या वनूर्व (शब्द व रना) --वनीपयति ( शब्द व रवाता है )।
दमाय् (वापना)
                  -- दमाययति ( वेपवाता है )।
गृह (छिपाना)
                     --गृहयति ( छिपवाता है ) ।
                        --चापयति-से, चाययति-ते ( चुनयाता है ) ।
चि (५, चुनना)
चि (१०)
                        --- चपयति-ते, चययति-ते ( "
वाग् (जागना)
                        ----जागरयति ( जगाता है )।
दुप् (पाप करना, दुष्ट होना)--दूपयतिन्ते ( पाप करवाता है )।
                           अन्यत्र-दुषयति-ते, दोषयति-ते
                           ( दूपित शरता है )
धू (हिलाना)
                        --- धनयति-ते ( हिलवाता है ) ।
प्री (प्रसन्न करना)
                        --प्रीणयति ( प्रसन्न करवाता है )।.
भी (हरना)
                        --- भाषयति-ते ( दराता है )
                           भाषयते भीषयते ( भय की बस्तु से डराता है )
भ्रस्य (भूतना)
                        --- मजेयति-ते, ग्रञ्जयति-ते ( मुनवाता है )।
मृज् (साफ करना)
                        --माजंगति ।
रञ्ज (रॅगना)
                        --रञ्जयति ( रँगता है ) । प्रसप्त या सन्तुष्ट शरने
                           अर्थ मे भी यही रूप बनता है। जैसे--प्रह्मापि
                           नर न रञ्जयति ( भन् •नीति • ३ ) । अन्यत्र-
                           रजयति ही होगा। (वह मृगा का शिकार
                           करता है )। (देखों निराता॰ ६-३४)।
                         --रोहयति-ते. रोपयति-ते ( पेड एगाता है या
यह (उगना)
                           चगाता है )।
                           लालयति-तें, विलापयति-ते, लीनयति और
का (लेना )
रों ( चिपवना, रागना ) --रापपीत ( स्निग्म बस्तु को इविन करता है )।
(बस्ता ) वापपीत ( हिलाता है )।
(बस्ता ) ।

    विस्माययति (आश्चर्यं मे डाल्ता है बाढ राता

                           { है) । विस्मापयवे (किसी बारण से आस्वयं
     (मुस्बराना)
                            (में डालता है )।
```

६०४ इन घातुओं मे अस से पहले पृ रुपेमा और घातु के अस्तिम स्वर में गुण होता है:—आकारान्त पातुएँ (ए ऐ और ओ अन्त वाली मी पातुएँ, जिनके स्थान पर आहोता है। देखो तियम ४५९), ऋ (जाना), ही (लिज्जित होना), री (९ प०, जाना, ४ आल, बहना) और ब्ली (छीटना, जाना)! चु, दे या हो — सापसील, जै—मापसित, बादि। ऋ—अपंपति, ही — हुंद्यति, री—देपसित, की — को चली — को प्यति, ही — हुंद्यति, री—देपसित, की — को चली — को प्यति ही — हुंद्यति, री—देपसित, की चली — को प्यति हो — हुंद्यति, री —देपसित, की — को चली चले प्यति हो — हुंद्यति, री —देपसित, की — को चली चले प्यति हो —

६०४ (क) इन पातुओं में अस्तिम स्वर को आ हो जाता है और अप से पहले प् लगता है '---िम (फॅकना ); भी ( नप्ट करना ), दी ( नप्ट होना ), जि ( जीतना ) और त्री ( खरीदना )। मापपति, दापपति, जापपति, जापपति, नापपित

(ख) कोई उपतमें पहले नहीं होगा तो प् ते पूर्ववर्ती जा नो इन घातुकों में नित्य में हो जाएमा '---क्षें, या या व्यें (पकाना) और ज्ञा (भिन्त्)। रेक्ष और स्ता में विकल्प से जा को छोगा। अपयति, अपयति (पञ्च समययित-पद्म के भारता है। प्रश्नयति वारम्, जादि)। अन्यय-जारवित। ज्ययदित-नाप्यति, स्त्रपति---नापयति । अन्यय-प्रकापयति, उपस्वापयति ही होगे।

६०६ इन प्रानुजो ने पु के स्थान पर बीच से यू जरीग '---दी (छीलना, सेंज करना ), छो (काटना ), सो (समान्त करना ), हूं (पुकारना ), व्ये (कहना ), वे (बुनना ), वै (क्षय होना ) और पा (पीना )। शायर्याठ,

साययति, वाययति, , पाययति, आदि ।

(क) पा ( रक्षा करना ) में जय से पहले ल् लगेना और ने ( हिलाना ) में ज्। पालमति ( वह रक्षा करता है ), वाजयति ( वह हिलाता है )।

६०७ जम्, रघ्, रम् और लम् मे अन्तिम वर्ण से पूर्व अनुनासिक छगती

है। जम्भयति-ते, रुपयति-ते, बादि।

६० म्, पूप, विच्छ, पण्, पम् और ऋत् धातुओ ने णिम् मे दो रूप बनते हैं। गोपयतिन्ते, गोपाययतिन्ते; विच्छयतिन्ते, विच्छाययतिन्ते, आदि।

६०६ अयु बाद मे होने पर दीघी, वेबी और दरिद्रा के अन्तिम स्वर का छोप हो जाता है। दीघयति-चे, वेबयति-चे, दरिद्रयति-ते।

र हो जाता है । दीघयति-ते, वेवयति-ते, दिरद्रयति-ते । ६१० निम्निऌिखत घातुओ के णिजन्त रूप अनियमित रूप से बनते है :—

इ (जाना) - गमयति । अधि + इ (स्मरण करना) -अधिगमयति । अधि + इ (पढना) -अध्यापयति । प्रति + इ-प्रत्याययति । हन् (मारना)

वी (जाना आदि)

स्व (जिना आदि)

सद् (जिरना)

सद् (जिरना)

क्षित्र (प्राता है)

क्षित्र (प्राता है)

क्षित्र (प्राता होना)

स्व (प्राता होना)

क्षित्र (प्राता होना)

स्कष्म (क्ष्म ज्ञान)

स्कष्म (क्ष्म ज्ञान अराज वर्ग स्वाता हो)।

स्कष्म (क्ष्म ज्ञान अराज वर्ग स्वाता हो)

## (ल) णिजन्त घातुओं के रूप

६११ णिजनत घातुओं के रूप परस्मैपद, आस्मनेपद और कमंबाच्या में बसो ककारों में चुरादिनणी घातुओं के तुत्य चलते हैं। जैसा कि पहले उस्लेख किया जा चुना है कि लुड और आसीलिंड को छोड़ वर अन्य आर्यपातुक लकारों में अन् (अित्तम अका लोप होगां) शेष पहला है और कर्मवाच्य में य से पहले अस् का लोप हो जाता है। निसम ५४८ से ५५६ म चुरादिनणी घातुओं के लुद्ध के प्रसम् में णिजनत घातुओं के भी लुद्ध के रूप निर्माण का प्रकार वताया गया है।

--- वातयति (हिंसा कराता है )।

६१२ बुध् घातु के णिच् प्रत्ययान्त अग बोधय् के परस्मैं , आत्मने और

क्मेंबाच्य में उदाहरणार्थ रूप दिए जाते है।

## बोषय्-सार्वषातुक लगार

लद

पर० आत्मने ० बोधयते बोघयेने प्र॰ वोधयति बोधयत वोघयन्ति वोधयन्ते बोधयसे म० बोधयसि वोषयव वोघयय योधये वे बोधयध्वे बोघये बोघयावते उ० बोबयामि वोधयाव <u>चोघयाम</u> बोधयामहे लड

पर०

तम् अबोघयताम्

अवोषन्

| म० अवीधय<br>उ० अवोधयम्<br>प्र० अवोधयत<br>म० अवोधयया<br>उ० अबोधय | 3                                      | बोधयतम्<br>बोधयाय<br>बारमने ०<br>मबोधयेताम्<br>मबोधयेथाम्<br>प्रबोधयार्वाह | ·                            | अवोधयत<br>अवोधयाम<br>अवोधयन्त<br>अवोधयन्त<br>अवोधयम्य<br>अवोधयाम |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                 |                                        | 63                                                                         | ic.                          | आ॰                                                               |                                     |
| प्र० बोधयतु<br>म० बोधय                                          | प॰<br>बोधयताम्<br>बोधयतम्<br>बोधयान    | बोधयन्तु<br>बोधयत<br>बोधयाम                                                | बोधयताम्<br>बोधयस्य<br>बोधयै |                                                                  | बोधयन्ताम्<br>योधयष्यम्<br>बोधयामहै |
| छ० बोधयानि                                                      | 0(1441)                                | विधिनि                                                                     | সত                           |                                                                  |                                     |
|                                                                 |                                        |                                                                            |                              | आ                                                                |                                     |
| प्र० वोधयेत्<br>म० वोधये                                        | पर•<br>बोधवेताम्<br>बोधवेतम्<br>बोधवेन | बोधयेयु<br>बोधयेत<br>बोधयेम                                                | बोघयेत<br>बोघयेया<br>बोघयेय  | बाघयेयाता<br>बोघयेयाया<br>बोघयेयहि                               | म् बोधयेष्यम्                       |
| उ० बोधयेयम्                                                     | qive-                                  |                                                                            | कलकार                        |                                                                  |                                     |
|                                                                 |                                        | ि                                                                          |                              |                                                                  |                                     |
|                                                                 |                                        | प                                                                          | •                            |                                                                  |                                     |
| प्र० बोधयाचन<br>म० बोधयाचन<br>४० बोधयाचन                        | rर् <del>य</del>                       | बोधयानक<br>बोधयानक<br>बोधयानक<br>आरम्                                      | यु<br>व                      | वीधमाचन्<br>बोधमाचन्<br>बोधमाचन्                                 | म                                   |
| प्र० बोधयाचं<br>म० बोधयाचं<br>उ० बोधयाच                         | कृषे<br>क्रे                           | बोघयाचन<br>बोघयाचन<br>बोघयाचन                                              | जते<br>हाये<br>इबहे          | वोचयार्चा<br>वोघषाचः<br>वोघयारः                                  | <b>,</b> ढ्वे                       |
| १. बोधयम                                                        | ास, बोचवाय                             | भूव आदि भ                                                                  | ी रूप बनेंगे                 | 1                                                                |                                     |

१. बोधयमास, बोधयाबभूव आदि भी रूप

| 30                  |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     | एट्                   |                       |
|                     | पर०                   |                       |
| o योधयिता           | बोधियतारौ             | बोधियार               |
| प० योषयितागि        | योषवितास्यः           | बोधियगस्य             |
| उ॰ योपयिनास्मि      | बोपयिनास्यः           | बोधियास्म             |
| •• •••              | आरमने •               |                       |
| प्र॰ घोषया          | योषयितारी             | योपमिनारः             |
| मः वोधयिनासे        | वोष <b>यितासाये</b>   | बोघयिताम्ये           |
| उ॰ बोधियनाहे        | बोधियतास्वहे          | बोपयिनास्महे          |
|                     | सृट्                  |                       |
|                     | परस्मै •              |                       |
| प्रव योधियप्यति     | बोधियप्यतः            | योधयिप्यन्ति          |
| म० बोधविष्यमि       | वोधविष्यव.            | योषविष्यय             |
| उ॰ योषयिप्यामि      | वोधविष्याव.           | वोषयिष्याम            |
| do didia-un.        | आत्मने •              |                       |
| प्र॰ बोधयिष्यने     | बोधियप्येते           | योध <b>यि</b> प्यन्ते |
| म ॰ बोघयिप्यमे      | बोधियप्येषे           | बोधयिप्यच्ये          |
| <b>ड॰ वीधियप्ये</b> | योध <b>यिप्या</b> बहे | बोधयिप्यामहे          |
|                     | लूद                   |                       |
|                     | पर०                   |                       |
| प्रव अवीधविष्यत्    | अवोषयिप्यताम्         | अवोषियप्यन्, आदि      |
|                     | आत्मने •              |                       |
| प्र• अवोषयिष्यत     | <b>जबोधियप्येताम्</b> | अवोषयिष्यन्त, आदि     |
|                     | लुडः                  |                       |
|                     | पर०                   |                       |
| प्र० अवृत्धत्       | अवूबुघताम्            | अव्युधन्              |
| <b>ম</b> ০ সৰুবুঘ   | अवूबुषतम्             | अवूबुधत               |
| उ॰ अवूबुधम्         | अबूबुधाव              | अवूबुधाम              |
|                     |                       |                       |

| प्र० अबूबुधस<br>म• अबूबुधया<br>उ• अबूबुधे        | अयूत्र<br>अयूत्रु                   | बात्मने •<br>वेताम्<br>वेषाम्<br>घावहि<br>आशी       | ;                               | अपूर्व्घन्त<br>अवृत्रुधध्यम्<br>अवृत्रुधामहि |                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| प्र० बोध्यात्<br>म० बोध्या<br>उ० बोध्यासम्       |                                     |                                                     |                                 | वो-पामु<br>बोध्यास्त<br>बोध्यास्म            |                                               |
| प्र० बोवयिषीप्ट<br>म० बोवयिषीप्टा<br>उ० बोवयिषीय | योग<br>वोप                          | आर<br>विचीयास्त<br>विचीयास्य<br>विचीवहि<br>स्रवाच्य |                                 | योधयियीरन्<br>वोधयियीघ्वम्<br>वोधयियीमहि     | -ठ्वम्                                        |
| प्र० बोध्यते<br>म० बोध्यसे                       | लट्<br>बोघ्येते बोग<br>बोध्येथे बोग |                                                     | अबोध्यत<br>अबोध्यया<br>अबोध्यया | अवोच्येयाम्                                  | द्र<br>अवोध्यन्त<br>अञोध्यन्वम्<br>अञोध्यामहि |

ामहि बोध्यावहे बोध्यामह उ० वोध्ये विधिलिद लोट् वोञ्येत बोच्येयाताम् बोच्येरन् बोध्यन्ताम् वोध्येताम् वोध्यताम् बोध्येयायाम् योज्येव्वम् बोघ्येया बोध्यन्वम् बोध्येथाम् बोध्यस्य बाज्येवहि वीज्येमहि वोध्येय वोध्यामहै वोच्यावहै बोव्यै लिट

• बोषपावके बभूवे, बोषपावकाते-बभूवाते, बोषपामासे बोघपामासते

बोघगाचम्चे-बभ्विपे, बोघगाचकाथे-बभ्वाये,

बोधयामासिपे

बोबयामामाधे

वोपपामासिरे बोषपामासिरे बोषपाचहृह्दे-०वमूबिष्वे-ह्वे, बोषपामानिष्वे

| ३७२                   |                         |                            |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| उ० वोधयाचत्रेन्वभूवे, | बोघयाचन्नु वहे-बभूविवह, | बोधयाचहमहे-<br>व्यभ्विमहे, |
| बोधयामासे             | वोघयामासिवहे            | बोधयामासिमहे               |
|                       | लुट्                    |                            |
| प्र॰ बोधयिता,         | बोघियतारी,              | योषयितार,                  |
| बोधिता                | वोधितारौ                | बोधितार                    |
| म ० बोधियतास,         | बोघियतासाथे,            | बोधयिताध्वे,               |
| बोधिसासे              | वोधिसासाये              | वोधिताच्ये                 |
| उ॰ वोधयिताहे,         | बोधयितास्यहे,           | बोधियतास्महे,              |
| वोधिताहे              | वोधितास्वहे             | बोधितास्महे                |
|                       | ल्ट्                    |                            |
| प्र• बोधयिष्यते,      | बोधियप्येते,            | बोघयिष्यन्ते,              |
| बोधिप्यते             | वोधिप्येते              | वीधिष्यन्ते                |
| म॰ वोधयिष्यसे,        | बोघियप्येथे,            | बोधयिष्यच्ये,              |
| वोधिष्यसे             | बोधिच्येथे              | बोधिय्यध्वे                |
| उ॰ बोधियप्ये,         | बोधियण्याबहे,           | वोधियध्यामहे,              |
| बोधिप्ये              | बोधिच्यावहे             | वोधिष्यामहे                |
|                       | লুছ                     |                            |
| प्र० अयोधयिष्यत,      | अवोधयिप्येताम्,         | अयोचियप्यन्त,              |
| अवोधिप्यत             | अवोधिप्येताम्           | अबोधिप्यन्त                |
| म॰ अदोधयिष्यया,       | अबोधयिष्येथाम्,         | अवोधियप्यध्यम्,            |
| अवोधिष्यया            | अवोधिष्येथाम्           | अबोधिप्यध्यम्              |
| उ० अवोधयिप्ये,        | अबोषयिप्यावहि,          | अवोधियप्यामहि,             |
| अवोधिप्य              | अ <i>नोधिष्यावहि</i>    | अवोधिप्यामहि               |
|                       | आशील्ड                  |                            |
| प्र• योषयिपीप्ट,      | बोघयिषीयास्ताम्,        | बोषियपीरम्,                |
| योधिपीप्ट             | बोधियीयास्ताम्          | बोधिपीरन्                  |
| म॰ योपयियीच्टा,       | बोधविषीयास्याम्,        | बोपविवीध्यम्-द्वम्,        |
| बोधिपीप्ठा            | वोधियोयास्थाम्          | बोधिपीच्यम्                |

मोवियोय प्र• अप्रोधि म• अप्रोधियण्डा , अवधिय्हा

ड॰ अत्रोधिविधि.

उ० वोषयिषीय,

बोधियपीवहि, चोधियीवहि

E

बोधियामित् बोधियामित

अयोषयियानम् अयोषियानाम् अयोषियत्याम्, अयोषियायाम्, अयोषियायाम्, अयोषियायाम् ज्ञाधियातः अवाधियतः अवाधियाम् अवाधियाम् अवाधियाम् जवाधियानिः अवाधियानिः

अयोपिपि अयोपिष्वहिं अन्य अनियमित रूपा आदि रे रिक नृतीय भेद दगा।

२ सन प्राथमात (Desideratives)

६१३ दमा गणा जी दिशी भी मूर पालु से तथा थिल् प्राययाना घारु गै पिरत्य से सन प्रत्यय होता है। पे इसरे तीना बाब्या और दमा रहारा से रूप चरने है।

६१४ सन प्रत्यमात या अस हाना है नि बाई स्वति या सम्पुनाई नारं गरना माहता है सा बरन नाग है असवा धानुसा मझन्न द्वारा स्वित असे पा प्रवट वरता है। पट--पिपटियति (बह पडना नाहना है)। मृ-मृमूपति (बह मरनामक है) आदि।

१ इच्छा अर्थ रान् प्रत्यय तथा सामान्य वाक्य होता, प्रवार ते प्रवट किया जा सनता है। जैसे — विषठियति या पठित्रम् इक्छिति (वह परना चाहना है), आरि।

जाव । विरोय – (१) सन् प्रत्यव सभी होता, जब वानु वे द्वारह स्वान की गई किया और इस्टा करने वासा स्वविन एक ही हो। अन 'निष्या पटनू इनि इस्ति पृष्ठ 'से सन् नहीं होया और विरोद्धवित कर नहीं होया। यह भी अवस्यक है कि चातु का अव इक्ता का कर्म हो। अन गयनेन इक्तानि और निर्माणवित समानार्यक नुहीं हैं।

आर जिमामवान समानाथन गर। १ । (२) प्रवृत्ति सन्अस्त्वान्त यानुओं के तिहन्त त्रव सहत्रनमाहित्य मे कम मिसते हैं, त्यापि सप्तत्र के उप्रयव त्या कर सतान्यद्व और कत् तुम्, दानु आदि कुत्तु सत्यव समाकर बने हुए त्रव पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त होने हैं।

६१४. कुछ मूल बातुएँ ऐसी हैं, जिनसे सन् प्रस्मय तो होता है, परन्तु व इच्छा अर्थ को प्रकट गही करती हैं, (देखो नियम ३९६)। ये सन् प्रस्माग्त धातुएँ भी मूल-घातु मानी जाती हैं, अतः इनसे इच्छा अर्थ को ध्यनत करने के लिए पुन-सन् प्रस्मा क्या जाता है। जैये---जुगुप्स से जुगुप्सिगते (वह निन्दा करमा चाहता है), आदि।

६१६. नियम ४४४ से ४४९ और ४५९ (क) (ख) में याँगत द्विरंद के सामान्य नियमों के अनुसार घांचु या अग को दित्य करके सन् प्रत्यमान्त अग बनाया जाता है। घांचु को देव करने के बाद अन्य में सु लगता है। इस सु को सिन्य के नियमानुसार पृ भी हो जाता है। दित्व के बाद अन्यास के अ को इ हो जाता है। जैसे—पद्—पपट्—पियट् +स् = पिपिठप् ( आगे वणित नियमानुसार )।

सूचना—जहाँ पर प्रत्यत्र के स् को पृ होता है, वहाँ पर धातु के स् को पृ होता है, वहाँ पर धातु के स् को पृ नहीं होगा । सि-सिसीप्, सिच्-सिसीप्, सूच् सुप्त, । कन्यत्र—स्वा–तिष्ठास्, मू + णिच्-मावय्–सुपावियप्। स्तुका सुद्धाति ।

ही रूप बनता है। ६१७ इससे पहले सेट् धातुओं में इ नित्य लगेगा, वेट् धातुओं में विकरण

से और अनिट् धातुओं से सर्वधा नहीं लगेगा। इसके निम्मलिखित अपवाद है .— (१) इन धातुओं से इ नहीं लगेगा—ज, ऊ, ऋ और लू अन्त बाली धातुएँ

(१) इन यातुआ म ६ नहा रुपया--- , ऊ, नः वार कृ अत्य वारा वातुए। तया ब्रह् और गृह् थातुएँ। नु---नृतृष् ( देखो नियम ६१८ घ ), भू-वृभूष, आदि। अपवाद--- इनमे इ रुगता है--व्ह (जाना ), द ( आ०, आदर हरना ),

मृ (६ आ०, धारण करना) और पू (आ०, पवित्र करना)। देखो आगे (४) भी।

(२) हिम, अञ्ज्, प्रच्छ्, अज्ञ् मे इ नित्य लगता है।

(३) बृत्, बृष्, शृष, सब्द और संजूष में परस्मैं से इनहीं उसता है (देगों नियम ४८४) । इनमें आस्मनेपद में इ उसता है, अन्तिम दो धानुओं में वितरण से । युन्-विवृत्सति, विवर्तिपते, आदि ।

(४) इन पानुओं से विनस्त से इ उसता है—दीर्ष कर और इब् अस्त साली पानुसे तबा दरिता, कि, उर्जु, बू, भू, बू, क्यू ( तमुद्र होना ), दम्भू, उपन्य, मप् ( चुरादिनणी मध्य पानु और जा ना वैवन्तिन विजन्त रूप ), सन् ( देना ), तन्, पन्, कृत्, पुष्, धृद्, शृद् औन नृत् ( देसो निक ४८५ )। अपनाद---कृ (फैलाना ) और गृ ( निगलना ) में इ नित्य होता है। इन धातुओं में इस इ को दीर्घ नहीं होगा। चिकरिष्, जादि।

(५) प्रम्, गम् और खुंबातुओं में परस्मैं० में इहोता है और आत्मने० में नहीं।

६१८ सन् प्रत्ययहोने पर धातुके स्वरो मे निम्नलिखित परिवर्तन होते है -

(क) इस् अडिन् ( सबल ) है और कैवल स् डित् ( निर्मल ) है। जहाँ पर इस् होगा बहाँ पर गुण होगा और जहाँ पर केवल म् होगा वहाँ पर

गुण नहीं होगा । वृत्-विवर्तिष्, विवृत्स, द्-दिदरिष्, शादि ।

(स) जहाँ पर स् से पूर्य इनहीं लगता है, वर्दा पर धातु से से परिवर्गन होते हैं—आरितम इ और उनो दीप होता है। हन् और गग् (इ, २ पण्ड जाना तथा अपि — इ, पढ़ना या स्मरण करना का स्थानीय। वे उपधा वे जना आहोता है। अत्तिस न और ऋ को ईर होता है, पब्यं या व्यूवें से होगा ता उन्होंगा। जि-जिगीए, दु-हृदुष्, इ-विकाय, यू-तितीय, मृ-मुमूर्य, यू-युपूर्, आरि।

(ग) रुद्, विद् और सुद् भातुओं के स्वर का गुण नहीं होता है। ग्रह्, स्वर् और प्रच्छ, धातुओं में सप्रसारण होता है। रुरिद्य, विविदिय, सुमुप्यि, जियुक्त,

मुपुष्म्, पिवृश्किष्

(य) जहां पर म् से पुर्व ह कगता है, बहां पर इस प्रकार की भानुओं वे स्वर को विकरण से गुण होता है—पातु हलादि हा, उपचा में ह्यम ह या उ हो और अस में मू और व को छोड़कर कोई व्यवन हो। चुन्-दिवृतिष्, दिद्योतिम्, मुन्-मुत्तिय्, मृत्तिय्, विकार ति

६१६ णिजन्त और धुरादियणी धातुओं स सन् प्रत्ययान्त रूप बनाने में

अन्य धातुओं के साथ लगने वाले नियम ही लगेगे।

चुरादिगणी और णिजन्त घातुओं से सञ्चन्त रूप बनाने में नियम ५५० सा

ध्यान रखना चाहिए।

६२० सामान्य धातुओं से परस्पै० और आत्मने० में जो तिंद्र प्रत्यय हानते हैं, वे ही सन्-प्रत्ययान्त धातुओं से भी छोगों । सा, श्रु, स्मृ और दृस् घातुओं में सन् प्रत्यय होने पर आत्मनेषद ही होता है।

६२१ इन धानुओं के सन्-प्रत्यवान्त रूप अनिवर्धित ढम मे बनने हैं.---

| धातु                     | सन्नत अंग          | लट्पु०पु० एक०    |
|--------------------------|--------------------|------------------|
| अद् (खाना)               | जि <b>यत्स्</b>    | जिघत्सति         |
|                          |                    |                  |
| आप्                      | ईप्म्              | ईप्मति<br>       |
| इ (जाना)                 | जिगमिष्            | जियमिपति .       |
| अधि- -३ (पहना)           | अधिजिगास्          | अधिजिगासते       |
| प्रति + इ (विश्वास करना) |                    | प्रतीपिपति       |
| इ                        | एपिपिप्            | <b>ए</b> विषिपति |
| उ (शब्द करना)            | ऊपिष्              | ङपिपति           |
| কৰ্ণ                     | ऊर्णुनूप्          | ऊर्णुनूपति-ते    |
|                          | <b>ऊर्णुनुबिप्</b> | ऊर्णुनुबिपति-ते  |
|                          | <b>ऊर्णुनविप्</b>  | कर्युनविपति-ने   |
| न्छ-                     | <b>अरिरिप्</b>     | अरिरिपति         |
| ऋध् (समृद्ध होना)        | ईत्म्"             | <b>ई</b> रसंति   |
|                          | अदिधिप्            | अदिधिपति         |
| गम्                      | निगमिष्            | जिगमिपति         |
| सम्+गम् (आ०)             | सजिगास्            | सजिगासते         |
| गृ (निगलना)              | जिमरिष्            | जिगरिपति         |
|                          | जिगलिप्            | जिगलिपति         |
| चि (इवटठा करना)          | चिचीप्             | विचीपति          |
|                          | चिकीय्             | चिकीयति          |
| जि (जीतना)               | जिगी <b>ष्</b>     | जिगीयति          |
| भप् (१० उ० सथा शा + णि   | व्) जीप्स्         | ज्ञीय्सति        |
| नावैक्रियक्ष ()          |                    | जिज्ञपयियति      |
| शाप (शा∔णिच्वैक० रूप     | ) जिज्ञापयिष्      | जिज्ञापयिपति     |
| तन् (फैंशकः)             | तितस्, तितास्      | तितसति, तितासति, |
| •                        | तितनिष्            | वितनिपत्ति       |
| तृह (हिंसा करना)         | ਰਿਰ੍ਹਲ੍            | तितृक्षति        |
| ,                        | तितृ हिप्          | तितृ हिपति       |
|                          | 5 .44              | 5 16 11/1        |

| धातु              | सन्न'त अव       | स्ट्रं प्रव पुरु १      |
|-------------------|-----------------|-------------------------|
| दम्भ              | धिप्स पीप्स     | धिप्नति धीप्मति         |
|                   | दिदम्भिप        | <i>दिदम्भिपनि</i>       |
| दरिद्रा           | दिदरिद्राम      | दिदरिद्रागनि            |
|                   | दिदरिद्विप      | दिदरिद्रिपनि            |
| दा (देना)         | दित्स           | दिरमनि                  |
| द (रक्षा बरना)    | दित्म           | दिरगत                   |
| दो (शटना)         | दिरम            | <b>डि</b> त्मित         |
| दिय               | द्युप् दिविवप   | दृश्यति दिद्यपिपनि      |
| ध्य               | धित्म           | धित्यति                 |
| न,<br>धे          | धित्म           | <b>धित्मति</b>          |
| नश                | निनद्दर्भ       | निनद् <u>र</u> भित      |
| 111               | निर्माण         | निन <b>ि</b> पनि        |
| पत                | <b>वि</b> त्स   | पियति                   |
| 10                | पिपतिप          | पिपलिपति                |
| पद                | पिरम            | पिसन                    |
| पू (आ०)           | पिपविष          | पिपविचन                 |
| भ्रहण्            | विभक्ष          | विमधति                  |
| N                 | विश्रक्ष        | মিদ্রশনি                |
|                   | विभविष          | <b>নিম্</b> জিपति       |
|                   | विभ्रज्जिप      | ৰিম্ম <b>ি</b> ল্ডাদি   |
| मस्ज्             | मिम <u>ड</u> भ  | मिमद्रशति               |
|                   | शिम <b>ि</b> नप | <b>सिम</b> जिपपनि       |
| मा (नापना)        | मित्म           | भिरननि                  |
| मि (पक्ता)        | मित्स           | मि चनि                  |
| मी (नण्ट नरना)    | भिरस            | मित्यनि                 |
| मे (अदल बदल करना) | मिस्म           | मिल्गन                  |
| भ्व               | मोन             | मागत                    |
| • •               |                 | ( युक्त हाना चाहता है ) |

| <b>पा</b> नु          | गतरा भंग            | লৰু সংগ্ৰহ                            |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| मुप्                  | मृगुःर्             | मृत्यते (मृत्रहोना<br>सहस्राहे)       |
| ,,                    | मुसुश्              | मुम्प्रति ( मुक्त<br>यक्ता भारता है ) |
| गुज्                  | िममुञ्              | <b>सिम्</b> धनि                       |
| • •                   | भिगादिष्            | विमात्रियनि                           |
| यु .                  | सुपूर्              | धुपुपनि                               |
| •                     | वियविष्             | <b>यिर्यागप</b> ि                     |
| रम्                   | <b>ज</b> ित्        | [सम्बद                                |
| राष् (हिना गरना)      | <b>रि</b> रस्       | रिग्गनि                               |
| " (प्रसन्न वरना)      | िकारम्              | (स्यागित                              |
| कम्                   | <b>किम्</b>         | सिंगने                                |
| <b>भाव</b> ्          | গিল্                | <b>বিশ্বনি</b>                        |
| सन् (८ उ०, पाना)      | मिमनिष्             | नियनिएति                              |
|                       | <b>मिपाम्</b>       | गिपामि <b>न</b>                       |
| <b>गि</b> व्          | गुम्युष्            | गुम्यूपति                             |
|                       | मिपेविष्            | <b>मिपेबिपति</b>                      |
| रेन <b>्</b>          | जि <b>धा</b> म्     | <b>बिपाग</b> ति                       |
| हि (फेवना)            | जिघीष्              | विषीपति ।                             |
| ध्वामय् (दिवं 🕂 णिच्) | <b>िं</b> ।इवाययिष् | निरयायियति                            |
|                       | शुशाविष्य्          | द्याविषयति ्                          |
| स्पारम् (स्पुर्+णिन्) | पुरुषारथियं         | युरेपारियपिन-ने                       |
| स्वापय् (भवप् + णिच्) | मुप्वापविष्         | भुष्यापियति-ते                        |
| स्वादय् (स्वद् + णिच् |                     | सिस्वादियपति-से                       |
| म्बेदप् (स्विद्+णिष्) |                     | सिस्वेदियपति-ते                       |
| माहय् (सह् + णिच्)    | सिसाह्यिष्          | सिसाहियपति-ते                         |
| हवायय (हवे + णिच)     | जुहावयिष्           | जुहाविषपति-ते                         |
| १. इन घातुओं के स्    | को युनहीं होता है।  |                                       |

#### (ख) सत्रन्त धातुओं के रूप

सार्वधातुक स्वगर (Conjugational Tenses)

६२२ सावधातुन रुनारा म सन्त अग ने अन्त स अं रमता है और इसके रुप तुरादिगणी (गण ६) धातुआ ने तुर्य नतृंवाच्य और नमंताच्य म चलते है।

आधंषातुक सकार (Non conjugational Tenses)

६२३ (क) ल्टि लकार म अग के बाल म आम् लगगा और जमक बीद अम, मुऔर हु धानु वे ल्टि ल्कार बाज कप लगग। (दलो नियम ४९०,५२६)।

(ख) खुड स्वार म पत्तम भद वाले तिड प्रत्यय लगने।

(ग) आशीलिंड म प्रस्मै॰ म विना इ के तिंद्र प्रत्यय लगग और आत्मन॰

म इ के साथ तिड प्रत्यय लगग।

(म) अन्य ल्कारा म कोई विशय अन्तर नही हाना है।

देरेक्ष कमवाच्य म नृद्ध प्र० पु० एक० नियम ५९७ (ग) के अनुसार यनता है। अन्य लकारा क रूप सामान्य विभि स वनत है।

#### उदाह**रण**

मुमोधिष् ( बुध्+तन्)---प्र० ५० एक ०

लकार वमबाच्य पर० बुवाधिपत रर य बोधिपति वुबाधिप्यन अवबोधियत अबुबोधिषत अंबुबाधिप्यत लह वुबोधिपन् र हे ववोभिपताम् वुवाधिष्यताम् विधिनिड बुवोधियेत् व्योधिप्यंत वबोधिपत व्बोधियानके ਰਿਟ व्वाधियाचन व्योधिपानगर ब्बोधिपामास वयोधिपामास व्वोधिषामास ववीधिपावभव व्योधिपावभूव बुबाबिपा**य**मुबे व्योधिपिता वुबोधिपिता ववाधिपता ल्ट ब्याधिपप्यति व्वाधिपिप्यत **बुबोधिपि**प्यते 3ट अबुवाधिपिप्यन् अत्रयोधिपिप्यत अञ्चाचिवि प्यन लंड अयुवाधिषीत् अत्रबोधिविष्ट लद वबुत्राधिपि आशील्ड बुबोधिप्यान् ववोधिषिपौष्ट बुबोधिषिपीएर

लट् प्र∘ १ पातु थातु --- सर्प्र०१ पृत- चित्रतिपति, चित्रत्मित रगदिपति रद्---षृर्— **चिच्छ**दिपति-ने विदिद्यिपति विद्---चिच्छत्मति-ने मुष्-- मुमुपिपति म्बप्--- सुबुप्मति नितरिपति, तिनगीपनि, प्रचर्--पिपृच्छिपति विवीर्वित पु-- चिनरिपति य (उ॰)-विवरिपति-से, विवरीपनि-से, धृ (६ आ०)-दिघरिपते वुवूपंति-ते म् (१ उ०) - दिघरिपति-तै उच्छ्-- उचिच्छिपनि गुह्-- जुपुशति स्या-- तिप्ठासति स्नु + णिच्-सिसाविषपति-ते, वृत्-- थिवतिपते, विवृत्सति युत्-- दिद्युतिपते, दिद्योतिपने सुखाविषपति-ते थ र शिव- शिथावयिपति-से, थि-- दिशीपति, शिश्रयिपति स्वृ-- सुस्वूपंति, सिस्वरिपति बुधावियपति--ते, म् भ णिच्-पित्रावविषति-ते. वृष्--विवृत्सति, विवृत्तिपते म्यन्द --- सिम्यन्त्सति, सिस्यन्दिपते, प्रभाविययति-से प्लु + णिच्-पिष्लाविषानि-ते, सिस्यन्त्सते ब पृप्--चिवलृष्सति, चिव ल्पिपते, पुष्कावविवति—ते च्यु + णिच्-चिच्याविषपति-ते, चित्रलप्सते च च्यावियपति-ते, आदि ३. यह प्रत्ययान्त (Frequentative or intensive)

इ. ये अर्थयान्स (मान्युवानासाराच्छ प्रातासाराष्ट्र) ६२५ यड (य) प्रत्यय प्रारम्भिक ९ यणो की किसी भी एवाच् और हलादि पातु से हो सकता है। यड प्रत्यय घातु के द्वारा निर्दिष्ट किया को चार-वार

बरने या आधिवय से वरने अर्थ मे होता है।

धातोरेकाचो हलादेः कियासमिशहारे यद (३-१-२२) । पीन पुन्य भूता-र्यटच कियासमिशहारः । तस्मिन् छोत्ये यद स्यात् । (सि० कौ० ) ।

#### अपचार्ट:---

६२६ (क) निम्नलिखित अजादि और अनेकाच् (चुरादिगणी) धातुओ से भी यद प्रत्यय होता है "---(१) अजादि घातुएँ--- अट् (जाना), न्ह (जाना), अस् (साना) और ऊर्ण् (ढकना) । (२) अनेकान् (नुरादिगणी) धात्एँ-सूचि (१०, सूचित करना ), सूत्रि (१०, सक्षिप्त रूप मे रसना) और मंत्र (१०)।

(ल) गति (जाना ) अर्थ वाली घातुओं से कुटिल गति अर्थ में ही यदः प्रत्यम होता है, बार-बार करने अर्थ मे नहीं । विम्नलिसित धातुओं से निन्दित ढग से कार्य करने अर्थ मे ही यह प्रत्यय होता है--लुप् (काटना ), सद् (बैठना). चर् (जाना), जप् (जपकरना), जम् (जँमाई लैना), दह् (जलाना), दश् (काटना, डॅसना), और गृ (निगलना)। अलेल्पने (निन्दित दग से काटता है ), सासदाते ( वुरे ढम से बैंडता है ), चञ्चूयंते आदि।

६२७ धातुओं से दो प्रकार के यह प्रत्ययान्त रूप बनते है। दोनो प्रकार की धातुओं में असाधारण ढग से द्वित्व का कार्य होता है। एक प्रकार की घातुओं में अन्त में यद (य) प्रत्यय लगता है और उन धातुओं ने रूप केवल आत्मनेपद में ही चलते है। दूसरे प्रकार की घातुओं में यह (य) का लोप हो जाता है और उन्हें यद्र जुगन्त कहते है। इन धातुओं के रूप परस्मीपद में ही चलते हैं। (कुछ वैयाकरणो के मतानुसार आत्मनेपद में भी इनके रूप चलते हैं )। सुविधा के लिए इनमें से मयम को यहन्त कहा जाता है और दूसरे को यहलुगन्त ।

यहरून या आत्मनेवद यहन्त ( आत्मनेवद Frequentative)

६२८ घातु से यद (य) प्रत्यय करके यडन्त अग वनता है। इस य से पर्व धान में वही परिवर्तन होते हैं जो कर्मवाच्य म प्रत्यम से पहले होने है। दा-दीम. चि-चीय, नी-नीय, भू-भूय, स्मृ-स्मर्य, ऋ-अर्थ, कु-कीर्य, भे-धीय आदि । भिद्-भिद्य, प्-पूर्य, वन्ध्-यच्य, नन्द्-नन्द्य आदि ।

(क) घा और घ्या के आ को ई हो जाता है। धातु के उट को री होगा,

१. सचिस्तिम्ज्यटक्त्यंशूणीतिक्यो यदः बाच्यः ( वार्तिक पूर्वोक्त सूत्र पर )

२. नित्य बौटिल्पे गतौ (३-१-२३) ३. लुपसदचरजपजभदहदशमृम्यो भावगर्हाधाम् (३-१-२४)

अश्-अश्य

आदि ।

रि नहीं, यदि उससे पूर्व एक व्यजन वर्ष होगा तो । धा-धीय, ध्मां-ध्मीय, ध-क्रीय ।

(ख) निम्मिलिखत घातुओं में यो परिवर्तन होते हैं ——(१) ध्यन्, ध्यम्, स्यम्, स्वप्, यह, अच्छ, अस्तु और धर्म् घातुओं में सप्रसारण होता है। (२) ज्या और ब्यों के अनितम स्वर को ईहोता है। (३) ह्वें में हहो जाता है। (४) हात्म को सिप् और प्यास् मों पी होता है। ध्यन्-विच्य, स्वप्-मुप्प, ग्रह्,-मृस्, ह्वें-हम, ज्या-जीय, सास्-शिष्य, प्यास्-गीय।

(ग) नियम ३९५ यहाँ भी लगेगा।

६२६ य जन्त वाले अग को द्विश्व के सामान्य नियमों के अनुसार दिस्य होगा।

(न) यदि धातु अजादि है तो उसने दूसरे वर्ण को द्वित्व होगा।
 (स) द्वित्व होने पर अक्यास थे इ और उने गुण हो जाता है तथा अम्यास

के अ नो आहो जाता है। पुन पुन अतिवायेन वा भवति --वोभ्यने, पन्-पापन्यते, आदि । चा-बीय (नि०६२८) विदीय (दित्व से ) देवीय (नि०६२९ ल से)-ते-देवीयते. =गाज्ञायते ना-नाय जज्ञाय जाजाय घे-धीय दिधीय देधीय "=देधीयते वोभूय " ≕गोभूयते 11 भू-भूय व्भ्य "=अरावंते ऋ-अर्य अर्ख (नि॰ ६२९क) अरार्थ "=वेत्रीयते " चिकीय (द्वित्व से) कु–श्रीय चेत्रीय पोपूर्य " ≔गोपर्यने मृ-पूर्व पुपूर्य " अटटच (नि॰६२९४) अटाटच "=शटाटघते अड्-अटच

म्रज्-बज्य "वन्नज्य (हित्व से) वान्नज्य ""=नान्नज्यते इसी प्रभार ढौन्-डोढौनन्ते, व्यच्-वेविच्यते, स्वप्-सोपुप्यते, सान्-सेशिप्यने, प्याय-येपीयते नारि । प्रा-प्रीय-जिक्षीय-जेकीयते, स्मा-देकीयते

असस्य

32

अशास्य

"=अशाश्यते

६३० जिन घातुओं के अन्त में अनुमासिक वर्ण (न्, म् ) हैं और उपधा में बहैं, उनके अभ्यास के ज ने बाद न् रुगता है। इस न् को अनुस्वार होता है या परसवणं होता है। यहाँ पर नियम ६२९ (रा) नहीं छगेगा और अभ्यान ने अ नो आ नही होगा ।

यम्-यम्य-ययम्यः=ययम्यते-यँग्यम्यते, जन्-जन्य-जजन्य=जजन्यते-जुरुजन्यते । परन्त् जब जन् = जाय होगा तो रूप होगा जाजाय-जाजामने (प्र०१)

- (क) उपर्युक्त नियम इन घातुओं में भी लगता है -- वर्, फर्, जप्, जभ, दहु, देस्, भञ्जू और पस्। चर् और फल् घानुओं से अस्यास में न् लगने के बाद बाद मे अ को उहो जाता है। घर्-चर्य-चचर्य=चचुर्य वा चञ्चुर्य=चच्र्यंते या च-व्यंते (नि०३९४ से) । फल्-फन्य-पकन्य=पफ्त्यने या पम्पन्यने. दह् -दह्य -ददह्य-ददह्यते या दन्दह्यते, जप्-जजप्यने या जञ्जप्यने ।
- (ख) इन धानुओं में अस्थान के अने बाद नी लगेगा और अ को दीर्घ नही होगा ---वज्ज्, सन्, ध्वस्, भ्र.स., वस्, पत्, पद् और स्नन्द्। वज्ज्-वज्ञ्य-ववञ्चय-वनीवञ्चयने, सम्-सस्य-मनीग्रस्यने, ध्वम्-दनीध्यस्यने, ग्रम्-स्त्रीग्रस्यते, वस्-वनीवस्यते, पत्-पनीपत्यते, पद्-पनीपद्यते, स्वन्द्-वनीस्व-ਦਸੌ।

६३१ जिन धानुका की उपया में कुया लुहै (मूठ रूप में या नप्रमारण के द्वारा), उनके अभ्याम के असे बाद री छण जाना है और जम्यास के जकी आ ( नि॰ ६२९ ग से ) नहीं होता है । बृत्-वृत्य-ववृत्य-वरीवृत्यने, प्रच्छ-पुच्छप-परीपुच्छघने, नृत्-नरीनृत्यते यह -जरीगृह्यते ।

यद्रन्त पातुओं के रूप

६३२ यहरून धातुओं के सार्वधातु लकारा में रूप दिवादिगणी धातुओं के आत्मतेषद के रूपों के तुल्य चलगे। आर्धधानुक लकारों से तया समेंबाक्य के सभी छनारों में जहाँ पर यसे पहले स्वर हागा, यहाँ पर यने अना छोग होगा और जहाँ पर य से पहले व्यजन होगात्महाँ पर पूरे य ना हो लोग हो जाएगा। हिट लगर में आमु अन्त बाले रूप बनेगे। लुद्ध लगार में पचम भेद के आत्मनेपद बाने तिद्ध प्रत्यय लगेगे । अन्य लगारों में तिद्ध प्रत्ययों से पहले इ ,लगेगा और सामान्य रूप हो आत्मनपदी निद्ध प्रत्यय लगेगे । प्रत्ययान्न धानुओं ने नमेवाच्य ने नुन्य इसके भी कर्मवाच्य के रूप बनेगे।

६३३ उदाहरण --(क) बोबुष्य (बुध+सड) के प्र० पु० एक० के रूप। (स) देदीय (दा⊹यड ) के प्र० पु० एक० के रूप।

कर्त् वाच्य कर्मवाच्य लकार देदीयते देवीय्यते बोब्ध्यते वोव्ध्यते अवोबुध्यत अवोवघ्यत लड अदेदीयत अदेदीय्यत स्रोट बोब्रुध्यताम् देदीयताम् बोब्रुध्यताम् देदीय्यताम वि०लिड बोब्ध्येत देदीयेत देदीय्येत वोब्ध्येत बोबुधाचके आदि देदीयाचके आदि लिट कर्तृ वाच्यवत् लुड अबोव्धिप्ट अदेदीयिष्ट अवोत्रुधि अरेटीयि बोबुधिना देदीयिता लुट् कर्त् वाच्यवत् योब्धिप्यते देदीयिप्यते लृट् अवोबुधिप्यत अदेदीयिप्यत लुड आशील्डि बोबुधिषीप्ट देदीयिपीप्ट

सुना--अनियमित यङ्क्त घातुआ के रूप नियम ६३९ के नीचे दिए गए हैं।

यडलुगन्त ( परस्मैपद Frequentative)

यह लुगन्त के रूप प्राय वैद में ही मिलते हैं। इसवा प्रयोग श्रेण्य सस्हत साहित्य में बहुत कम होता है।

यद्यलगन्त अग की रचना

६३४ चातुमा द्विरवके सामान्य नियमानुसार द्विरव होता है। द्विरव होता पर अम्मास के दू और उन में गुण होता है और अम्मास के अको आ होता है। दा— दवा-दादा, श्रि-शिशि-शोधि, भू-वृश्योभू, गृ-चग्र-चार, विद्-विदिद्-वेदित, तुष-अव्य-योज्य आदि।

६३४ नियम ६३० (व) (स) यहलुगन्त में भी लगते है। यम्-प्रयम् या

मैर्यम्, दह -ददह या दन्दह्, वञ्च्-वनीवञ्च आदि ।

६३६ जिन पानुओं ग अन्त में या उपया में हहन ऋ है, जनम दिश्व होने पर अन्यास ने अने बाद र्रिया से छगते हैं। इसी प्रनार नरूप धातु म अन्यास ने था में बाद र्रिया छी लगते हैं। धून-बब्तु-बब्तु, वरिब्तु, सरीब्तु, हु-पर्द, निरिष्ठ, मरीष्ट, नरृष्-चलरृष्, निर्वरृष्, चरीनरृष्, द्यू-दृष्, दरि-दृष्, दरीदृष्। यद्रलुगन्त चातुओं के रूप

६३७ यदलुगन्त धातुओं के सार्वधातुक लगारों में रूप जुही पादिमण गी पर॰ घातुओं के तुल्य जलते हैं। इन स्थानी पर तिद्ध प्रत्ययों में पूर्व विकल्प में ई लगेगा--लट वे तीनो एक्यचन में, लड वे प्र० और म० एक० में और लोट वे प्र० एक ० में। जहां पर बीच में ई लगेगा वहां पर उपवा के हुन्य स्वरी को गण मही होगा । दा-दादाति, दादेति; वृत्-वर्वति, वरिवर्ति, वरीवर्ति, वर्गनीनि, वरियतीति, वरीवतीति, ह-चवंति-चकंगीति, चरिवति-गरिवरीति, गरी-वर्ति-चरीकरीति।

६३= आर्धमानुव लक्षारों के रूपों के विषय में वैयाकणों में पर्याप्त मनभेद है। हिट्लवार के रूप अनेवाच् घातुओं वे तुल्य चलने हैं। अन्य लवारों में निद्र

| 7          | प्रत्ययों से पहले इ नित्य लगता है, आशीलिंड में नहीं।<br>यदलुगन्त का प्रयोग अधिकाशत वेद में ही प्राप्त होता है, अन उमरा |                    |                         |                     |                          |                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
|            | ग्रस्टरहास ब                                                                                                           | ाप्रयोगओं          | धकाशत वद                | महा प्राप्तः        | होता है, अन              | इसरा                       |
| विशे       | य विस्तार य                                                                                                            | हो पर नही          | दिया जा रहा             | ह।                  |                          |                            |
|            |                                                                                                                        |                    | उदाहर                   | य                   |                          |                            |
|            |                                                                                                                        | बोभू               | या बोभव्                | (भू+यदल्            |                          |                            |
| স৹         | <b>बो</b> भोति<br>बोभवीति                                                                                              | रूट्<br>बोभ्त      | बोभुवति                 | अयोभोन्<br>अयोभवीन् | ल <b>ड</b><br>अयोभूनाम्  | <b>अ</b> योभ <b>द्यु</b> । |
| ম ০        | बोमोपि<br>बोमवीपि                                                                                                      | बोभूय              | बोभूय                   | अवोमो<br>अवोमवी     | भवीभूतम्                 | <b>ज</b> योभूत             |
| ত্ত        | बोभोमि                                                                                                                 | वोभूव              | बोभूम                   | अजोभवम्             | अवीभूव                   | अवोमूम                     |
| <b>স</b> • | बोभनीम<br>बोभोनु                                                                                                       | स्रोट्<br>बोमूताम् | बोभुवतु                 | बोभूयान्            | विधितिहरू<br>योगूपानाम्  | <b>ध</b><br>बोभूयु         |
|            | बोमवीतु<br>बोमूहि<br>बोभवानि                                                                                           | बोभूतम्<br>बोभवाव  | बोभूत<br>बोभवाम<br>सिट् | वोभूयाः<br>बोभूयाम् | वोभूयाव <sup>े</sup>     | योनूपान<br>योनूपाम         |
| प्र॰       | बोभवा चन<br>बोभाव                                                                                                      | ार आदि             | बोमवाचर<br>बोमुबतुः,    |                     | वाभवाचमु<br>वोनुवु, बोम् | .त                         |

| 40.        | •                           |                                  |                     |          |
|------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|
| म०         | योभगाभवर्थं आदि             | योभवांचत्रपु.                    | याभयोगन             |          |
|            | योभविध                      | योगुवयु:                         | •योभुव              |          |
|            | योभूविय                     | योग्यथु.                         | योन्य               |          |
| ত ০        | योगवानागर-मार आदि बोमवानहृत |                                  | वीभवाषरूम           |          |
|            | बोभय, बोभाय, बोमृय          | बोमुबिव, बोमूबिव<br>सुद्ध        | बोभुविम, बो         | न्यिम    |
| <b>স</b> • | अयोभवीत्, अयोभोत्           | अयोभूतीम्                        | असीभूद्             |          |
|            | अप्रोभवीत्, अप्रोभूत्       |                                  | थयोभुद्             |          |
|            | अयोभायीत्                   | अयो <b>भावि</b> ष्टाम्           | अयोभाविष            | (        |
| मo         | अप्रोमी, अप्रोमवी           | थ यो मूलम्                       | अयोगूर              |          |
|            | जबोभू, अयोभूबी              | * *                              |                     |          |
|            | अयोगायी                     | अयो <b>नाविष्टम्</b>             | अग्रोभाविष्ट        |          |
| ত্ত        | ु अपोमूबम्                  | अयोभूष े                         | अत्रोभूम            |          |
|            | अप्रोमाविषम्                | अयोभाविष्य                       | वयोभाविष्म          |          |
| স৹         | योभविता                     | सुद्<br>योमधितारी                | बोभवितार ू          | दत्यादि  |
|            |                             | रुद्                             |                     |          |
| য়০        | योभविष्यति                  | वोभविप्यत                        | वोभविष्यन्ति        | इत्यादि  |
| স •        | अयोभविष्यत्                 | सृष्ट<br>अयोमविष्यताम्<br>आसील्ड | <b>अवोभ</b> यिप्यन् | इत्यादि  |
| য়         | वोभूयात्                    | वोभूयास्ताम्                     | वोभूयासुः           | इत्यादि  |
|            | शकार                        |                                  | क्रमंबास्य          |          |
|            | लंद्                        | वोभूते                           | <b>योभू</b> यते     |          |
|            | शह                          | अवोभूत                           | थवो <b>मू</b> यत    |          |
|            | लोट्                        | वोभताम्                          | वोभूयताम्           |          |
|            | विधिलिङ                     | बोमुबीत                          | वोभूयेस             |          |
|            | सिट्                        | वोभवाचक, वार्वि                  | (वोभवाचके           |          |
|            | लुट्                        | वीभविता                          | वोभविता, बोभ        |          |
|            | लुट्                        | योगविष्य <b>ते</b>               | बोमविष्यते, बोम     | ाविष्यते |

| ्रकार<br>लृड<br>लुड<br>लुड<br>आशीलिड<br><b>६३</b> ६ निम्मलिखित <sup>६</sup>                | अवोभविष्ट                                                                                                          | कमंत्राच्य<br>अयोमविष्यत, अयोमाविष्यत<br>अयोमावि<br>योमविषीष्ट, योमाविषीष्ट<br>ग्रोहे रूप अनिष्यमित डग से                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रामने है                                                                                   | इन्त रूप (आ०)<br>ऊर्णोनूयते<br>बोकूयते<br>चडखन्यते<br>चखन्यने<br>चाखायते                                           | ग्रह्ममृग्त रूप (पर०) चसनीति चहत्त्वस्ति आदि                                                                                                                                                  |
| गृ (निगलना)<br>च <b>र्</b> (घूमना)<br>चाय् (पूजा करना)<br>जन् (उत्पन्न होना)               | जेशिल्यते<br>देखो नि०६३० व<br>चेकीयते<br>दे० नि०६३० व                                                              | चञ्चरीति, चञ्चीत<br>चेबीयति, चेबेति<br>जञ्जमीति, जञ्जनित्,<br>ब                                                                                                                               |
| चुत् (बमनना)<br>फल् (फैल्ना)<br>शी (सोना)<br>दिन (सूचना)<br>सन् (पाना)<br>हत् (हिंसा वरना) | देवुत्यते<br>दे० नि० ६३० व<br>साद्यस्यते<br>श्रीहवयते, शोधूयते<br>ससम्यते, सासायते<br>जेषोयते<br>जडघम्यते, जबम्यते | देशुतीति, देशोति<br>प्रकृतीति, प्रकृतित<br>संस्वपीति, होसेति<br>संस्वपीति, शेस्त्रेति<br>संस्वपीति, शेस्त्रेति<br>संस्वपीति, संस्वित<br>जयनीति, जयनित<br>———————————————————————————————————— |

४. नामघातु-प्रक्तिया (Nominal verbs)
६४० प्रातिपदिको से कुछ प्रत्यय लगाकर नामघातु बनाई जाती है। नाम६४० प्रातिपदिको से कुछ प्रत्यय लगाकर नामघातु बनाई जाती है। नामपातुओं का अधिक प्रचार नहीं है। इनका रूप सामान्यतया लट् लकार में हो
मिलता है। ये पातुएँ कई अवों से बनती है। ये प्रत्यय कभी-कभी आकरित अर्थात्
सन्नाद्यद के द्वारा जबते अर्थ के अनुकृत आवरण या व्यवहार वरने अर्थ में होते

हैं। ये नामधातु मनर्मन ने तुरय प्रयुक्त होते है। ये प्रत्यय नभी-नभी तर्द्यन् स्यय-हार नरने या तद्वन् होने अर्थ मेथी होने है। नभी-नभी ये प्रत्यय मझा-राट्य के द्वारा उवन अर्थ मा चाहने अर्थ में भी होते है। विभिन्न प्रत्यया वे आधार पर इनने चार भागों के यहते स्मरा गया है।

(क) क्यन् (य) प्रत्यय—( परस्मै० मे स्प चर्लेंगे )

६४१ विसी भी मुबन्त में इच्छा अर्थ में नेपच् (य) प्रत्यय लगावर नाम-धातु बना सकते हैं। इस सं प्रत्यय को लगावर नेनी हुई धातु के रूप परस्मैपद में ही चलते हैं।

द्धर यह य प्रत्यय व रने पर शब्द में निम्नलिपित परिवर्नन होते है --

(१) शब्द ने अस्तिम अ या आ नो ई हो जाता है। आत्मन पुत्रम् इच्छिति— पुत्रीयति (पूत्र + य= पुत्री + य+ ति ), ( नह पुत्र नो इच्छा न तता है )।

पुत्रायात (पुत्र +य = पुत्रा +य +ात ), (वह पुत्र वा इच्छा वरता हू)। (२) अग्तिम इ और उ को दोमं हो जाता है। क्वि –क्वीयति (बह कवि

की इच्छाकरताहै)।

(३) अन्तिम ऋ यो री हो जाता है। वर्तु-वर्त्रीयति।

(४) अन्तिम ओ वा अव् और बी को आव् होता है। मो गव्यति, नी-नाव्यति।

(५) शन्दकाशन्तिमन् लुप्त हो जाता है और उससे पूर्ववर्ती स्वरको मूळ स्वरके तुल्यकार्यहोने हैं। राजन्-राजीयति (वह राजाको इच्छा करता है)।

(६) अन्य स्थानो पर अन्तिम व्यजन म कोई परिवर्गन नही होता है। माय्-बाष्पति ( वह वाणी मा ग्रन्थों की इच्छा करता है)। दिव्-दिव्यति ु (कुछ के मतानुसार दीव्यति) ( वह स्वर्ग की इच्छा करता है)। सिम्य्-सिन-च्यति ( वह सीम्या की इच्छा करता है)।

(७) पुत्र आदि अवाँ में हुए तहित प्रत्यम का लोप हो जाता है और तत्परचाल् इक्ट में पूर्वोत्तर परिवर्नन होने हैं। आरमन गार्स्यम् (गर्ग का पुत्र) इच्छति—

गार्गीयति ( गाय्य + य + ति = गार्थ + य + ति = गार्थ + य + ति ), आदि । ६४३ शब्द और य प्रत्यत्र वे बीच म सभी शब्दों में स्या असु छन् जाता

है। आरमा मधु इच्छति-मधुरयति, मध्वस्यति ( वह शहद की इच्छा करता है)। इसी प्रकार दिखस्यति, दध्यस्यति, आदि। अम् से पूववर्ती सब्द के अन्तिम अ का छोप हो जाता है। पुत्र-पुत्रस्यति !

(क) अदव और वृष राव्दा में मैंचुन की इच्छा अर्थ में य प्रत्यय से पूर्व अस्

लगता है। क्षीर झड़द से पीनेकी इच्छा अर्थ मे और लवण झड़दसे चाड़नेकी इच्छा अर्थ में य प्रत्यय से पहले अम् रुगता है। वृषस्यति गी ( गाय वंट में मगम की इच्छा करती है ), अदवस्यति घडवा ( घोडी घोडे से मगम की इच्छा व रती है )। क्षीरस्यति बाल ( बाल्क दूध पीना चाहता है ), ल्वणस्यति उप्ट्र ( उँट नमन चाटना चाहता है ) । अन्यत्र वृषीयति ( वह बैल प्राप्त करना चाहना है ), अध्वीयति ( बह घोडा प्राप्त करेना चाहता है ) । श्रीरीयनि, ल्वनीयति ।

६४४ म् अन्त बाले शब्दों से तथा अव्ययों में बचव (य) प्रत्यय नहीं

होता है। विमिच्छति, स्वरिच्छति ( वह स्वग की इच्छा वरता है )।

देश प्राने की इच्छा अर्थ में अशन का अशनाय न्य बनता है, पीने की इच्छा अर्थ मे उदब का उदन्य और धनसग्रह की इच्छा अय स धन का धनाय रूप यनता है। असन-अशनायति (वह सामा घाहमा है) अन्यत्र असनीयति (यह अमसग्रह करना चाहता है)। उदक उदम्यनि (बह पानी पीना चाहता है), अन्यत्र उदकीमति (वह पानी प्राप्त करना बाहता है )। धन-बनापति ( यह धनसग्रह करना चाहता है ),अन्यत्र धनीयनि ( धनी हाना चाहना है )। ६४६ इस मधन् (य) प्रत्यय का केवल इच्छा ही अर्थ नही होता है।

(क) यह समन् (य) प्रत्यय तद्वत मानने या ब्यवहार करने अर्थ मे भी

होता है। पुत्रीयति छात्रम् ( छात्र वो पुत्र बत् मानता है ), बिल्लूयिन द्विजम् ( बह ब्राह्मण को बिष्णु के तुल्य समझता है ), प्रासादीयति कृटणा निश्रु (भिश्रुक अपनी मृदिया को महल के तुल्य समसता है ), कुरीयर्ति प्रासादे राजा ( राजा अपने महल मे अपने आप को कृटिया मे रहने बाले के तुल्य समझना है )।

(ख) नमम् झब्द से पूजा अर्थ म, अरिवम् झब्द में परिचर्या ( मेंबा ) अर्थ में और चित्र शब्द से आश्वर्षमुक्त करना अर्थ में क्यच् (य) रुगना है। नमस्यिति देवान ( देवो की पूजा करता है ), बरिबस्यति गुरुम् ( गुरु की मेवा करता है ), चित्रीयते लोकान् ( लोगो को आक्चयान्वित करता है )। तपम् याद्य मे अभ्याम यरना अर्थ में य होता है। तपस्यति।

839 आर्घधानुत स्तारों में ब्यजन के बाद के य (क्यच् और क्यड ) वा विकल्प से लोग हो जाता है। मिमध्य वा लिट्-मिमधावकार, लुट्-मिन चिता-समिध्यिता, लूट्-समिधिप्यति-समिध्यिप्यति । परन्तु पुरीयने वा हिट् पृत्रीयाचकार होया ।

(ख) काम्यच् (काम्य) प्रत्यय ( परस्मै० मे त्रूप चलेगे )

६४= इच्छा अपे में सज्ञाजन्द से काम्यन् (काम्य) प्रत्यय होता है। व नन् (य) प्रत्यय के तुल्य यह सज्ञान्त्रव्य के बाद में जुड जाता है और इसके परस्मेपर में रूप पठते हैं। पुनकाम्यति (बहु पुन की कामना करता है), यज्ञास्तामाम्यानि (बहु मता की इच्छा करता है), सर्पिप्नाम्यति (बहु पी बाहुता है)।

६४६ नियम ६४४ में बिणत अपवाद यहाँ नहीं लगता है। विकास्यति, स्व काम्यति।

(ग) विवय् (०) प्रत्यय ( परस्मै० मे रूप चलेंगे )

६५० विवर् प्रस्य का कुछ भी अद्य होप नहीं रहता है, अत विवर् प्रस्य होने पर सजादाव्युं उसी रूप में थानु वन जाता है। उससे ही साक्षात् तिडप्रस्य जुडेंगे। विवर् प्रस्यय तद्वत् आवरण परने ना अर्थ वताता है। इसके रूप परम्म-पद में ही चलते हैं।

६ ११ अनुनासिक (न, म् आदि) अन्त वाले सब्दों की चपमा के अ द छ को दीर्म हो जाता है। निवप्-अस्ययान्त अग म्वादियणी पातु के तुत्य माना णाता है। मध्यों में मं (ल) होने पर धातु के अन्तिस स्वर नो पुण होता है। अ (विष्णु) इव आवरति—अति (विष्णु ने नुत्य आवरण नरता है)। एला— हण्णति (हप्ण ने नुत्य आवरण नरता है), उव १—-प्रणासि। वि-वचति (विक के तुत्य आवरण नरता है)। वि-वयति (पिशवत् आवरण नरता है)। माला-मालाति (माला ने तुत्य आवरण नरता है)। लू-भवति (प्रथी ने तुत्य आवरण नरता है), लिट्-माला राजा है। स्वावरण नरता है)। मूल-माला प्रयो है नृत्य आवरण नरता है), लिट्-माला राजा ने तुत्य आवरण नरता है। स्वावर नरता है। स्वावरण नरता है)। भिष्य-मुधीनति (माणे ने तुत्य वास वैता है)। स्वावरण नरता है)।

(व) अवगत्म ( निर्भय व्यक्ति ), होड ( वालर ) और वरीन राहरों में

निवम् और नपट प्रत्यय विकत्य से होते हैं। इनवे रूप आरमनेपद में हो। चलते है। अवगत्मते-अवगाभायते, होडले-होडायो, वरीवते-वरीकामते।

(य) क्यद (य) प्रत्यय ( आ मने । में स्प चलेंगे )

६४२ नयन् (स) आदि ने नृत्य नथड (स) प्रत्यय भी इच्छा आदि अयों म समा-सब्दों में होता है। इसमें बने हुए अस ये आत्मनेयद से ही रूप चटने हैं।

६५३ इस वयङ (य) से पूर्व नामघातु वे अन्तिमञ्ज वो आ हो जाता है, आ मा आही रहता है और अन्य अन्तिम बणों में बही परिवर्तन होते हैं जो क्पन् (य) से पहले होते हैं। झन्द ने अन्तिम सुको विवत्स से आ हो जाता है। अप्परम् और ओजस् के स् को आ नित्यं हो जाता है। बृष्ण इय आवर्गन-गृष्णायने (वृष्ण के तुल्य आवरण वरता है )। यशस्-यशायते, यशस्यते ( यशस्वी वे तुन्य आव-रण करता है ) । विद्वस्-विद्वायते, विद्वस्यते ( विद्वान् व तृत्य आघरण गण्ना है ), आदि । विन्तु ओजस्-ओजायते ( ओजस्वी वे सुन्य आचरणव स्ता है )। अप्सरम्-अप्सरायते ( अप्तरा के तुल्य आवरण वरती है )।

(भ) उपधा में व न हो तो स्त्रीलिंग दादों के अन्तिम स्त्री-प्रत्यय का लाग हो जाता है। कुमारी इय आचरति-कुमारायने ( वह स्टबी ने नुन्य ब्यवहार करता है )। हरिणी इव आवरति-हरिणायने ( वह मृगी वे तुल्य आवरण वरनी है )। गुर्वी इव आचरित-गृहयते ( वह भारी औरन के तुत्य थानरण वरती है)।अन्यत्र-पाचिका इव आचरति-पाचिकायते इसकापाचकायने नही बनैगा।

(ल) सपत्नी के रूप होते हैं --सपत्नावते, मपत्नीवते, मपतीयने (वह मीन के तुत्य अपवहार व रती है ) । युवित वा युवायते होना है, (वह युवनी वे नृत्य

ब्यवहार करती है )।

६५४ भृश (अधिक ), मन्द ( सुस्त ), पण्डित ( विद्वान् ), मुगनम् ( सहुदय ), जन्मनम् ( ब्याकुल ) आदि शब्दो से 'जैमा परल नहीं या वैमा होना' अर्थम न रुपड (स) प्रत्यस होता है। शब्द के अन्तिम व्यवन का लोप हाना है। अमृत भूग भवति-मृशायते ( जो पहले अधिक नहीं था, अन अधिक हो रहा है ) । उनमनायते ( जो पहले उस्कठित नहीं था, अब उस्कठिन होना है । ) इसी प्रकार सुमनायने आदि ।

६४४ निम्निलिखित स्थानी पर कुछ विशेष शादों में विभिन्ट अर्थी मे

(न) सम्र, नस्त, नस्ट, वृच्छ और गृहन सब्दों से 'पाप नरने की इच्छा अर्थ क्यडः (य) होता है। (प) तत्र, पुणा, पुणा, पुणा चित्रीपति मत्रायते, वप्टायते आदि । तप्ट मे वघड (म) प्रत्यव होता है । पाप चित्रीपति मत्रायते, वप्टायते आदि । तप्ट कर्तुम् प्रत्सहते इत्यर्थं , सि० की० ) ।

्रात्त्वा वर्गाः सं करता अर्थ मे । रोमन्यावने ( जुगारी वरता है )।

(ग) वाप्प (आंमू), ऊष्मन् (गर्मी) और फेन शब्दो से 'वाहर निवा-रुना या उनलना' अर्थ में। वाष्पायते ( औसू बहाता है ), ऊष्मायते ( गर्मी वाहर निवालता है ), फेनायते ( फेन निकालता है )।

(ष) मुग आदि शब्दो से स्वय अनुभव करना अर्थ मे । मृत वेदयने -सुलायतें ( वह मृत अनुभव परता है ) । अन्यत्र-परस्य मुख वेदयते ( दूसरे ने सुख

को प्रयट करता है )।

(ङ) दाव्य, बैर, कल्ह, अफा, कण्ड (पाप), मेप, मृदिन ( स्वच्छ दिन) दुदिन ( सेमावृत दिन) और गीहार ( कुहरा) सब्दों से 'करना अर्थ में । सब्द करोति—सदास ( शब्द करता है)। इसना णिच् प्रत्यय करके सब्दर्शति भी रूप बनता है। सुदिनायते, आदि।

(इ) वचव् (य) प्रत्यय (दोनो पदो मे रूप वर्लेंगे )

६४६ लोहिन आदि राब्दों से सथा डाज् (आ) प्रत्यवान्त कादों से लघप ( य) प्रत्यव होता है। क्यप् (य) प्रत्यवान्त नामधातुओं ने रूप परस्मै० और आरमनेपद दोनों में चलते हैं। जैसे—लोहित-लोहितायित-ते (लाल होता है), पटपटायते ( पट पट सब्द करता है)।

(च) णिच् और णिड (इ) प्रत्यय (दोनो पदो में रूप चलेंगे)

६ १६ निम्मिकिवित स्थानी पर विभिन्न अर्थों में णिड (इ) या णिच् (इ) प्रत्यस्य होते हैं। णिड (इ) प्रत्यसान नामपानुओं के आरमने ने स्थ्य चलते हैं और जिल् (इ) प्रत्यसान ने परस्मैं हो। वैसे—िव, उत्त और पिर के बाद पुष्ट से। उत्तु उत्तर परि के बाद पुष्ट से। उत्तु उत्तर हैं। समायवर्ति अष्ट (मिश्त करें स्वत्रों से। प्रक्रम निम्मित करिता हैं), सम्बाद प्रति माणवर्त्तम् (वन्त्रे वा मुजन करता हैं), सिम्म-निम्मित अन्तम् (भात को बही आदि से मिश्रिकत करता है), स्वश्यसित स्थान रूरणपति वस्त्रम् (वहुत पतन्ते पापे का वस्त्र सेयार करता है), स्वश्यसित स्थान निम्मित करिता हैं), स्वश्यसित स्थान निम्मित करिता हैं। स्वश्यसित स्थान निम्मित करिता हैं। स्वर्वा स्वर्वा पति स्वर्वा स्वर्वा स्वर्वा करिता हैं। स्वर्वा निम्म स्वर्वा हैं। स्वर्वेन, जिल्हाति, सि

उत्यन्ये, पार्पमित्यपरे, मि॰ की॰ )-तूस्तयति (बालो की जटा बनाता है ) । ६५८. सत्य, अर्थं और वेद शब्दों के बाद इको आपि हो जाता है। सत्य करोति

आचप्टे वा सत्यापयति । अर्थापयति, वेदापयति ।

६५६ निम्नलिखित स्यानो पर भी इ प्रत्यय होना है ---

सेनया अभियाति--अभियेणयति, लोमानि अनुमाप्टि-अनुलोमयति, बीर उपनायति-उपवीषयति, रलोकै उपस्तौति-उपश्लोकयति, त्वव गृह्णति-त्वच-यति, चर्मणा मनहयति-सचमयति, वर्षं गृह्णाति-वर्णयति, चूर्णे अवध्वतते-अवचूर्णयति, एनीमाचप्टे-एनयति ( उसको चित्र विचित्र वर्ण को कहता है ) ।

(छ) थक् (य) प्रस्यय य प्रत्यय मे पहले जा विभिन्न परिवतन दिखाई देते है, उनका विशेष कार्य ही

समझना चाहिए। ६६० कण्ड्यादि ---वण्ड् आदि सन्द घातु और प्रातिपदिक दोनो रूपो में प्रयुक्त होते हैं। इनसे यक् (य) प्रत्यय करके नामधातु वनते है। कण्ड्वादि की सपर-सपर्यंति (पूजा करता है) मृत्य थातुएँ यहां दी जाती है भियज्-भियज्यति (चिक्तिमा करता है) अण्डू-अण्डूयति-ते (वह स्जाता है) इप्ध-इप्ध्यति (तूणीर ना नाम देता है)

मन्तु--मन्तूयित (वह अपराध करता है, गद्गद-गद्गवति ( हकलाता है ) यह क्रीय करता है ) चन्द्र आचार्य वेला-केलायति ( खेलता है )

के मतानुसार मन्त्यते भी होता है। खेला-खेलायति ( खेलता है) यन्गु-वन्ग्यति (यह सुन्दर होता है, हणी-हणीयसे (भृद्धहोता है या वह आदर वरता है) रुजिन होता है )

अमु-असूयति-ते (अस्यति) (ईश्यी रेखा-रेखायति ( वह पहुँचता है ) वरता है) मही-महीयते (वह पूजा को पाता है)

रेका-लेलायति (वह चमकता है) तिरस-तिरस्यति (अन्तर्धान होता है) उपस्-उपस्यति (उपा समय होता है) अगद-अगद्यति (वह नीरोग होता है) मेधा-मेध्यति (वह जीद्य समझता है) उरस्-उरस्यति (बलवान् होता है) मुग-सुन्यति (वह सुखी होता है) पयस्-पयस्यति (वह पेल्सा है) दु ख-दु स्पति (वह दु सी होता है)

१. शिद्धानतीमुदी मे इन घातुओं को कण्ड्वादिगण मे रक्ता गया है। इस गण की प्रथम बात कण्डू के आधार पर बह नाम पडा है।

#### अध्याय १३

## परस्मैपद और आत्मनेपद

६६१ पहले उल्लेख निया जा चुना है नि मस्हम में दो पद होने है— परस्मैपद और आस्मनेपद। परस्मैपद ना अभिप्राय है नि निया ना फल नर्ता ने अतिरिक्त अन्य निर्मा गो मिलता है। जैसे—-पनित (वह दूमने ने लिए पराना है), नारपित (वह दूसरे के लिए निर्मी के द्वारा नाम बरनाता है), आदि। आस्मनेपद ना अभिप्राय है कि किया ना फल नर्तृगामी है अर्थात् नर्ता ना मिलता है। जैसे—-पनित (वह अपने लिए पनाता है), नारयते (वह अपने लिए दूसरे से नाम करवाता है), आदि।<sup>9</sup>

(क) यदि वाज्य म ऐसा मोई पद है, जिससे यह प्रकट होता है कि निया का फल कर्तु गामी है तो वहाँ पर विकल्प से आस्मनेषद होता है। जैसे--स्व यज्ञ यजने यजति दा ( वह अपना यज्ञ करता है ), स्व कट कुरने करोति वा ( वह अपनी

चटाई बनाता है ), स्व यज्ञ कारमति कारमने वा, आदि।

(स्र) यदि विसी सकमन किया का णिजनत रूप स्व वर्त्व रूप से प्रयुक्त होता है या सामान्य निया वा कर्म णिजनत वा कर्ता हो जाता है तो वहाँ पर आरमनेपद होता है। यदि खेरपूर्वक स्तरण करना आरिक ग्रंग होता हो आरमनेपद बही होता। अवता अव प्रयमित (अवत अव वो देखते हैं), अयो अवतान दर्शयन (अब स्वय अवतो यो अपना रूप दिखाता है। अय्यन-स्मर्गत वनगुरूम कोस्टिंग, समर्यात वनगुरूम वोक्तिक्त ( उत्तरण्यापूर्वक्म्मृती विषयो अवतीत्पर्व, मिठ कीठ)। देखी सूत्र १३-६७ पर गिठ मीठ।

१ इस अन्तर का यस्तुत बहुत कम पालन हुआ है। सस्कृत के उद्भट लेखको ने भी दोनो पदो का बिना किसी भेद के ही प्रयोग किया है। यह नहीं माना जा सम्ता है कि जिस धातु मे दोनो पद होते हैं, उसमें यह अन्तर करना आवश्यक हैं। दशकुमारविस्त और कावस्वरो से ऐसे अचेक उदा-हरण हैं, जहीं पर दोनो पदो का एक ही अर्थ मे प्रयोग मिलता है।

(ग) यदि त्रिया का वर्ता कोई चेतन है तो उससे जिच् प्रत्यय होने पर कतूं-गामी फल होने पर भी परस्मेपद ही होता है। जैसे--कृष्ण शेते (कृष्ण सीता है ), गोपी कृरण शाययित ( गोपी कृष्ण नो सुलाती है )। अन्यत्र-फल पतित (फल गिरता है), वायु फल पातयित ( वायु फल को गिराती है), आदि।

(ग्र) अद् नो छोड नर अन्य साने अर्थ नी घातुओं और चलने अर्थ नी धातुओं के णिजन्त रप में कर्तृयामी फल होने पर भी परस्मैपद ही होता है। निगा-रयति, आसमित ( जिलाता है ), चालयति, कम्पमित ( व पाता है ), आदि।

अपवाद (ग) और (घ) के--(ग) वे अपवाद--दम् ( दमन करना ), आ + यम् (लोना), आ + यस् (प्रयत्न वरना), परिमृह, (मृष्टित होना), रच् ( बमनता ), बद् ( कहना ), बस् ( रहना ) और धे (पीना )। (घ) ने अपवाद---पा (पीना), नृत् (नाचना)। इन घातुओं में सामान्य नियम रुपन

है। दमयति-दमयते, शमयति-ते, आदि।

६६२ कमंब्यतिहार (जो वार्यं करना उचित न हो उसको करना या कार्यों का अदल-बदल करना ) अर्थ के धातु से आत्मनेपद होता है। ब्राह्मण मस्यानि व्यतिलुनीतं ( ब्राह्मण स्रोती को काटता है, यह शूर का वार्य है उसका नहीं )। धर्म अपितस्ते ( वर्तव्य वर्म बदल जाते हैं, यदि शूद वैश्य के कार्य की बरता है तो ), आदि । सप्रहरन्ते राजान ( राजा लोग परम्पर प्रहार करने e) (

 (क) वर्मध्यितहार अथ में इन धातुआ से आस्मनेपद नहीं होता है—गित अर्थ बाली चातुर, हिमा अर्थ बाली धातुर अर हम् आदि धातुर । व्यतिगण्छिन,

व्यतिष्मिन्त, व्यतिहसन्ति, व्यतिजल्पन्ति ।

६६३ इन धानुओं स णिच् प्रत्यय होने पर परस्मैपद होता है--वृष्, युध, नम्, जन्, अधि + इ, मु, दू और सु । बोधयित पद्मम्, योषयित काण्टानि, नाग-यति दु सम्, जनयति सुसम्, अध्यापयति बेदम्, प्रावयति ( प्रापयतीत्यर्थं , मि० गर क्रान्य विलापयतीत्वर्यं, सि॰ वौ॰), स्नावयति (स्यन्दयती यथं,

६६४ आगे अनारादिकम से घातुएँ दो जा रही है, जिनमे अपने मीलिक सि० की० )। ६६४ लाग जना आकृत । अहिल है है स्वान पर पर-पश्चितंत पद वे स्थान पर कुछ विशोष अर्थों में उपमर्ग पहले हैंगने पर पर-पश्चितंत

होता है।

असु--उपमर्ग पहले लगने पर अमु धातु से दोनो पद होते हैं। वन्धं निर-न्यतिन्ते ।

अधि 🕂 इ--- विच् प्रत्यय होने पर परस्मै ० होती है । अध्यापयित ।

उह--उपनगं पहले लगने पर दोनो पदो में रूप चलते हैं। पापम् अपोहति-ने ( बह पापो को नष्ट करता है ), तदपोहति ( उसको इटाता है ), समूहित ते

(यह सप्रह परना है)। सम्+ऋ--आत्मनेपदी है। समारन्त ममाभीष्टा (भट्टि०८-१६) (मेरी सभी इच्छाएँ मुझे प्राप्त हो गई है अर्थात् सकल हो गई है )।

सम्+ऋच्छ्—गवमंव परस्मै० है और अवर्मेश आत्मने०। समृत्यति (यह एवत्र करता है), समुच्छने (सदह की गई है)।

मृ--विना उपनर्ग के यह उभयपदी है। अन और परा के बाद है परस्मैं। है। भन्दरोति भगवतो नारायणस्य ( कादर्व), सांहनुमान् पराकुदंन्० ( मट्टि॰ ८-५० )। निम्नलितिन अयों में उपसर्गों ने बाद मह आरमनेपदी है ---(१) गम्पन (हिंगा बण्ना या हानि पहुँचाना ) । जैने--उत्मुन्ते ( दूसरे की रानि पहुँचाने के लिए उसके बिरुद्ध चुनाओं करता है ), (२) अयशेषण (इराना, भमनाना ) । ध्येनो बतिनाम् उदानुस्ते ( याज निविद्या को दराता है ) । (३) नेवन ( मेवा घरना ) । हरिम् उपकुरते ( हरिकी नेवा बरता है ) । (४) साह-गिक्य ( बलान् माम् मारना ) । जैमे---परदारान् प्रकृत्ते ( परस्त्री मे बलात्कार बरता है )। (५) प्रतियन ( दूसरे के गुण को भी महला करना। सी। गुणान्त-राधानम, बारिया ) । जैने--एष उद्यवस्य उपस्वरते ( एउटी जार की गर्मी यो प्राच कर्णा है ) । (६) प्रत्यन (श्रीचना ) । जैसे — गामा प्रकृते (मेद र्शा क्यात्रो की बीचना है )। (७) उपयोग (काम में लगाना )। भैगे--श्व प्रजुराई ( १०० रपण् को धार्मिक काची में रुगाला है । धर्माचे गंग विनियुक्तको दरपर्य. ) ( देखी भट्टि॰ ८-१८ ) । अधिक्त आगमने ॰ रै. धमा बन्ना और जिरस्कार बरना अर्थ में । व राष्ट्रम् अधिकरते ( ताष्ट्र बहेशमा बरना है या प्रमाने रिराकृत बरमा 🗲 ) । साम्यय---मनरपान् अधिकरानि श्राप्तम् ( गारत मार्ग्या

१. अनुपराध्यो कृत्यः ( १-३-७९ ) । २. गण्यनावर्शयनमेवनयार्शययात्रयन्त्रप्रयमेवयोतेषु कृत्यः (१-३-३२) ।

३ अपे प्रतप्तने (१-१-३३) ।

वो अधिका**द दे**ता है ) । वि+क्ट उच्चारण या पढना अर्थ मे आत्मनेपदी है। जहाँ पर यह अकर्मक है, वहाँ पर भी आत्मनेपद होगा। ै छात्रा विकृतंते (छात्र विकार को प्राप्त होते हैं ), स्वरान् विकुरते गायक ( गायक स्वरो का उच्चारण करता है )। अन्यत्र--चित्त विवरोति काम (नामभाव चित्त को विवृत वरता है )। विवृत् नगरे तस्य ( भट्टि ० ८-२१ )। उप+ कृ का उपकार करना अर्थ मे दोनो पद्दों मे प्रयोग होता है। नहि प्रदीपी परस्परस्य उपकुरुत । (झारीरभाष्य) (दो दीपन एव दूसरे का उपनार नहीं करते हैं ), सा लक्ष्मीरुपनुरुते मया परेपाम् ( लक्ष्मी यह है, जिसके द्वारा दूसरे का उपकार किया जाता है ) ( किराता०

मिट्या पहले होने पर णिजन्त कृ का आत्मनेपद मे प्रयोग होता है। पद मिय्या-1 ( 39-0

मारयते ( पद ने स्वर का अशुद्ध उच्चारण करता है )।

क् ( बलेरना ) — अप+ कृ इन अयाँ मे आत्मनेपदी है -- हर्प के साथ सोदना या फैलाना, पदी या पशुआ के द्वारा अपना आध्यय बनाना या जीविका निर्वाह अर्थ में 12 इन अर्थों में हु भातु से पहले स्लग जाता है। अपस्किरते वृषी हुन्द्र ( बैल प्रसप्तता ने माय भूमि को सोदता है ) । इसी प्रकार अपस्ति रते कुनकुटो मध्यार्थी, अपिक्तरते दवा आश्रयार्थी (कुता रहने के लिए गड्डा सीदता है) देलो--छायापस्विरमाणविष्टिरः ( उत्तररामः २९)।

जब मातु का अर्थ बक्षेरना या फैलाना ही होगा तो परस्मै० ही होगा और थातु से पहले स् नही लगेगा। बुसुमानि अपिवरित स्त्री (स्त्री फूलो को फैलाती

है)। अपकिरति गजो घलिम्।

त्रम्<sup>3</sup>—कोई उपसर्ग पहले नहीं होगा तो इसके रूप दोनो पदो में चलते हैं। इन अर्थों में इसका आत्मने । में ही प्रयोग होता है--वृत्ति ( अवाय गति ),

१. ये: शब्दकर्मण (१-३-३४) । अक्तमंकाच्य (१-३-३५) । २. अपाञ्चतुष्पाच्छकृतिस्थालेखनं (६-१-१४२)। अपात् किरते- सृट् स्यात् । सुद्विष हृपोशियवे बनतथ्य । (सि० को०)।

३. बृत्तिसर्गतायनेषु कमः (१-३-३८)। उपप्रशास्त्रास् (१-३-३९)। आहः उद्गामनं (१-३-४०)। ज्योतिक्ष्यमनं इति षाज्यम् (वा०)। सेः साद-उद्गामनं (१-३-४०)। ज्योतिक्ष्याः समर्थास्याम् (१-३-४२)। अनुप्रसाह् वा (१-३-४३)।

मर्ग ( उत्साह ) और तायन ( वृद्धि या विस्तार )। ऋचि भ्रमते वृद्धि ( उसवी चृद्धि ऋग्वेद मे अवाधगति से चलती है ), जनमाणोऽरिससदि ( शत्रुओ नी मभा में अवाधगति से चलता हुआ, भट्टि ० ८-२२ ),अध्ययनाय त्रमते (अध्ययन म अपना उत्साह दिखाता है ), न रञ्जनाय कमते जडानाम् ( विकमी० १-१६), क्रमन्तेऽस्मिन् शास्त्राणि ( इस व्यक्ति मे शास्त्र निस्तार नो प्राप्त होते हैं या इसने दास्त्रों पर परा अधिकार प्राप्त कर लिया है )। यदि उप या परा उपसर्ग पहले होने तो भी उपर्युक्त अर्थों मे आत्मने व होना। यदि अन्य उपरान पहले होने सो परस्मै । होगा । उपनमते, परानमते । तुलना करो--इत्यक्त्वा खे परात्रस्त ( उसने अपना पराकम दिखाया ), परीक्षितुमुपाकस्त ( साहस किया ) राक्षसी तस्य विक्रमम् (भट्टि० ८ २२-२३) । अन्यत्र-सन्नामति (दास्त्रेष् बृद्धि ) आ । जपसर्ग पहले होने पर किसी दिव्य ज्योति के निक्लने अर्थ मे आत्मने । होता है। आजमते सूर्य (सूर्य निकलता है)। जन्यत्र आजामति धूमी हर्म्यतलात् ( महल के ऊपरी छज्जे से धूँआ निकल रहा है)। वि उपसर्ग पहले होने पर ठीक ढग से पैर चलाने अर्थ में आत्मने ० होता है। साथ विजयते वाजी ( घोडा ठीक दग से चलता है ) । अन्यन-विकामित सन्ध (जोड खुलता है)। प्र और उप सपसग पहले होने पर प्रारम्भ अर्थ मे आत्मने० होता है। प्रकमते, जैसे--वक्तु मिय प्राप्तमतैवमेनम् (कृमार० ३-२ )। (इस प्रकार उसने एकान्त मे उससे यह कहना प्रारम्भ विया ) । अन्यन-प्रशासति ( जाता है ), उपवासति ( पारा न्याता है )।

की --अव, परि और वि उपसर्ग पहले होने पर की को आत्मने • होता है। वि+ की का अर्थ वेचना होता है। अवकीणीते, परिकीणीते । देखी भट्टि० (८- ८)-इतेनोपहत वायो परिक्रीणानमुरियतम् ।

कीड़ र-अनु, था, परि और सम् उपसर्ग पहले होने पर कीड आरमने० होती है। अनुक्रीडते, आफीडते, परिक्रीडते, सक्रीडते। जब अनु वर्मप्रवचनीय होगा तो नहीं । माणवरमन्त्रीडित ( माणवरू या बालक के साथ खेलता है )। सम्+त्रीड् शब्द व रना अर्थे मे परस्मै० है , सत्रीडति चत्रम् ( पहिया शब्द व रता き)1

रै. परिव्यवेन्यः क्रियः (१-३-१८ ) । २. श्रीडोऽनुसपरिम्यदच (१-३-२१)।अनो वर्षप्रवचनीयान्त (सि० कौ०)।

क्षिप् रे—अभि, प्रति और अति उपमर्ग पहुँउ होने पर प्राप्ति होगी है। अभिक्षिपति ( उपर फेरता है ), अतिद्विपति ( बाहर पंत्रता है ), प्रतिक्षिपति (पीछे फेरना है)।

क्ष्यु---मम् + क्ष्यु आरमने० है। सक्ष्युने सस्त्रम् (अपने सम्त्र हो सेत्र बरना है ), उत्कण्ठा सदणुते ( चिन्ना को दूर करता है )।

गम् --- मम् + मम् युवन होना, मिलना अर्था मे आ मने० है। बास्य गग-च्छते, गरीभि सगच्छते, आदि । अन्यत्र--ग्राम नगच्छति ( गाँव को जाता है)। भैमें रतना या प्रतीक्षा वरना अये मे गम् ना णिजन्त रपे आ मने ० होता है। आगमयस्य तायन ( पहले धैर्य घारण बरो )।

गुष--धोया देना अर्थ में इसवा जिजन्त रूप आत्मने ० है। माणवर गर्थयो (यह बच्चे वो घोला देता है)। अन्यय--- स्वान गर्थयति (यह बुले का लाउची बनाता है )।

गु3---गम् + गृ प्रतिका वरना या घोषित वरना अर्थ मे आत्मने ० है। गगिरते गन्दम् ( यह अपने बचन भी शपथ लेता है ), शत समिरते ( यह १०० र ० की प्रतिज्ञा बरता है ), समिरले स्वामिनी गुणान् ( अपने स्वामी के गुणी की घोषणा वरता है )। अन्यत्र--भगिरति ग्रासम् (ग्राम को निगल्ता है )। अव 🕂 गृ ( तुदादि ) आत्मने ० है। अवगिरते शोणिन पिशाच ( राशम सून यो पीता है )।

घर्४--उद्+चर् सकर्मक होने पर आत्मने० है। धर्मम् उच्चरते ( धर्म मा उल्लंघन वरता है ), पानशीण्डा पय शीना बृन्देरदचरन्त च ( भट्टि॰ ८-३१.) । अन्यत्र-जाप्पमुच्चरति ( भाष उठनी है ) । सम् और गमुदा ने माय चर् आरमने ० है, यदि तृतीयान्त रयादि याना के साथ हो । रथेन सवरते ( वह रप में बैठ वर घूमता है )। देखों भट्टि॰ ८-३२। ववचित् प्या मचरते

१. गभित्रत्यतिम्यः सिपः (१-३-८० ) ।

२. समो गम्युच्छिम्याम् (१-३-२९) ।

३ अवाद् पः ( १-३-५१ ) । समः प्रतिज्ञाने (१-३-५२ ) । ४. उदरचरः सकर्मकात् (१-३-५३ ) । समस्तृतीयामुक्तात् (१-३-५४ ) दाणक्ष सा चंद्रशतुर्व्यथं ( १-३-५५ ) ।

गृछ∙ नेमतानुसार अनु ∔तप् आत्मने० है। अनुपत्रे (पन्पानाम नज्ना दा<sup>9</sup>—विना उपसर्व ने दा ( जुरोत्यादि ) धानु उनवपदी है। आ + दा धारु

मुँह आदि खोलना अर्थ को छोड़ कर अन्य अर्थी में आ मनेपदी है। धनम् आदर्श ( धन लेता है ), विद्याम् आदते ( विद्या ग्रहण वरता है ), नादते भया। स्नेतन या पल्लबम् ( साबु० ) ( जो प्रेम ने नारण तुम्हारे पत्ती को नरी लोटनी है )। अन्यन—मुरा ब्याददति ( अपना मुँह सोरना है ) । विग्रादिन व्यादगिन वैद्य (वैद्य पैर की विवार्ट का मुँह सीरना है), नदी कुर स्वारदानि (नदी किनारे को तोडवी है )। यदि दूसरे का मुख जर्थ हाना वा निषेध नहीं स्मेगा। व्याददते पिपीलिका पनगरस मुखम् ( चीटियां कीडे के मूंह का गोरणी हैं सा

नोचती हैं, महाभारत )।

बा--- (देना, स्वादि०) सम् + दा या सम् + प्र + दा आमने० है, यदि चतुर्पी वे अर्थ में तृतीयान्त पद साथ में हा। दास्या गयण्डा सा गप्रयच्छी (दासी को कुछ धनादि देता है)। अन्यम--दाम्या धन गत्रयण्णी निप्राय (दासी ने द्वारा बाह्मण नो धन देता है)।

द्ग्-सम् + दृश् अवर्मन होने पर आत्मने० है। गपश्यम ( टीक देगने हा माठीक समझते हो )। सन्नान दुन् आत्मके० है। दिनुशने (देगना चारता है)।

द्र--णिजन्त द् परस्मै० है। नह् —सम् + नह् सैयार होना अय मे आत्मने ० है। युद्धाय मनायते ( युद्ध ने लिए तैयार होता है )। देखी-छेतु बजमणीन् गिरीप नृगुमप्रान्तेन मनद्रने

(মব<sup>°</sup> o ) i

नाय् --नाय् घातु आजा वरना, आगीर्वाद देना, गुम वामना अयौँ मे नित्य आरमने ॰ है। भौगना आदि अयों में यह परम्मै ० है। सर्पिया नायी (मर्पिमें स्यादित्यासास्ते इत्ययं , मि॰ नौ॰ ) । मोश्राय नायने मृति ।

क्रिराता (१३-५९) 'नायमे किमु पनि न भूमृताम्' मे आत्मने० का प्रयोग है। भट्टोजि बीक्षित का कथन है कि यहाँ पर नाथमें पाट होना चाहिए,

१. आडी दोजनास्मविहर ने (१-२-२०) । आस्त्यवृह्णप्रविवसिततम् (मि० को०) । परागकर्मकाम् निर्मेषः (वा०) । २. आशिषि नामः ृ(वा०) ।

नायसे नहीं । सम्मट ने भी नाव्यप्रवादा में दीन त्वामनुनायते बुचर्युग पत्रावृत मा कृया ॰' नी आलोचना वरते हुए वहा है कि यहाँ पर नायते के स्यान पर

•• 7

नायति पाठ होना चाहिए । नायते प्रयोग असुद्ध है । नी - उद, उप, वि आदि उपसर्गी ने बाद नी घातु निम्नलिखित अर्थी मे

आत्मनेपदी होती है ---(१) समानन (समान प्रदर्शन व रना )--शास्त्रे नयते (शास्त्र वे सिद्धान्त

गिप्या नो बताता है, इससे उनना समान होता है ) ( तेन च शिप्यसमान फलि-

तम्, सि॰ भौ॰ ), (२) उत्मजन ( उठाना )--दण्डम् उत्रयते ( उत्किपतीत्य-र्य), (३) आचार्यकरण ( उपनयन सस्वार करना ) — माणवकम् उपनयते ( विधिना आरमसमीप प्रापयतीत्यर्थ । उपनयनपूर्वकेणाध्यापनन हि उपनेतरि आचार्यत्व नियते, सि॰ वौ॰ ), (४) ज्ञान ( बस्तु स्थिति वा ठीव-ठीव निश्चय करना )---तत्त्व नयते ( निश्चिनोनीत्यर्थ ), (५) भृति ( वेतन के आधार

पर नियुक्त करना )-- न मँकारान् उपनयते ( वेतन के आधार पर श्रमिको को नियुक्त करता है ), (६) विमणन ( ऋण या कर आदि चुकाना )--कर विन-यने ( राज्ञे देय भाग परिशोधयतीत्वय ), (७) व्यय ( सरकमी म घनादि एमाना )-- रात विनयते (धर्मार्थ विनियुक्ते इत्यये, सि० मी०)। वि +नि आत्मनेपदी है, यदि नर्ता के अन्दर रहने वाली शरीरावयन के अतिरिक्त अन्य कोई बस्तु हो। जैसे--कोप विनयते। अन्यत्र--गुरो कोध विनयति निष्य , गृड्

विनयति ( हटाता है )। न् - आ + नु आत्मने ० है। आनुते ( वह प्रशसा करता है )। प्रबद्ध--आ 🕂 प्रबद्ध विदाई रोना अर्थ म आरमने० है। आपुन्छस्य प्रियसख-

ममुम् ( मेघ० १० ) ( अपने इस प्रियमित्र से बिदाई लो )। समु 🕂 प्रच्छ अकर्मन होने पर आरमने ॰ है। सपुच्छते ( वह निश्चय करता है )।

 समाननोत्सजनाधार्यकरणझानभृतिविगणनव्ययेषु निम (१-३-३६) ।
 क्तृंस्ये चाजरीरे कर्मणि (१-३-३७) । निम कर्नृंस्ये वर्मणि यदारमनेपद प्राप्त तन्छरीरावयविद्या एव स्यात् । सूत्रे जरीराज्ञस्ये तदवयवो लक्ष्यते । सेनेह न-गडु विनयति । कय तहि-विगणस्य नयन्ति पौरुष-मिति । कर्तुगामित्वावियक्ताया अविष्यति (सि० को०)। २ आदि नप्रकृत्यो (चा०)।

भुज् --रक्षा ने अतिरिक्त अन्य अयों मे आत्मने० है। ओदन भुद्रवते ( भात गाता है )। बुभुने पृथिवीपाल पृथिवीमेव नैवलाम् (पृथिवी मे रक्षान राजा ने नेवल पृथिवी नाही उपभोग निया )। युद्धी जनी दु खझतानि भूडवते ( युद्ध च्यक्ति सैनडो दु सो ना अनुभव करना है )। मही भूनक्ति (पृथ्वी की रक्षा करता है ) ।

मृष्-परि + मृष् परस्मै ० है । परिमृष्यति ( महन वरता है ) । अग्यत्र---

आमृष्यते (यह छूता है)।

यम् --- आ -- यम् आरमने ० है, अवर्मन होने परया नर्ता के शरीर ना नोई अवगव नर्म हो । आयच्छते तर ( वृक्ष फैलता है ), आयच्छते पाणिम ( हाथ को फैलाता है ) । अन्यत्र--आयच्छति वृपाद् रज्जुम् ( कूएँ से रन्सी को बाहर निवालता है ) । सम् उद् और आ वे बाद यम् आस्मने ० है, प्रन्य वा अर्थ गृही होना चाहिए। बस्तम् आयच्छने ( बस्त पहनता है ), भारम् उद्यच्छते ( भार उठाता है ), पीहीन समच्छते ( चावलों को एकत्र करता है ) ! अन्यत--उद्य-च्छति वेदम् (वेदाध्ययन वे लिए उद्यम करता है)। उप + यम् आरमने ० है, स्वीकार वरना और बन्या से विवाह परना अर्थ में । दानम् उपयच्छने (दान की यस्तू भो स्वीनार न रता है ), उपयच्छते नन्याम् ( बन्या से विवाह करता है )। लड में इसने म्ना विवल्प से लोप होता है। राम सीताम् उपायत (देखो उत्तरराम० ३-१२ ), उपायस्त । अन्यम--परस्य भार्याम् उपयच्छति ( दूसरे मी म्त्री धी अपनी स्त्री बनाता है )।

युज् 3--युज् धातु से पहले प्र या उप उपसर्ग हो अथवा अजादि या अजन्त नोई भी उपसर्ग पहले हो तो आत्मने । होता है, यदि यत-पात्र के लिए प्रयोग न होतो। प्रवृद्धक्ते, उपयुद्धक्ते, प्रयुक्जान प्रिया वाच (भट्टि० ८-३९)। अन्यप्र-यक्तपात्र पि प्रयुक्त वित ( यज्ञ-पात्रों को ठीव छगाता है )। य इसाम् आश्रमधर्मे

मुनोजनवने (१-३-६६)। अदन इति वक्तव्येऽनवन इति पयुदासम्महणाव् अवन्तिम् उपमोगादावर्णेऽप आस्मनपदिष्यानार्यमिदम् ।

२. आहो प्रमहतः (१-३-२८) । समुदाहस्यो यमोग्रस्य (१-३-७५) । उपा-द्यम स्वीकरण (१-३-५६) । विमायोपयमम् (१-२-१६)

३. प्रोपाच्यां युजरमत्रपात्रेषु (१-३-६४)। स्यराद्यन्तोपसर्गादिति सन्तरम्

नियुद्धाने (जो इसनो आथम ये नायों में नियुक्त बरना है, सार्ड ), अन्ययुद्धान गुरमीस्वर सितो । (यप् ०११-६२, राजा ने अपने गुर से पूछा ), राजवनमनुमान् मुणानक पदुरासुद्धान (सान्ति आदि ६ मुणी ना अर्ज ने उपयोग निया, ग्यू० ८-२१ ) ।

युप्--- गिजन्त युप् परस्मै ० है।

रम् १—वि. आ जोर परि उपसर्व में बाद रम् परस्पै० हो जागे है। यार्गेतम्माद् विरम ( मुन, इम नार्व में म न गरो, उत्तर० १-३३), रागिरेव व्यर्गान्
( उत्तर० १-२७)। आरमित, विरामोऽदिखित चारमेन् ( मन्० २-७९), परिरमित, शण पर्व रमस्य व्यंतात् ( उत्तरे दर्धन से नर्द्ष मुख सम्य में लिए आनवित्त हुआ)। उप + रम् परस्पै० है। यजदत्तम् उपरमित ( उपरमयतीत्य वं , गि०
भौ०)। अनर्मन के रूप में प्रयोग होने पर दांगों पर होने हैं। उपरमितन्ते
( भीडा म रता है)। देशो--जगर्मिष्य मवस्यन्, नाज सोनेत्युपारन्त०
( महि० ४ ५४-५५)।

ही - जिजनत हो पातु पूजा पाना, हराना और पोगा देना अपों में आरमने ० है। जदाभिकांपकों ( जदाओं हे बारण पूजा पाना है), क्टने हापकों हवा ( मुता बड़े से पराजित होता है), दयेनो बतिनाम् उन्लापकों ( बन्चवती-स्पर्य, पोषा देना है या हराता है), मीराण लापकों बाहण ( ब्राह्मण मूराता के भारण भोषा खाता है), याहम् उल्लामकों ( बन्चवतीत्वर्थ)।

धड्य — जिजनत यज्य भातु भोता देना अर्थ में जारमने • है। भाणवह बजन मते ( बच्चे को पोता देता है )। अस्यन — अहि बज्यति ( सीप से बचता है )। ब्रु — निम्मलिशित अर्थों से बद्द शातु आत्मलेपदी है— (१) आतम ( सम्बन्धा या विदोध मोस्यता प्राप्त करना ) — भारते बदले ( सारमों में विदोध योग्य है), (२) उपसमाधा ( सारमना देना ) ( प्राय उप उपतर्ध में सार्य बद्

१. ब्याह्मरित्रमी रस. (१-३-८३ ) । उपाच्च (१-३-८४ ) । विभाषाऽकर्म-कात् (१-३-८५ ) ।

२. गृथिवञ्चयोः प्रलम्भने (१-३-६९ )।

भासनोपसभाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वदः (१-२-४७) । व्यक्तवाचा
समुच्चारणे (१-३-४८) । अनोरक्तमंकात् (१-२-४९) । विभाषा विप्ररुपि (१-३-५०) । अपाद वदः (१-२-७३) ।

धातु इस अर्थ में आती है )-भूत्यानुपवदते । (सान्त्वयनीत्यर्थ ), (३) प्रान ( जानना ) -- शास्त्र बदने ( शास्त्र को जानता है ), (४) यन ( प्रयत्न)--क्षेत्रे बदते ( सेत मे परिश्वम व रता है ), (५) विमति ( मतनेद, विवाद ) ( दम अर्थ में प्राय वि उपरागं ने साथ वद् पातु आनी है )—विवदन्ते । पाम्पर विवद-मानाना शास्त्राणाम् ( परम्पर विरोधी विचारो वाले शास्त्री ना ),(६) उपमन्त्रण ( प्रायमा व रना, अनुगूल बनाना )—दातारम् उपवदते ( दानी ना गुणगान करता है ), आदि । सप्र + वड् मनुष्यां आदि के स्पाट और सामृहित उच्च न्तर । से भाषण अर्थ मे आत्मने ० है। राजवदन्ते ब्राह्मणाः (ब्राह्मण सामूरिक रूप से उच्च स्वर से बोल रहे है )। अन्यत्र—सप्रवदग्ति पशिषा, वरतनु सप्रवदग्ति नृत्रनृटाः ( सुन्दरी, मुगँ बोल रह है )। अनु + बद् अव मैंन प्रयोग होने पर पूर्वी न अर्थी में आरमने० हैं। अनुबदते वठ बलापस्य (वठ ब्राह्मण बन्त्रण ब्राह्मण वे तुत्र उच्चारण करता है )। अन्यत्र-उवनम् अनुवर्दात ( क्हे हुण का अनुवाद करना है )। अनुवदित बीणा (दीणा स्वरो वा अध्यवन उच्चारण करती है ) । वि + प्र + यद् भत्तमेद या विरोध अर्थ म विरल्प से आत्मने ० है। विप्रवद्यन्ति को बैद्या ( वैद्या में मतभेद हैं )। अप + बद् तिरम्बार या निषेध अर्थ म जात्मने० हैं, त्रिया वा फल वतुंगामी हो तो । अपवदते घननामी अन्यायम् ( धन ना इच्छुव अन्यायपूर्वन दूसरो का तिरस्वार व रता है )। इसी प्रकार स्थायम् अपवदने (स्थाय वा विरोध वरता है )। अन्यत्र--अपवदति। (तिरम्बार वरता है यहाँ पर त्रिया ना पन बतु गामी नही है )। नातों अयपवदेव विप्रान् ( मनु॰ ४-२३६ )। जहां पर क्रिया ना फल बर्नु गामी होना है, वहाँ पर आरमने ० विरत्य म हाना है। न्यपुत्रम् अपयदतिन्ते या (सूत्र १-३-७७ पर सि॰ गी॰ )। उप + वर् मरमें र होने पर चपदेश देना और बोरी से बोलना अर्थ में आस्मने ० है। शिष्यम् उपनदने (शिष्य को उपदेश देता है ), परदारान् उपवदने (दूमरे की स्त्री से बोरों में बान करना है )। बहु--उभयपदी है। प्र +वह् परस्मै ० ही है। प्रवर्तत ।

विद् -- ( २, जानना ) । सम् 4 विद् जानना या नमनेना अर्थ मे जनमेर प्रयोग होने पर आत्मने० है। इनको प्र० पु० बहु० मे विकल्प ने दुके बाद र्लन जाता है। सबिदते-सबिदते ( वे अच्छी तरह में जानने हैं )। वे न सबिदने बागो-जाता हा सावदत-नायक्रत । य जनकार स्वीत मही जानते हैं कि मैनार पर्यंत वासु मैनारादियंसा सता ( अहि॰ ८-१७, वीन मही जानते हैं कि मैनार पर्यंत वासु

१. विदिप्रच्छिस्वरतीनामुष्संस्थानम् (बा०) । वेसेविभाया (७-१-७) ।

भा मित्र है ? ) । अन्वत्र--मविल महयुष्यानी तष्टांशा सरदूपणी ( मट्टि० ५-३७ )। यही पर मार्भा प्रयोग है। सम्-विद् पहचनना अर्थ में आत्मने ० है। गविसे ।

विद्यु'—नि-|विद्यु आरमने ० है। निविद्यने । निवित्र स्थाद्रि स्विद्यान (भट्टि०) ६-१४३ )। अभि-नि-विदा भी आत्मते है। अभिनिविदा ने गरमार्गम् (गरमार्ग

मो अपनाता है, गि॰ यो॰ ) । देखी भट्टि॰ ८-८० ।

द्यप -- विया ना पार कर्यु गामी ने हो नी ताना देना अर्थ में यह आ मने । है। ष्ट्रप्लाय शपने।

शिक्<sup>3</sup>--जिज्ञामा या जानने की इच्छा अर्थ मे यह आरमने० है। धनुपि

शिक्षते ( पन्विद्या सीयना चाहता है )। ध्रु<sup>४</sup>---गम्-| श्रु अवर्षेय प्रयोगहोने परआत्मने ० है। सञ्चूने (ठीव मुनता

है ) । मज्ञुष्य वर्षे ( हे वपि, ध्यान से मुनो, भट्टि० ७-१६ ) । तु० वरी---हिताप्र य सम्भूते न नि प्रभु ( निराता : १-५ ) । अन्यत -- राज्द नयुणीति

( यह शब्द मुनता है ) । सम्रन्त व्यु धानु आरमने ० है। यदि आ या प्रति उपसर्ग पहले होने तो परस्मै० होगी। मुश्रुवते। बिन्तु आस्थ्रुवति, प्रतिसुश्रुवति।

ह्या -- सम्, अब, प्र और वि उपसर्ग पहले होने पर स्था आहमने । होती है ) मतिष्ठते । मुदौ परिभवत्रासाग्न सतिष्ठते ( मुद्रा० १-३६ ) ( परिभव वे भय से सरफ व्यक्ति का कहना नहीं मानता है )। देखों मुच्छ० १-३६। स्थिर रहना अर्थ मे परस्मै॰ ही होता है। क्षण न सतिष्ठति जीवलोन क्षयोदयास्या परिवर्गमान ( हरिवरा ) । शणमप्यवित्यन्ते श्वसन् यदि जन्तु ० ( यदि नोई जीव क्षण भर भी सांस लेता हुआ जीयित रहता है ), अनीरवा परता पुलिसुदश

नावतिष्ठते (शिशु० २-३४) । प्रतिष्ठते (देखो रधु० ४-६, सुमार० ३-२२) । ٤.

नेविश्व (१-३-१७)। २. श्राय जयालम्भे (वा०)।
शिक्षींज्ञतासायाम् (वा०)। ४. अतिस्पूर्वितम्यस्वेतं वस्तव्यम् (वा०)।
सावर्षावस्य स्य (१-३-२२)। आहः प्रतिसायाम् वस्तव्यम् (वा०)।
प्रकाशान्त्येयास्ययोश्व (१-३-२३)। उदोश्नृपंकसीण (१-३-२४)।
इहामानिय (वा०)। उपात्मन्त्रकरणे (१-३-२५)। उपाय् देवपुजासपतिकरणिमश्रकरणपरियति याच्यम् (वा०)। वा लिप्सायाम् (वा०)।
अक्रमंत्रास्य (१-३-२६)। 3. ч,

वितिष्ठते । पदैर्भुव व्याप्य वितिष्ठमानम् (शिशु० ४-४)। आर्थ-स्या विसी सिद्धान्त या निरुचय की स्थापना मे आत्मने ० है। शब्द नित्यम् आतिष्ठते ( सब्द को नित्य मानता है )। जल विष वा तब कारणाद् आस्यास्य ( महाभाष्य ) ( तुम्हारे लिए मैं जल या विष भी पी सकता हूँ )। जब आ +स्या वा सकर्मक के तुल्य प्रयोग होगा और नार्य न रना अर्थ होमा तो परस्मै ० होगा । विधिमातिष्ठति (विधियात्रतवा अनुष्ठान वरता है)। अपने भावको प्रवट करना और वहना मानना अर्थ मे स्था आत्मने ० है। गोपी इच्लाय तिष्ठते ( आशय प्रकाशमित इश्यर्थ ), सशस्य वर्णादियु तिष्ठते य (विराता० ३१४, सन्देह होने पर वह कर्ण आदि की समित छेता है और उनका वहना मानता है)। उद् 🕂 स्था आरमने० है, उठना और अधिवार के रूपमे पाना अयं होतो नहीं। मुक्ताबृत्तिप्ठते (मुक्ति के लिए प्रयत्नशील है)(देखा किराता ०११-१३ और शिश्व ०१४-१७)। अन्यम--पीठाइतिष्ठित, ग्रामान्छतम्तिष्ठित ( गाँव से सी ६० रुगान आदि के रूप मे प्राप्त होता है )। उप +स्या इन अर्थों मे आत्मने० है--(१)मन्त्रपाठ-सहित देवपूजा अर्थ मे -- आमोट्याम्नीघमुपतिष्ठते ( वैदिक मन्त्रो के द्वारा आमीघ अस्ति की पूजा करता है ), ये तूर्य मुपतिष्ठन्ते मन्त्रा (भट्टि०८१३)। अन्यत्र--भतरम् उपतिष्ठति योवनेन ( योवन के नारण पति के पास जाती है ), पतिमूप-तिष्ठित नारी ( बोप॰ ) ( देक्षो अट्टि॰ ५-६८ )। (२) देवपूजा अर्थ मे— आदित्यमुपतिष्ठते । भट्टोजि दीक्षित का कपन है कि राजा को देवों का अस नाराज्युत्राप्त्र व्यवस्था है। अत 'स्तुत्य स्तुतिभिन् मानने के कारण उसके रिए भी आस्मने हो सकता है। अत 'स्तुत्य स्तुतिभिन् परमा परस्ति ( रष्टु॰ ६६) मे आत्मने ॰ है। (३) सगम या मिलना रक्षाभिक्षतस्ये सरस्वती ( रष्टु॰ ६६) मे आत्मने ॰ है। (३) सगम या मिलना ज्यामप्रभारत प्रत्याम । पुर्व । (४) मित्रता करना अर्थ मे--रियकानुष-भारता । प्रवास स्थाप सुम्म की और जाता है )। घनादि प्राप्त करने की चु-जम् उपावच्छा । परणा पुज्ञान विवस्य से आत्मने व है। भिराज्ञ प्रमुमुपतिच्छतिने इच्छा अर्थ होने पर उप+स्था विवस्य से आत्मने व है। भिराज्ञ प्रमुमुपतिच्छतिने २ण्डा अप हान पर जाता है स्वामी के पास जाता है ) । अक्रमंक के रूप मे ( त्रिशुक्त धनादि की आझा से स्वामी के पास जाता है ) । अक्रमंक के रूप मे ( । मधुष धनाव पा पाना किस्ति । है। भोजनकार उपितप्ति (मोजन के समय प्रयोग होने पर उप-१-स्था आत्मने ० है। भोजनकार उपितप्ति (मोजन के समय उपस्थित होता है )। स्मृ-सनन्त स्मृ आत्मने० है । सुस्मूर्यते ।

स्--णिजन्त सु परसमे ० है। स्रावयति ।

स्यू—राम् और आ जपसमं पहले होने पर आत्मने० है। सस्वरते ( इराने में लिए गरजता है ) , द्रुत सस्वरिपीष्टास्त्व० ( मट्टि० ९-२८ )। आस्वरते ( जोर से बोलता है। )।

हन् १---आ-|हन् अवर्मव प्रयोग म या वर्ता वे घरीर वा अवयव वर्म होने पर आत्मने ० है। आहने ( भारता है )। स्विधार आहने ( अपना शिर पीटता

है )। अन्यत्र--परस्य द्वार आहन्ति ( सि॰ मी॰ )।

हूर--अनु+ह प्राष्ट्रतिष स्वमाय को अपनाने या प्राप्त व रने अयं में आरमने हैं। पैतृत मस्या अनुहरूत ( पोडे सदा अपने पिता की चाल को अपनाते हैं)। इसी प्रवार नातर गांव अनुहरूत । अनुकरण के द्वारा को हुंगण सीखने अर्य में यह परस्के हैं। पितरम् अनुहरूति ( पिता का अनुकरण करता है)।

ह्वे 3—उप, नि, वि और सम् उपसर्ग पहले होने पर तथा अवर्धन हे हप म प्रयोग होने पर ह्वे आत्मने ० है। उपह्वयते, निह्नयते आदि । आ + ह्वे युद्धार्थ आह्वान अर्थ म आत्मने ० है। इप्णरचाणूरमाह्वयते ( इच्छा चाणूर हो युद्धार्थ वृत्वपत्ते है)। आह्वत चेदिराण्मुरारिम् ० ( शिशु० २१-१)। अन्यम—पुम-माह्वयति।

े इस अध्याय ने जो कुछ दिया गया है, जसके साराश के रूप में निम्निलिखत कारिकार्रें आस्थातधनिकता से उद्धत की जा रही हैं। इनके यथास्थान कुछ परि-वर्तनादि भी क्या गया है। इससे अध्याय का साराश स्वरण करने मे छात्रों को सविया होगें।

आत्मनेपद-परस्मैपद विवेकवर्ग.

भावे कर्मणि सर्वस्माव् घातो स्यादारभनेपदम् । इद्युन्मस्तवाज्जुदासेन्यो भूयते प्यायते वु दिक् ॥१॥ क्रियाच्यतिहृतौ तद्वद् व्यतिस्ते व्यतिर्वाच्यतिहृतौ तद्वद् व्यतिस्त्र स्वातिर्वाच्यतिहृतौ स्व

३ निसम्पविभ्यो ह्न (१-३-३०)। स्पर्धायामाड (१-३-३१)।

१ आडो यमहन (१-३-२८)। क्य तीह आजम्ने विषमिवकोचनस्य वस इति भारति । अस्य या रमूतमम् इति अद्वित्त । प्रमोद एवायमिति भाग-वृत्ति । प्राप्तेयसम्बाहारो वा (सि० की०)। २ हत्तोत्तारधीर्थे (बा०)।

श्च्यतिभ्या जल्पति हसत्येव हन्तीत्यमूदिश । नात्र सप्रवदन्ते सप्रहरन्ते निषेधनम् ॥३॥ द्विरुयतान्यतरेतरोपपदाग्नात्मनेपदम् । अन्योन्यस्य व्यतिलुनन्त्येषा विद्धं निषराद् विद्धे ॥४॥ परिव्यवेभ्य कीणातेर्जयतेविषरापरातः । आङो दोऽङगविकासस्वास्यप्रसारणयोर्न हि ॥५॥ गमे क्षमाया णेराडि मुप्च्छघो क्रीडतेरनो । थर्याडम्या च समोऽकूजे जिलासायां दार्वे सन ॥६॥ करतेहरतेगैतताच्छील्य आशिषि । माथे शपेस्तु शपये स्थो निर्णीत प्रकाशने ॥७॥ चावसवित्रादुदोऽन्ध्यंचेट्टने । 'प्रतिहाया देवार्चासगकरणमंत्रीयु पीय-कर्तुं के ॥८॥ धारवर्षे अन्त्रकरणेऽकमँके चोषपूर्वकात्। वा लिप्साया सम पृष्टिगम्ब्टिस्युभुवेसित ॥९॥ द्शोतेंश्चाकर्मकेन्य आहुपूर्वाच्या यमेहंन । उद्विस्या तपते स्वागकमंकेस्योऽध्ययास्यते ॥१०॥ अहेर्या सोपसर्गाम्या ह्व सनिव्युपपूर्वकात् । आङस्तु स्पर्धते सूचनाबक्षेयणसेवने ॥११॥ प्रतिमत्त्रप्रवयनीयमोगे साहसे हुछ। भारमध्यम्य पर्यापयाः उत्तरः हुन्यः । अपे प्रसहने बेस्तु द्वास्त्रम्भय्यकर्मकाल् ॥१२॥ युजाचार्यकृतितालोत्सञ्जने च भूती स्पर्यः । भूताचार्यकृतितालोत्सञ्जने च सूति स्पर्यः । भिषो विगणने कर्तृस्ये तु चामूर्तकर्मणि ॥१३॥ यू स्युत्साहरफीततासु श्रमेस्तद्वत् परीपयो । ज्योतिहर्गमने त्याडी वे पादविहतार्यकात् ॥१४॥ आरम्भणेऽयं प्रोपान्या विभावाऽनुपसर्गवात्। अपहृवेज्यमंकाच्च जोज्जाच्याने सम प्रते ॥१५॥ यत्नोपसान्त्वनतानभासनेषुपमन्त्रचे । विपत्तौ चापि बदते समनुख्या त्ववर्मकात्॥१६॥ व्यक्तवाचा सहोक्तौ च विप्रलापे विभाषया ।

ग्रोऽवात् सम प्रतिज्ञाने चरेरुदि सदर्भकात्।।१७० समस्तृत्रोयापुष्तात् स्वीवरणे तूपयच्छते । तृतीया चेच्चतुर्म्ययं दाण ज्ञिति ज्ञदेर्मृष्टः॥१८॥ लिडलुड्रोडच कुटा प्राग्वदामी यस्तु प्रयुक्यते । सन शुस्मृद्शितास्यो नानोत्ती नाड प्रते शुव ॥१९॥ अयज्ञपात्रेच यजेरजाद्यन्तीपसर्गत । सम क्ष्णीतरनवने भूनवतरय णेरणी ॥२०॥ यस्कर्म णी स कर्ता चेंद् भवेदाध्यानवजिते । यया रोहबते हस्ती स्वय दर्शयते नृप ॥२१॥ भीरम्यो प्रयोजकाद भीतिस्मययोर्वञ्चतेर्ग् थे । प्रसम्भने लिय पुत्रान्यब्लुत्योर्यञ्चनेऽपि च ॥२२॥ मिच्याशब्दोपपदत यौन पुग्ये कुङ्गो णिच । फले च कर्त्रभित्रामें स्वरितेती ज्ञिती णिच ॥२३॥ पचते कुक्ते बूते घट कारयते तथा। अपाद वद समाइ दुम्यो यमेरग्रन्यगोचरे ॥२४। k मञ्चोपसर्गरहिताच्छव्यान्तरगती सु वा।

इति आत्मनेपदाधिकार ।

#### अथ परस्मैपदाधिकार

### अध्याय १४

# कृदन्त प्रकरण (कृत्-प्रत्यय)

( Verbal Derivatives or Primary Nominal Bases )

६६५ इत् प्रत्यम (देलो नि० ३३७) धातुमा से या धातुनिमित अग से . होते है। इनसे वन हुए हाद्द सज्ञा, विमेषण या अध्यम होते है। जैसे—ए-कार, होते है। इनसे वन हुए हाद्द सज्ञा, विमेषण या अध्यम होते है। इन प्रत्ययो मे बने वर्तु, करण, कुवंत, वरिष्पत्, चहुत्रस्, इत्या, वर्तुम्, आदि। इन्ते ह्रा इनसे हुए साद्यो वो इदन्त (Primary Nominal Bases) वहते है। इनसे प्रिय तिद्वित प्रत्ययो से वने हुए रूपा को तिद्वत-प्रत्ययान्त (Secondary

Derivatives ) कहते हैं। ६६६ इत् प्रसम्भे वा एक और भेद है। इसको सस्वृत के वैमावरणों ने उणादि नाम दिया है। इन वा बा आदि यातुओं से उण् (त) प्रस्पय होतर वार,

जगादि नाम दिया है। इ. वा वा आव वायुक्त व जर्र १०० नरान होनर राष्ट्र वायु आदि रूप वनते है। इस उज् प्रत्यक के आदार वर यह उनादि नाम पड़ा है। इस उज् प्रत्यक के आदार वर यह उनादि नाम पड़ा है। इस त्युक्त प्रत्यक है। इस उज् प्रत्यक के व्याद कर व व्याद होते हैं और हो जाता है। अग्य इत प्रवया ने तुत्य वजादि-प्रत्यक भी धानुओं से होते हैं और हो ते हैं है होने के हुए हुए कर्यना मेंने जाते हैं। इसने गृथक व रूप इसिए रस्ता मवा इनते बने हुए हुए उन्द मिने जुने है। साथ हो इन प्रत्यक्षों से वने हुए एक्स मिने जुने है। साथ हो इन प्रत्यक्षों से वने हुए साथ प्रत्यक है सा तो अनिवासित रूप से अनते है सा आत्र धानुओं वे वे सजा साथ साथ प्रत्यक प्रत्यक्त प्रत्यक प्रत्य

#### भाग १

शत् आदि ष्टत् प्रस्यय ( अय्यय और अय्ययभिन्न )

( Participles Declinable and Indeclinable ) १. शत् आदि प्रत्यय ( अव्ययभिन्न )

(ग) वर्तमान अर्थ वाले प्रत् प्रत्यप

( Participles of the Present Tense )

६६७ यनमानार्थं वातृ प्रत्ययान्त रप बनाने या प्रवार यह है वि धातु ( मुल धातु या प्रत्यययुवन ) वा रुट् रुवार प्रब्दु॰ बहुवचन मे तिद्ध से पहले जो स्वरप रहता है, यह रातू (अत्) प्रस्यय करने पर भी होगा। धातु वे उस ≠यरूप ने साथ अत् जुड जाएगा। यह परस्मीपदी धातुओं से ही होता है। यदि अन ने अन्त मे अ है तो उसना कौप हो जाएगा। जैसे---म् (१प०)-भव् + अन्ति लट् प्र०३ भव् + अत्= भवत् (शत्) (होता हुआ) स्या (१ प०)=तिष्ठ् + अन्ति "तिष्ठ् + अत्=तिष्ठन् (सडा होता हुआ) दिय् (२ प०)=द्विष् + अन्ति " डिप् + अत्=द्विपत् (द्वेप करता हुआ)

इसी प्रकार इनके ये रूप होते है --या (२ प०) बात् (जाता हुआ) कृ (८ प०) वृर्वत् (वरता हुआ) हु (३ प०) जुह्नुत् (यज्ञ यरता हुआ) तम् (८ प०) तन्वत् (फैलाता हुआ) दिष्(४ प०) दीव्यत् (जुआ खेलता हुआ) की (९ प०) भीणत् (खरीदता हजा) म् (५प०) सुरवत् (रस नियालता हुआ) मूप् (९ प०) मूप्यत् (चराता हुआ) तुद्(६ प०) तुदत् (दु स देता हुआ) चूर् (१० प०) चोरयत् (चुराता हुआ) बुध्+णिच्--वाधय् - बोधयत् ( बताता हुआ )

युष्+सन्---वुवोधिप-वुबोधिपत् ( जानने की इच्छा करता हुआ ) दा + सन् —दित्स् —दित्सत् (देना चाहता हुआ)

क्षिप्+यद्ग<del>र्</del>य्-चेक्षिप्-चेक्षिपत (बार बार फेंकता] हुआ ) इत्यादि ।

(क) विद् ने बाद शतृ (अत्) को विकल्प से बस् होता है। विद्वस् या विदत्

(जानता हुआः)। (ख) द्विप् और सु ( यज्ञ भे सोमरस निकालना ) धातु से शतृ ( अत् ) प्रत्यय व रते पर कर्ता अर्थे होता है। जैसे--द्विपत् (पु०, धत्रु), सर्वे यज्ञे नुन्वन्तः ( यज्ञ मे सभी सोमरस निकालने वाले हैं ) ।

(ग) अहं से अत् प्रत्यय होने पर पूज्य अर्थ होना है। अहंत् ( पूज्य, पूजा

(प) इ (२ पर०) और णिजन्त घृ (धारि) से 'सरलता सं के योग्य )। वार्य होना अर्थ में अत् प्रत्यय होता है। अधीयत् (सरलता से पडता है), घारयत् (सरलता से घारण वरता है)। अन्यत्र-इच्छ्रेण अधीनं, इच्छ्रेण धारयति ।

६६८ अत्-प्रस्थयान्त के रूप चलाने के लिए नियम ११६ देग्रे । वहाँ

६६६ आत्मनेपदी घातुओं से लट् के स्थान पर बातच् (आन) होना है। पर इसका वर्णन है। लट् ल्वार प्र॰ पु० बहु० में अते या अन्ते से पूर्व जो धातु रूप रहता है, बही आन से भी पूर्व रहेगा। इन स्थानो पर आनुवा मान हा जाता है-- ग्वादि० (१), दिवादि० (४), तुदादि० (६) और चुरादि० (१०) वी घातुओं के अ के बाद तथा अन्य सभी प्रत्ययान्त धातुर्ण जिनके अग के अन्त में अ बीप रहता है।जैसे--एम् (१आ०) एवमान (बढता हुआ), बन्द् (१ आ०) बन्दमान ( बन्दना बरता हुआ ), दी (२ आ॰) शयान (सोना हुआ), दिए (२ आ॰ ) द्विपाण, आ + हन् ( २ आ॰ ) आघ्नान ( हिसा वरता हुआ ), घा (३ आo) दधान ( रलता हुआ), हु (३ आ०) जुह्नान, दिव् (४) दीव्यमान ( जूआ खेलता हुआ ), सु (५ आ॰ ) सुन्वान ( इसे निवालता हुआ ), तुद् (६ भा ) तुरमान ( दु स देता हुआ ), हथ् (७ आ०) रम्यान ( रोहता हुआ ), क (८आ०) नुवाण (वरताहुआ), तन् (८आ०) तन्वान, (पैछाता हुजा), भी (९ आ॰ ) त्रीणान ( खरीदता हुआ ), चुर् (१० आ॰ ) चोरयमाण ( चुराता हुआ ), आदि । बधू+णिच्-बोधय-बोधयमान ( बताता ् १९१वा ६ अ ), जाप विशेषमाण (जानने की इच्छा करता हुआ), हुआ), बुध्+सन्-बुबोधिय--बुबोधियमाण इस्यादि ।

।द। ६,७० (क) आम् (२ आ ० बैठना) केबाद आ न को ईन हो जानाः

है। अस्---आसीन ।

भ्रष्---आवरण । (स) पू और यज् घातुओं से झान प्रत्यय होकर सज्ञा शब्द बनता है। जैसे---

पबमान (पवित्रकरने वाला,अत वायु)।देखो⊷रषु०८-९।एक यज्ञिय अग्नि। यजमान (यज्ञकरने वाला)।

६७१ स्वमाय, आयु-बीयन साव और सामय्यं अर्थ मे निसी भी धातु से चानदा (आन) प्रत्यस हो सन्ता है। " जैसे—भीग मुज्जान (भोगो ना भोग मरने वाला), वजन विद्याण ( वजन घारण वरने के योग्य अर्थात् युवन या जही आयु ना स्यक्ति), राजु निष्तान ( राजु नो नष्ट करने नी सामर्थ्य वाला), आदि !

६७२ भाववाच्य या वर्षवाच्य प्रयोगा में लट् लवार में य प्रत्यान्त अग में मान लगेना । जैसे—चुष्यमान (जाना जाता हुआ), अद्यमान (जाना जाता हुआ), अद्यमान (विद्या जाता हुआ), चित्रमान (विद्या जाता हुआ), चित्रमान (विद्या जाता हुआ), वृत्य-विद्यमान (विद्या जाता हुआ), वोर्य-मान (विद्या जाता हुआ)। युष् - णिच्—चोष्य—चोष्यमान (वताया जाता हुआ)। युष् - णिच्—चोष्य—चोष्यमान (वताया जाता हुआ), युप + ल्व्यकुवोषिप—चुषोषिप्यमान (जानने वी इच्छा विद्या जाता हुआ), आदि।

६७३ नियम ६६९ वे अनुसार बने हुए अब्दा वे स्प पु० म रामबन्, स्त्री॰ मे रमावत् और नपु॰ मे फलबन् चलते हैं।

(स) सिद् के स्थानीय प्रस्थय (Participles of the Perfect)

ई ७ क्षे लिट्लनार वे स्थान पर होने वाले प्रत्यय क्षवा वन (स), म्हबतु (तबन्) प्रत्यय दिन् (निर्वल) हैं, अत इनसे पूर्व पातु वे स्वर को गुल नहीं होना है। उपघा वे अनुनामिक (न्, म्, ज्यूआदि) वा प्राय लोग हो जाता है। दिसो नि० ५८४)।

देश्वप्र लिट् लवार के स्थान पर पानमंत्र में बम् और आसमत्त्र में आन रामवा है। इतने पूर्व पानु का रूप प्राप वह नहात है जो लिट् मूत बुठ बहुठ में अपम में मूर्व नहात है। परि पानु का रूप कहान है क्या पानु आवारात्त्र है तो बम् में पुत्र रेट और रूपेगा। यम्, रूम, दूप, बिम् और पिद् (६ पत्) में बाह बम्म में पूर्व द विकस्त्र में रूपात है। जन्, पानु, पम् और हा पानुओं में जारे पार बम् में पूर्व द नहीं रूपाता है, बहाँ पर रिट्स स्व गुठ पान में बिह प्रस्त्र में पार दिस सो प्रस्ता है, अमी यम रूपाता विकास

१. ताक्कीन्यवयोवधनशक्तियु धानश् (३-२-१२९ ) ।

```
परस्मेपद
               लिट्काओंग (प्र०३) बस् प्रत्ययान्त रूप '
                                           (गया हुआ)
  पात्
                                ईियवम्
                    ईय्
    (जाना)
                                आरिवम्
ऋ (जाना)
                    आर्
                                           ( ले जाया हुआ )
                                निनीवम्
                   निनी
भी (लेजाना)
                                           (पकामा हुआ )
                                वैचिवम्
                    पेच
पच् (पकाना)
                                           (क्हाहुआः)
                                 ऊचिवम्
                    ऊच्
वच् (कहना)
                                           (यज्ञ नियाहुआः)
                                 ईजिवम्
                    ईज्
यज् (यज्ञ वरना)
                                           (तोडा हुआ)
                                यभञ्ज्यम्
                    वभञ्ज्
भञ्ज्(तोड़ना)
                                आसिवम्
                                           (फेकाहुआ)
                    आम्
अस् (फेक्ना)
                                            (स्तुति क्याहुआः)
                                 नुप्टुवम्
 स्तु (स्तुति व रना)
                     तुप्टु
                                            (विया हुआ )
                                 चर् वम्
                     चष्ट
 ङ (गरना)
                                            (तोडा हुआ)
                                 विभिद्रम्
                     विभिद्
 भिद् (तोडना)
                                            (दिया हुआ )
                                 ददिवग
                     दद्
 दा (देना)
                                            ( न्याया हुआ )
                                जिधावम्
                     লগ্ন্
 घस् (खाना)
                                           ददृहवम् (देपा हुआ )
                                 दद्दियम्,
                     ददृश्
  द्य (देखना)
                                 विविदियम्, विविद्रम् (जाना हुआ )
                     विविद्
  विद् (जानना)
                                  विविधिवम्, विविध्वम् ( मुसा हुआ )
      इनकेये रुपहोते है--जन्-जनन्वन्, लन्-चनन्वम्, गम्--जिमवम्-
                     विविभ्
  विश् (धुसना)
  जगन्वम्, हृन्-जध्नवस्-जधन्वम् ।
       (१) अनारादि बानुओं में लिट् वे सुत्य बीच में न् नहीं लगता है। अञ्ज्-

 (क) वम्-प्रत्ययान्त शब्दों के ह्यों के लिए देखों नियम १२४।

   आजिवस् ।
```

आत्मनेपद निन्यान निनी नी (है जाना ) ददान दद् दा (देना) पेचान पेच् पच् (पनाना) ईजान ईज् यज् (यज्ञ करना) चत्राण ব্য वृ (करना )

षम् (कहना) छन् ज्यान स्तु (स्तुतिकरना) सुष्टु सुष्टुबान यु (सुनना) सुधु सुध्याण इत्यादि ।

(स) इनके रूपपु॰, स्त्री॰ और नपु॰ मे राम, रमा और फलवत् चलते हैं।

६७६ म्ह अन्त बाजी पातुओं ( तु और जू भी) के वस् और आन प्रत्यय होने पर अनियमित इस से रूप बनते हैं। वस् भातु के अन्त मे रूपता है, तत्परचात् इससे तियम ३९४ के अनुसार परिवर्तन होते हैं और वाद मे इसको द्वित्व होता है। जहाँ भातु आरमनेपदी है, वहाँ पर पहले दिव्य होता है और वाद मे आग रूपता है। जहाँ भातु आरमनेपदी है, वहाँ पर पहले दिव्य होता है और अन्तम ऋ मे पूर्वचत् परिवर्तन होते है। जैसे—कृ + मन्=कीवेत्—दिव्य होता है कीर अनितम ऋ मे पूर्वचत् परिवर्तन होते है। जैसे—कृ + मन्=कीवेत् —दिव्य होतर है। किर पक्त की स्वर्ता होता है। स्वर्ता का स्वर्ता माना स्वर्ता प्रवर्ता होता प्रवर्त होता है। स्वर्ता माना स्वर्ता स्वर्ता माना स्वर्ता स्वर्ता स्वर्ता माना स्वर्ता स्वर्त

६७७ लिट् लकार से बनने वाले कृदन्त रूपो का प्रयोग अधिक नहीं होता है। निम्नलिखित घातुओं से बनने वाले लिट् के कृदन्त रूपो गा प्रयोग अधिकादातः

मिलता है — सद्, वस्, स्या और श्रु।

६७ = आम् अन्त वाले लिट् लकार का कृदन्त रूप परस्मै० और आत्मने० मे अन्त से जुड़ने वाली है, भू और अस् धातुओं के वस् या आन प्रत्यय वाले रूप कमा कर बनते है। आम् प्रत्ययान्त अप से ये रूप जुड़ जाते हैं। औन—दयामासि-सर्, उन्तावसूचर्, गण्—गण्यामाधिवस्, गण्यावसूच्स्, आदि।

(ग) भूतायंक कत प्रत्यय (Past Passive Participles)

६७६ भूतार्थक कर्मनाच्य कृदरत रूप चातु से का (त ) प्रत्यम क्याकर चनाया जाता है। गेवे —स्ना-स्नात ( नहाया ), जि-चित (जीता ), नी-नीत ( के गया ), श्र-श्रुत ( सुना ), भू-भूत ( हुआ ), हु–हत ( हरण किया ), स्वन्-त्यकत ( कोडा ), चित्-जित ( सोषा, विचारा ), आदि ।

६८० जिन धातुओं में सप्रसारण हो सकता है, उनमें त से पहले सप्रसारण

होता है।

६८१. त प्रत्यय डित् ( निर्वेल ) है।

अपवाद---

(न) इन मातुओं में त से पहले इ लगने पर वातु को गुण होता है-

दी, स्विद् ( प्रवादि० ), मिद्, दिवद्, धृष् और मृष् ।पू (१ आ०) मे भी त से पहले इ लगने पर गुण होता है। (देगो नियम ६८६ ग)।

(स) प्रवादिमण की जिन पातुओं की उपधा में उहैं, उनके स को प्रकाप से गुण होता है, यदि बाद में त प्रत्यय से पह है इस गा हो और इसना प्रयोग भार-बाच्य में या नार्य ने प्रारम्भ अर्थ में हो। मृद् (प्रसन्न होना)—मृदित। प्रमन्न होते का प्रारम्भ अयं होने पर रूप होगे —प्रमुदित या प्रमोदिन । प्रमुदिन प्रमोदिन वा साथुना । प्रमुदिस प्रमोदित वा साखु । इसी प्रकार सुन्-प्रदुर्गन, प्रसोतिन,

आदि ।

६=२ साधारणतया घातु की उपवा के अनुनासिस का लाप हो जाना है। ( देखो नि० ६७४ )

६५३ इस गत (त) से पहले बुछ घातुओं म इ नित्य लगता है, बुछ म विकल्प से और बुछ में सर्वधा नहीं। ६८४ सामान्यतमा इन धानुओं में त से पहल इ नहीं रुगना है--(१)

सभी अजन्त धातुएँ, (२) जिन धातुओं में किसी भी प्रत्यय में पहन विराल्प में इ लगता है, (३) हलन्त अनिट् धानुँगै । पूर्व अध्याया म बणिन गन्धि ने नियम यधास्यान लगॅगे । क्त प्र० रप धातु

क्त प्रत्ययाग्त रूप धात (छोडा) स्यक्त (रक्षानी) रयज् पा पात (भुना) মৃত भ्रस्न्

(आध्य लिया) থি थित (यग विया) ट्रस्ट यज् (लेगमा) नी नीत (जागा) ब्द बुध् (सुना) ধ্ श्रुत (बीपा) विद **टय**ध् ( हुआ ) भूत मुप्त ( नाया ) स्यम् (क्या) नृ त (पाया) 77 लभृ

(दगा) ऊर्ण ऊर्णत (बीधा) बद्ध बन्ध (बुना) वे उत (देया) ' दुष्ट दुश् (ढका) व्य बीत ( रोवा, चिन्लाया) त्रप्ट ( पुनारा ) त्रम् ह्रेौ हत दच्ट ( माटा ) दश ( वहा ) বৰুৱ वन

१. ह्वें में ब्कों क हो जाता है।

बत प्रत्ययान्त रूप घातु वत प्र०६प धातु ( छिपाया ) द्विष् द्विप्ट (द्वेष निया) गुढ गुह् शाम् शिप्ट (स्वच्छ निया) (समझाया) मृज् मृष्ट (पुरानिया) (जलाया) मिध् मिद्ध दह. दम्घ (मन्तुष्ट हुआ ) (ढोया) तृप्त वह 372 तृप् ( भप्ट हुआ ) मह मोड ( सहा ) দহা\_ मप्ट (धडाहुआ) घ्वम् ध्वस्त (नष्ट विया) चुघ् व्द

वृत् वृत्त ( हुआ, पुरा विया) लिह् ररीद ( चाटा )

ঘক্ घक्त (समर्थ) मह मुन्ध, मृद ( बेहोरा हुआ) सिच सिवत (सीचा) नह नद (वांधा) মুভ্তু (पछा) स्रम् पुच्ट यस्त

अपवाद--(क) शी, जागृ, स्था और दरिद्रा में इ होता है। शी और जाग के अन्तिम स्वर को गुण होता है तथा स्था और दिखा के अन्तिम आ का लोप होता है। शयित, जागरित, स्थित, दरिदित ।

(ख) पत् में इ होता है, यद्यपि सन् प्रत्यय करने पर इसमे इ विकल्प से होता है। पतितः।

(ग) अनिट् वम् और क्षुष् धातुओं में त और त्वा वाद में होने पर इ होता

है। उपित, क्षधित। ६=५ सभी सेट् धातुओं में ( नियम ६८४ का पालन करते हुए ) सथा

मभी प्रत्ययान्त धातुओं में इ लगता है। चुरादि० और णिजन्त धातुओं के अन्तिम अय ना लोप हो जाता है। यडन्त में अन्तिम म का और यहलुगन्त में अन्तिम अ का लोप हो जाता है।

धातु बत प्र० रूप घातु शकित ( शवा विया गया) वृष् + णिच्-वोधय-वोधित गक् ভবিন (कहाहुआ) (वताया) वद् तृ -| सन्--चिकीप् ---चिकीपित क्य व थित (कहा गया)

प्रय् प्रियत (फैलाहआ) (करना चाहा) एधित (बढा ) बुध् + यद्ध-बोबुध्य-बोबुधित (बारबारजाना) एघ्

१. देखो नि० ४३७ ।

ৰুৱ য়০ হ'ব •ैवत प्र∞ रप घात् यम्प् यम्पित (वीपा) मू-मद्र-वोन्य---वोम्पि<u>ा</u> मुष् मुषित (नुगया) (बारबारहुआ) पह.

गृहीत (हिया, पनडा) अववाद--इन्ध्, ऋष् ( जाना, मारना ), निर् ( जानना, देणना ), जूप्, त्रम्, दीप्, मद् और यत् । इद्ध, त्राप्ट, वित्त, जुष्ट, त्राना, दौष्न, मता, यता ।

सूचना--उनके अतिरिक्त और भी बहुत सी मेट् धारुएँ हैं, जिनमे द नही लगता है, परन्तु उनमें में बृष्ठ के क्त-प्रत्यवान रूपों में ते को न होता है या अतिय-मित दग में रूप यनने हैं, उनका आगे यथान्यान विचार रिया गया है।

६८६ इत धानुओं में इ विकल्प में लगना है --

(व) दम्, सम् पुर दम्, रपस् छद् जन्, रम्, अम् गम् + पृष्, आ + रवन् और हुए (१,४ परे०) धालु (जब डमवा कोमन् वे माय प्रयोग हुआ ही और वार, आरवर्ष या निरामा अर्थ हो )। वाल-विमन (देना नि० ६९६ न ). द्यान-वामिन, पूर्ण-पूरित ( देगो नि० ६८८), दस्त ( तार हुआ )-दीगा, स्पष्ट-स्पातित, छन्न-छादिन, जप्न अग्नि, रुट्ट रिया आन्त ( देगो नि० ६९६ क )-अमित, मपुष्ट-मधुषित, आस्थान्त-आन्त्रीना हृष्ट-हृषिन लोमन् (अतनः में रोमाचित ), हुच्टो दुगिनो वा मैत्र ( विस्मित प्रनिहना या )।

(स) किलम् और व धारु में न या खा बाद में होने पर इ विकास में लगा।

है । विलय्ट-शिलंशित, पूत-पवित्र ।

६८७ (न) अञ्च्घातु मे पूजा अर्थ में इलगता है। अञ्चित (प्रजित)। अन्यत्र अकत ( गया ) । सम्+अञ्च्-समक्त ।

(स) धप और दास घात में घप्ट अर्थ में इ नहीं लगता है। घप्ट ( ढीठ ), विशस्त ( अशिष्ट ) । अन्यत्र-प्विषित ( हराया गया, टरा हुआ ), विशसित

(पीडित)।

६८ इ. धातुके अन्तिम द् और र्केबाद तको नही जाता है तथा अन्तिम द को भी न हो जाता है। भद-भिन्न, श्-शीर्थ, तुर्व-तुर्ण (देखो नि = ६९८)। अपवाद-(न) आघा या टुन डा अर्थ होने पर भिद् ना भित्त रूप धनना

है। अन्यत्र भिन्न ।

(स) विद् (६ उ०) का 'मोग के योग्य वस्तु और प्रसिद्ध' अर्थ मे वित्त रूप बनता है। वित्तम् ( घन, सम्पत्ति ), बित्त पुरुप ( प्रसिद्ध पुरुप )। अन्य अधी मे विद्या

(ग) मद्, पूर् और मृच्छ् के बाद त को न नहीं होगा। मत्त, पूर्व (भरा हुआ ) (पृथातु वाला अर्थ होने पर उसका पूर्ण रूप भी होता है ), भूतं ।

६८६ जिन धातुओं के अन्त म आ (ए, ऐ और ओ का स्थानीय भी आ) है, यदि ने संयुक्त अक्षर से प्रारम्भ होने वाली है और बीच में अन्त स्थ वर्ण है. तो तको नहीं जाएगा। देदा (दौडना, सोना) – द्राण, ग्लै (मुरझाना) – ग्लान, स्त्यै-स्त्यान ( समृहरूप मे एवत्र ), आदि ।

अपबाद--रथा ( वहना ), ध्ये ( ध्यान करना ), व्ये और हवे । रयात,

ध्यात, वीत, हुत ।

६६० नियम ४१४ मे दी हुई धातुओं और ज्याधातु के बाद तको न हो।

जाता है। धात वत प्रव स्प সত रूप री (जाना,बहना) रीण जु (बृद्ध होना) जीणं श्री (पिघलना आदि) लीन द (फाडना) दीर्णं

१. रदाम्या निष्ठातो न. पूर्वस्य च दः (८-२-४२ )।

३. त्वादिस्यः (८-२-४४) ।

२. संयोगादेरातो चातोर्यंव्वतः (८-२-४३)।

बत प्र० रू०

क्त प्रव रूव नीर्णं घात् नृ [( छे जाना ) व्लीन ब्ली (जाना, पणडना) वृर्ण पृ (भरना, तुष्ट वरना) प्लीन प्ली ( जाना, हिलना ) भूणं ( घारण करना, पालना) ध्न (हिलाना) मृ (मारना) है पून (नष्ट वरना) वृणं वु (चुनना) रून ईंग लू (वाटना) स् (फाडना) ऋ (जाना) स्तीर्ण स्तृ (फैलाना) कीर्ण जीन कृ (फैलाना) ज्या (बृद्ध होना ) गृ (कहना, प्रशसा करना) गीर्ण ६६१ दु (जाना) और गु (अस्पष्ट बब्द करना) धातुओं वे बाद त को न हो जाता है और इनके स्वरकों दीर्घही जाता है। दून (गया), गून। ६६२ निम्नलिखित धातुओं में त को न हो जाता है--ৰৱ ম০ হ'ব धातु घासु बत प्र० रूप सू (४ आ०, जन्म देना) सून डी (४ आ०, उडना) डीन, उड्डीन विग्न, उद्घिग्न বিজ্ दून वृक्ण दू (तगकरना) थी (पकडना,पूराकरना) धीन ब्रु इच् स्फुर्ज् (१प०) स्फूरणी लीन भग्न (४आ०) भञ्ज् (तोडना) मीन मी (४ आ०, दुंख देना) भुग्न भुज् (६ प०) दीन दी (४ आ०, नष्ट होना) मस्ज् (६ प०) मग्न रीण री (४ आ०, दुख देना) रज् (६प०, तोडना) सरेण हान हा (जाना) लम् (६आ०) लग्स हीन हा (छोडना) लस्ब् ( लिजन होना ) त्रसन् वान वै (मूखना) वि+स्वन्द् विस्व त श्रीण त्री (४ आ०, हिलना) परिनेसन्द् परिम्बन्न-प्रवण विद् (४ आ०) वित्र दिव (१५०,सूजना) झून ६६३ (क) ऋ धातु ने बाद त नी न हो जाता है, ऋण अर्थ में। रूप ( वर्जा ) । अन्यत्र ऋत ( बीता हुआ ) । १. ऋणमाधमण्ये (८-२-६०)।

घात

```
छोड कर सभी वर्ष ) कोई डित् ( निर्वल ) प्रत्यय हो तो । शम्-शान्त, त्रम्-प्रान्त,
आदि ।
```

(स) अनुनासिक अन्त वाली अनिट् घातुओ, वन् (१ प०) धातु और सुनादिगण की तन् आदि ८ घातुओं (देखों नि० ५७८) के अनुनासिक को लोप ষ্ব মৃ০ ৩০

हो जाता है, बाद मे कोई झलादि डित् प्रत्यय हो तो। बत प्र० रू० घात

नम् (झुवना) मत मन (सोचना) यम् (रीवना)

सत यत वन् (१ प०, सेवा वरना) वत हत हन् (मारना) रम् (क्रीडाकरना) रत घृण् ( चमनना )

घृत गत त्त तृण् (चरना) गम् (जाना) ਜਰ वन् ( मौगना ) वत तन् श्रत क्षण्

६९७ सन्, जन् और सन् धातुओं के अन्तिम न् का लोप हो जाता है तथा . ऋण

अ को आ हो जाता है। खात, जात, मात।

६६८ धातु वे व् के पहले या बाद मे स्वर होने पर कभी-कभी उमे उन्हों जाता है, बाद में तथा न हो तो। यदि र्पहले होगातो व्वालोप हो जाएगा।

बर् ऊर्ण, त्वर् नूणं, तुर् नूणं, तिव् न्यूत, दिव् ब्तुत या चून (देखो नि० ६९३ग)। ६६६ निम्नलिवित धातुओं में कुछ विशेष अयों में इ नहीं लगता है। इनमें

से कुछ बत-प्रत्यमान्त रूप अनियमित वम से बनने हैं। विरेम्--विरिब्ध (एक स्वर )

तुम्---शुब्ध (मयनी, रई) फण--फाण्ट (मट्ठा या सरलता से साध्य खट्टी वस्तु । अनायास-**म्बन्—स्वान्त** (मन ) ध्यन्-स्वान्त (अन्धकार )

साध्य कथायविशेष , सि० नौ०,) लग्—लग्न (सक्न, लगा हुआ ) वाह\_--वाड ( बहुत ) अपने अन्य स्वामाविव अर्थों में इनने रूप होगे -शुभित, ध्वनित, लिगन, म्लेच्छ्—किलप्ट (अस्पप्ट )

म्लेन्डित, विरेशित, फणित और वाहित ।

voo दा (देना) और देवा क्त-प्रत्ययान्त रूप दत्त होता है। यदि कोई अजन्त जपनमं पहले होगा तो दस के द वा लोप हो जाएगा। प्रत, अवत आदि। दत्त में दवा रोप होने परपूर्ववी उपमर्ग में अन्तिम इऔर उपो दीर्फ हो आता है। भीत, गून आदि। उपसर्थों ने साद दक्ष काद विकल्प में रह भी सकता है। प्रदक्त. अबदन, गदल आहि। के

प्रदत्त, अवदत्त, गुदत्त आदि । 🤊 🦠 **७०१** निम्नलियित यत-प्रत्ययान्त रूप अनियमित दम मे बनने हैं ---धात्० ৰৰ স্বত হুত ৰৱ সংহত मव् (बांधना) अद् (गाना) जग्ध. अञ्च अद् (गम्, नि, वि 🕂 ) ममणं, न्यणां, मा (नापना) मित टयपणे 4-में (आदान-प्रदान करना) मित लिमि 🕂 अर्द्(समीप अर्थमे) अस्यणं मूच्छै (मूच्छित होना) मूर्त, मुच्छित बद् (अन्य अयों मे) अदित लाम (उत 🕂 ) उल्लाघ कय् (१ आ०, ब्नना) कन (पथ्यकारी) मप् (मप्टनारी बप्ट. वृह्, बृह् (परि+) परिवृद्ध यादु सद होना) जैसे-पप्ट बृह, बृह (,,) परिवृहित परिवृहित व्याव रणम परिवृहित (ध्यावरण वा परिवृहित अध्ययन बच्ट साध्य है). क्प्ट बनम्, आदि । (बढा हुआ) अन्यत्र व पित शो (तेज बरना) चात, शिल स्वर्णम् (यसीटी पर रगडा गया सीना) स्निव् (जाना, सूखना) स्रुत ह्नाद (प्रसम होना) प्रम् (निर्वल होना) कृदा ल्लघ धीव् (मत्त होना) था (पनाना) क्षीव मनूय् (शब्द करना) वन्त (शां+णिच्-थप्) ∫(पकायाहजा) ध्माय् (हिलाना) ( जब यह क्षीर या क्ष्मात र्भं (बृदा होना) क्षाम हवि का विद्योगण होगा ) । अन्यत्र श्राष, श्रपित

अवदत्त विदत्त च प्रदत्त चादिकमंणि ।
 सुदत्तमनुदत्त च निदत्तमिति चेव्यते ।। ( महाभाष्य )

হৰ সংগ্ৰ

नहीं होता है )

म्मीप

निम्तरा ( वहीं पर स् का प्

प्रतिस्तस्य.

| ख्या (निददा दना) भाग                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-7371)            | 7711                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--|--|
| दो (माटना) दित                                                                                                                                                                                                                                                                              | म्पाय् (बदना)      | प्रमीत, प्रस्तीम       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | स्त्ये (प्र+)      | (शब्द रिया)            |  |  |
| इह. र (बुद्ध होना) बुढ                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | र शब्द । र मा          |  |  |
| दृह् (अन्य अयो म) दृहित, दृहिन                                                                                                                                                                                                                                                              | स्ना (निक्         | निष्णा (धनुर)          |  |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                     | 641 ( 1. 1. 1. 1.  | नदीय्ण ( चतुर,         |  |  |
| षा (रसना) हित                                                                                                                                                                                                                                                                               | न्ना (नदी 🕂 )      | अनुभवी, गाध्दिक        |  |  |
| 41 (74.11)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | अर्थ हैनदी वे          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | नतरे वे स्यानी मी      |  |  |
| a (and) Lam)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | गतर्व स्थाना न         |  |  |
| थच् (पनाना) पवव                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | जानने वाला )।          |  |  |
| पा (पीना) पीत                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | अन्य अयों मे           |  |  |
| ( क्षेत्रर) पत                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | निरनात, नदीस्ना ।      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | तर्जनाच्य है स्गता     |  |  |
| पत् (कुतान्यत होना) कुल्ल<br>पल् (फिलना) फुल्ल<br>७०२ मुऔर बज् पातुओं से तने बुत्य ही बा प्रस्थय वर्त्रवाच्य में रंगता<br>७०२ मुऔर बज् पातुओं से तने बुत्य ही वा प्रस्थय वर्त्रवाच्य में रंगता                                                                                              |                    |                        |  |  |
| ७०२ मुलार्यम् नाउ                                                                                                                                                                                                                                                                           | है ), वज्वन् ( जिम | न्यत्र । (भार ) ग्य    |  |  |
| पल् (फलना)<br>७०२ सु और बन् पातुओं से त ने तुत्य ही बा प्रथम ने किया है। जू<br>है। मुख्यन् (जिसने सोमरस निवाला है), यज्वन् (जिसने यज्ञ रिया है)। जू<br>है। मुख्यन् (जिसने सोमरस निवाला है), यज्वन् (जो वृद्ध हो गया                                                                         |                    |                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                        |  |  |
| सतु म पूर्वाशत अभ गाम वनता है।<br>है)। जीर्णवर्ग भी क्रम बनता है।<br>७०३ वन (तयान) प्रत्ययान वे क्रम अवारान्त रच्दा ने मुख्य नीनी                                                                                                                                                           |                    |                        |  |  |
| 1903 बन (तयान) प्रत्या                                                                                                                                                                                                                                                                      | Red 4 ma min       |                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                        |  |  |
| जिया में चरने ।<br>जन प्रसम्बद्धन ज्यानो पर वर्मवास्य म नहीं होता है —<br>जन प्रसम्बद्धन ज्यानो पर वर्मवास्य म नहीं होता है —<br>पठ बैटना, जाना और साना अर्थ बारी धानुस्रों में वन (न) प्रायय<br>पठ बैटना, जाना और साना है। इस मुक्तस्य आनिनम् (सह                                          |                    |                        |  |  |
| यन प्रत्यम रन करेर साना अयं वाडी धानुआ न मन (न) अ पव                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                        |  |  |
| पन प्रत्यं का जाना और ताना अर्थ बार्ड भाउना ने (१) ने नक्ष कि है देना, जाना और ताना की कि इस मुक्टरम्य आत्रित् (सह<br>अपिकरण (स्थान) अर्थ की बाता है। इस मुक्टरम्य आत्रित् (सह<br>अपिकरण (स्थान) अर्थ की बाता है।<br>मुक्टर वे बैठने वा स्थान है), इस सान स्मापने (सह अनम्ब के भोजन करने ना |                    |                        |  |  |
| ि (क्याचा ) अधिका न                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3/-                | - ਦਾਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ੀਕ ਕਿਸਾ ਜੋ |  |  |
| मक्तर के बैठने वा स्थान है ), इव                                                                                                                                                                                                                                                            | ( N = 30           | स्नवे भोटन वरने बा     |  |  |
| आधेरण (स्थान)<br>मुबुन्द के बैठने वा म्यान है ), इव<br>जाने वा भाग है ), मुन्तम् एतद् उ                                                                                                                                                                                                     | ाननम्य ( भट भ      |                        |  |  |
| जान्या सागर्गः                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                        |  |  |
| स्यान है )।  १. यनोऽधिकरणे च श्रीव्यगतित्रस्यवमानार्येभ्यः (३-४-७६)।                                                                                                                                                                                                                        |                    |                        |  |  |
| १. यनोऽधिकरणे च आध्यात                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                        |  |  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                        |  |  |

चान्

म्पाय् (बदना)

स्तरम् (प्रतियानि 🕂

बत प्र० रू०

गीत

षातु •

ग (गाना)

रा (तोहना) छात, छित

क्यो (निर्देश देना) जीत

अ०५ इन स्थानो पर नत प्रत्यय बर्नुवाच्य में होता है—गमनः अयं यारी धातुओं, अन मंत्र धातुओं, दिल्प, धी, स्था, आग्, वग् ( रहना ), जन्, रह्और ज् धातुओं ने । गनो इन प्रदूष्ट्रम् ( में भद्राम गया था ), ख्लानो वाल् ( वाल्क्य धीण हो गया है), ख्रद्यमेम् आदिन्यहोहिं ( हिरिने ल्यमो ना आिल्नान विष्या ), भेषम् अधियावित ( चेपचाय पर मोषा ), वैजुच्चम् अधिच्छत् ( वैवुच्च में रहा ), गिवमुत्यावित ( विव्य नी उपायना नी ), इरिदिनम् उपीयित ( हिन के प्रिय वित्य उपायना विचा ), रामम् अजुजात ( राम के वाद समुद्धा ), गर्डम् आन्व ( राम के वाद में बुद्ध हुआ) ।

७०६ यत (त) प्रत्यय नहीं नहीं पर भाववाचन मजा गर्द बनाने हैं। जैसे---जरिपतम् ( भाषण ), श्रविनम् ( सोना ), हमितम् ( हॅमना ) । इसी

प्रवार स्थितम्, गृतम् आदि । देखो भट्टि० ७-१२५ ।

900 इन घातुआ से वर्नमान अर्थ में कन (त) प्रत्यय होना है—मनि (सोमना, बाहुना), बुढि (जानना) और पूजा अर्थ वाली धातुओं से संघा इन्यु, भी आदि धातुओं से। राज मत (राजा के द्वारा समानित है), मता पूजित, इब जान ( अनि जलाई गई है)। इसी प्रवार भीत आदि।

(ध) शतवतु (तयत्) प्रत्यम (Past active Participles)

७० = वत (त्यामं) प्रस्थमान्त रूपो मे अन्त मे वत् रूपा देने से ननवतु (तवत्) प्रस्थमान्त रूप धन जाते हैं।

| <b>धा</b> तु | ৰন স০ হৃ০       | बतवतु प्र० रू०   |
|--------------|-----------------|------------------|
| भू (होना)    | भूत             | भूतवत् (हुआ)     |
| ष्ट (करना)   | <del>वृ</del> त | कृतवत् (किया)    |
| कु (फैलाना)  | कीर्यं          | कीणंबत् (फैलाया) |
| छिद् (काटना) | ভিন্ন           | छिन्नवत् (काटा)  |
|              | emile i         |                  |

इत्यादि ।

(इ) नृद् के स्थानीय प्रत्यय (Participles of Future tense)

908 नर्तुवाच्य और कर्मवाच्य में लुद् के स्थानीय कृत् प्रत्यवान्त शब्द इस मनार वनाए जाते हैं—दक्षके लिए लूद लगा का प्रज्युत एक ता रूप लिया जाता है। परस्ये के जिन्म इ ह्या दिया जाता है तथा आत्मनेपद और कर्मवाच्य में के स्थान पर मान लगा देते हैं। असे —

कर्मवाच्य आत्मने ० दायिष्यमाण पर**॰** दास्यमान. धातु दास्यमान भाविष्यमाण दास्यत भविष्यमाण, दा भविष्यमाण चोरिष्यमाण चोरियप्यमाण, भविष्यत भ चोर्यपटयमाण चोर्ययप्यत् गमिष्यमाण चुर् मगमिष्यमाण जायिष्यमाण गमिष्यत गम जेव्यमाण, विजेप्यमाण वारिष्यमाण জি जेप्यत करिष्यमाण. वरिष्यमाण श्राविष्यमाण व रिप्यत् थोप्यमाण. क् मश्रोप्यमाण एधिप्यमाण श्रोप्यन् एधिप्यमाण एघ् (आ०)---तोत्स्यमान इसी प्रकार पट् + सन्-पिपठिष् विपठिषिय्यत्, पिपठिषिय्यमाण आदि । तुद् भू + यड -- वोभू -- बोमविष्यत्, बोमविष्यमाण आदि । ७१०. तबत् प्रत्ययान्त राव्दा के रूप त् अन्त बाले शहरो के तुल्य च ठर्ग और मान अन्त वालो के अकारान्त झब्दा के सुल्य।

(च) तस्य, अनीय आदि प्रत्यय (Potential Participles) ७११ धातुओ या प्रत्ययान्त धातुआ मे तथ्य, अनीय या नहीं नहीं एलिम प्रत्यम होते है। ये प्रत्यम सकर्मक धातुला से वर्मबाच्य म और अव में व घानुओं। से भाववाच्य में होते हैं। वे शब्द बोग्य आदि अयं बताते हुए विशेषण ने मुन्य भी

(१) तब्य और अनीय प्रत्यय प्रयुक्त होते है।

१८) तम्य जार जाराज सायण ७१२ धातुओ या प्रत्ययास्त धातुओं ने 'योग्य या हाना चाहिए' अध मे तब्य और अतीय प्रस्थय होते हैं। इन प्रस्थयों के बाद में होने पर धानु ने अन्तिम स्वर और उपया के हस्य स्वरी वा गुण हो जाता है। तब्य से पहले सेट् पानुआ भ नित्य इ लगेगा, चेट घातुओं में विवल्प से और अनिट् घातुओं में सर्वधा इ नहीं में नित्य इ लगेगा, चेट घातुओं में लगेगा। अनीय से पहले घातु की उपघा के ऋ को अर्होगा। रनहीं होगा, जैसा कि कही कही पर होता है। जैसे--अर्थ असीय देने योग्य धात

दानीय

तब्यतस्यानीयरः (३-१-९६ ) । केलिमर जपसंख्यानम् (वा०) ।

क्षयं • यानु सनीय सरप्र **चवनीय '**[7 चेतव्य नग्रह में मोग्म नयनीय छै जाने योग्य नी नेसच्य श्रवणीय श्रोतस्य मुनने योग्य यु भवितय्य भवनीय होने योग्य मू बरणीय करने योग्य Ţ बनंदय बोधितव्य, बोद्धव्य शोधनीय जानने यीग्य युष् मोचनीय मोपतस्य छोडने योग्य मुच् माजॅनीय स्यच्छ करने योग्य सार्व्हरू १ मृत् मजेंनीय वनाने योग्य -मृज् मध्यव्य मजंनीय, भ्रज्वनीय भप्टंब्य, भ्रष्टब्य भनने योग्य भ्रस्ज् मेदनीय भिद् भेत्तव्य तीहने ग्रीख निन्द् निन्दनीय निस्टा के मीरम निन्दितस्य गौउव्य, गृहितव्य गूहनीय छिपाने योग्य गृह\_

७१३ अनीय बाद में होने पर पातुओं में ये नाये होने है—चुरादि० और गिजन्त ने अयमा छोप हो जाता है, यदन्त रूपों में यदि ये से पहले कोई हबर है तो में ने अना छोप होना और यदि ये से पहले नोई व्यजन है तो पूरे ये ना छोप -रोगा। सन्-प्रत्ययान्त अस म कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे—

अनीय अर्थ घातु वहने योग्य कथनीय क्य थुराने मोग्य चोरणीय चुर् बोधनीय बताने योग्य बोधय (बुध+णिच्) बोवुध्य (वृष्+यदः) योबुधनीय बार-बार जानने योग्य वोभूय (भू+यड) बोभूयनीय वार-बार होने योग्य व्दोधिष् (बुध् + सन्) ववोधिपणीय जिज्ञासा के मोग्य

मृज् के ऋषी आर हो जाता है।
 अजादि पित् (सबल) प्रत्यय बाद से होने पर गृह् के उन्हों गृण न होकर दोर्घ हो जाता है।

#### (२) य (यत्, बचप्, ण्यत् ) प्रस्मय धत् (च) प्रत्यय

७१४ अजन्त धातुओं से 'योग्य या होना चाहिए' अर्थ मे या (य) प्रत्यप होता है। 2 इससे पूर्व पातु के स्वर को गुण होता है तथा अन्तिम आ (ए, ऐ और क्षो बास्थ

| ानीय आंभी) वो ए ह          | ोता है।<br>देव                 | देने योग्य                                              |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| दा<br>धे<br>गै<br>छो<br>चि | दय<br>धेय<br>गैय<br>छेय<br>चेय | चूगने योग्य<br>गाने योग्य<br>नाटने योग्य<br>चुनने योग्य |
| नी<br>स्री                 | <b>ने</b> य                    | रे जाने याग्य                                           |

७१४ जिन धातुओं की उपया में अहै और अन्त म पर्यापा कोई वर्ग

है, जनसे य प्रस्वय होता है। दाप्-दाप्य, सभ्-उस्य, रम्-रस्य, आदि।

(क) लम् से पहले आ उपसर्ग होगा सो ल और भू के बीन में न् (न् मा मुहो जाता है ) लगता है। आलभ्-आलम्भ्य (हिंगा के योग्य )। उर+लम् में भी प्रशासा अर्थ में बीच में नृष्टमता है। उपलम्बय माधु (प्रशमा ने योग्य सापु ) । अन्यत्र-उपलब्स धनम् ( धन प्राप्त गरना गारिंग ) ।

७१६ इन घातुओं से य प्रस्मय होता है-तन् ( हेंगी जडाना ), हम् (हिसा करना), चत् (पूछना), यन् (प्रयस्त करना), जन्, सर् और गर्

सवयम् ( हुँसी उडाने वे सीम्य ), शस्य ( हिमा वे सोम्य ), आदि ।

७२७ यदि नोई उपसर्ग पहले न हो तो गद्द, मद, चर् और यम् पानुभा न य प्रत्यम होता है। गद्-गत (कहने मोग्य), मत्त, चर्य, यान्य। आ + चर्मे आचार्र अर्थ मे ण्यत् (य) प्रत्यय होता है, अन्य अर्थों मे य प्रत्यय होता है। आनर्पों देश.

( पूमने के योग्य देश ) । अन्यत्र—आचार्च ( आचार्च ) । ९९८ इन धातुओं से इन विरोष अर्थों में य प्रत्यन होता है—वर् में निन्द-

नीय अर्थ में, पण् से वित्रेय अर्थ में और वृ (९ आ०) से अप्रतिपन्य अर्थ में। भाग जब मा, पर् पा भगव जा जा है )। अन्यन — अनुस (अन् + वर् + वर के कि अवात् य ) गुरुनाम ( आदरणीय होने वे कारण गुरु को नाम उच्चारम नहीं

१. असो यत् (३-१-९७)।

चनना चाहिए )। पच्या गी (गाय बेचने के योग्य है)। अन्यम पीच्य (पण्+ प्यन् अपीत्य) ब्राह्मण (प्रदासनीय ब्राह्मण)। वर्ष (चुने जाने योग्य या बरण किए जाने योग्य)। जैसे—्यतिन वर्षा कन्या( मैक्को के द्वारा अर्यात् किनी भी प्यक्तिक द्वारा यरण नी जाने योग्य कन्या)। अन्यम बृत्या (वृक्त पण्यम् अर्यान् य) कन्या (किनी एक प्यक्तित से चिवाह के योग्य कन्या)।

७१६ वह पातु मे डोने वे साधन अर्थ में और ऋ धातु में स्वामी और वैष्य पर्य में य प्रत्यय होता है। वह्यम् ( गाडी )। अन्यत्र—वाह्य ( वह् + ण्यत्, वोने योग्य)। अर्थ ( स्वामी या वैषय् )। अन्यत्र आर्थ ( व्ह + ण्यत्, आदरणीय)।

७२० उप + मृ मे गर्भाघान वे योग्य अर्थ मे य प्रत्यय होता है। उपत्यर्ग गौ ( गर्भाघानार्थ वृषक्षेण उपगन्तु योग्येत्यर्थ , नि० वौ० ) । अन्यत्र उपसार्या ( उपम् + प्यत् ) वाशी ( प्राप्तव्या इत्यर्थ , नि० वौ० ) ।

७२१ नज् ( क्ष) पूर्वन जू जानु से य प्रस्तय होन् अनर्य हप बनता है। मह मगतम् ना विरोधण होना चाहिए। अवर्ष पायतम् ( ऐसी मिसता जो चभी पुरानी नहीं होती है)। पुरु नरो—नेन मगतमायेण रामात्रयं कुर हुन्त् ( भट्टिं ६-५३)। मुगैन्जर्ये जरसोपदिस्थतदेहन्थाय पुनर्यवन्थ (रचु०१८-॥)। इस दरोज से सगतम् ना अध्याहार करना पाहिए। जहाँ पर यह मगतम् का चिरोधण नहीं होगा, वहाँ पर तु प्रस्यय लग नन अनिरता रूप बनेगा। अन-निता नम्बरः।

७२२ हन् भातु से विकल्प ते यक् (य) प्रत्यय होना है। य प्रत्यय होने पर हन् को वस् आदेश हो जाता है। हन् + य=वस्प (हिना के योग्य)। इनसे विकल्प के व्यत् (य) प्रत्यय भी होता है और उसके होने पर हन् को चानु हो जाता है। भाग्य।

क्चप् ( य) प्रत्यय

७२३ 'योग्य या चाहिए' वर्ष में ही इन चातुओं से नयम् (य) प्रत्यव होता है—इ (१,२ प०, जाता), सु, बात्म, च (५,००), दू, जुप, उपभा म ऋ वालों यातुएँ, मृत्यू और पृत्तृ को छोड़ क्रा । हस्व स्वर अन्त वालों यातुओं ने बाद य ने पहले तु बीर लग जाता है। जेते—हस्य (जिसके पास जाता चाहिए), स्मृत्य (स्तृति वे योग्य), बात्म-विष्य (उपदेश के योग्य), ब्यू-ब्र्स, दू-आद्र्य, जुए प्रुप्य (मवा वे योग्य), वृत्-ब्र्स, वृष्-वृद्य (बताने के योग्य, जैसे धनादि)।

अन्यम् -- वेल्ट्य ( मर्र्य् - मत्, योग्य ), चृत्-चर्ष ( चृत्-च्याः, नग वरने ने योग्य )।

७२४ वामन में मतानुसार सम्, दुत् और गुत्र् घानुओं ने विकल्प में वसम् (य) होता है । शम्-शस्य ( प्रशमनीय ), दुह-दुह्म, गुह-मुख । पर्ग में इनमें

ण्यत् (य) प्रस्यय होता है। शस्य, दोह्य, योह्य।

७२४ मृज् धातु में विवरण से वयम् (य) प्रत्यव होना है। मृज्य ( स्वनाधना वे सोग्य )। पक्ष से व्यत् होता है और अन्तिम ज्वा ग्राता है। मार्ग्य।

७२६ (ग) भू पानु में पहले बोर्ट सुबन्त गढ हा तथा बार्ट उपना भू मे पहरु न लगा हो तो भाववाच्य म वयर् (य) प्रत्यव हाना है। ब्रह्मणा भाव ब्रह्म-भूयम् ( ब्रह्मस्व ) । जहां पर नोई मुबन्त पहल नहीं त्रवा है वहां पर गन् (य)

(स) पूर्वावत स्थितिया में हो बढ धानु संनवम् और च्यन होता है, मायपाच्य हाता है, भव्य प्रभव्य। या वर्मवाच्य में। ब्रह्मोद्यम् ब्रह्मयद्यम् ( यदं वी व्यान्या वनना श्रत्य येदं नन्य

७२७ तन् पातु सं वयम् प्रत्यय हाना है और गर च मृ रा न्यार हाता है वदनमित्यर्थ, मि० की०)।

तथा स के बाद ई लग जाता है। लन् + य=स - य=स - र्ज-स=नेय ७२८ भृ ( अवादि० ) न नवप् प्रत्यव होता है नजापारा न हो ना। (गुदाई वे योग्य)

भूत्या (जिनका पारननीयण करना चाहिए अन नोकर )। अध्यय--नार्यो ( मू + च्यत्, शतिया ना तन बर )। सम् + भू म वस्र् और च्यत् दाना होते हैं।

.., प्राप्तः . सूचना—म्पी वावन आयो शब्द भू (जुलो यादि०) संध्यतं प्राप्तः करके ममृत्या, सभाया ।

।। चाहिए । ७२६ निम्नलिसिन ७ शब्द नेपच् प्रायम बण्बे नीचे निरिद्ध अपो म निमान बनाना चाहिए । तन होते हैं अर्थात् मिद्ध माने जाते हैं। शतम्य ( रावन् + मू + प्पर् )। राता भग हात ह अवार् तिक पर मान्य । यहा ल्लामक मोमा गया, म मूद्रेत सानस्य , आभपवद्गारा गाउपार वण्डपने प्रत हस्यधिकरणे वयर्, नियाताह् दीर्घ । राजापूर्यम् भी शत बनता है ।

१ राजमूबम्बंबावरम्बन्धरूपहर्यवस्ताव्याः ( ३-१-११४ )(रेलो इस सूत्र पर सि॰ को॰ )।

सूर्यं (म् + ममप् या म् ६ प० प्रेरणा देना + ममप्)। सरित आनारो। वैतिरियमम्,
निपातनाद् उत्वम्, महा पू प्रेरणे तुदादि । सुवित वर्माण लोग प्रेरसित वमप्
हर्।मृपोदाम् ( असत्य ) ( मृपा + बद्+न्यप् )। रोचते द्वित रच्य । गृप्यम् ( वोर्दे पटिया पातु ) ( गुप् + नमप् ), गृपरादे बृदव च नशायाम्। सुवर्णरजतिभिन्न पन मृप्यम् । गु० परो — निराता० १-३५, मनु० ७-६६। अन्य अपा मे गृप् पातु गं ण्यत् होगा। गोप्यम् ( छिपाने योग्य)। प्रस्ट स्वयमेय पव्यन्ते ग्रस्टपव्या अर्म-बर्दिर। सुद्धे तु समिण इष्टप्यावया ( जुनी हुई भूमि मे उत्पन्न होने वाला )। मृद्ययत्ते अस्वयस्य ( वृद्ध अनुभव न वर्षे वाला)।

अरे० (क) निम्नलिसित दो रावर, निर्मा ने नाम हैं, वयप् प्रत्यम के द्वारा बनते हैं। भिनति बृळ मिच (भिद्+वयप्), उन्सति उदकम् उद्ध्य (उन्द्+वयप्), उन्सति उदकम् इत्या (उन्द्न)। वेस्तो रष्ठ् ११८। अन्यम इनमें स प्रत्यम होना है। भेता, जन्मिता।

्का अन्य हाता हो ने सार्ग, अव्यक्ता । (क) इसी प्रनार पुष्य और सिच्य मध्द पुष् और सिध् धातु से क्यप् प्रत्यम कर्षे यनते हैं।ये दोनो पुष्य नक्षत्र के नाग हैं।युष्यस्ति अस्मिश्चर्या पुष्य । सिच्यन्ति अस्मिन सिक्य ।

38 सि-पू. सि-मी और जि घा तु से स्वप् प्रत्यव होता है, यदि इतसा क्षमस सम्बन्ध मुज्ज, करक और हिल राज्या से हो। विष्यो मुज्ज (रण्यादिन रण्याम सोक्षमतव्य इर्यो , सि॰ को॰, मूज घास रस्सी आदि बनाने के लिए साफ करती चाहिए)। चिनीय नरक (पा नर्यः नरता चाहिए)। जित्यो होल हिल जो कि अधिक वल से सीचा जा सके, यदेन क्षप्टब्य)। अन्य अर्थो में इनसे यत् प्रत्यव होता है। विषय्यम्, वितेषम्, जीयम्।

७३२ निम्मिलियित शब्द यह सालु से काप् प्रत्येय करके बनते हैं—अव-गृह्मम्, प्रमृद्ध पदम् ( अवब्रह और प्रमृद्ध ये दोनो ब्याकरण ने पारिभाषिक शब्द है), गृह्मना शुका ( पञ्जरादिबन्धनेन परतन्त्रीकृता हाय्यं, सि० कौ०, तीते आदि की कि पीजरे आदि में बन्धन ने द्वारा परतन्त्र बना लिए गए है)। प्रामगृह्या सेना ( गाँव से बाहर स्थित सेना )। आपँगृष्टाते आयंगृद्धा (तत्प शामित इत्यर्षं, सि० कौ०, आयाँ ना पक्ष बेने बारा)। देखो रक्ष० १४३।

१. तु० करो-मित्रो जनान् यातर्यात बुवाणो० ( ऋग्० ३-५९-१) ।

७३३ हु: और तृष् घातुओं से क्यप् और ण्यत् दोनो प्रत्यय होते है। पृण्य-

**७३**४ युज् धातु से 'रथादि मे जुतने योग्य' अर्थ मे वयप् प्रत्यय होता है और कार्यं, बृष्य-वर्षं। अन्तिम ज्को गृहो जाता है। युग्य गौँ (जूए में जुतने योग्य बैट)। अन्य अर्था मे युज् से ण्यत् होता है। योज्य।

### श्यत् प्रत्यप

७३५ ऋकारान्त और हलन्त घोतुओं में 'योग्य या पाहिल' अर्थ में प्यत् (म) प्रत्यम होता है। व्यत् से पहले पातु के च्वो व और ज्वां गृहोना है। पानु के अन्तिम स्वर और उपधा के अवो वृद्धि हो जाती है। उपधा वे अन्य स्वरी गी

प्राय गुण हो जाताहै।

कु – कार्यम् (करने योग्य ), धृ – धार्यम् (धारण करने योग्य ), आदि । मह -पाल्यम्, दम्-दान्यम् ( प्रेण्णा देते योग्य ), आदि । तल्-वावयम् ( प्रम-बद बोलने योग्य, बावय ), पब्-पावयम् ( पकाने वाग्य ), मृज्-माग्यम् ( मकार के योग्य ), आदि ।

७३६ अमा + बम्से ण्यत् (य) प्रत्ययहोता है और बम्बी उपधा वे अवी विकल्प से आ होता है। अमा सह वनतो ज्या चन्द्रावी अमावस्या, अमागस्या (अमावास्या, जिम दिन सूर्य और चन्द्रमा एक माय या एक स्थान पर रहते है)।

(क) पाणि शब्द या समव उपमर्ग पहने होने पर मृज् धारु में प्यत् होता.

है। पाणिक्या सुरुयते पाणिसर्क्या रज्जु । इसी प्रकार समवसर्गा ।

७३७ (क) व्यत् होने पर इन धानुआ के च्या ज्को क्या ग्नही होना है--- यज्, याच्, रुच्, प्रवच्, ऋच्, त्यज् और पच् । बाज्यम्, याच्यम्, रोन्त्रम्, प्रवाच्यम् ( ग्रन्थविरोप ), अर्च्यम्, ध्याज्यम्, पाच्यम् ।

(स) च्यत् बाद में होने पर बच् के च् का क् नहीं होना है बस्तव्य अर्थ में।

बाच्यम् ( कहने मोभ्य, वक्तव्य )। अत्यत्र-वाक्यम् ( वाक्य )।

प्। पर्प पालुके च्वोक् मही होता है, जाना अये में। वञ्चम्। मोडना

या टेढा करना अर्थ में इसके ज्को क्होगा। बदका काष्ट्रम्।

हा वर्गा जव प्रवास के बाद शत्म (मझव या वस्ता समव) अर्थ में (घ) प्र और नि उपसमी के बाद शत्म (मझव या वस्ता समव) अर्थ में (प) अ लार न जात है और इसके ज्बो ग् नहीं होता है। प्रमादनु शरद युज् धातु से च्यत् प्रत्यय होता है और इसके ज्बो ग् नहीं होता है। प्रमादनु शरद प्रयोज्य , नियोक्तु शक्य नियोज्य भूत्य ।

(इ.) भुज्धातुना अन्न अर्थमे भोज्य रूप बनता है और उपभोग के योग्य अर्थ में भोग्य ।

७३≈ ह्रस्व और दीर्घ उनारान्त घातुओ से 'अवश्य क्तंव्य' अर्थ मे ण्यत् (य) प्रत्यय होना है। लू-लाव्यम् ( अवश्य काटे जाने योग्य ), पाव्यम् ( अवश्य स्वच्छ करने योग्य ), आ 🕂 मू-आसाध्यम्, यु ( मिलाना)-याव्यम्, आदि ।

(क) इन घातुओं से भी अवस्य कर्तव्य अर्थ में ण्यत होता है---वप, रप, लप, भप् और चम्। वाप्यम् (अवस्थ बोने योग्यः), राप्यम् (अवस्य स्पष्ट कहने योग्यः), लाप्यम्, नाप्यम्, चाम्यम् ।

**৬২**६ निम्नलिखित राज्य ण्यत् (य) प्रत्यय ने द्वारा अनियमित रूप से घनते है--आ + नी-आनास्य ( गाहेंपत्य अर्थात् दक्षिणान्ति से लाने योग्य ) ( दक्षिणाग्निविशेष एवेदम । स हि गाहँपत्यादानीयते अनित्यक्च सतत्मप्रज्वल-नात्, सि ० वी ० ) । अन्यत्र-आवेष ( काने योग्य घडा आदि )। प्र - नी-प्रणाय्यः चोर 🌂 प्रीत्यनहं इत्यर्थ , सि० नौ०, सासारिक भोगो से प्रेम के अयोग्य ), प्रणाप्य अन्तेवामी (विरक्त इत्यर्थ)। अन्य अर्थों मे प्रणेय।

७५० में शब्द भी निपातन से बनते है--मीयते अनैन इति पाय्यम् ( मा धातु से, एक नाप ), सम्बद्ध नीयते होमार्थम् अग्नि प्रति इति सामाय्यम् ( सम्+ नी + प्यत् ) हिथाविद्योप (एक प्रकारकी हिव ) (देखो शिद्यु ॰ ११-४१), निची-यते अस्मिन् धान्यादिक निवास्य नियास ( नि- चि- च्यत् ), धीयते अन्या समि-दिति धारवा ऋत् ( धा - ण्यन् ), ब्ण्डेन पीयने अस्मन् सोम -- ब्ण्डपाय्य ऋत् , मचीयते ज्मी सचाव्य ( एक यज्ञ ) । परिचाय्य , उपधाय्य , ममृद्ध ( विशेष म्थान जहाँ पर यक्तिय अग्नि रक्सी जाती है ) । अन्य अथौं मे--परिचेयम्, उप-चैपम्, मदास्त्रम् । चीयते असौ चित्य अग्नि , अग्ने चयनम् अग्निचित्या ।

७८१ निम्निक्तिवत चानुको से बतु वाच्य मे ये प्रस्यय होने है---भू और गै में यत्, वसु और स्था से अनीय, जनुष्यु और पत् में ण्यन् । भवतीति भव्य (भन्यम् अनेन वा), गायनीति गेय (गाने वाला) (गेय माम अनेन यह भी बनता है ), प्रवचनीय ( बनना ), उपम्यानीय ( पाम में खड़ा रहने बाला )। जन्य , पंत्रादय , पान्य ।

(३) वेलिमर् ( एलिम ) प्रत्यय ७४२ याप्य या चाहिए अर्थ में कुछ सनमें के चातुओं से बेल्मिर् ( एलिम )

त्रत्यय लगा है। यन्-पर्वलिम ( पराने योग्य )। जैसे-पर्वेकिमा मापा , निद्-भिदेशिमा गरण ( बाटने वे मोग्य चीड वे पेंड ), आदि। ७४३ एटिम-प्रत्यवान वे रूप तीनो टिगो म अवागन्त शब्दो वे नुस्य चल्ये ।

२. अस्यव शुदन्त प्रत्यव ( Indechaable Participles )

(ग) वचा और स्यय् प्रत्यय ७४४ अयम प्रकृत रूप दा प्रकार से बनाए जाते हैं--(१) मूल घातु के गार स्था (स्वा) प्रत्यव रस्वे (२) उपमार्थे जनमा वे सुल्य प्रयोग में आने

गारे शब्दा में माय ममाम ताने पर चानु म न्यम् (य) प्रस्वय बन्वे । शम्-गरवा (जारर) अनु-। भू-अनुभूष (अनभव रण्ये ) दत्यादि ।

१ वासा प्रत्यम से मने अध्यम कुदन्त रूप ७५५ धारु में पहल बार्ड उपसम या उपसम या प्रयूक्त होने बाला गरद नरी रागा ना घानु सा प्रथमान चारु स र या (ग्वा) प्रत्यय लगार र अध्यय प्रदेश रूप प्रताहि। या प्रत्यय के होते पर भी वे सभी काय प्राय होते हैं, जो

रें। (त) प्रत्यय करते पर होते हैं। त्या प्रत्ययान्त रूप बनाने वा सरए प्रवार यह

रै कि का प्रस्मयोग्क ल्या संग अग्विस न या नवा हटावर त्वा ल्या देने से त्या-प्र प्रयास्त रूप प्रत जाता है। जैसे---स्वा प्र० रूप

वत प्रव रप जारवा धानु গ্রাস (जानना) दत्त्वा दस (देना) स्थिखा श्यित म्या ( गदा हाना ) हात्या त्रान (जाना) हिस्वा 71. हीन रा (छाइना) हित्या 677 था (ग्मना) जित्वा 141 ति (जीना) पवित्वा, पूरवा पिया, पून ( पश्चित्र रण्ना ) भूरवा q भूत 4 ( bill ) **प्रत्या** ŢT र (परना) तीरवर्ग ्तीर्ण (पार परना ) परर्गा শ্ तृषं (पूरा वरना )

| ***                                                             |       |                |              |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|--------------------|
|                                                                 | धातु  | वत प्र० रूप    |              | त्या प्र० रूप      |
|                                                                 | त्रै  | (रक्षाकरना)    | <b>भा</b> त  | शात्वा             |
|                                                                 | मुच्  | (छोडना)        | मुवत'        | मुक्तवा            |
|                                                                 | अद्   | ( खानर )       | जग्ध         | जग्हवा 3           |
|                                                                 | छो    | (काटना)        | छात, छित     | छात्या, छित्वा     |
|                                                                 | दृष्  | (देखना)        | बृष्ट        | दृष्ट्वा           |
|                                                                 | क्ष्य | (भूखा होना ) 🤊 | <b>युधित</b> | शुधित्वा, शोधित्वा |
|                                                                 | वस्   | (रहना) ३       | उपित         | उधिरवा             |
|                                                                 | वच्   | (कहना)         | <b>उ</b> वत  | उब्स्था            |
|                                                                 | वह    | (ढोना)         | ক্ত          | <u>जह्बा</u>       |
|                                                                 | यज्   | (यज्ञ करना)    | इप्ट         | इप्ट्वा            |
|                                                                 | वप्   | (बोना)         | उप्त         | उप्ता              |
|                                                                 | यन्ध् | (बाधना)        | वद           | बद्ध्वी            |
|                                                                 | वुध्  | ( जानना )      | <b>बुद्ध</b> | बुद्ध्वा           |
|                                                                 | शास्  | ( उपदेश देना ) | शिष्ट        | शिष्ट्वा           |
| ७४६ जहां पर त्वा से पहले इ लगता है, वहां पर घातु के अन्तिम स्वर |       |                |              |                    |
| को गुण हो जाता है। शी-शियत्वा, कु-कवित्वा, जागृ-जागरिरदा, आदि।  |       |                |              |                    |

(क)तृष्, मृष्, कृष् और ऋत् धातुओं को गुण विकस्प से होता है। तृपित्वा-तर्पित्वा, मृपित्वा मर्थित्वा, कृपित्वा-कपित्वा, ऋत्-ऋतित्वा-अतित्वा ।

(ख) इन धातुओ मे गुण नही होता है--मृड्, मृद्, गुध्, नृय्, मृष् और मिलश्, नियम ४६३ मे दी हुई धातुएँ और विज् ( रुधादि० ) । मृड्-मृडित्वा (आनन्द पाकर ), मृद्-मृदित्वा, गुध्-गुधित्वा ( ढककर ), कुषित्वा, मुपित्वा, विलश्-क्लिशिरवा-क्लिप्ट्वा, कुट्-कुटिरवा, विज्-विजित्वा, आदि ।

৬४७ इन धातुओं में त्वा से पहले विवल्प से इ लगता है--बेट (विवलप से इ वाली ) धातुओं से, नियम ४७२ मे उल्लिखित पाँच धातुओं से और अन्त मे उ इत्सज्ञक घातुओं से 📭 ( बहन्, घातु में इ नित्य लगता है। स्वृ सू और धू, षातुओं में इ सर्वथा नहीं लगता है )। जैसे--

१. देखो नि० ६८४ (ग) और ७५०। २. उ इत्सनक मुख्य बातुएँ ये हैं :---

```
घातु
मृज् (स्वच्छ करना)
गाह् (प्रवेश वरना)
गुह् (छिपाना)
गुप् (रक्षा करना)
इष् (घाहना)
सह् (महन वरना)
```

लुभ् (लोभ करना) अञ्च (जाना) अञ्च् (पूजावरना) क्षण् (मारना)

सन् (सोदना) सन् (फैलाना)

बत्या प्र०रप माजित्वा, मृष्ट्वा गाहित्वा, गाड्वा

गुहित्वा, गूहित्वा, गूढ्वा गोपायित्वा, गोपित्वा, गुपित्वा, गुप्त्वा एपिरवा, इट्ट्बा सहित्वा, सोड्वा

लोभिरवा, लुब्ध्वा अवस्वा (जाकर) अञ्चित्वा (पूजा करके) क्षरवा, द्याणिखा

म्बनित्वा, लात्वा सनित्वा, तत्वा

अच् (१७०), अञ्च् (१,१०७०), अस् (४प०), ऋण्, कम् (५ अच् (१उ०), अञ्च (१,१०उ०), अस् (४प०), अस्य, कस् (५,०५०, अच् (१३०), अञ्च (१४०), अस्य, अस्य, ४५०), अस्य (८उ०), पर, १आ०), अस्य (१४०), अस्य (१ यम् (१ आ०, १० ७०), मूब् (६ ५०), मृष् (१ ५०), मास् (१ ५०), मास् (१ ५०), मास् (१ ५०, २ ५०), मृष् (१ ५०), सन् (१ ५०), मास् (१ ५०), सिष् (१,४ ५०), स्त्रम्, स्तरम् (१ ५०,८ ५०), भा (४५०), सिष् (१,४ ५०), स्त्रम्, स्तरम् (१,९ ५०), स्यम् रिठव् (१,४ ५०), स्त्रव् (१ ५०), हृष् (१ ५०)।

दम् (सयत व रना)

द्यमित्वा, शान्त्वा शम् ( शान्त करना ) त्रमित्वा, जन्त्वा, जान्त्वा त्रम् (जाना आदि ) वस् (४ प०, दृढ रहना) यमित्वा, वस्त्वा वृत् (१ आ ० होना) वर्तित्वा, वृत्त्वा, इत्यादि । किन्तु--प्रदच् प्रदिचत्वा, स्वृ अवृत्वा, सू मृत्वा, घू धूत्वा होगे । ७४८ इन घातुओं में स्वासे पहले इ लगता है——दिव, डी, घी, पूऔर ज्, हलन्त सेट धातुएँ, घुरादिगणी तथा अन्य प्रत्ययान्त धातुएँ । त्वा से पहले चुरादिगणी घातुओं का अयु लुप्त नहीं होता है। श्वि-श्वयित्वा, डी-डियत्वा, ज्-जरित्वा-जरीत्वा, नृत्-नित्त्वा, व्यव् विचित्वा, लज् लजित्वा, जीव्-जीवित्वा आदि । चुर्-चोरियत्वा, नथ्-नथियत्वा । बोधय ( बुध्-ो-णिच्)-बोधियत्वा, बुबोधिष् (बुध्+सन्)-गुबोधिषित्वा, बुध्-वड-बुबोध्य-बुबोधित्वा, आदि । ७४६ (क) स्वन्द् और स्यन्द् वे न् का लोप नही होता है। म्बन्द्-म्बन्त्वा, स्यन्द्-स्यन्त्वा, स्यन्दित्वा । (ल) इन धातुओं की उपधा ने अनुनासिन ना विकल्प से लोप होता है---थ् मा फ्अन्स बाली धातुएँ, वञ्च् (घूमना, धोला देना) और लुञ्च् (नोचना)। ग्रन्य-प्रनियत्वा, ग्रथित्वा, गुम्फ्-गुम्पित्वा, गुफित्वा, वञ्च्-वञ्चित्वा, बनित्वा, वरत्वा, लञ्च-लञ्चित्वा, ल्पित्वा । (ग) रवा में पहेंछे इन धातुओं के अनुनासिक का विकरण से छोप होता है--ब्अन्त वाली भज्ज्, रञ्ज्, सज्ज्, स्यज्ज् आदि और तज्ज् धातु। भञ्ज्-भद्रवरदा, भगत्वा, रञ्जू-रद्रक्तवा, रक्त्वा, अञ्जू-अञ्जिन्वा, अद्रक्त्वा, अवन्वा

(घ) मन्ज् और नश् धातुओं से विकल्प से बीच में म्लगता है। मनस्या,

७५० त्वा से पहले ड लगने पर इलादि और हल्ना (स्, व्को छोड कर) घानुओं की उपघा के इ और उको विकल्प से गुण होता है। लिए-लिसिसा,

बत्वा प्र० रूप

दमित्वा, दान्त्वा

रिधिरवा, विरुद्-विरुदित्वा, वरेदित्वा ( किरुत्वा भी ), सुभू ( ६ प० )-र. स्वा से पहले अ को बिवरूप से आ हो जाता है।

भद्रवन्ता, निशत्ता, नष्ट्रवा, नष्ट्रवा ।

कृभिरवा, कोभिरवा, युत्-बुतित्वा, घोतित्वा, रिष्-रिपित्वा, रेपित्वा, रिष्ट्वा। इसी प्रकार रुप् के रुप होगे । अन्यत्र-दिब्-देवित्वा, दुत्वा ।

२. ल्यप्-प्रत्ययान्तं बब्ययं कृदन्त

७५१ एव या अनेक उपसर्गों ने गाय अथवा उपमर्गों ने नुत्य प्रयुक्त होने बाले शब्दों के साथ घातु ना ममाम होने पर त्या ने स्थान पर त्याप् (ग) प्रत्यय षातु के अन्त में लगता है। हस्व स्वरान्त घातुआ के बाद य को त्य ही जाना है। (यदि धातुवा स्वर उपसर्ग के माथ सन्वि होवर दीर्घ हो जाएगा, नर भी व

को त्य हो जाएगा।) असे---

चेत्य 414 आदाय मस्त्रुत्य आ-दा सम्+ह निहिचत्य द्विघातृ स्य निस्-नि द्विधा-कि নিমিঘ परा+जि पराजित्य निम्-भिद् विनीय उरप्रय वि∔नी उत्+प्लु अनुभूय इत्यादि । अन्+म् अधि-+ इ

७५२ नियम ३९४, ३९५, ४५९, ५०२ और ५८७ त्यम् (य) प्रत्यय

करने पर भी लगते हैं --चोच्य प्र-|वध चहीव्य त्रोव्य प्र+दिव् प्र+वस् अवकीर्यं विगृह्य अव-1-क विनेपह. आपूर्य आह्य आ-|-प् आ+हे निवध्य उपदाय नि-। बन्ध् उप-|दी विलीय, विलाय अनुमाय अनु भि, मी, मा, में वि-1-गी वरिश्राय इत्यादि । परि+न्नै वा+दे

७५३ इन घातुओं के अन्तिम अनुनासिक का नित्य लोप हो जाता है-तनादि गण (गण ८) की धातुएँ (सन्को छोड कर), मन्, बन् और हन्। गम्, तम्, यम् और रम् के न् का लोप बिक्ल्प से होता है। विनेतन्—विनय, अव-मन् -- अवमत्य, नि-मन् -नियम्, निपत्य, वि-नम्-विरम्म, विन्य, प्र + नम्-प्रणम्य, प्रणत्य, इत्यादि ।

१. में के ए को विकल्प से इ हो जाता है। जत अनुमित्स भी होता है।

धातु
दम् (सयत वरना )
धान् (धान्त वरना )
वृम् (धान्त वरना )
वृम् (धाना आदि )
दम् (४ प०, दृढ रहना)
वृन् (१ आ० हाना )

बरवा प्र० रूप दमित्वा, दान्त्वा धमित्वा, शान्त्वा

त्रमित्वा, श्रन्तवा, त्रान्तवा

वसित्वा, वस्त्वा वसित्वा, वस्त्वा वीतत्वा, वृत्त्वा, इत्यादि )

किन्तु--प्रश्च-प्रश्चित्वा, स्वृ-स्वृत्वा, मू-सृत्वा, धू-धूरवा होगे ।

७४= इन धानुओं सं रवा से पहले द लगता है—हिब, बी, दी, पू और जू, हकता मेद धानुएँ, चुरादिमणी तथा अन्य प्रस्थान्त धानुएँ। स्वा सं पहले चुरादिमणी अनुओं बा अस् लुफ्त नहीं होता है। विच-त्विपता, डी-डीमत्वा, जू-कारिवा, नृत-तिरया, स्वा-विचित्वा, ल्व्-कारिवा, जीव-जीदित्वा आदि। चुर्-दोरियता, क्व्-विवित्वा, विवेदा वेध्य ( युष्-ीण्य) –दोधित्वा, स्व्-विवित्वा, व्यूप्-ीयड-युवोधिरवा, अव्यूप्-स्वा ) –युवोधिपत्वा, अव्यूप्-स्वा । विविद्यान्य व्यूपिरवा, अव्यूप्-स्वा । विविद्यान्य विविद्यान्य विविद्यान्य । अविद्यान्य विविद्यान्य । विविद्यान्य । विविद्यान्य । विविद्यान्य विविद्यान्य । विविद्

७४६ (क) स्वन्द् और स्यन्द् के न्का लोप नही होता है।

म्बन्द्--स्वन्त्वा, स्यन्द्--स्यन्त्वा, स्यन्दित्वा ।

(ल) इन धातुओं को उपचा के अनुनामित का विकल्प में लोप होता है—यू या फ्अन्त वाली धातुरी बच्च (मृत्रता, धोता देवा) और लुड्च (मोक्ता)। प्रयम् प्रानित्या, प्रमित्वा, मुग्फ्-प्रानिक्ता, मुग्फ्ता, कच्च-विच्चता, विचता, व्यया, लुड्च-लुड्चिला, प्रमित्वा।

(ग) स्वा में पर्रछ दन पानुजो में अनुनामिक वा विवरूप से लोग होता है— जु अन्त बाली अन्त्, रच्त्, सच्त्, स्वस्त्, खादि और तस्त् चातु। अस्त्-भद्रसवा, भरन्वा, रच्त्-रदृश्या, रवत्या, अस्त्-अस्त्रिस्ता, अदरावा, अस्त्वा।

(घ) मन्ज् और नम् घानुओं से विकल्प में बीच में न् छपना है। मनत्या,

मद्भारता, नशिरता, नष्ट्बा, नष्ट्दा ।

७५० रबा ने पहले इ लगने पर हलादि और हल्म्स (सू. सू को छोड कर ) पानुओं की उपधा के इ और उ को विकल्प में गुल होता है। जिस्-लिगिस्या, लेगिस्सा, किन्यू-विलद्भिया, कडेरिस्सा (किडस्सा भी ), लुभू ( ६ प० )—

१. रवा से पहले अ को विकल्प से आ हो जाता है।

लुभित्वा, लोभिरवा, युत्-बुतित्वा, घोतित्वा, रिष्-रिणित्वा, रेपित्वा, रिप्ट्वा। इसी प्रवार रुप के रुप होगे । अन्यत्र-दिव्-देवित्वा, द्युत्पा ।

२. ल्यप्-प्रत्ययान्त अव्यय कृदन्त

७५१ एक या अनेक उपसमी के साथ अथवा उपसमी के तुल्य प्रमुक्त हाने वाले शब्दा वे साथ घातु वा समाम होने पर त्वा के स्थान पर त्यप् (य) प्रत्यय घातुके अन्त में लगता है। हस्य स्वरान्त घातुओं वे बाद य को त्य हो जाता है। ( यदि धातु वा स्वर उपसर्गं वे साथ सन्धि होवर दीर्घ हो जाएगा, तब भी य

को त्य हो जाएगा।) जैसे---प्रेस्य प्र+इ आदाय आ4दा सस्ट्रिय सम्+ह निस्+चि तिविचाय द्विधाकृत्य दिधा-1-ष्ट पराजित्य परा4कि निभिद्य निस-भिद विनीय यि-1-नी उत्।प्ल उरप्लुरंय अनुभूय अन्+भू इस्यादि । ७५२ नियम ३९४, ३९५, ४५९, ५०२ और ५८७ स्यप् (य) प्रत्यय অঘি+চ

नरने पर भी लगते हैं --प्रोच्य प्र4-वच व्यक्तीव्य प्र+दिव् प्रोप्य प्र4वस अवकीर्य विग्ह्य अव 🔫 वि+पह. आपूर्य आ-1-प् आह्रय आ+हे निवध्य नि-। बन्ध् ত্তব-1-বী उपदाय अनुमाय अनु मि, मी, मा, मी वि+ली विलीय, विलाय वरिश्राय इस्यादि । परि-। नै आदाय आ+वे

७५३ इन घातुओं ने अन्तिम अनुनासिन का नित्य छोप हो जाता है-७४३ दन पालुका । तनादि गण ( गण ८ ) मी घातुर ( सन् को छोड कर ), मन्, वन् और हन्। तनााद गण ( गण ८ ) त्र वर्ष का लोप विवस्प से होता है । वि तन् --वितस्य, गम्, तम्, यम् और रम् वे न् का लोप विवस्प से होता है । वि तन् --वितस्य, गम्, तम्, यम् आ९ रण् । अत्र-मत्—अवमत्य, ति-स्म-नियम्य, नियत्य, वि-रम्-विरम्य, विरत्य, प्र + नम्-प्रणम्य, प्रणत्य, इत्यादि ।

से के ए को विकल्प से इ हो जाता है। अत अनुमित्य भी होता है।

७४४ खन, जन् और सन् वे न् वो विवरूप से आ हो जाता है। निष्य-निलाय, प्रजन्य-प्रजाय, प्रसन्य-प्रसाय ।

৬১५ य बाद म होने पर क्षि ने इ नो दीघँ हो जाता है और जागृने ऋ नागुण हाजाता है। प्रकीय, प्रजागर्थ।

• ७५६ वे, ज्या और ब्ये को मप्रसारण नहीं होता है। प्रवास, प्रज्याय (वृद्ध क्षाकर ), उपस्याय (ढव कर )। विन्तु सम् और परि उपसर्ण पहले होने पर ब्ये का विकल्प से मप्रसारण होता है। परिज्याय-परिवीय, सब्याय मबीय।

७५७ नियम ४८६ म दी हुई घातुओं ने आ नो ई नही होता है। प्रयाय, प्रधाय, प्रमाय, आदि।

७५= यदि उपभा म हरन्व स्वर है तो चुरादिगणी और णिजन्त धातुओं मा अयू दोव रहता है य बाद म होने पर । यदि ऐसा नहीं है तो अयू ना छोप हो जाएगा! वोरय-प्रचोप, वोपय-प्रचोप्य, हु-णिच्-विकार्य, आमेनी-शिच्-ानाय, आधि । शिन्तु गण्-विशायय, प्रचमय्य, प्रक्रमय्य, प्रवेतिदय्य ( बार-सार तुडवा कर )।

७४६ आपि (आप्+णिच् ) के अय् का विकल्प से लोप होता है। प्राप्य,

७६० समन्त अग में त्यप् ( य ) तुरन्त बाद में लगता है। यहन्त आग में यदि यह के य से पहले व्याजन है तो यह के य का लोग होता है। यहन्त आपे सिंद यह क य से पहले स्वर है तो यह के य के का का ही लोग होता। बुष्+सन्—प्रस्वोधिया, युप्+यद—प्रतीबृध्य, भू-मह.-प्रवीमृद्य, आदि।

#### (ल) णमुल् (अम्) प्रत्यय (अध्यय कृदन्त )

(The Adverbial Indeclinable Participle)

७६१ स्वा (कर बा न स्वे ) वाले अर्थ म ही णमुल् (अम् ) प्रत्यय लगा पर अव्यत वृदयत अरब बनते हैं। इस प्रत्यम के होने पर धातु में या प्रत्यमानत प्राप्त म प्राप्त वहीं परिवर्णने होते हैं जो कि नक्षेत्रच्य एड प्र० पुरु एक न इसे पर पानु म होते हैं। धातु के अन्तिम स्वरो को वृद्धि होती है तथा उत्तमा के अको आ हाना है और अन्य उपधा के हस्य स्वरा को मुख् होता है। की-नायम् ( ले जा कर), दा-दायम् ( देनर), मू-यावम्, प्रिद्-भेदम्, ग्रह् -प्राहम, गम्-गमम् इत्यादि।

**७६२ ै**ये अम् प्रत्ययान्त रूप साघारणतया समास ने अन्त मे प्रमुक्त होते हैं। स लोप्ठवात हत ( वह डेले की चोट से मारा गया ), बन्दिपाह गृहीता (विष्ठमो० १) ( वह बन्दी बनाई गई), स मूलघात न्यवधीदरीहव ( अट्टि० १-२ )। ( उसने अपने दात्रुओं को समूठ नष्ट कर दिया ), आदि।

७६३ त्या और अम् प्रत्ययान्त जब दो बार पढे जाते है तो वे त्रिया की डिरुक्ति या पुन पुन होने का भाव प्रकट व रते हैं। व जैसे — स्मृत्वा स्मृत्वा, स्मार स्मारम् (बारंबारंबादंवरके) पीत्वा पीत्वा, पाय पायम् (बारंबारंपीवर)। इसी प्रकार मुज्-भुक्त्वा भुक्त्वा, भोज भाजम्, थु-श्रुत्वा श्रुत्वा, श्राव श्रावम्; गम्-ात्वा गरवा, गाम गामम्, गम गमम्, लब्-ल्डब्वा लब्ब्वा, लग्न लम्मम्, राम लाभन्, प्रलम्भ प्रलम्भम्, जान्-जानर जानन्म्, आदि ।

७६४ कतिपय स्थानो पर अम् अत्ययान्त इदन्त हिरनत का भाव प्रकृट

नही करते हैं।

৬६५ अग्रे, प्रथमम और पूर्वम् उपमर्ग के तुल्य पहले प्रमुक्त होने पर धातु से त्वा या अम् लगता है और इन समासी में द्विष्कत का अर्थ नहीं होता है। अपे भोजम्, अग्रे मुक्तवा वा बजित (पहले लाकर वह वाहर जाता है)। इसी प्रकार प्रथम भोजम्, प्रथम भुक्तवा वा बजित । पूर्व भोजम्, पूर्व भुक्तवा वा बजित ।

७६६ ह धातु का अम् प्रत्यवान्त कारम् रच इन स्याना पर लगता है 3 ---

र. लाभारण्य णभूल चार्च--रर स्थापन के अन्ति में बहुदों बार ज पढे जाने पर भी ढिरुस्त का भाव प्रकट २. समास के अन्ति में बहुदों बार ज पढे जाने पर भी ढिरुस्त का भाव प्रकट

स्तानुपात कृतुमान्यगृष्ट्णात् स नद्यवाकन्दम्पात्पुराज्य । करता है। जैसे-भूतहलाच्चार्रातलोपवेश काकृत्स्य ईयत् समयमान आस्त ॥ ( মহি০ ২-११ )

मकुस्य के बहाज राम ने कुछ मुस्करात हुए बार बार लताओं नो हुना क कुस्य क बशन राम न कुछ पुरस्ता हुई निरंदों को पार करते समय उनक कर उनसे कुल तोड़े, बार बार प्राप्त हुई निरंदों को पार करते समय उनक कर उनसं कुलताङ, बार धार आरा हुन सारामा कर कार्याप्त पर (दृश्य को प्रशासा जल विया और कुतुहलता के कारण सुन्दर शिलाओ पर (दृश्य को प्रशासा

नरत हुए । थ०। ३. कम्यामधार हुज्ज समुज्ज (३-४-२५)। स्वादुमि चमुल् (३-४-२६)। ३. कम्यामधार हुज्ज समुज्ज (३-४-२७)। प्रवातप्योरसूमा-अत्तर्यवक्षमित्यम् विद्वारयोगद्वत् (३-४-२७)। प्रवातप्योरसूमा-अतिवक्तं (३-४-२८)।

(न) निनी दितीयान्त उपपर ना इसने मान ममात हो और फिटा अर्थ अभिन्नेत हो । चीरनारम् आयोजनि ( चीरज्ञादम् उच्चायरम्प, बहु चोर है, चोर है, इस प्रनार चिर्णाता है ) । यही पर चौर सन्द ने बाद मृलमता है।

(य) स्वारु, लवण और गयप्र पहले होने पर बारम् लगता है। इन झटरो में बाद में म् लगता है। अन्वाद स्वादु हरवा मुद्धाने, स्वादुवार मुद्धाने। इमी प्रवार लवणकार, मपन्नवार भुद्धकों ( अपने भोजन को स्वादिष्ट या मगाउँदार बना

कर पाता है )।

(ग) अन्यया, एवम्, इत्यम् और नयम् व बाद पानम् लगता है। इन स्थलः पर नारस् वा न्वयन्त्र असं नहीं होना है। अन्ययावार कृते (द्वमदेवा सं बोलता है), एववार भुद्धतं (वह इग अवार में लाता है)। इसी प्रवार इत्यवारम्, नयुकारम् । अन्यन-विदोज्यया इत्या भुव्यने ।

(घ) अया ओर तथा ने साय नारम् लगता है, त्रीधपूर्वन उत्तर देने अर्थ में। यमानारम् अह भाव्ये तथानार भोट्ये नि तवानेन ( नि॰ नौ॰ ) ( मैं इन तरह साजेंगा, मैं उस तरह खाजेंगा, तुसे इससे नया ? )

७६७ द्रा और विद्य धानुओं के अस्-अस्ययान्त रुपों का अपने कर्म के साथ नमास होना है, यदि समस्त ( सभी ) का अर्थ अभिन्नेत हो तो। "कन्यावर्रों करवति ( जितनी कन्याओं को देखता है, उन सभी को करण करता है), माहणविद भोजपति ( य य ग्राह्मण जानाति रुभते विचारयति वात सबैं भोजपती- स्वयं , तिं क कौ०) ( वह जिस किमी बाह्मण को जानता है या पाता है, उन सभी को भीनन खिलाता है)।

(क) विद ( पाना ) और भीव ( जीवित रहना ) का अम्-प्रत्यवान्त रूप पावन् के साथ उसी अर्थ के प्रयुक्त होता है। <sup>8</sup> यावद्वेद सुद्रक्ते ( जितना पाता है, उतना खाता है ) । यावज्जीवम् अधीते ।

(स) चर्मन् और उदर पहले होने पर पूर् से अम् प्रत्यय होता है।<sup>3</sup> वर्मपूर

स्तुणाति । उदरपुर भृडवने ( पेट भरने ने लिए खाता है ) ।

ुष्ट्≕ गुप्ते, चूर्ण और रक्ष पहले होने पर पिप् धातु मे अम् प्रत्यय होता

१. कर्मणि दृशिविदो साकल्ये (३-४-२९ ) । २. यावित किदजीवो (३-४-३०) ।

२. यावार किर्द्यकाचा (३-४-३०) ३. चर्मोदरयो पूरे. (३-४-३१) ।

है। सुद्धप्रय पिनप्टि ( सुद्दर पिनप्टि इत्यर्थ , मि० गी० )। इसी प्रसार जूप-पेप पिनिष्ट ( बहुत बारीव वरने पीमना है ) । व्यवपर्म ।

**७६६** इन स्थानो पर अम् प्रत्यय हाता है 3---(व) समूल, अइत और जीव पहले होगे तो प्रमय हन्, ह और पह धानुआ ते वमें अर्थ में अम् होता है। समृष्ठवात हिन्त (ममूत्र वष्टे वण्ना है),अजनरार करोति (न करने योग्य को करना है)। जीवबाह गुल्लान (जीविन नो ही

(स) त्रिमा के वरण पहले होने पर हन् और पित् घातुआ में अम् होता है। गुरक्षित रसने ने लिए पण्डता है )। पादधात होन्त = वादेन हन्ति (पैंग में बोट मान्ता है)। उड्गेय पिनिट = उद्देन

पिनिष्ट ( जल वे साथ पीमता है )।

(ग) हस्त या हाथ वाची बाट्द पहले होने पर बृत और सर् में अम् होता है ! स्य पहले होने पर पुष् घातु स अम् हाता है। हम्मवर्ग वर्गयिन। हमी प्रवार वर-मर्तम् (हस्तेन गुल्या वरोनीरवर्षं मि०वी०)। हस्तवाह गृह्मान । इसी प्रकार पाणिबाहम्, नक्बाहम् आदि । स्वरोध पुरणानि ।

७५० विशेष प्रवार यो छन्द-न्यना व बाधव आदि पद पहर हाने पर बग्ध् से अम् प्रत्यय होता है। वजनमध् बध्तानि जीवनगण यद मृण्जनस्य

यद , ममूरिकाबन्धम्, अट्टालिगाबन्धम् आदि ।

७९१ जीवशीरपुरम सब्दवनांचे स्पमपहले हाना नम् और यर्थानुमी से अम् प्रत्यम होता है। अवीयनाम नस्यति ( जीवा नम्यनीय्यर्थ ) , पुन्यवाह यहति (पुरपो बहुतीरयर्थ)।

। 3001 अवस्था अन्य म पहले होता ता चृष् और पूर् पातुनी में अम् (व) अर्घ्य सब्द नर्ता वे अप म पहले होता ता चृष् और पूर् पातुनी में अम् प्रत्यम होता है। ' कर्म्बरीय बुट्यानि ( बृद्यादिक में एवं निष्ठन् शृप्यनी पर्य ),

१. शुस्कवूर्णरक्षेषु विच. (३-४-३५) । र. हात्कवारसङ्ग्यः १९८२ । स्टब्स्यः १००० । स्टब्स्यः १००० । १९८२ । स्टब्स्यः १००० । १००० । स्टबस्यः १००० । ३. अधिकरणे बन्ध (३-४-४३) । सजापाम् (३-४-४०) ।

४. स्वाजीवपुरवयोनशिषहो (३-४-४३) ।

५ कार्य गुविवृत्ते (३-४-४४) ।

उध्यंपूर पूर्वते ( ऊर्ध्वमुख एव घटादिवंगोंदशदिना पूर्णो भवनीर्द्ययं , सि॰ नि॰ )।

(स) जपमान-बाबन रास्ट पहले होने पर धानु से अम् प्रत्यय होता है। '
'यूननिधाय निहित जलम् (जल नो घो की तरह बहुत संभाल नर रक्खा हुआ
'या), अजननारा नष्ट (अजक इब नष्ट इत्यर्ष)।

७७२ इन स्थाना पर णमुल् ( अम्) प्रत्यय होता है<sup>३</sup> ---

(म) त्रतीयान्त पद पहले होने पर हिंसा अर्थ वाली मानु से अम् प्रत्यय होता है, पांतु ना नर्म और अनत ना नर्म एन ही होना चाहिए। यण्डोपभात गा नाल-यति ( दण्डेनोपभातम् ) ( बह डण्डे से मार नर गायो नो एनत्र मरता है )। दण्डताइसं । अन्यत्र-चण्डेन चोरमाहत्य गा नाल्यति।

(छ) सप्तम्यन्त या तृतीयान्त पद पहले होने पर उपपूर्वन पीह, हम् और न प् धातुओं से अम् प्रत्यय होता है। पास्वींपपीड योते (पास्वींम्याम् उपपीडम् ), ज्ञजीपरीष गा स्थापयति ( ज्ञजन प्रजे वा उपरोधम् ), पाण्युपकर्य धाना सग्-

ह्माति ( पाणाबुपवर्षं पाणिनोपकर्षं वा, सि॰ कौ॰ )।

(ग) इसी प्रकार केवबाह युष्यन्ते ( क्षेत्रेषु गृहीत्वा ), हस्तवाहम् (हस्तैन गृहीत्वा ), इसदमुलोरकर्षं कण्डिका छिनत्ति ( इपदमुकेन इपदमुले वा उस्कर्षम्, 'सि॰ कौ॰ )।

(प) पत्रमी और द्वितीया के अर्थ वाले शब्द पहले होने पर सीघ्रता अर्थ में भातु से अम् प्रत्यय होता है। शब्योत्याय धावति ( सीघ्रता से विस्तर छोडनर

भागता है ), यप्टियाह युध्यन्ने, लोप्ठबाहम्, आदि ।

७७३ द्वितीयान्त रारीरावयववाची संबेद पहले होने पर धातु में अन् प्रत्यव न्होंगा है। यह रारीरावयव ऐसा होना चाहिए जिवके कटने पर भी मृत्यु न हो 1<sup>8</sup> भूविरोप क्याति (भीआ ने हिलाता हुआ कहता है)। अन्यन-धिर उक्तिच्य, यहाँ पर पिर उन्होंभू नहीं होगा। बिर ने नटने से मृत्यु हो जाती है।

१. उपमाने कर्मणि च (३-४-४५)।

द स्वाहमें प्रधु वे (३-४-५४) । येन विना न जीवन तद् ध्रुवम्, सि० की ।

र हिसायिता च समानकर्मकाणाम् (३-४-४८) । सन्तम्या चोपपीडस्यकर्य (३-४-४९) । समासत्तो (३-४-५०) । प्रमाणे च (३-४-५१) । अपा-दाने परोप्सायाम् (३-४-५२) । द्वितीयायाः च (३-४-५१) ।

(क) पूर्णतया पीडित द्वितीयान्त शरीरावयववाची शब्द पहल होने पर ातु से अम् होता है। ै उर प्रतिपेघ युष्यन्ते ( कृत्स्नम् उर पोडयन्त इत्ययं , त<sup>ु द</sup>ो, सारे हृदय को पीडित करते हुए ) । उरोविदार प्रतिचस्करे नर्स**ा** 

**७७४** द्वितीयान्त पद पहले होने पर विश्, पत्, पद् और स्नन्द् धातुआ मे. अम् प्रस्यय होता है, पूर्णतया व्याप्त होना या बार बार निया को करना अर्थ में। गैहानुअवेद्यम् आस्ते । गेह गेहम् अनुप्रवेद्यम् । गेहम् अनुप्रवेद्यम् अनुप्रवेद्यम् । इमी

प्रकार गेहानुप्रपातम्, मेहानुप्रपादम्, गेहानुस्वन्दम्, आदि ।

৩৩४ (क) कालबाचन द्वितीयान्त शब्द पहले हाने पर अस् और तृप् घातुओं से अम् प्रत्यय होता है, यदि समय का व्यवधान अर्थ अभिप्रेत हो तो । 3º इपहात्यास इपहमत्यास वा गा पाय्यति ( दो दिन छोडकर गायो को पानी पिलाता है) (अद्य पाययित्वा द्वचहम् अतित्रम्य पुन पाययतीत्यर्थं, मि० कौ०) ८ इसी प्रकार द्वयहतयंम्, द्वघहतयंम्।

(ल) द्वितीयान्त नामन् शब्द पहले होने पर आ+दिस् और ग्रह, धातुओं में अम् प्रत्यय होता है। ह नामादेशम् आचप्टे, नामग्राहम् आह्नयति, आदि।

(ग) तूरणीम् और अन्वच् बाब्द पहले होने पर भू धातु से विकल्प से अम् प्रस्यय होता है । तृष्णीमूच-भूरवा-भावम्। अन्वाभूय, अन्वाभूरवा, अन्वाभावम्।

(ग) तुमृन् प्रत्यव (The Infinitive) ७७६ धातु से तुमुन् (तुम् ) प्रत्यय होता है। धातु को गुण होता है।

जैसे---तुम् प्र० रप धातु ′ घातु तुम् प्र०रूप ग्रत्य् (ग्रन्थ बनानाः) प्रस्थितुम् एतुम् इ (जाना) पच् (पनाना) पनतुम् एष् (बढना) एधितुम् श्रद्य (काटना) यश्चितुम्, श्रद्म दातुम् दा (देना)

१. परिक्लिश्यमाने च (३-४-५५) ।

४. नारम्यादिशिषहो (३-४-५८)

१. पाराज्ञकत्रयमान च १९ - १००० । पोहारिद्रस्यामान् २. विशिषतिपतिस्कृत्या व्याप्यमानासिस्यमानयो (२-४-५६) । पोहारिद्रस्यामाः २. विशिषतिपतिस्कृत्या व्याप्यमानासिस्यमानयो । क्रिमाम विश्वपातपादरकन्दाः अवस्यानस्य सबन्धो ब्याप्ति । कियाया योन पुन्यमा-विश्वपातिकियाभि सार्कत्येन सबन्धो ब्याप्ति । कियाया योन पुन्यमा-सेया। (सि॰ की॰ )। ३. अस्पतितुवी ऋियान्तरं कालेवु (३-४-५७ ) ।

ज़्से पहनने बाला) । द्वितीयान्त बब्द पहले होने पर वर्ह् घातु से अच् होता है । पूजाम् अहतीति पूजाही बाह्यण (पूजा के योग्य बाह्यण)। मस्तन्यतः स्तम्ब और कर्ण शब्द पहले होने पर त्रमश रम् और जम् घातुओं से जच् प्रत्यय होता है। स्तम्बेरम ( हाथी ), वर्णेजप ( चुगलसोर, पिशुन )। धम् पहले होने पर विमी भी षातु से अन्हो सनता है। शनर, सभय, शनद आदि। अधिनरण (आधार) वाबव शब्द पहले होने पर शी धातु से अब् होता है। से येते - लशय, मेशय ( आकाश मे रहने वाला )। इसी प्रकार हुच्छय - ( हृदय मे रहने वाला, काम-देव ) । पार्व, उदर, पृष्ठ आदि तथा उतान आदि शब्द पहले होने पर शी से अबू होता है। पारवेदाय, उदरसय, वृष्ठसय, आदि ( वयल से मीने बाला, आदि)। उत्तानशय (ऊपरपी ओर मुँह वरकेपीठ के बल सोने बाला)। इमी प्रकार अवसूर्धसम ( अवनतो सूर्घो अस्य तथा सते, नीचे की आर सिर करके सीने बाला ) । इकाराम्त भानुको तथा जन्य कुछ धातुको स अब् प्रत्यय करके भाववाचक राज्य बनते हैं। चि-चय (सप्रह), जि-चय, भी-मयम् बृय्-वर्गः

अण्-- मेवाचन शब्द पहले होने पर धातु से अण् (अ) प्रश्यय होता है । (वर्षा), आदि। कुम्मवार ( जुन्हार), भारहार। कोई सुबन्त पहले होने पर सम्+हन् मे अण् होता है। घातुं के न् को विवस्प से ट्हों जाता है। वर्णसवात, वर्णमघाट:

अप्-हरव और दीर्घ उकारान्त और क्षकारान्त घातुओं ते अप् (अ) ( शब्दो का समृह )। प्रस्यय होता है। अप प्रस्यय लगा कर कुछ भाववाचक सब्द बनते है, कुछ स्थान-बाबक और वृष्ट किया के साधनवाचन शब्द होते हैं। स्तु-स्तव (प्रशसा), यु-यव (जी), पू-पव, भू-भव, ह-कर (करने का साधन अर्थात् हाय), (न्युस या जासन), जन्यत्र विस्तर । सम् + हन् स अप् । सच (भमृह)। गम् मे γर्वश था जारात्र), जारात्र होने पर अद् से अप और अद् को षम् । निध≕न , अप्–गम । योई उपसर्ग गहले होने पर अद् से अप और अद् को षम् । निध≕न , अप्नान । पाट पाटपाट प्रशासकार )। जहां पर उपमा पहले नहीं होता है, विषम , प्रथम आदि (अन्न या भोजन)। ावभम , प्रथम जारू । जन साम रूप होता है । उपसम पहले न होने परजप् वहाँ पर पञ्जू प्रत्यय होनर बाग रूप होता है । उपसम पहले न होने परजप् वहा पर भञ्जा अत्यव हात्र चार्चा । व्यवस्था । वहाँ पर जामणे और द्यम् से अप्। जप ( खप करना ) , व्यवस्था । वहाँ पर जामणे आर व्यय् स अप्। अप १ - प्रति है। जैसे--उपजाप ( वान म च्यवे पहने होता है, वहाँ पर घट्टा होना है। जैसे--उपजाप

म्छ पहना, वियाग आदि )। स्वनृ आर हम् ग अपृ आर घञ्दाना हात है । स्यन्—स्वन , स्वान ( ब्बनि ), हम्-हम , हाम । उपमर्ग पहरे होने पर घटन् ही होता है। प्रस्थान , प्रहास , आदि । उपसर्ग-रहित यम धातु से तथा उप, नि. वि और सम् उपसर्ग-पूर्वव यम् धानु म अपू और घटा दोनो होने हैं। यम -पाम-( सयम, नियन्त्रण ) आदि । उपयम -उपयाम ( विवाह ) । इमी प्रवार नियम • नियाम आदि। नि उपमर्गपूर्वेव गद्, नद्, पद् और स्वन् में अपू और घटा दोना होते है। निगद-निगाद ( भाषण, बचन ), निनद -निनाद ( ध्वनि ), आदि । ववण् भातु स्वतत्र और नि-पूर्वक से अप् और घटन दोनो हाने है। बदल -पवाण , निवबण -निवबाण (बीणा ना स्वर) । उपमर्ग ने अनिरितन कोई ग्रन्द पहले होने पर मद मे अप होता है और उपनर्गपटले होने पर घळा। घनमद (धन था मद ), उन्माद (चमण्ड, प्रमत्तता )। प्रयासम् पहले होते पर अपु ही हागा, प्रसन्नता अर्थ मे । प्रमद , समद । अन्य अया मे घटा होता है। प्रमाद , समाद ( प्रमत्तता, असाबधानी, भूल-चुक ) । उपर्युक्त धातुओं के अतिरिक्त अन्य बहुत सी धातुएँ हैं, जिनसे अप और घटा प्रत्यय होते है। उन सब ना यहाँ पर उल्लेख करना सभव नही है। अपृ और घठा में अन्तर यह है वि घठा होने पर धातु म वृद्धि होगी, अपृ होने पर नहीं।

क्---उपधा म इ, ज, ऋ या ल् वाली धातुओं स तथा श्री और व धातुआं से क (थ्र) प्रस्तय होता है। यह कर्ता वा बीवन होता है। (ल्ल-किल (ल्येंब ), विस्पृ क्षिप्त (क्रांव ), व्यूच्य , आदि । श्री प्रिय (आतिदत करने बाला), वृत्यूच्य , आदि । श्री प्रिय (आतिदत करने बाला), कृ किर ( फैलाने वाला)। उपस्त-रिहेत या उपपर्या-सिहेत अवन-प्रत्त धातुओं से क होता है और अतिक आ वा लाव हो आता है। ज्ञा- म म प्राप्त धातुओं से क होता है और अतिक आ वा लाव हो आता है। ज्ञा-म या प्राप्त धातुओं से कहीता है। व्यूच्य क्षेत्र के प्रकृत कोई सुनन होने पर भी क होता है। या गेर्य ( ग्राप्त कों के पहले कोई सुनन होने पर भी क होता है। या गेर्य ( ग्राप्त कों )। स्था धातु से विभिन्न अवों म क होता है। समस्य ( श्रव्यत, स्वस्य ), विवसस्य ( विपत्त स्तर्त ), प्रस्य ( एकतोल), आदि। ग्रह् धातु से भी क होता है। ग्रह्म ( पर ), गृहा ( स्त्री, गृह् )।

कटा,—कोई उपसर्ग पहले होने पर दृश् बातु से कट्या (अ) प्रत्यय होता है, देखना अर्थ न हो सो। सत्+पृश्+अ≃नादृश (वैसा)। समान और अन्य ग्रहले हो तो भी कज् होगा। सद्घ (सद्घ), अध्यादृण (क्रूगरे में सद्दा)। भीच मे संभी लगता है। सद्घ, तादृश, बादि।

त्वच् और खडा- इन प्रत्ययों ने होने पर दिलीयान्त उपपद थे अ थे बाद म लग जाता है। प्रिय और बश पहले होने पर बद् से तम् (अ) होता है। प्रिय बद-तीति प्रियवद (प्रिय बोलने वाला), यज्ञवद (आज्ञावारी)। क्षेम, प्रिय तात । अवस्य र् भद्र और भय पहले होने पर क से सच् (अ) होता है। क्षेमवर, प्रियवर, भद्र-मद्र आर नव ग्लास्त्र ), आदि। मयवर ( भयवारी ), अभयवर । सुउन्त पहले होने पर गम् से खच्। विहगम (आवाश में यूमने घाला, पक्षी)। सन्ना-बाचक होने पर भू, तृ, वृ, जि, धृ, सह, तप् और दम् से खच्। विस्वभर (पर-भारमा ), रयन्तरम् ( सामवेद का एक अस ), पतिवरा ( पति वा वरण वरने बाली कन्या ), शत्रुजय (हायो ), युगन्धर (एक पर्वत वा नाम ), परन्तुप ( एक राजा का नाम ), अरिन्दम ( एक राजा का नाम )। याच् पहले होने पर (एक राजा का नारा मान्य (वाणी पर समम रखने वाला, मीन)। सर्व और पर पहले होने पर कमदा सह और दृ घातुओं से खन्। सर्वसहा (पृथ्वी), परन्दर (इन्द्र) । सर्व, कूल, अञ्ज और करीय पहले होने पर क्यू बातु से राम्। सर्वकाय ( सब की नच्ट करने वाला, सर्वराक्तिमान् ), कूलक्या ( नदी, किनारे को सोडने बाली), अभ्रक्ष (बादलो से रमडने बाला, वायु), वरीपक्ष (सुलेगोदर को उडाने बाली, बायु या आँघी )। णिजन्त एज् से सस् होता है। जनमेजय ( छोगो को भम से कँपा देने वाला, एक राजा था नाम ) । वात, शुनी, तिला और ( लागा ना जन क्या अन् स्था अन् से, तुद् और हा धानु से सम् होता है। बात-धाय राज्य पर्वे विक्रित वाला, एक प्रकार का मृग), सुनिषय (बिल्ली रायच्चा). मज (हुआ अप कार्यजहां (उडद)। स्तन और नाडी पहले होने पर तिल्यु ( पर) क्रिया से सन् । स्तनन्थय ( दूध पीने वाला वच्चा ), नाडिन्थम कमश ५ जो (सुनार)। विघु और अध्यु पहले होने पर तुद् से छह्। विघुन्तुद या नाडीधम (सुनार)। पा नाडायन । अपने पाला, राहु ), अरुन्तुद (अरुपि यमोणि तुदतीति, ममॅ-( चन्द्रमा का दु खं देने वाला, दु:खद ) । परिमाणवाची द्वा द पहले होने पर पच् स स्यला का दुल का नामा अस्ति। सारिएन कटाह । मित और नत पहले होने सार् । करी--प्रस्थपना स्थाली, सारिएन कटाह । मित और नत पहले होने सत्। जस-अरम्बर्गः (नापनोल कर साना पनाने वाला, मजूस), नल-पर पर्च ॥ पर्ज । क्या । पद्मा ( नाबून को सरोचने वाली, जैसे यवागू ) । असूर्य और ल्लाट पर्ले हार्ने पर द्वा ओर तर् मे सन्। बसूर्यपरमा (सूर्य भी न देसने वाली, अर्यात् महा-रानियों जो अन्त पुर से बाहर पृथ मे नहीं निकलती हैं), ललाटतर ('माये को तपाने बाला)। उप, इरम् और पाणि पहले होने पर कमरा दूर्ग, मद् और ब्मा से स्त्रा। उपपरम (देवने मे अयवर), इरमद (बिजली), पाणिममा (भीर अन्यवार से सुन्तमार्ग, जहां पर मार्ग मे यह हुए सर्ग आदि को हटाने ने लिए ताली पीटनी पत्ती है)। अपने आप को समझना अर्थ मे मन् बातु से सन्। गर्सै---पण्डतमन्य (अपने आपको पण्डित समझने बाला), यामन्य (अपने आपको गाम समझने वाला, विनल्न), आदि।

खल्—ईयत्, तुर्या सुंगहले होने पर कठिन था सरक अये मे किसी भी पातु से सल्(अ) होता है। ईयत्कर (सरकता से किया गया), बुल्कर (विज्ञाहै के दिया गया), सुकर (सरकता से किया गया)। इसी प्रकार दुधासन, दुर्यो-धन आरि।

य—साधन और स्थान अर्थ मे च ( अ) प्रत्यय होता है। इससे भाववाचक ग्रन्थ भी बनते हैं। आ + ह-आवर (सान), आ + सन्-आसन (फाबड़ा), आ + पण्-आपण (बाजार), कप्-निक्स (कसीटी का पत्यर), चर्नोघर (चराताह), सचर (ग्रामी), वह्-चह (कस्था), निगम (लोगो का पप-प्रदर्शन, वेद), चन और व्यन (पत्था)। घप्रत्यय होने पर छाद घातु को छद् हो जाता है, यदि एक से अधिक उपसर्ग पहले न हो तो। वन्तच्छव (होठ), प्रच्छद । अस्यज-समुच्छा ।

षडा,—प्राय सभी धातुओं से धन्य (अ) प्रत्यस होता है। यह विभिन्न समि होता है। धन्य से एहले खातु के सितस च को क् और ज को गृहोता है। पच्च पत्त (भोजन) क् कन्-काम (इच्छा), समृ विधाम (आराम), मृ सार (वर्ण मा सारमाण), जित ने मृ —अिंदोसा, अविधार (पित्रस), हु-हार (गले मा हार), पद् पार (पैर), मृ-माव (होना, वस्तु), आदि। विध्ने से (पर), रू-देगे (रोण), स्पृष्-स्पर्ध (छूना), इन्च् एम (उकडी), अन्य अध्यस (बीलापन) विच-वास (चीलाउसियन अरादिकम्, दारीर)। नि-वि-निमाय (पर), आदि। उपस्पर्य पहले होने पर रु से मन् । विदाव (पित्रायो न चरवा), अव्यस—(स) धन्य होने पर रु से पन् । विदाव (पित्रायो न चरवा), अव्यस—(स) धन्य होने पर रु से पन् । विदाव (पित्रायो न चरवा), अव्यस—(स) धन्य होने पर रु से पन् । विदाव (पित्रायो न चरवा), अव्यस—(स) धन्य होने पर रु से पन् । विदाव (पित्रायो न चरवा), अव्यस—(स) धन्य होने पर रु से पन् । विदाव से सो सा हो सा सा हो सा सा हो सा सा पहले होने

रह और प्लु से घन् और अप्दोनो होते है। आराव आरव (ओर ना शब्द), गुष्काव अवस्त्रव (बाढ)। कभी वभी घटन् और अप् भिन भिन अर्थी मे ोते हैं। नी-नाय (प्रमुख), प्रणय (प्रेम, दयामाव), परिणाय ( सतरज ी गोटियो को इघर उघर हटाना, आदि ), परिणय [(विवाह])। नि + ६-त्याय (न्याय), न्यम (नास)। अब और नि पहले होने पर गृह् से घटा और अप्। अवग्राह, निग्राह (विघ्न, वियोग), अवग्रह (व्यानरण में ऽचिह्न), चोरस्य निग्रह (चोर को पकडना)। किन्तु अवग्राह – अवग्रह (अनावृद्धि, वर्षी वा अभाव )। पुष्प पहले होने पर चिसे घटा, बदि हाय से फूल तोडना अर्थ हो तो। पुष्पचाय । अन्यत्र पुष्पचय ( डडे से फूल सोडता है), बादि। मून् और नि+उन्ज् से भी प्रञ् होता है। भुज (हाय), न्युब्ब (कुब्बड बाला, यहका वृक्ष)। ट--दिवा, भास्, यत्, तत्, किम्, संस्थायाचन शब्द और कर्मवाचक सज्ञा-

द्मव्द पहले होने पर कृ धातु सेट (अ) प्रत्यय होता है। दिवा करोतीति दिवानर, भास्वर (सूर्य), बत्कर आदि। पुर, अन्नत, अने और पूर्व पहले हो तो सृ घातु से ट होता है। पुर सर, अवत सर ( नेवा ), आदि। भिक्षा, हेनेना, दाय और अधिकरणवासन राज्य पहले होने पर बर् से ट होता है। भिक्षाबर (भिलारी),

सेनाचर (सैनिव ) आदि।

हिन्-जाया और पति शस्य पहले होने पर हन् धातु स टन् (अ) होता है बीर हन् को घन हो जाता है, यदि दारीर पर मृत्युसूषक कोई अनुभ चिह्न अर्थ हो हो । जायाध्न (पति के शरीर पर ऐसा चिह्न होना जो यह सूचित करे कि उसकी पत्नी मर जाएगी )। इसी प्रवार पिठम्नी। तिया का वर्ता यदि मनुष्य से पिन्न कोई वस्तु पहले हो तो हुन् से टक् होगा । वितानम् ( पित को नष्ट करने बाला, थी आदि ), पतिघ्नी ( पाणिरेसा ), आदि । हस्तिन् और वपाट शब्द पहले होने पर हन् से टब् होया, बप्ट करने वी सबित अर्थ हो तो। हस्सिम्न (जो न्हर हल पर हत् च बन्हराया । हाथी को मार सबता है ), आदि । पाणि और ताड शब्द पहले होने पर हन् से राजा जार क्याप र माजा विश्व हो तो। पाषिष (तवण या दोलन वजाने स्वृहीगा, बाद्यमादन में बतुरता अर्थ हो तो। पाषिष ( ८५ हामा, शब्धनादन म नपुराय जन्म हु। याला )। जपसर्व से जित्र नोई झब्द पहले होगा तो पा (पीता ) और गै घातु से नारम । जनतम् सामन नाम जन्म वास्ति । साम गायतीति सामग टक् होगा । सोमप (सोमरस ना पान करने वाला), साम गायतीति सामग ्न् हाना ( पानव ( पानव्य ) । अन्यत्र — उपसम् पहले होने पर साममगाय । ( सामवेद का मान करने वाला )। अन्यत्र — उपसम् पहले होने पर साममगाय । पा ( रक्षा वरना ) से अहोता है। क्षीरपा ब्राह्मणी, आदि।

ड-ये शब्द पहले होंगे तो गम् घातु से ड ( अ ) प्रत्यय होगा--अन्त, क्षरयन्त, अध्वन्, दूर, पार, सर्वं, अनन्त, सर्वंत्र, पन्न (रगड़ते हुए भूमि पर चलना), उरस् और विहासस्। यह कर्ता अर्थ का बीघक होता है। दुर् और सु पहले होने पर गम से ड प्रत्यय अधिकरण का बोधक होता है। ड प्रत्यय होने पर घातु की टि क्षर्यात् अन्तिम स्वर या अन्तिम स्वर-सहित व्यजन का लोप हो जाता है। अन्त गुच्छतीति अन्तगः ( अन्त सक जाने वाला ), अध्वगः ( पणिक ), पन्नगः, उरोगः ( सौप ), विहायस् को बिह हो जाता है। विहगः ( पक्षी )। दुर्गः ( किला ), आदि । हन् घातु से ड होता है, आशीर्वाद अर्थ में । तव पुत्रः शत्रृह. भवेतु ( तेरा पुत्र राजुओ को नष्ट करने वाला हो )। बलेश और समस् पहले हो तो अप-। हन् से ब होता है। क्लेशापह. ( दु लनाशक, पुत्र ), तमी उपह ( जन्यकार का नासक, सूर्य )। जातिभिन्न अर्थ में सप्तम्यन्त या पचम्यन्त शब्द पहले होने पर, अयवा कोई उपसर्ग पहले होने पर सज्ञावाचक अयं मे जन् धातु से ड प्रत्यय होता है। मन्दुरजः ( घुडसाल मे पैदा हुआ ), सरसिजम् ( कमल), सस्कारजः ( चीरा-फाडी के बाद उत्पन्न हुआ ), अदृष्टजः आदि । प्रजा , अनुज ( छोटा भाई ) । द्विज., अज , बाह्यणज. आदि भी इसी प्रत्यय से बनते हैं । परिश्वन से भी उ होता है। परिला ( लाई )।

ण—हम स्वानों पर होता है— आकारान्त पातुओ से ण (अ) प्रत्यम होता है और आ मे बाद मू छम जाता है। वा-दाय. ( जो हिस्से को लेता है), धा— धाम. ( जो पकडता है), आदि। अब और प्रति पहले होंगे तो समें है। प्रवास. ( जुहरा ), प्रतिकाम ( सर्वी, जुकाम )। कोई उपसमं पहले हों तो है, सु, सो और हु बातुओ से। कराम. ( उल्लंघन), स्वास ( जुता, टपकना), असाम. ( अस्त ), असहार ( जोर )। किह, किल्पू, ग्रह, व्यप्, क्ष्मप्, क्षीर भू धातुओं से। लेह. ( जारने मीम्म कस्तु, जटनी), स्लेप ( आलिंगन), आह ( मार ), स्वाप ( वहेलिया), क्षास. ( वांत), ग्रास. ( वांतु)। कोई उपसमं पहले न हो तो नो और इ धातुओं से। गाम. ( नेता), वात. ( वांताना)। जवल, नल्, जल्, टल् ( पबडा जाना), तल् ( पूंपना), हल्, पल्, वल्, गुल, मूल, वाल, हुल, तत्, स्वय, पम्, मय्, नम्, वम्, अम्, सह, अह, इत्, तृत्व, अल् प्रत्यम भी होता है। ज्वाल. ज्वलः ( ज्वाला, क्षपट), आदि। बर्स वमं पहले हैं। जो ती है। ज्वाल. ज्वलः ( ज्वाला, एक्ट), आदि। बर्स वमं पहले हैं। जो ती है। ज्वाल. ज्वलः ( ज्वाला, एक्ट), आदि। बर्स वमं पहले होंगे तो तील, मम् और मद्रा धातुओं है। मास्त्रील ( मास एसजे ने), मास

रम (मास ना इच्छुन), मासमक्ष (मास खाने वाला)। ईस्, धम् और आम निर्मा (मास ना इच्छुन), महसमक्ष (बहुतो को धमा नरने आमे नर्दे । सुव्यतीक्ष (सुल ना इच्छुन), बहुसम (बहुतो को धमा नरने वाला)। वर्षे पहले होने पर ह्वे वे वाला), वर्षाणाचार (अच्छे आचरण वाला)। वर्षे एहले होने पर ह्वे वे वाला), वर्षे सम्बद्धाय, तत्तुवाय (जुलाहा), धान्यमाय (धान और मा से। स्वर्गे ह्वयते होने व्यव (अप्र)।

श—हम स्वामो पर होता है—पा, धा, ध्मा, पे और दृष् से ध्र (अ) होता है—पा, धा, ध्मा, पे और दृष् से ध्र (अ) होता है। पिव (पीने वाला), जिम्र (सूंपने वाला), प्रम-पद्म (देवने वाला)। जुहोस्तादिक की दा और पा से दा-बद (देने वाला), वा-दम्ब (रखनेवाला)। जिम्स् और विद से । किम्स् (लीपने वाला), विद्य (जातने वाला)। ति-रिलम्स और पो आर्थि - किस्स से भी। निल्म्स (देवता), गीविन्द (विष्णु किम्स् और पो आर्थि - किस्स से भी। निल्म्स (देवता), गीविन्द (विष्णु किम्स् कोर पो से । जेता वाला)। अर्थिवन्द (वमल)। गिल्म्स विदा (, उत्ते-पण् और धु से। जेता वाला)। वो से पो से विद्या कोर के से पा साम्य कार के से लिस्स वाला के स्वीक्रिय ताल्य वाला)। वो से पो साम्य कोर वाला)। वो से पो साम्य कोर के से लिस्स वाला (प्रमा), जान्-जानवी (जाम-प्रमा) (वाला), अद्व-अटाटना (प्रमा), जान्-जानवी (जाम-प्रमा), आर्थ।

अ—प्रस्तवान्त पातुओं से इसे लगावर भाववायन प्रस्त बनाए जाते हैं। छ-चित्रीपाँ (य रने वी बच्छा ), युप्तवान्या (युप्त वी बच्छा), आदि । उपपा स धीप त्यर वाली और हरून धातुओं से । ईह्-ईहा (बच्छा ), ऊह्-ऊहा

 मादि ।

अक--(ब्युन्, ष्युल्, युञ्, युन्, प्युन् ) — व्युन्-रञ्ज् से ब्युन् ( अक ) । रजक ( घोवी ) ।

बुझ्--इन घातुओ से नतीं अर्थ में श्या स्वभाव अर्थ में बुझ् (अक) शोता है---निन्द, हिंस, विल्ल्या, साद, वि + नश्, परि + क्षिप्, पद, बद्द, ब्ये, भाष् औरसृ। निन्द-निन्दक (निन्दा न रने वारो या निन्दा न रने वे स्वभाव वारा),हिंस्-हिंसक, विल्ल्य्-व्लेशक, आदि। आपूर्वक दिव् और त्रुश् से 1

आदेवक (जुआरी), आरोशक (चिल्लाने वाला)। चुन--पूर, खुऔर लु घातुओं से कुझल अर्थ में बुन् (अक) होता है।

पू-प्रवक, झ्-सरक (चलने ये चतुर), लवर (काटने ये चतुर)। आसी-चींद अर्थम (किसी भी धातु से अक हो समता है। जीवनस्त्व मृता (तुम यहत समय तक जीमित रहो), नन्दकस्त्व भूगा (तुम आनन्दित करने बाले होंडों)।

च्युन्—नृत्, सन् बौर रञ्ज् धातुआ सं उस विवा को जानने अर्थ म प्युन् (अप) होता है। नर्तेष (नृत्यवरा जानने वाठा), सनप (सुदाई गरने बाठा), रञ्ज्य (रँगने वाठा)।

अयु ('अयुद्) — वेप्-वेपयु ( वम्पन ) [दिव दवययु ( मूजन ), दु-दवयु (पीडा, विन्ता, ) आदि ।

अन-( ज्युन्, युन्, त्यु, त्युट् ) --

ण्पृर्—गं औरहा से प्युत् ( अन) होता है। गायन ( गाने वारा), हायन

(वर्षं, एवः प्रकार का चावलः )। मुच्---जाना और अब्द करना अर्थ वाली घातुओं से मुच् (अन ) होता है। चल्-चलन (चलने बाला), र--रवण (शन्य करने बाला)। इसी प्रकार शब्दन आदि । यह अलकृत करना और त्रुड होना वर्ष वाली घातुजा से भी होता है। भूप-भूपणे (अलवार का साधन), मण्ड् मण्डन, कृत्-प्रोधन, रप्-रोपण ( त्रोधी )। यह जु. सृ. गृध्, ज्वल, जुब्, लप्, पत्, पद् स भी होता है। जु--जबन (तीब बलने वाला), सु-सरण (जाने वाला), गृथ्-गर्धन (पेटू, लोभी), ज्वलन (जलाने वाली, आग)। वृष्ट हरून्त धातुओं से भी यह होता है। वृत्-यतन, वृष्-वर्धन, आदि। कम और दम के यहन्त रूप से। चत्रमण , दहमण ( बार बार जाने वाला )। जिजन्त घातुआ, श्रन्थ, घट, बन्द् श्रीर इच्छार्यन इप् घातु से अन होकर स्त्रीप्रत्यवान्त भाववाचन शब्द बनते है । कु--भारणा ( मरना ), हु-हारणा, आस् आसना थन्य श्रन्थना, घट् घटना, बन्द्-यन्दना विद्-वदना अनु + इप्-अन्वेषणा ( अन्वेषण करना )।

र्न्यु-नन्द् आदि पातुआं से ल्यु (अन) होता है। मन्दन (आमिस्त बरमें वाला पुत्र ) मेद् मदन ( उत्मत्त करने वाला, कामदेव ), साथ् साधन (पूरा करने बाला), सह -सहन (सहन करने बाला), सूद-मधुमूदन (मधु राक्षस या नादात ), अर्द -जनार्दन (पापिया वा सहता ), भी-विभीपण

( डराने बाला, रावण के भाई ना नाम )। ल्यूट्—यह सभी धातुओं से होता है। इसस नपुसर्वालग भाववापक सब्द बनते हैं। सह --सहमम् ( सहना ), हस्-हसनम् ( हेंसना ), शी-शयनम् ( साना ), पा-पानम् ( पीना ), मुज्-मोजनम्, साध्-साधनम्, आदि । यह बरण अर्थ म मीहोता है। बर्घ - अक्बन (काटन का साथन, कुट्राकी), आदि। हुर -मोदाहनी ( गाम दुहने ना पात्र ), यहाँ पर यह अधिव रण अर्थ म है।

आब ( पावन् ) — स्वभाव अर्थ मे जल्प, जिल्ला, कुट्ट, लुण्ट् और वृ स पानन् ( आप ) होता है। जत्माक ( जिल्मतु बीलमस्य, अधिन जातृती ), भिक्ष-नान ( भागती ), बुद्दाव (बाटने बाला ), लुण्टाव (लुटेगा), बराव (वेचारा)।

आह---थू-दारार ( चातक), वन्द्-वन्दाह (स्तुतिवर्ना )।

आलु—स्पृह, गृह और पत् के णिजन्त से, दव् धातु से और निद्रा, तन्द्रा तपा यदा अपने से होता है। स्पृह्वालु (इच्छुन), दयालु (इपालु), निद्रालु (अधिन सोने वाला), तन्द्रालु, थदालु (धदाभाव से युक्त)।

इ--( इस्, इञ्, इण्, वि) --

इक् (इ)--हप्-कृषि (कृपन), गू-मिरि (पर्वत)।

इल् (६) — वप् आदि से होता है। बापि (तालाब), बासि (घर)। इण् (६) — अज् आदि धातुओं से होता है। आणि (सुंद्ध), आति,

आदि ।

कि (इ)—दा और वा आदि धानुओं से कि (इ) अस्यय होकर ये रूप बनते है। या—उपाधि. ( छरू, सर्त आदि ), निष्: ( कोश ), सीच ( जोड़, मेरू आदि ), जरुधि ( समुद्र), यहाँ पर यह अधिवरण अर्थ मे है।

इत्रम् (इत्र )—-तः, लू, भू, सू, लन्, सह् और चर् से इत्रम् (इत्र ) होता है। तः-सरित्रम् ( पत्वार, डाङ), लवित्रम् ( चाक्, दर्राती ), धनित्रम्, (मृत्यमं से बतापसा), सनित्रम् ( उत्पन्न करने वाला), सनित्रम् (फावडा), सहित्रम् ( सहनदीलता), चरित्रम् ।

इन्-( इनि, धिनुण, णिनि ) --

इमि (इन्)—यह इन पातुओं से होता है—प्र+मु, जि, दु, कि, बि+ थि, कम, आ+प्पम, अकि+अम, परि+मू और प्र+मु । प्रजविन् (शीक्ष नामी), जयिन् (किज्यी), दरिन् (सुस्त), आदि। झॉयेन् (क्षय परने वाला)। कर्म पहले होने पर वि+शी से इन् होता है, निन्दा अयं में। तैल्वित्रयी, सोम-वित्रयी, आदि।

धिनुण् ( इन् )—दन स्थानो पर कर्ता वर्ष म होता है---रवज्, रञ्जू, मन्, ट्यू, दिय, हृह, शुरू, चुन, कार-मम्, कार-मण्, कार-केह, आर-पूप, गरित्युंत म्, दिव्, तिय, रद, वद, वह, जीर मृह् मानु, तम्मूपंत मृन, पृत् जीर यद पानु, विपूर्वन विज् जीर यद पानु, प्रपृत्ते रण्, मु, मण्, वद और वत्, अति और कपपूर्वन पर, जीर-रून, अनुरुष्ण्। स्वज्-त्यानिण् (रागाी), रागिन् (प्रेमनुनर, प्रेमी), भागिन् (हिस्तेसर), होगिन् ( योप देने वाष्ट्र)। इसी होग्न, होहिन कारि। यह मा जाद चार्को से मी होता है, परन्तु उनमे गुण वृद्धि आदि नहीं होगी । शम्-शमिन् ( शान्त ), मर्-मदिन् । अन्यत्र

उत्+मद्-उन्मादिन्, प्र+मद्-प्रमादिन् ।

णिनि (इन्)—कर्ता अर्थ मे ग्रह् आदि घातुओं से होता है । मृह्नातीति ग्राहिन् ( होने बाला ), स्था-स्थायिन्, विश्वि-विवयिन् ( भोगो मे लिप्त ), अप+राष्-अपराधिन् ( अपराधी ), परि+मू--परिमानिन् (हराने बाला ), आदि । बुसार और शीर्ष पहले होने पर हन् से । कुगर हन्तीति वुसारघातिन् ( बच्चे की हत्या वरने वाला ), दीर्पचातिन् ( सिर वाटने वाला )। जाति-बाचक से भिन्न सुबन्त पहले होने पर स्वभाव अर्थ मिनसी भी घातु से इन् प्रत्यय हो सकता है। उप्णभोजिन् (उप्णभोक्तु होलमस्य, गर्म साना लाने वाला), साधुनारिन् (सलमं करने वाला), ग्रह्मवादिन् (ब्रह्म या वेद भी ब्याख्या करने बाला )। कोई सुबन्त पहले होने पर मन् धातु से। पण्डित-मानिन् ( अपने आप मो पण्डित मानने वाला ), दर्शनीयमानिन् ( अपने आपमो सुन्दर समझने वाला ), आदि । यज्ञवाचन शब्द पहले होने पर यज् धातु से भूत-बारु मे इन् होता है। सोमयाजिन् (जिसने सोमयाग विया है)। इसी प्रवार अग्निप्टोमयाजिन् । वर्म पहले होने पर हन् धातु से । पितृब्यमातिन् ( अपने चाचा को मारने बाला ) । उपमान–सब्द पहले होने पर किमी भी घातु से यह हो सकता है । उप्ट्रकोशिन् ( अँट की तरह बोलने वाला ), ध्वाक्षराविन् (कीय की तरह योलने वाला)। त्रत के अर्थ म भी यह होता है। स्विण्डिल शायिन् ( चतूतरे पर सोने वी प्रतिज्ञा वाला )। यह अवस्य अर्थ मे और ऋण उतारने अर्थ में भी होता है। अवस्य भाविन् (अवस्य होने वाला), शतदायिन् (सौ ६० ऋण उतारने वाला )।

इट्यु ( इट्युब, बिट्युब)-निम्निलिसत धातुओ से 'स्वमाय है, उसना क्रम् । क्रम्पुरा स्वयुद्धाः । होता है। अल्मेन्ट, निरामक, प्रमुजन, उत्मपन, उन्मपत्, उन्मपद, रच्, रूपा हा जार महा और चर्से। अलक्टिप्णु ( मजारे वाला, सजाने मे न्या १२, ११, १२ १ १९ । निपुण ), निरावर्तुं दीलमस्य निरावरिरण् (देखी महि० ५-१, हटाने वाला ), ानुष ), माराव हु बार करते हैं। उस्पतिष्णु ( उस्में में चतुर ), बीतप्णु, बीबप्णु, सहिष्णु, रोविष्णु जादि। उत्पातन्तु । उत्पातन्तु ना अन्य कुछ बातुबो ने साथ भी प्रयोग निया है। जैसे--प्रभविष्णु ( द्यवितद्याली ), भ्राजिष्णु ( तेजस्वी ), क्षविष्णु आदि ।

इस्म् (लिस्मुन्) और उन (सुन्डम्)—अभूततद्भाव (जंगा परिष्टं नहीं या वैमा होना) अर्थ में आउथ, गुमग, म्यूल, परित्त, नम्न, प्रत्य और प्रिम सदर प्रत्ये होने पर भू पातु से इष्णू और उन प्रत्यय होने हैं। जनाडप आउप सजात ——आउपभाव्यम्, आउपभाव्यम् (जो पहुने सेठ नहीं था, यह सेठ होता है, देगो मद्दिल ३-१) स्त्री प्रतार स्युन् (जन) प्रत्यय होतर आउध-नरणम् आदि भी स्व वनने हैं।

उ-- ( उ और इ ) --

ज—सप्तत्व पातुओ से उप्रत्यब होतर सता शहद वन ने हि चित्र हैं (द रर्ते ना इच्छुत ), विजियोग् ( जीतने वर इच्छुत), आदि । अत्मन्त्र, मिस्तू, विद् और इस् से भी उहोता है । आस्तु ( इच्छुत, आशायुत्त ), भिशु ( भिलारी ), विदु ( जानने वाला ), इच्छु ( चाहने वाला )।

कुं(ड)—नि, प्र और सम् उपसमें पहले होने पर मुधातु से होता है। बिमु (ब्यामन), प्रभु (समयं), समु (उत्पादक)। द्वधातु से भी डु होता है। मितहु (निश्चित स्थान तक जाने वाला), सतहु (एक नदी का नाम, जो सैक्डा निदया में मिलती है)।

जर (जरुष्टर,)—एन पातुओं से बर्वा अर्थ मजब प्रत्यव होता है—रूप, पत् पत्त, स्था, भू, वृष्, हन, वष्, गम् और वृ। छत्-रापुक ( वमवने वाला इच्छुक), पातुक ( गिरने वाला ), भू-भावुक ( होने वाला, जीरित ), हन् -षातुक, वस्मु—वासुक ( विषयी )।

उर (क्र्रच्)—यह विद्, भिद् और छिद् से होता है। विदुर ( जानने बाला ), भिदुर ( टूटने वाला ), छिदुर ( क्टने वाला )।

कक—सह आग् चातु से तथा यज्, जप् और दस् ने यदन्त अग से होता है। आगक्क (सावधान) आदि। (देखो महि॰ २-२२, रषु॰ १४८५, शिसु॰ २०३६)। पुन पुन अतिसयेन वा प्रजनशील शायजुक (बार वार यज्ञ करते बारु , देखा मट्टि॰ २-२०)। पुन पुन अतिसयेन बा प्रतासित जजपूक (बार बार जप करने बाला, एक गति।। पुन पुन अतिसयेन वा दातीति ददशूक ( (शार बार कार नित्ने वाला, सार, देला, देखो महि॰ १-२६)।

च्विन्, विवप् और ण्वि—घातुत्रा से इन प्रत्ययो को लगावर रूप बनाए जाने हैं। इन प्रत्ययो ना नुछ भी शेप नहीं रहता है। इन प्रत्ययो नो लगाने से अन्तर यह पड़ता है कि यदि घातु के अन्त में हस्य स्वर है तो उसके बाद त् और जड़ जाता है।

जुड़ जाता है।

विवन् (०)—इन स्थानो पर रूमता है—यदि कोई सुबन्त पहले होगा तो
विवन् (०)—इन स्थानो पर रूमता है—यदि कोई सुबन्त पहले होगा तो
स्ता वर्तु से। प्तस्युम् (धी को छूने वाका), मन्त्रस्य (मन्त्र पडने के दाद
स्ता वर्तु से। पूने बाका)। यदि सुबन्त जरुवाचक होगा तो नही। उदस्य स्थाः
कितो वर्तु सो पूने बाका), इसका उदकरपुण नहीं बनेवा। निम्नितिवित निवन्
(जरुको पूने वाका), इसका उदकरपुण नहीं बनेवा। निम्नितिवित निवन्
(जरुको प्रस्ता पत्रते, प्रस्तेक क्षद्ध में यज्ञ करने बाका, यज्ञ से पुरीहित), पूप-स्पृप
ऋती गत्रते, प्रसेक क्षद्ध में यज्ञ करने बाका, यज्ञ से पुरीहित), पूप-स्पृप
ऋती गत्रते, प्रसेक क्षद्ध में यज्ञ करने बाका, यज्ञ से पुरीहित), पूप-स्पृप
ऋती गत्रते, प्रसेक क्षद्ध में यज्ञ करने बाका, यज्ञ से पुरीहित), सूप-स्पृप
क्षती गत्रते, प्रसेक क्षद्ध में यज्ञ स्वान्त से प्रस्ता प्रस्ते से।
स्वान्य साम )। इस प्रस्तय से ही अञ्च धानु से प्राक्ष आदि स्प तथा युज्ञ और
कुष्टक् क्रव बनते हैं।

विवप् (०)—धातुओं से यह प्रत्यय होता है, उपसर्प पहले हो या न हो। सूते असी सू या प्रसू (जन्म देने वाली, माता), सद्-युसद (बुलोज मे रहने बाले देवता ), हिप्-प्रहिप् ( ज्ञानितहाली शत्रु ), युन्-अहवयुन् (अदिवनी नक्षत्र ), नी-सेनानी ( सेनापित ), राज्-बिराज् (विराद्), चि--जीनपित् ( अग्निहोत्र परने वाला, गृहस्य ), जि-इन्द्रजित् ( इन्द्र की जीतने वाला, रावण या पुत्र सेघमाद ), स्तु-देवस्तुत् ( देवो की स्तुति करने वाळा ) , सु-सोममृत् ( सोमरस निकालने वाला ), ह-कमेंब्रुत्, भाषावृत्, टीकाइत् आदि । वर्षे पहले होने परदृश्, स्पृत् और सृज् से विवप् होता है। सर्वदृश् ( सववो देखने बाला ), मर्मस्पूर्य (मर्मस्थलो को छूने वाला ), विश्वतृत्र् (ससार का लट्टा)। अद् और हन् से। जव्याद् (मासभक्षक, राक्षस), ब्रह्महन् ( स्राह्मण वा हन्ता)। छाद् वो किवम् होने पर छव् हो जाता है। तनुष्ठद् ( यस्त्र )। विवम् प्रत्यय णपु न । । पनपु छान पर छर छर पाल है। जिस की दोष हो जाता है। जैसे— होने पर अनुनासिक अल्त वाली घानुओं की उपवा को दोष हो जाता है। जैसे— रुप्त पर अपुणालक अप जान अलु । झम्-प्रसाम् ( झान्त ), तन्-प्रतान् ( फैलाने वाला ), ब्रादि । इन घातुओ सी सन्-करान् । जारा मान्य क्रिक्ट होता है, अपितु इनके अन्तिम अनुनासित का लोप हो जाता उपमा नो दीर्घ नहीं होता है, उपना पापाल पटा एका ए है और अन्त में तृजुड जाता है —गम्, नम्, यम् और तन्। अध्वान गच्छतीति ह लार लग्न प्रपुर निर्मात नेतित परीतत् ( चारो ओर फैला हुआ ), मुनन् अध्यगत् ( यात्री ), परितनीतीत परीतत् ( जन्मवात् । वातः । ( झुनने वाला विनम्नः), सयत् (सयमी), बादि । विवप् होने पर सास् वे आ ( शुवन बाला, विश्व हास्तीति-मित्रशिष् ( मित्र को समित देने वाला ), जातिष् ( आसीर्वाद ) । मु मा मिरू ( वाणी ) वनता है प्वस् ने अनुनासिन मा छोष होता है और स्वो द हो जाता है। वाह अत् ( पोंडे में मिरने वाला ), उपासल् ( यर्तन से नीचे मिरने वाला ), पर्णव्य ( पिसे से नीचे मिरने वाला ), विष्णु अत्याय होने पर दिव ने व मी उ होता है और अन्य भातुओं में यू मी ज होता है। असावृत् ( असीरीव्यात, जुआरी ), ने ज्य ( जुलाहा ), अव्-ज्य ( रवक )। इस कको पूर्ववर्ती म ने साथ पृत्वि हो जाती है। जन+ऊ वनी ( अनुस्या ना रतान )। प्वर-न्द्र ( जवरमुक्त ), रवर्-पूर ( तीम चलने वाला )। विवयु अरव्य होने पर पातु से रूने वाद चू और कु बाते हो। मूर्वे मुस्ति पूर्ववर्ति वाला अवात् सो ।। ने निम्मिलित वाल्य अनिवासन च से यनते हैं—वच्-वाय् ( वाणी ), प्रचप्-प्राप्त ।। निम्मिलित वाल्य अनिवासन च से यनते हैं—वच्-वाय् ( वाणी ), प्रचप्-प्राप्त ।। मुर्वे मा सा स्वर्त्त ।। मा नाम, एक ने सा जुलारी ), आदि। यि-न्यी ( कल्मी, वन ), सण्-परिवाल्या ।, स्वृत्वियुत्त्त्त्र ( विजनी) । स्वर्त्त्र वाला ), प्रच्यत्त्र ( व्यात्त्र )। प्रच्यत्त्र ( व्यात्र )।

ण्य (०)—भज् थातु से ज्वि होता है और धातु थे ज को आ हो जाता है। अशामाज् (अपना हिस्सा जैने वाका ), प्रभाज् (भवत, पुजक ), आदि।

हा जवानाज् ( जपना हिस्सा धन भाषा) , प्रमान् ( मगरा पूजर ), जाहर हि ( हिस्स ) — द्वारों हो हिस्स महा हा हि लायें), म्नु-स्तुति ( स्तुति, प्रश्वा ), गम्-गति ( वाल) (रम्-रित ( जानन्द ), मम्-मित ( सुकता ), स्या-रिवरित ( परिस्थित ), मै-मीति ( गाना ), पा-पीतिः ( पीना ), प्रम्-पित ( पराना ), या-दिष्ट, आदि । यू, रस्यू, रखु और द्रप् पालुआ से करण ( सायन ) अर्थ में ति होता है। श्रुति ( श्वयप का सामन, मान ), आहि । सम्भिष् । पित स्विप्य से नित्त और नियय्द्रीने होते हैं। सर्वित न्यप् ( यम, समृद्धि ), विपत्ति –ियप् ( आपति )। दीर्षे ऋषारान्त पालुओं और लू आदि में बाद ति को नि हो जाता है। कू-नीणि ( यखेरना ) । ये स्विप्यत से वनने हैं— सो—साति ( अन्त), हम्-हेति ( सहम ), कृत्-

ष् (तृष्, तृष्)--तृष्-सभी घातुओं से नर्ता अर्थ भे तृष् (तृ) होता है। इ-वर्तु (करने वाला), गम्-गन्तृ, पच्-पक्नू, सह,-सीहू, सहितृ, इप्-एष्ट्, एपितृ आदि । कम्-अन्तृ, क्रान्तृ, क्रमितृ ( जाने बाला ), आदि । तृन्-होन्

(नियम से यज्ञ करने वाला), आदि। य ( ब्टून् )-इन घातुओं से करण ( साधन ) अर्थ में त्र होता है-

दा या दो, नी, शस्, यु, युज्, स्तु, तुद्, सि, सिन्, मिह्, पत्, पद्, नह्, और दस्। दा या दो--दात्रम् (काटने का सामन, दराँती), नेत्रम् (अर्थ), शस्-शस्त्रम् ( शस्त्र ), शास्-शास्त्रम्, यु-योत्रम्, युज्-योवत्रम् ( रच आदि वे जुए मे पशु को बाँधने की रस्सी), स्तु-स्तोत्रम् (स्तोत्र), तुद्-तोत्रम् (बाहुर ), सिच्-सेन्त्रम् ( सिचाई का फल्बारा ), मिह्-मेद्रम्, पत्-पत्रम् ( यान, पख आदि ), नह - नद्घी ( चमडे वा फीता), दश्-रेप्टा (वाड )। वरण बयं मे ही पूषातु से भी त्र होता है। योत्रम् (सूत्रर का मुह, हरु नी फाल, बिजली, छोटे बस्त पोतडे ), पवित्रम् (पवित्रता ना साधन, नृशा नी बनी हुई अंगूठी जो घामिक इत्यों के समय अनामिका में पहनी जाती है )। धै और घा

से धात्री (माता, दाई, पृथ्वी, एक वृदा का नाम)। वि (किन) -- यह कुछ घातुओं से ही लगता है। इसने बाद अन्त में म लग जाता है। पच्-पित्रम ( पाकेन निवृत्त , पका हुआ, परिपन्य ), ह--ष्टिम (बनाबटी),दा-दिनम (दान से बना हुआ, देखों मिट्टि०११०,११)।

थक—गै--गायक (गाने वाला)

तड (न )—इन धातुआ से न रुगता है--यज् याच्, यत्, विच्छ्, प्रच्छ् तड (न )—इन धातुआ से न रुगता है--यज् याच्, यत्, विच्छ्, प्रच्छ् और रहा यज ( यज ), याच्छा ( माँगाा ), यत्न ( प्रवस्न ), विदय (जाना, तेज ), प्रश्न ( प्रश्न ), रश्च (रक्षन )।

नन् (म)—स्थप् स्वप्न (सोना)।

नज् ( नजिड ) - स्वताव अय में स्वप्, तृष् और पृष् से नज् हाता है। ्त्र ( नागळ ) नियान् ( प्यासा ), गृण्यन् ( ढोठ, जात्मविश्यासी ) । स्वपनन् ( निराष्ट्र ), गृष्यन् ( प्यासा ), गृण्यन् ( ढोठ, जात्मविश्यासी ) ।

न् (बन्)—रबमाव बर्थ में त्रस्, पूष, मूव और शिष् के नू होता है। त्रस्न

( उत्पोन ), मृब्तु ( लातची ), घृट्यु ( डीठ ), सिप्तु ( पेरेन ने वाला )। भर (क्षरच) म्-मूमर (जाना, एव मूच ), घस घरमर ( विधित

साने वाला ), अद्-अद्भर ( अधिक साने वाला , पेटू )। वाला /, अव्-अर्परा य ( स्थप् ) —इन स्थानो पर होता है — अन्, यन् और ह से य होतर भाववाचक स्वीलिंग शब्द धनते हैं । बज्या (सन्यासीपन, आश्रमण ), इज्या (यज्ञ ), हत्या (करना )। ह से या और नितन् भी होने हैं, पिया, हति । करण और अधिकरण अर्थों में सम् + अज् (अज् बी वी नहीं होगा), नि+सद, नि-। पत्, मन्, विद्, सु, शी, भृ और इ से य होगा। समज्या ( सभागृह ), निपद्या ( शाजार, पलग, सभागृह ), निपत्या ( रपटन वाली भूमि ), मन्या, विद्या, सुत्या ( सोमरस छिडक्ना ), घय्या ( विस्तर ), भूत्या ( नीकरी, चेतन ), इत्या ( सवारी, यान )। र-इन पातुओं से होता है-नम्, नम्प्, स्मि, नम्, हिस् और दीप्। नम्र ( झुकना, बिनीत ), कस्त्र ( वांपने वाला), स्मेर ( मुस्कराना ), कस्त्र (सुन्दर), हिस (हिसक), शेष्त (चमवने वाला)। नञ् + जस् से अजसम् (कियाविशे-घण ) रूप बनता है। नञ्का को अही जाता है। अन्त मे र प्रत्यय है। च-- वा, थे, सि, शद् और सद् से व होता है। वा-- वाक (देने वाला या खाने वाला ), धे-घार (पीने वाला ), सेर ( बांधने वाला ), राहु ( जाने बाला या नष्ट करने वाला ), सहु ( जाने वाला या विश्वाम करने वाला )। वम् ( व्यतिष् ) - दृश् से पारदृश्यन् ( जिसने उसका अन्त देखा है, अत

विद्वान् या चतुर ), युष्-राजमुध्वन् ( राजा से युद्ध करने वाला)। इसी प्रशार राजकृत्वन्, सहयुव्यन् और सहकृत्वन् । बर (नवरप्)-इ, जि, नश् और मुसे वर होता है। इत्वर (जाने वाला, ्नूर) जित्वर (विजयी), नव्वर (नष्ट होने वाला)। गम् से भी वरहोता है।

गत्वर ( जाने वाला, नश्वर )।

#### अध्याय १५

## वाक्य-विन्यास (Syntax)

प्रधः वात्रय निन्मास मे बात्रय मे विभिन्न पदो को यवास्थान रखने की 
पद्मित पर विचार होता है। वात्रय विन्मास मे तीन वार्त आती हैं—पदो का परस्पर समन्वय, कारक और कम। सस्कृत के वात्र्य विन्मास म प्रमम दो पर ही
विचार हुआ है। इस्किश मे वात्रय विन्मास से अनित्म पर ही मुख्यतम विचार
हुआ है। सस्कृत और उसकी सजातीय सम्प्रार्थ विभिन्नत प्रभान हैं, अत उनमे
परस्पर पदो का सबन्य दावद के अन्त मे होने वाङी विभिन्नतथो से निर्मारित होता
है, मळे हो ने कही पर भी रख दिए लाएँ। कम परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन नहीं
होता है। किन्तु इन्डिय तवा अन्य भाषाएँ विभिन्नत ही नई उनमे कम ही वार्तेहोता है। किन्तु इन्डिय तवा अन्य भाषाएँ विभिन्नत ही नई उनमे कम ही वार्तेस्वार के अल्प विकार कि । उनमे कम परिवर्तन करते ही अर्थ परिवर्तन हो जावा
है। अत सस्कृत से केवल पदो का कम हो बहुत महत्व नहीं रखता है, तपापि
सस्कृत मे इस विचय मे पूर्णतिया स्वच्च्यत्व नहीं वर्ती ला सकती है। सस्कृत
वात्रय विन्मास में सुप् और विभिन्न तिक प्रत्यो, इत् प्रस्था आदि के अर्थ और
प्रसोग पर भी विचार किया जाता है। इत पर आग ययास्थान विचार किया जाएगा।

वानयार्थं निर्णायक अध्यय शब्द (The Article)

७७६. जिस प्रकार इंग्लिश में निश्चित और अनिश्चित के बोधन-वाक्याय-निर्णायन अव्यय शब्द है, उस प्रकार सस्कृत में वाक्याय-निर्णायन अव्यय शब्द नहीं हैं। कीई अर्थ को सूचित करने के लिए सस्कृत में कृष्टिन्त और एक शब्द है तथा इंग्लिश के The ना अर्थ सूचित करने के लिए तत् (पुन, स्त्रीन, नपुन) शब्द है। कृष्टिचत् नर (कोई आदमी), एक पान्य (एक परिका), स राजा (वह राजा), आदि।

पुरत पहले (देखो नि० ५४) उल्लेख विया जा चुका है कि सस्क्रत में तीन बचन हैं। एक व्यक्ति या वस्तु के लिए एकवचन, दो के लिए दिवचन और दो से अधिक के लिए बहुवचन। इन सामान्य नियमों के अतिरिक्त ऐसा भी होता है —

(क) जाति अर्थ मे एकवचन का प्रयोग होता है। सिंहः स्वापदराजः

(घेर जानवरो का राजा है), वृद्धिमत्सु नर थेव्ठ, आदि ।

(ल) कभी कभी द्विचन उसी वर्ग के पुलिग और स्त्रीलिंग का सूचन होता है। पितरी (माता-पिता) चटकी (पु॰ और स्त्री॰ विडिया)।

(१) सूचना—द्वय, द्वितीय, युग, द्वन्द्व आदि सब्द 'दो' अर्थ वे' वोघक हैं। इनका अर्थ द्विचन बाला है और स्वरूप एक्वचन वाला। इनका एक्वचन में ही प्रयोग होगा। जब कई जोडे का अर्थ होगा तब द्विचन आदि होगे।

(२) सुचना—हस्तौ, नेत्रे, पादौ आदि शब्द सस्त्रुस में सदा द्विवचनान्त

ही प्रयक्त होते हैं।

(ग) एव वचन भी तरह बहुबचन भी जाति वह सुचक होता है। बाह्यणा

पूज्या या ब्राह्मण पूज्य (ब्राह्मण जाति पूजनीय है)।

(१) पूजा मा आदर अर्थ नी सूचनों ने किए प्राय एवजन ने स्थान पर महत्वपा क्यामा जाता है। इति श्रीशनराजायां (श्रीमनराजायंगी ऐसा नर्ते है), इति आजार्यपादा (पूजनीय आजार्यजी नी यह समिति है), आदि।

(२) विशिष्ट व्यविष्य और विशिष्ट लेगव बभी वभी उसमपुरत में एव-वचा में स्थान पर बहुबचन वा प्रयोग बरते हैं। वसविष भवत्यी विमिष पृच्छामः (हम आप से मुख पूछने हैं। यहाँ पर मैं वे स्थान पर हम है)। इति सु वयम् (यह हमारा अर्थात् लेखक का मत है) । वयमपि च गिरामीदमहे (हमारा वार्णा या भाषा पर अधिकार है)।

(३) निम्नलिखित सब्दों का बहुबचन में ही प्रयोग होता है भले ही अर्थ एक्यचन भी हो । दारा ,गृहा . अक्षताः, मित्रता , आप , प्राणाः. लाजा आदि ।

(४) देश में निवासी जनता ने नाम ने आधार पर पटे हुए देश ने नाम। मे यहवचन का ही प्रयोग होता है। स विदेहान उपायर्गी (बर विदेश देश को गया), आदि।

यदि नमस्त पद के अस्त में देश, विषय आदि देशवाचर शब्द होंगे ती वहाँ पर एक बचन ही होगा । अस्ति सगधदेशे पाटलिपुत्र नाम नगरम् (मगध-देश में शाटलिपुत्र या पटना नामर नगर है)।

(५) ध्यक्तिबाचक नामी में बहुबचन ग्रोप या वटा का मुचन होता है।

जनमाना रधुणा च यन् कृत्स्न गोत्रमङगलम् (उत्तर०)। भाग १

# पदो का परस्पर समन्वय (Concord)

७⊏१ पदा के परस्म्पर समस्वय का अर्थ है — प्राप्त स पदा के लिंग, यचन, पुरुपयानालकी समहपता।

सस्कृत में पदो व परस्पर समस्वय व विषय म तीन वात विशेष उत्तरेपनीय है-(१) वर्ता और तिया वा समन्वय, (२) विशेषण और विशेष्य वा समन्वय, (३) मानेक्ष राज्यों का अपने पूर्ववर्ती सवद राज्य में समन्त्रय । कर्ता और फिया का समन्वय

৩ =২ বিধাৰাৰৰৰ और पुरुष बही हानाचाहिए जावर्नानाहै। आमीत् राजा नलो नाम (नल नाम वा एक राजा था), अह गच्छामि (म

जाता हैं), ब्राह्मणी गण्डन (दो ब्राह्मण जाने हैं), इत्यादि ।

১০০০ । अपने से या अधिक वर्ताओं नाच (और) मन्द वे द्वारा सवन्ध हो और वे भिन्न-भिन्न घचनो ने हा तो निया म बहुवचन लगेगा। तन कर्नी च राजा च भीष्मश्च मह बन्धुभि । ददु श्राद्ध तदा पाण्डो ० (महाभाग त)। कुना प्रशास कराने । कभी कभी समीश्यर्ती कर्ताक आधार पर त्रिया का रूप होता है। सा च सत्य-भा कुमा वर्गाक्य । वर्ती देवी गान्धारी च यशस्त्रिनी । राजदारी परिवृता गान्धारी चापि निर्मयो । वता दया गायाचा च चनाः (महाभारत) । अहस्व राजिस्च उमे च सन्ब्ये घर्मोजी जानाति नरस्य वृत्तम् । o F

(ग) जर गर्भा वर्षा एकवन्त हो और उनका 'बा' (अयवा)' ने द्वारा मरण हो नो जिया एकवन्त होनो है। जही पर बनी विक्रिय्न वसनो के होंगे और वा में हाग मरद होंगे, वहीं पर निवटनम बनों ने अनुसार तिया कर रूप होता। राम गोबिन्दों या बजनु (गम या गोबिन्द जाने)। य वा हमें वास्त्रा बा नाम सुक्षुनु (वह या वे बायन आम है)।

७=४ (ग) जहाँ गर प्रवम, भश्यम और उसम गुरूप में ने दो या तीन विभिन्न गुरुपों में वनों हो और 'व' वे द्वारा मबद्ध हो, बहां गर प्रथम और मध्यम में उत्तम पुरुप प्रवट होता है तहा प्रथम और मध्यम में मध्यम प्रकट्ट होता है। स्वसह रामस्वेतन् विस्त्याम (राम, मू और में हम वाम वो वरेंगे),

स्व रामस्य पाठशाका गच्छतम् ।

(ए) विन्तु जर'वा (अववा) वे द्वारा पत्र जिले साम तत्थ होता तो निषटसम तत्त वि अनुसार निजा वा त्य होता । स वा वय वा तत् नपादयाम (बहु मा तम जन नाम का पूरा परते हैं), अह रासी उपवा राजा ल्टनपी वा मिरिन्सित (मैं या राजा राम वा ल्डमपा मृत्यु को प्राप्त होता)।

७=४. यह आवस्यम नहीं है कि विशेष तिडन्त तिया ही हो, अपितु नोई कुन्त्रत्यमान्त या मजा अथवा विशेषण शाद उसका स्थान ले सकता है।

- (क) जर विषेत्र म कर में कर या करवातु प्रत्ययाल का प्रयोग होता है हो यह प्रत्ययान्त के लिंग और वक्त कमें के अनुसार होने हैं नया करवातु-प्रत्ययान के लिंग और वक्त करी के अनुसार होने हैं। म तहुरनकान् (वसने यह बात कही), मा तदुक्तकी (उस क्षी ने वह बात कही), तैया वस्प्रतानि छितानि (उनके वस्थान कर गए), कार्य क्ष्मम् (कास क्या), लहा छिन्ना (लना कारी गई), आदि।
  - (त) जब विर्तेषण या मजा घटन ना विषेय ने रूप में प्रयोग होता है तो उनने भाव उन्हें या भुलु ना नोई रूप प्रमुख्त होता है अथना अनुमित रहता है। विषेय ने रूप में प्रमुख्त निवीचण प्राचा ने निया और वचन नती के नुक्त होते हैं, निन्तु आस्पद, पान, भाजन, स्थान, पद आदि घट्टो ने लिंग और वचन नहीं है, नुक्त अस्पद, पान, भाजन, स्थान, पद आदि घट्टो ने लिंग और वचन नहीं रहते हैं, उनमें अन्तर नहीं होता है। सुमृत्य दुर्जम (अच्छा तीकर टुर्जम है), मुपुन पितु गर्नास्पदम (सुखुन पिता ने लिए गर्व की वस्तु है), सम्पद परसापदास्(भम्मीत आपति ना घर है), मुपु समा अभिमानभूमि, आदि।

इन म्यानी पर बर्ता के बचन के अनुसार तिया का बचन होगा, न कि कियेय वे बनन ने अनुमार। सम्पद आपदा पद मिन प्रयाग होगा, न रि अस्ति । ७८६ जहीं पर अपूर्ण त्रिया ने सात्र मजा या तिसेषण का विधेय के रूप म प्रयोग होता है और त्रिया या उगना, बनीत होना, होना, प्रस्ट होना आदि अर्थ होता है, बहाँ पर विधेय के रूप म प्रमुक्त गन्ना या विभेषण सन्द मे बता बाला ही बारक लगेगा। एप मे निस्तव (यह मेरा निस्तव है), म भ्यति प्रजागण्डम लक्ष्यने (यह राजा राजिजागण वे नारण दुर्गठ दिलाई द रहा है), प्रमुर्गभूषभूवनवयस्य (शीमा लाका ना स्थामी हाने ना इन्छुन) ।

(प) बदि सबमेव धानु वर्मशास्य म अपूर्ण विधय व गाउँ प्रयुक्त होगी तो भी उपर्युवन नियम लगेगा। तेन मुनिना ग मूपन बिझार हत (उम मुनि में उस चूहे को बिलाब बना दिया)। नृपाहि दिग्ला मन्यन (काजा का दिग्ला

७=७ यदि श्रिया वे स्थान पर विसी अव्यय ता वसवन् प्रवाग हाता है माना जाता है)।

तो उनके वर्म में प्रथमा विभिन्त हाती है। विष्मुधानी संतर्य स्वय हेन्-मसान्यतम् (गृनार० २-५५) (विष व यूझ वाभी बढा रखे स्वर उस माटना उचित नहीं है) । यहां पर असाम्ब्रतम् यत अरुरा न युज्यने के स्त्रान पर है और इसका पूरा बावस हाना--वृक्ष गयध्य । छेनुम असान्यतम् (न युज्यने), योऽपि विषव्ध स्यात्।

विशेषण और विशेष्य का समन्वय

ଓल्ल, विशेषण (इत्प्रत्यवान्त या शुद्ध) म निया त्रिभीत्त और यसन यही होता है जो विशेष्य म होता है। स्पयान् पुरुष (मुस्टर पुरुष), स्पत्रती पर राज्य र स्था), महत् भनटम् (महान् मनट) । एने मन्त्रा नानि पुग्न-तानि, गण्छन्ती नारी, आदि ।

प्रस्तु जिन मरयाबाचर विशयण पादा क िंप वा वान निश्चित है जनमें परिवर्षन नहीं होता है। धन ब्राह्मणा (मी ब्राह्मण) एन स्विप (मी रित्रमो), विश्वति वारका (२० वारका)।

प्रमध्य अहाँ पर एवं विशेषण ने दा या अस्मि विशेष हाये, उन्ने पा विद्याचो को सामूहित संग्या के अनुसार विद्यापण म बान होगा । परि शिरोध्य

निपातेनामिहिते वर्माण न विभिन्नपरिगणनस्य प्राधिकत्वान् । (दामन)

विभिन्न लिया में हैं और उनमें ने एक पुलिय और दूभरा स्वीलिय है की विशेषण पुलिय होगा और मदि विशेष्म पु॰, स्त्री॰ और मपु॰ तीनों है तो विशेषण गु॰ होगा। राजा राजी च च्युत्वचित्ती कि (राजा और राजी प्रशासनीय चरित्र वाले हैं) । पमं नामन्त्र वर्षस्त हुए होगा। अवविद्यानित सर्वाण प्रवर्गने म साम।। (पमं, इच्छापूर्ति, गवं, हुपं, त्रोच, सुत्र, दीर्ष आमु, ये मभी चीजे पन से प्राप्त होनी हैं, इसम नोई सल्देह नहीं हैं)।

(क) क्यों क्यों अधिकास विशेष्यों में जो लिंग होना है, जहीं क्यियण म मी हा जाता है। बुद्धों क मातापितरी साल्वी मार्या मृत सित्तु । अप्याप पंपन इत्या मतेष्या मनुत्रवीत् ॥ (मनु वा ययन है नि संक्षेत्र अनुवित मार नरें पर भी बुद्ध माना पिना, ननी स्त्री और छोटे वाल्व का पालक करना हों।

चाहिए ) ।

(क) जहां पर च ( और ) अयय वा प्रयोग होता है, वहीं पर नभी वभी निकटतम गद वा लिंग और वचन विशेषण म स्माता है। उदेंग करू रुप्यू नेव्यमाना च वर्षते। (खिन्नता, चयां और सुजर्जी सवा किए जाने पर बदते ही है), यस्य वीयेंग हतिना वयं च भुरनानि च (हतीन) (जिनका परानम म हम और तीना लाक प्रमन्त हुए है)।

५६० जहाँ पर भूतनारिन हदन्त (नत, नतनतु प्रत्यसन्त) या हत्य-प्रत्यसान्त (तत्व आदि प्रत्यसन्त) निनी नती के माध विधेय के ल्प म प्रयुक्त होते हैं, वहां पर इनम लिंग और बचन नती ने अनुत्त होते । हता रास्य हिंगा तवाचुना ( ग्रापु० ६ ) ( इन्द्र ने अनुत्ते को नुन्हारे बागा ना लक्ष्म मनामा है ) ।

, ' यत् और तत् का परस्पर समस्वय

५६१ तत् शब्द म बही लिंग, यचन और पुरप हाता है, जा यन गब्द म हाता है। यत् और तत् म नारण का निर्णय वात्रय में उननी स्थिति के अनुसार हीता है। यस्पारिक्त वित्त स नर नुजीन (जिसके पान पन है, यह आदमी नुष्टीन माजा है)। यस्प बुढिबंज तस्य। यथेन युज्यते रोजे वृक्षस्ततेन योजयेत् (ससार म जिय बस्तु का जिनसे मिलाना उपयुक्त है विद्यान् को चाहिए नि यह उन वस्तु नो उसमें मिला दें)।

७६२ जहाँ पर तन् सन्द ने विश्लेष्य ना लिंग यन् शाद के विशस्य ने

िया ने भिन्न होना है, बही पर बन् धान में अपने विभोद का दिन होता है और हन् सान में अपने विशोध का । परमुगामीहरणुदा हि बन् स दुनेनाना हन-प्रति हे पुर्वा में ने न गहता, यह दुनेनों का स्वभाव है), मैटा हि सन् मा प्रदृत्तिनेन्य ।

प्रदेव सन् नपु० एक्यकन वा प्रयोग कि (इन्छिन् का That) ने प्रथं से होना है और यह नम् जानास्य का प्रारम्भ कनना है। यह से तन् मध्य से स्ति कि होना को कि पूर्वसाय में हिमप्य प्रदेश में है। यह दिवान और मध्य से स्ति किय होना को कि पूर्वसाय में हिमप्य किया सिन्य स्वाप स्ति क्षा कि स्वाप सिन्य सिन्य स्ति स्वाप सिन्य सिन्य

बिशेष—सभी नभी पूर्वेवास्य मानता या गर्वतास्य सहर पूजा रहता है कोण दमना जागामी बाह्य में लिए श्रीण पणन ने आसा पण अनुमान विचा जाना है। जैसे—पर्यन कि गो न दशनि बावर (बर्टा पण नस्य पर्यन हिन्, अर्थ होगा। उसने मन ने गया लाग, जो पापनो नो नगी नेता है।)

## कारक-प्रकरण (Government)

७६४ मन्त्र व्यापरण में वास्य-विन्यान में पेयल कारन-प्रपर्श का क्षी पृथ्न, विचार हुआ है। एक बलय में गता और निया में बीच जो भरण है. उपने आधार पर ही नारण नाम दिया गया है। नहत्त्व म ६ चारत है। यद्दो को पर हर नहीं माना जाता है, ज्योंकि उपने मना गर्यो चा ही पान्यन्य वर्गाया जाता है, दिया के माथ व्यवस्त्र मही। ६ वनस्त्र से हैं —ावी, पर्स करना, मन्न-वात, अवादान और अधिनरण मं

७६४. तस्त्रण में कुछ अन्यय गार है जिनने नामा वर तररा होते हैं। इस अन्ययों के जागार पर होने वाली विमानियों (वारती) दो जायरिमानित बगरों है और विमानों के अन्यार में होने वाली विमानियों को वारण मिनानित गर्देंने हैं। तम्हों पर दोनों प्रदार की विमानियों प्राप्त होतों है, यहीं पर उत्तर-विमानि नी जेपना वारण-विमानि अधिन व्यवस्त्र होंगों है। (उमारिमानेत पारिवासियों की वाली मिनानियम नामा में ने मा के नारत अनुमीं होती चाहिए थी, पर वारण-विमानित विभीना हुई।

७६६ इंग्लिंग तथा अन्य भाषाओं ने शुप्प वर्ना नारन वर्ना या बस्तुना निदरामात्र बरता है। प्रथमा विभवित इन अर्था को प्रवट बरती है---प्रातिपदिर में अर्थ मो, लिय, परिमाण और सहया मात्र को ।" तिया ने साथ प्रमुक्त होने पर यह वर्ताहोता है।

कमेंबारच या द्वितीया विभवित (Accusative case)

७१७ दितीया विभारत गर्में का सबेत ब रती है। जिस व्यक्ति या वस्त पर त्रिया ना पल पटता है, वह वर्म है। हॉर सेवते (वह हरि की सेता करता है) । प्राम गन्छन् तृण स्पृशति (गाँव का जाना हुआ वह तिनने को छूना है) । र

७६८ सभी सबमेव धातुओं में बमें में दिनीया विमित्ति होती है। पूर्णाण्य-बचिनोसि (वह पर्लो नो चुनता है), अप एव सराजीदी (परमातमा ने सर्वप्रथम जल को उत्पन्न किया), इत्यादि । कुछ भरमेर धातुओं स मुख्य कमें के अति-रिवत गौण या वृतिम वर्म भी होता है, इंग्लिश में इनकी Factitive object महते है। खामामनन्ति प्रकृति त्वामेय पुरुष बिद् (नुमार० २-१३, वे तुझनो प्रकृति मानते हैं और तुझको ही पुरप समझते हैं), बुमार नेतार कृत्वा (सुमार को सेना का नेता बनावर) । नाम्ना तमात्मजन्मानम् अज चनार (उसने अपने पन का नाम अज ख्वसा)।

७६६ अवसँन धातुओं के साथ समय या स्थान की दूरी तथा स्थान या देश के बाचक शब्दों में दितीया विभिन्त होती है। व कुरून स्विपित्त (शुरुदेश में सीता है), तथ कतिपयान् दिवसान् अवसत् (वह वहाँ कुछ दिन रहा), गादी-हम् आस्ते (वह गाय ने दुहै जाने तन नहीं बैठता है), नोश प्रतिप्ठते (बह एक कीस जाता है), त्रोश बुटिला नदी (नदी एक कीम तक टेडी-मडी गई है) । अन्यत्र--मासस्य द्विरधीत (महीने म दो दिन पटना है), नोशस्येश्वेदेशे पवत (एक कोस के एक हिस्स म पहाड है)।

COO गरमर्थेक धातुओ (वास्तविक या आलकारिक) के साथ स्थानवाची शब्द में द्वितीया विभवित होती है। ग्राम गच्छति (गाँव वो जाता है), अधिज्य-

प्रातिपदिवार्थीलगपरिमाणवचनमात्रे प्रयमा (२-३-४६ ) ।
 जब कर्मबाच्य मे त्रिया और वर्म वा सबस्य प्रकट करना होता है, तो बहाँ पर क्मं मे प्रथमा विभक्ति होती है। हरिः सेव्यते । ३. कालाध्वनीरत्यन्तसयोगे (२-३-५)।

घन्या विभनार दावम् (घनुष पर प्रत्यचा चढाए हुए यह मारे वत मे घूमा), आनन्दस्य परा कोटिमध्यगच्छन् (उन्होते आनन्द की घरम मीमा प्राप्त री), मनता रूटणमेति (सन से रूटण वो च्यान वरना है), इनि निन्नयप्तेर ग निर्दा यपी (यह सोचता हुआ ही वह मा गया)।

(म) जहां पर बास्तविक किया है, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति भी होता है । ग्रामाय ग्राम या सच्छति । परन्तु भागवाचन राज्यो में चतुर्थी नही होगी । पन्यान गन्छति, हो होगा । ठीन मार्ग पर आना अयं होगा तो चतुर्थी हो जाग्गी । उपयेन

पथे गच्छति (बुमार्गसे सम्मार्गपर आना है)।

८०१ अभि उपमगेपूर्वत सी स्वा और आम् धानुआ म अधिरण्या मे डिनीया विभक्ति होती है। अधितते अधिनिष्ठित अप्यास्त या वंश्व्य हरि । शिरापद्यम् अधिवासाना (विकापट्ट पर लेटी हुई), अर्थानन गार्शभिवास्थितस्थी (इन्द्र के आधे आसन पर वह तैका) अध्यास्त सर्वर्नुसुवासया याम् (सभी त्रनुत्रों स सुलदायी अयोध्या मे वह रहा)।

=o२ अभिनि-पूर्वत्र विग् घानु के आधार महिनीया विभिन्त होनी है।² अभिनिदिशते सन्सागम् (वह सन्मार्गं वा आश्रय लेना है) । प्रत्या मा गणिरा-दारिया यामेव अवन्यनार्जीर्मानविकाल (वह वेद्या को पुत्री धन्य है जिन पर आपरा मन लगा है), (देखो भट्टि० ८-८०) । कभी-बभी उमने माथ मप्तमी भी होती है। अभिनिविशत पापे (बह पाप म प्रवृत्त हाना है)। विश् धानु में पहले उपसग होने पर आधार म द्विनीया हानी है परन्तु उप-निव् (बैटना) वे साथ सलमी होती है। आमनेऽस्मिनुपविद्य (इम आमन पर वैठा)।

co ३ वम् धातु से पहेरे उप, अनु, अघि और आ उपमर्ग हागे ना दिनीया होगी। उपवसित अनुवसित अधिवमित आवसित वा वेरुण्ड हिर्न (हरि वेरुष्ट में रहते हैं) । इत्यमन्ववमद् वनम् (वह निवन वन म रहा) । उपवास अपेतरे उप-वन् धातु के साथ सप्तमी होगी । उपवमित यने राम (गम वन मे उपवास

बरताहै)।

. २.) ८२४ इन अव्ययो के माथ डिनीमा होती है--उभयन, मर्बन, उपर्युपिन,

१. अधिशीडस्यासा कर्म ( १-४-४६ ) । २. अभितिविशस्य ( १-४-४७ ) । ३. उपान्वस्याह वस. (१-४-४८ ) ।

अधोऽव , अञ्यवि, धिन्, अभित , पग्ति , समया, निक्या, हा, प्रति•(ओर), अन्तरा (बीच मे), अन्तरेण (बिना, बारे मे) । अअयत कृष्ण गोपा (कृष्ण के दोनों ओर गोप है), सर्वत प्रामाद जाग्रति दण्डधारिण (महरू के चारों ओर रक्षत्र जागमन है), उपर्युपि छोक हिंग (हिर छोत्रो ने ऊपर है), अघोऽघो कोर पाताल (समार के नीच पाताल है), अध्यधि लोकम्, धिम् वी जाल्मान् (तुम कुटा को धिकरार है), धिक मानुज कुम्पतिम् (भाइया के महित कीरवी के पति को धिवतार है)। कभी कभी प्रयमा और मंत्रोधन के साथ भी धिक का प्रयोग मिलता है। बिगर्या वप्टमध्या (धनों को धिवतार है, जो कप्टों के कारण है), धिड मूर्ल (सुझ मूर्ल को धिननार है)। रक्षानि बेदि परिती निरस्थाद अड-गान्ययाक्षीदभित प्रधानम् (उसने वेदी के चारो आर से राक्षसो को भगा दिया और प्रधान देवता के चारों ओर स्थापित गीण देवताओं के लिए यज्ञ किया।) (भट्टि॰ १-१२) । अभिनस्त पृथासूनु स्मेहेन परितम्तरे (विराना॰ ११-८), म्राम समया निरुपा वा प्रजित (वह गाँव के पास जाता है)। (देखो शिशु॰ १-६८, ६-७३) । हा कृष्णाभवतम् (कृष्ण के अभवत के लिए गेद है), मन्दौत्सु-नमोऽस्मि नगरगमने प्रति (नगर वी ओर जाने के लिए मेरी उत्सुवता मन्द पड गई है), अन्तरा त्वा मा हरि, हरिमन्तरेण न सुखम् (हरि वे विना सुख नहीं मिल मनता है), दवी बमुमतीमन्तरेण (देवी वमुमति के बारे मे)।

उपर्यन्त अव्यया में बूछ के साथ पप्ठी होती है। जैमे--उपर्यपरि सर्वेपा-मादित्य इव तेजमा (बह अपने तेज ने नारण सूर्य ने तूल्य मवसे उपर दिखाई पट रहा था)।

=o¼ निम्नलियित उपमर्गा व' माथ दिनीया होती है "---

<sup>(</sup>क्) अति (अतिश्रमण बरना यत्रर होना, पूजा अर्थ म), अनु (बाद उभयसर्वतसी कार्या घिगुपर्यादियु त्रियु । हिसोयाच्ये क्रितान्तेयु ततोऽन्यनापि दृश्यने । अभित परित समयानिकवाहाप्रतियोगेऽपि । सून १-४-४८ पर

दुश्चन । आभत्त पारत समयानिकवाहाजातायावाजा । सूत्र १-४-४८ पर वार्तितः । वनतात्तात्तेष्ण युक्तं (२-३-४) ।

> समंप्रवचनीययुक्तं द्वितीया (२-ए-८) । जो उपसम् स्वतन्त्ररूप से प्रयुक्त होत्तर पर्म आधि बनारमे के कारण होते हैं। उन्हें प्रमानवानीय कहते हैं। तृतीयाव्यं (१-४-८५) । जिस्मित्र १-४-८५) । ज्यमित्रक (१-४-८५) । ज्यमित्रक (१-४-८५) । ज्यमित्रक (१-४-८५) । अभिरभागे ( १-४-९<sup>१</sup> ) i

मे, तुरन्त बाद मे, पास मे, हीन अर्थ मे), अभि (समीप) और उप (समीप, हीन)। जैमे-अति देवान् कृष्ण (कृष्ण झिन्न में देवों से बटनर है), अति राम गीविन्द (गोबिन्द राम मे बदकर है), जपमनु प्रावर्षत् (जप के सुरन्न बाद मे वर्षा हुई), मर्व मामनु ते (तुम्हारी सब वस्तु मेरे पीछे है), अनु पितर गच्छति सुत (पूत्र पिता गा अनुसरण बरता है), न भवान अनु राम वेत् (यदि आप राम मे हीन नहीं है तो) । इसी प्रकार अनु हरि मुंग, भन्तो हरिम् अभि (भनत हरि के समीप है), उप शुर न ते बृत्तम् (तुम्हारा वार्य शुर वे अनुवृत्ध नही है, अयिति उममे हीन है), आदि ।

(प) अभि, अनु, परि और प्रति जब किमी वस्तु का सकेत करते हैं तो इनरे माथ डितीया होती है। गिरिम् अभि-अमु-परि-प्रति वा विद्योतते विद्युत (धिजली पहाड वे समीप चमन रही है) । 'प्रत्येव' आदि अर्थों मे भी डितीया होती है। युक्ष बृक्षम् अभि-अनु-परि-प्रति वा सिचति (प्रत्येक दृक्ष की सीचता

है)। इसी प्रवार अभि-अनु-परि-प्रति वा स्त्री स्त्री जातमन्मय ।

(ग) अनु, परि और प्रति के साथ अपना हिस्सा' अर्थ में डितीया होती है। रुध्मी हरिम् अनु-परि-प्रति वा (लक्ष्मी हरि वे हिस्से मे है)।

ao६. निम्निष्ठिनित नारिया म दिए हुए धातुओं ने माथ दी वर्म होत है — बुह्याच्पच्दग्द्रिधप्रिच्छिचिब्द्शास् जिमय्नुपाम् ।

कर्मयुक्त्यादकथित तथा स्याक्रीहरूव्यहाम् ॥

अर्थात् इत धातुओं वे मास दो वसं होते है- दुह (बुहना), पच् (पवाना), दण्डु (दण्ड देना), रुस् (रोवना) प्रव्छ (पूछना), वि (इक्ट्टा करना), ब (बहुना), झाम (निर्देश देना, शिक्षा देता), जि (जीतना), मन्य (मयना). मृप् (चुराना), नी, ह, इप् और वह धातुण तथा इन अवी वाली अन्य धातुण । गा दोषिय पर (वह गाम का दूध दुहता है), विल याचते वसुधाम् (वह विल में भूमि मौगता है), तण्डुलान् ओदन पचित (वह चावलो में भात पशाता है)। न भूग नायस ८/१ पुरुष्ट । दुर्मा प्रदार ये रूप बर्नेगे---गर्यान् अत दण्डयति, ब्रजम् अवस्पादि गाम्, माणवक ्ना वरा प्रति वृक्षम् अविचनोति फर्लान, माणवर धर्म वृते शास्ति वा, शत पत्थात पूर्वाप, रूपा शीरनिधि मध्नाति, देवदत्त शत मुख्णाति, ब्रामम् अजा जनात राज्यास उपास माणवर वर्षे भारते — विन वा. विमी प्रतार माणवर वर्षे भारते — विन वा. बलि म्था भिशत, आदि । देखा भट्टि० ६ ८-१० ।

509 जब इन धातुओ वा वर्मवाच्य मे प्रयोग होता है तो पह की बारह धातुओं के गौण कमें में और अन्तिम चार धातुओं के प्रधान कमें में प्रथमा होती है। अन्य कमें में पूर्ववत् दितीया रहती है। धेनु पय दहराते, दशरय राम मयाचे बौदाकेन, उद्धि सथा ममन्ये देवे , आदि। तेन गाय ग्राम नीयन्ते हियनी ब्रध्यन्ते उह्यन्ते वा, आदि ।

दoद निम्निक्तित धातुओं का अणिजन्न अवस्था का वर्ता णिजन्त के साथ मर्म हो जाता है:--जाना अर्थ वाली धानुएँ, ज्ञान अर्थ वाली धानुएँ, सामा अर्थ बाली घात्रहें, ग्रन्य पर्भवाली घातुहें, अवर्मव घातुहें, तथा ये घातुहें--- वृत्, जल्प,

आ - भाप, वि- नेलप, यह और शु।<sup>३</sup>

शाबूनगमयत् स्वर्गे घेदायं स्वानवेदयत् । आज्ञायच्चामृतं देवान् वेदमध्यापयद् विधिम् ।

आसमत् सलिले पृथ्वी यः स मे श्रीहरिगंतिः ॥ (सि॰ कौ॰ ) (पूजनीय हरि मेरी गति हैं। उन्होंने देवों के शतुआ को स्वर्ग भेजा है, उन्होंने अपने अनुयासियों को वेदी का अर्थ बताया है। उन्होंने देवी की अमृत पिल। या है, विधाता को वेद पटाया है और पृथ्वी को जल पर स्थिर करके

रक्का है।)

वर्षेयति हरि भनतान् (उमने भनतो को हरि को विखाया), जल्पयति, भाप-यति, विलापयति वा धर्म पुत्र देवदत्त । पुत्र विद्याम् अग्राहयत् (देखो नुमार० १-५२) । अथावयत् पारिपदान् कथाम् । जहाँ पर दो णिचा का प्रयोग होता है, वहाँ पर प्रथम णिजन्त ना नर्ता द्वितीय णिजन्त ना नरण हो जाना है, अत उसमे ततीया होती है। गमयति देवदत्त यज्ञदत्तम्, गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्त विष्णुभित्र ।

विशेष--नभी-नभी दृश् धातु ने साथ चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग मिलता

है। प्रत्यभिज्ञानरत्न च रामायादर्शयत् कृती (रघु० १२-५४)।

(क) नी और वह धातु के णिजन्त रूप वे साथ अणिजन्त अवस्था ने क्नों

जल्पतिप्रमृतीनामुपसत्यानम् ( बा०), दुशेदच (बा०) ।

१. गौणे वर्माण दुद्वादेः प्रधाने नीहकुष्वहाम् । ..लादयो मता । (विभाषा चिणामुली, ७-१-६९ पर सि० की० ) । २. गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थेकान्द्रकर्माकमकाणामणि क्ती स षौ (१-४-५२) ।

मे तृतीर्यौ विभक्ति होती है, यदि क्ती रयादि का चालक न हो तो ।<sup>9</sup> नाययित बाह्यित वा भार भृष्येन (वह नीवर ने द्वारा बोझा लिबा जाता है)। अन्यप्र--बाहयति रथ बाहान् मृत (सारिय घोडों से रम नो खिनवाता है)।

(१) अद् और खाद् घातुओं के णिजन्त रूप के साथ अणिजन्त अवस्था के मत्ती में तृतीया होती है। ये आदयति सादयनि वा अत बदुना (वह विद्यार्थी

को अन खिलना है)।

(२) भक्ष घातु के णिजन्त रूप के साथ भी अणिजन्त के वर्ता में तृतीया होती है, यदि हिंस (वष्ट या दुल देना) अर्थ न हो तो । अभागत्यप्र बहुना। बन्यम-मध्यसि वलीवदान् सस्यम् (बैलो को इसरे वा अन खिलाता है, पन

उसे दुख देता है)।

(स) स्मृ (स्मरण वरना) और प्रा (सूँघना) व णिजन्त रप न साथ तृतीया होनी है। दु रापूर्वव स्मरण करना अर्थ होने पर स्मृ के णिजन्त के साथ हितीया विभिन्नित ना भी वही-वही पर प्रयोग मिल्ता है। स्मारपति घ्रापयित वा देवदत्तेन । अयि चन्द्रगुप्तदाया अतिकान्तपायिकगुणान् स्मारयन्ति प्रहृती । देखो शिशु० ६-५६ भी।

(ग) नामधातु चब्दाय क णिजन्त के साथ भी तृतीया विभविन का प्रयान होता है। राज्याययित देवदत्तेन (वह दवदत से दान्य करवाना है )।

सुभता—यहाँ पर अक्सन से अभिन्नाय है कि जिनका दश, काल आदि स भिन वर्म नहीं है। जो धातुएँ सबसंक होते हुए भी वर्म की अविवशा के कारज अक्रमेंव है, दे यहाँ गर अवसेव नहीं गिनी जायेंगी। " जैने — मानम् आमयति देव-दत्तम् । अन्यत-देवदत्तेन पाचयति, यहाँ पर देवदत्तम् नही होगा । पच् मनमन्त है, किन्तु महा पर वर्म की अविवक्षा क कारण अरुमें के है।

. इ. इ. और कृ घातु तथा अभिवद् और दृश् (आत्मनेपदी हाने पर) के

१. तीबह्योर्न (बा०), निवल्वन्तुं कस्य बहेरनिषेष (बा०)। २. आर्पत्रकार्योन (बा०)। ३. असेरहितानंस्य म (बा०)। ४. शद्यास्त्रतं (बा०)। ५. शद्यास्त्र (बा०)। ५. येथा देशकार्शार्विभक्ष कर्म न समबति तोऽनास्यंत्रा।न स्विविधीन-इमणिऽपि । (सि० की०)

िजन्म रूप वे माथ अधिजन्त ने वर्मा से डिनीया और तृतीया दोनो विदेशिया होनी है। रे हारयति भारयति वा भूत्य भूत्येन वा नटम् (वह नीवर से चटार्दे िया जाता है या बनवाना है)। अभिवाययते दर्भयते देन भवन भननेत वा (वह स्थल ने होरा देनता को प्रणास वर्ष्याता है या भनन को देनता के दर्भन पराना है)।

है। 

= 20. जिलल धातुमां का जब धर्मबाच्य में प्रयोग होता है तह उनने
मुच्य कर्म (अर्यान् प्रकात् वा कर्म) में प्रयोग होती है, परन्तु आतार्यन धातुमां,
मलणार्यक धातुमां और प्रकादि कर्म वाली धातुमां के मुच्य वर्म में प्रयमा होती है,
मलणार्यक धातुमां और प्रकादि कर्म वाली धातुमां के मुच्य वर्म में प्रयमा होती है
मार्या पोण कर्म में वित्तीया होती है, अव्यव इतने विद्यति भी वार्य होता है
अर्थान् गीण कर्म में प्रथमा और मृत्य कर्म में दितीया। वे देवदतः कर रर्गाति हो
देवदत्त चर्दा धनाला है), देवदत्त वेवततेन वा वर कारपति । देवदतः कर रर्गाते हे
प्रवाद चर्दा धनाला हो। देवदत्त वाम गच्यति (देवदत्त कर्म के जाता है), देवदत्त आम गच्यति (देवदत्त कर्म के जाता है), देवदत्त आम गच्यति (देवदत्त कर्म के जाता है), वेवदत्त आम गच्यति (देवदत्त के गांव भेजा हो), देवदत्त आम गच्यति (देवदत्त के गांव भेजा हो), वेवदत्त आम गच्यते (देवदत्त के गांव भेजा जाता है), आदि । वाण्यकरो धर्म वा (वालक
को धर्म समझाया जाता है), आदि । वरुम ओदन भोजयति (वालक को चावक
किलाता है), बरुदोकन स्रोज्यने, अय्वा बद्दम् औदनो भोज्यते (वालक को चावक

क्ष्मी जिन भातुओं वे दो नमें है, जनने णिजन्त रूप ने माय नि० ८०८ के अनुमार नार्य होगा ! नीधिन दसरथ रामम् अयाजत, देवा नीसिनेन दसरथ रामम् अयाजत, देवा नीसिनेन दसरथ रामम् अयाजन, ! गोपीऽजा प्राम हरदित, आबि । तृतीया विमतिल (Instrumental Case) .

तृतीया विभावत (Instrumental Case) .

= १२ नृतीया विभावन मुख्यतया निम्नस्थितित अर्थो को प्रकट करती है--
गनवाच्य प्रयोग में कर्ता वा अथवा निया के करण या साधन को ।' तब महिमा-

१. हुकोरन्यतरस्याम् ( १-४-५३ ) । अभिवादिदृशोरात्मनेषदे वेति धाच्यम्

लादयो मताः ॥ ( सूघ ७-१-६९ पर सि॰ कौ॰ ) । कर्नु करणयोस्तृतीया (२-३-१८ ) ।

नम् अजीनता मया असल्हतोऽसि (तुम्हारी महिमा वो न जानने वे वारण मैने तुम्हारा अपमान निया है) । रामेण बाणेन हतो बाली (राम ने वाण ने बाली को मारा)। यहाँ पर राम क्र्ता है और बाण गाधन या करण है।

(म) निम्नलिसित अर्था में भी तृतीया होनी हैं — प्रकृत्या दर्भनीय (स्यभाव से ही दर्शनीय है), प्रायेण यातिन (वह प्राय यजनती है), गोप्रेप गार्ग्य (उसका गोत्र-नाम गार्ग्य है), सुलेन याति (वह मुख से जाता है)। इमी प्रकार समेनीत, विष्मेणीत, आदि । डिडोणेन धान्य त्रीणाति (वह एव बार में दा द्रोण के हिसाब से धान घरीदता है), साहर्क्जण पश्नून त्रीणानि (वह एक बार से एक हजार पशुओं को खरीवता है), आदि।

(१) सख्यावाची और परिमाणवाची शब्दों म द्वितीया भी होती है। दिद्रीय

(জ) विशेष—दिव (जुआ खेलना) धातु ने साथ साधन मे डितीया और ततीया दोनो होती है। अक्षे अक्षान् वा दीव्यति (वह पाशो से जुमा लेलना है)।

(ग) सम + क्षा वे वर्म में डितीया और त्नीया दोनी होती है। विश्वा पितर वा सजानीते (वह पिता वो पहचानता है या पिता के साथ शान्ति स

रहता है)। परन्त्र विष्णु सजानीप्य (विष्णु को स्मरण करो)।

#83. जब बायें की पूर्णता या मफलता अर्थ प्रकट वरना हो तो समय और मार्ग की दूरी के बाचक शब्दा में तृतीया होती है। अल्ला प्राप्तेन वाज-बाबोऽधीत (उसने एउ दिन में या दोस भर चलवर देद वा एक अनुवार साद पर लिया)। अन्यम -- मासम् अधीतो नायात यहाँ पर वी वार्य वी मफलता नहीं हुई है।

इ.५ ० । द्रश्च सरीर वे अग मे विवार होने पर विवृत्त अग मे तृतीया होनी है। वै

अक्ष्णा वाण (और वा वाणा)। इसी प्रवार पादेन सञ्ज, आदि।

१. प्रकृत्यादिन्य उपसंख्यानम् (वा०) ।
२. विव वर्मे व (१-४-४३) ।
३. सत्रोऽन्यत्स्या कर्मीण (२-३-२२) ।
४. अपवर्गे तृतीया (२-३-६) । अपवर्ग फलप्राप्ति, सस्या धोत्याया काला-वतोरत्यन्तस्योगे तृतीया स्थात् ।
५ येनागविकार (२-३-२०)

नेश्र नियी प्रकार का कोई विशेष चिह्न, जिसके किया व्यक्तिया वस्तु नी पहचान होती है, उसमें तृवीया होती है। जटाभि तापम (वट जटाओ से भपस्त्री ज्ञात होता है) (जटाज्ञाच्यतापम विविधिष्ट इत्यर्थ , मि॰ गी॰)।

=१६. विसी वार्य के बारण, उद्देश्य या हतु अर्थ की प्रकट करने के लिए भी नतीया होती है। यह नापारण बरण से भिन्न है। पुष्पेत दुखी हरि (पुष्प व बारण हरि का देख नवा) । तनापरायेन दण्डमोशीन (उस अपराध ने भारण तुम दण्ड वे योग्य हा) । अध्ययनेन वमति (यह अध्ययन वे हतु रहना है) । जहां पर त्रिया अनुमेय है, वहाँ पर भी तृतीया होती है। यल श्रमण (श्रम मन चरा अर्थान थम से यह बार्य मिड नहीं होगा) (श्रमेण बाध्य नास्ति इत्यर्थ, सि॰ भी०)।

इन अथों का प्रपट करन बारे सब्दों म तुनीवा हानी है —

(क) बदवर होना । पूर्वान् महाभाग तथार्जनशेषे (हे भाग्यवान्, तुम भिषत में अपने पूर्वजा से बटकर हो), धाम्नार्शतसाययित धाम सहस्रधाम्न (मुद्रा० ३-१), यह अपने तेज वे द्वारा सूर्य वे तेज से भी यहरूर है)। दूरीवृता -खन् गुणैरुयानलता बनलताभि (भान-१)।

(ख) समानता, सद्मना, बरावरी । स्वरेण पिनरम् अनुहरति (न्वर में विना ने समान है), दहवरधेन स्वरेण च रामभद्रम् अनुहरित (उत्तरः ४)। अम्य मुख मातु मुखेन सबदित (इसका मुँह अपनी माता के मुँह से मिलता है)। विष्णुना सद्शो बीर्ये (पराश्रम म विष्णु के बरावर है)।

(ग) रापय ऐना, वसम खाना । भरतेनात्मना चाह रापे (में अपनी और

भरत की नमम खाता हूँ)। शापितासि मम जीवितेन (मेरे जीवन की कसम है)। (घ) आनिन्दत होना और प्रसम्न होना । भस्त्या गुरी मन्यनुषम्पया च

प्रातास्मि (गुरु पर तुम्हारी भनित और मुख पर हुया ने नारण में तुमते प्रसन हूँ )। नापुरप स्वल्पकॅनापि लुप्यति (नीच पुरप थोडे से भी सन्तुष्ट हो जाता है)।

(छ) यान या दारीरावयद, जिस पर चडनर या रखकर याना आदि मी जाती है। रथेन सचरते (रथ में बैठन र जाता है)।

१ इत्यमतलक्षणे ( २-३-२१ ) । २ हेती (२-३-२३) । फलमपीह हेतु । ब्रव्यादिसाधारण निर्ध्यापारसाधारण च हेतुत्वम् । करणत्व सु क्रियामात्रविषय व्यापारनियत च । (सि० कौ० ) ।

(च) जिस मूल्य (वास्तविक या रूपनात्मक) से कोई वस्तु खरीदी जाती है। शतेन त्रीत (मी रुपए में खरीदा), स्वप्राणव्ययेनापि रक्षणीया सहदसवः (अपने प्राण देवर भी मित्र वे प्राणो वी रक्षा वरनी चाहिए।)

=१=. इन शब्दों ने साथ भी तृतीया विभिन्त होती है ──

(क) लाभ या प्रयोजन अर्थ के सूचक किम्, कार्यम्, अर्थ, प्रयोजनम् आदि शब्द तथा विम्+ हु धातु इसी अर्थ में हो तो । धनेन कि य व (ऐसे धन से क्या लाभ जो ०), तृणेन वार्यभवतीस्वराणाम् (धनवानो को भी तिनके की आवस्यक्ता पड जानो है)। इसी प्रकार कोज्ये, पुत्रेण जातेन यो न विद्वार थानित , न स्यामिपादाना मया किमपि प्रयोजनम्, आदि ।

(ख) बस या पर्याप्त अर्थ के सूचक अलम् और इतम् सब्द । अल रिंदितेन (मत रोबो, राने से बस ब रो), इतम् अत्यादरेण (अति आदर मत कीजिए)। अलम् वा बरवा और स्वप् प्रत्ययान्त वे साथ भी प्रयोग मिलता है। अलम अन्यथा समाज्य (मुझे उलटा मत समझिए) ।

(ग) माय अर्थ के सुचक सायम्, सार्थम्, समम्, सह आदि अब्यय । आस्स्व साव मया सीवे (भट्टि॰ ८-७०), वन मधा सार्धमिस प्रपन्न (रवु॰ १४-६३).

आहो नियस्यति सम हरिणाटगनाभि (शाबु० १-२७), आदि ।

(घ) यन्त और अभाव या हीन अथ के सुचक शब्द । समायुक्तोऽप्यर्थे. परिभवपद याति अपण (धन स युक्त भी पुरुपः), अर्थेन हीन (धन स रहित)।

. सूचना--- नृतीया विभवित वे बैवल्पिक प्रयोगा के लिए देखो पचमी, पप्टी

बीर मप्तमी विभवित के नियम।

चतुर्यी विभवित (Dative Case)

द्भर्थः चतुर्थे। विभवित का मुख्य अर्थ सप्रदान है। दा घातु के गीण क्में रो सम्प्रदान वहते हैं। जिसके लिए कोई किया की जाती है, उस व्यक्ति या तस्तु को भी सप्रदान कहते हैं। विश्राय या ददाति (वह श्राह्मण को गाय दान रेता है) । युडाय सनस्यते (बह युड के लिए तैयार होता है) । न गुद्राय मित दबात् (सूद्रं को वेद का ज्ञान न दे), आदि ।

१. चतुर्वी सप्रवाने (२-३-१३) । कर्मणा यमभित्रेति सं सप्रवानम् (१-४-३२)। क्रियद्या यमभित्रेति सोर्जिर सप्रवानम् (वा० ) ।

विन्तु यज् धातु के कमें मे नृतीया होती है और उसके मीण कमें भे डिनीया होती है भै पद्मता रुद्र यजते (वह रुद्र के लिए पद्म की बिल देता है)।

सूचता—यवाप दा बातु ने साथ गौण वर्म में चतुर्थी होती है, तथापि इमर्क साथ वभी वभी पट्टी जीर मध्तमी का भी प्रयोग मिलता है। राज्य तिनीना बृद नै ददामि तब खेचर (हे आवाधगामी, में सुम्हे निवियो का समूद राज्य देगा), यस्त्व रामे पृथिकी दातुमिक्छिस (सुम जो पृथिवी राम को देना चाहने हो), आदि।

८२०. रेच् थालु तथा इस अयं बोली अन्य धातुओं के साय अनुष्य माम्रस्त होने बाल व्यक्ति या वस्तु में चतुर्थी होती है। इत्ये रोचने भनित (हिर को भन्ति अच्छी लगतों है), अथा हि सुप्ताय न बारिपारा न्यादु मुगन्यि व्यक्ते सुपारा (जल से तुम्त व्यक्ति वो स्वादिष्ट मुगन्थित और सीतल बार की बारा रिचन माने होती है)।

६२१ रलाष् (प्रचासा वरना), हुनु (िल्पामा), स्या (रवना) और सम् (सपय केना) धातुओं के साथ अभीप्ट व्यक्ति से चतुर्षी होती है। मापी समप्ताद हुण्याम कावति हुनुति-तिरुद्धे-तपदे वा (भीपी वर्षाभाम के वारण हुण्या की प्रधाना कावती हुनुति-तिरुद्धे-तपदे वा (भीपी वर्षाभाम के वारण हुण्या की प्रधाना कावती है, उससे अपने भावों को जिलाती है, उससे अपने भावों के एक्ष्यों प्रदेश के एवं है । इससे प्रमुख प्रपय लेती हैं। (देखों भट्टिंक ७ ५२-०४) । विनद्ध ——एकाव न्हाध्यते भावी (भन्ती राजा वी प्रधाना करता है) ही लप होता है।

= २२ थारि (न्हणीं होना) धातु के साथ जिसका क्रणी है, उसमें चतुर्यों होता है। 'न्यूह धातु के साथ जिस व्यक्ति सा बत्तु को चाहते हैं, उसमें चतुर्यों होती है। 'न्यूह धातु के साथ जिस दी साकु, तुस मेरे दो कुशों को सीचने की क्रणी हो), असताय धारपति मोक्ष हिर (सिक को क), तससे स्नूहपति माणोडवी (बहु उस स्त्री को चाहता हुआ, अट्टिक ८२९५), पुष्पेम्म स्मूहपति स्त्री को चाहता है)। अध्यत्र —पुष्पाणि स्नूहपति । जहां पर भीज इच्छा होगी, बहु पर दितीया ही होगी।

१. यजेः कर्मण करणसन्ना सप्रदानस्य च कर्मसन्ना (ना०) ।

२. वच्यर्पाना प्रीयमाण ( १-४-३३ ) । ३ क्लायह नुहत्स्यादाचा जीप्स्यमान (१-४-३४ ) ।

४. घारेव्समणं. (१-४-३५ ) ।

५. स्पृहेरीपातः (१-४-३६ ) ।

⊏२३ कृष्, दुह, ईर्प्बीर असूय् घातुओ तथा इन अर्थी वाली अन्य घातुओं के साथ जिस पर त्रोघ आदि निया जाए, उसमें चतुर्थी होती है। हरये मुध्यति-दृह्यति-ईप्यंति-असुयति वा (सि॰ कौ॰, वह हरि पर प्रोध करता है, उससे द्रोह करता है, उससे ईर्प्या वरता है या उसवे दोप निवालता है)। सीताय नायुव्यनाप्यस्यत (भट्टि॰ ८-७५, राम सीता पर न युद्ध हुए और न उन्होने उसके दोष निकाले)। अन्यत्र—भार्याम् ईर्प्यति ( वह अपनी स्त्री पर ईर्व्या भरी दृष्टि रखता है कि वोई अन्य व्यक्ति उमनो न देखें। मैनामन्योsद्राक्षीदिति, सि॰ कौ॰) I

(क) ऋषु भीर दूह घानुओं से पहले कोई उपसर्ग होगा तो उसके माय द्वितीया होगी । के मा सनुष्यिस (सुम मुझसे क्या नृद्ध हो ?), नित्यमस्म-च्छरीरमभिद्रोग्ध यतते (मुद्रा० १, वह हमारे बरीर को सदा हानि पहुँचाने का यल करता है)।

विशेष-अभि + हुह् के साथ चतुर्वी ना भी प्रयोग मिलता है। मया पून-रेभ्य एवाभिद्रग्यमहोन (उत्तर० ७) ।

दर8 रायु और ईश् (शुभाशुभ भाग्य का विचार करना) घातुओं के साय जिस व्यक्ति के विषय में विचार किया जा रहा हो, उसमें चतुर्यी होनी है। <sup>3</sup> कृष्णाय राध्यति ईक्षते वा । पृथ्टो गर्ग सुभाशुभ पर्यालोचयतीरमर्थः

(सि॰ कौ॰)।

द्र प्रति + श्रु और आ + श्रु (प्रतिज्ञा करना) के साथ उस व्यक्ति मे चतुर्यी होती है, जिसकी प्रार्यना पर उसे कुछ यस्तु देने की प्रतिज्ञा की जाती है। विप्राय गा प्रतिसृगोति आसृणोति वा। विप्रेण मह्य देहीति प्रवतित तत्

प्रतिजानीते इत्यर्थ । (सि॰ की॰)

द2६ परि-ो-की (नौकर आदि को भाडे पर सरीदना) के साथ जिस

<sup>्</sup>र मुण्डरूष्याम्बास्तान् व आतं काप (८००२७)। वायोजयंः।होहोयवारः। इत्याज्ञमा । अस्या मुण्यु दोवाविकरूष्णम् । होहास्योजपि वोयप्रभया एव मृह्यत्तं । अती विशेषक सामान्तेन । (स० की०)। पृह्यत्तं । अती विशेषक सामान्तेन । (१००२०) २. कृत्रहोर्द्यसम्बद्धाः कर्म (१०४२०)। ३. रामोस्योगस्य विश्वज्ञः (१०४२०)। १. क्वहहेर्व्यासुमार्यानां य प्रति कोष (१-४-३७)। क्षीयोऽमर्थः। होहोऽपवारः।

४. प्रत्याहम्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता ( १-४-४० ) ।

मूल्य पर खरीदा यया है, उसमे विकरण से चतुर्थी होती है और पक्ष भे तृतीया होती है। भारतेन सताय या परित्रीत (सि॰ भी॰)।

दर्७ (र) इन स्थानो पर चतुर्थी होती है<sup>न</sup> -प्रयोजन-यानय शब्द जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, या किसी कार्य का कोई परिणाम, या किसी वस्त्र की सत्ता से होने वाला नोई कार्य । मुक्तमे हॉर भजित (मुक्ति के लिए हरि वा भजन करता है), मिनतर्जानाय क्ल्पते सम्पद्यते जायते या (भिक्त से ज्ञान होता है), मूत्राय करपते जायते खपद्यते यवान् (यवान् या जी की लपसी मूत्र को उत्पन्न करती है, महाभारत), कुण्डलाव हिरण्यम् (महा-भाष्य, कुण्डल के लिए सोना), गुपाय दाद (यशिय स्ताम के लिए लक्डी), জাবি ।

सचना-इन वर्षों मे जहाँ पर चतुर्वी होती है, वहाँ पर भू या असु घातु भा प्रयोग प्राय नहीं होता है। काव्य यशसे (भवति) (काव्य यश के लिए होता है) १

(ख) निसी उत्पात के द्वारा अशुभ कार्य की सूचना होने पर अशुभ कार्य में चतुर्वी होती है) वाताय कपिला निद्युत् (पीली निजली का चमकना आँधी आने का सचक है)।

(ग) हित शाद के साथ चतुर्थी होती है । प्राह्मणाय हितम् (झाह्मण का हित हो )।

द्धन्द वावय में अप्रयुक्त विन्तु अनुमित तुमून् प्रत्ययान्त के कर्म मे चतुर्भी होती है। ' परभ्यो याति (अर्थात् फलानि आहर्त् याति, पर्लो को लाने के लिए जाता है), नृसिहाय नमस्कुर्म (अर्थात् नृसिहम् अनकलियत्म, हम नृसिह की प्रसन करने के लिए उसे नमस्कार करते हैं)।

(क) तुमृत् के अर्थ में हुए भावनाचक पञ् शत्ययान्त से चतुर्थी होती

१. परिश्रयणे सप्रदानमन्यतरस्याम् (१-४-४४ ) विद्यतकाल भरमा स्वीवरणे परिश्रयणम् । (सि० कौ०)।

२ तादम्पॅ चतुर्या वास्या ( वा॰ )। बलूषि सपद्यभाने च ( वा॰ )। ३. उत्पातन ज्ञापिते च ( वा॰ )। वासाय कपिला विद्युद् आतपायातिजोहिनी।

पीता वर्पाय विजेषा दुभिकाय सिता भवेत् । (महामाध्य ) ।

४. हितपोगे च (वा०) ।

५ जियाचीपपदस्य च कर्मणि स्यानिक (२-३-१४)।

है । , यागाय याति (यज्ञ के लिए जाता है), त्यागाय समृतार्यानाम् (रपु० १-७, उन्होने दान के लिए ही घन दा सग्नह विया था) ।

दर इन अव्ययो वे साथ चतुर्थी होती है—नम , स्वस्ति, स्वाहा (देवो को आहुति देने मे प्रयुक्त), स्वया (पिनरा वो अजादि देने मे प्रयुक्त), अलम् (पर्याप्त या समय अयं मे) और वेपट् (देवो को आहुति देने में प्रयुग्त) । सस्में नम शमवे (उस शमु को नमस्वार), प्रजाभ्य स्वस्ति (प्रजाना का कल्याण हो), स्वस्त्यस्तु ते (रघु० ५-१७, तुम्हारा मुशल हो), अग्नये स्वाहा (अग्नि के लिए आहुति है) । इसी प्रकार पितृम्य स्वधा, दैत्येभ्यो हरिः अलम् (हरि दैत्यों को हराने के किए पर्याप्त है)। इसी प्रकार अल मल्लो मल्लाय (महाभाष्य-यह पहलवान उस पहलवान से लडने में समर्थ है) । (देलो रप्० २-३९, भट्टि॰ ८-९८), इन्द्राय वपट् (यह इन्द्र के लिए आहुति है)।

(क) जब नम - कु का प्रयोग होता तब यह मुस्य त्रिया हो जाएगी. अत इसके साथ द्वितीया विभवित होगी। व नमस्य रोति देवान् (देवा वो नमस्य र करता है)। यदि तुमुन् वा अर्थ अनुमिन होगा तो नियम ८२८ से चतुर्यी होगी।

(ख) अलम् अर्थं वाले प्रमु, समय शक्त आदि शब्द तया प्र+मू पात् के साथ चतुर्थी होती है। (ति॰ की॰)। दैत्येत्यो हरि प्रभु समय राक्तो वा, प्रभु-समर्थ-शक्तो या मल्लो मल्लाय, प्रभवति मल्लो मल्लाय, विधिरिप म यम्य प्रभवति (भर्तं हरि २-९४) । प्रभू आदि शब्दा के साय पष्ठी भी होनी है। (सि॰ की॰)। प्रभवति निजस्य कत्यनाजनस्य महाराज।(मालगी॰---महाराज का अपनी कन्याओं पर पूरा अधिकार है) ।

(ग) प्रणाम करना अर्थ वाजी धातुआ प्रणम्, प्रणिपन् आदि हे साय चतुर्यी और द्वितीमा दोनो होती है। न प्रणमन्ति देवताभ्य (कादम्बरी, ये देवनाआ को प्रणाम नहीं करते हैं), ता निवनप्रवणेन चेतसा प्रणवाम (मिल्नाना से यनत चित्त से उसने उसको प्रणाम विया), प्रणिपत्य सुरास्तरमे शमियत्रे सुराहु-पाम (रघु० १०-१५), राक्षसो ना सहार करने वाले उमनी देवनात्रा ने प्रणाम श्या), वागीय (वाग्विरव्यक्ति) प्रणिपत्य (कुमार० २-३, आपी के स्वामी उसको प्रणाम करके) ।

१. तुमर्याच्य भाववचनात् (२-३-१५) । २ नम स्वित्तस्वाहात्वचालववडयोगाच्च (२-३-१६) । ३ उपपर्वायभक्ते. कारकविमन्तिवँलीयसी (वा०) ।

=३० 'कहना' अर्थ वाली कय्, रूपा, श्रस्, चक्ष्, निवेदि आर्दि धातुओं थीर 'भेजना' अर्थ वाली प्र+हि, वि+सृज्, आदि घातुओ के साथ गौण कर्म मे चतुर्यी होती है। राममिष्वसनदर्शनोत्सुक मैथिलाय कथयावभूव स (रपु॰ ११-३७, उसने मिथिला के राजा जनक से कहा कि राम धनुप को देखने के लिए उत्पक्त हैं), बाल्याहि में को मवानुप्ररूप (गीता ११-३१, मुझे बताइए कि भयकर रूप बाले आप कौन है?) आदि। उपस्थिता होमवेला गुरले निवेद-यामि (शाकु॰ ४, मैं गुरु जी को बताने जाता हूँ कि हवन का समय हो गया है), हरिरस्मै सुरागना प्रजियाय (रघु० ८-७९, इन्द्र ने उसके तप को भग करने के लिए एक अप्सरा भेजी), रक्षस्तस्मै महोपल प्रजिषाय (रघु० १५-२१)।

□३१ मन् (दिवादि०, मानना) धालु के प्राणिभिन्न कमें में दितीया और चतुर्थी दोनो होती हैं, यदि अनादर अर्थ विवक्षित हो तो । न त्वा तृण मन्ये सणाय वा (में तुझे तिनके के यरावर भी नहीं समझता हूँ) । अन्यत्र---न त्वा तुण मन्ये (यह तनादि० मा रूप है, दिनादि० का नही, अत दितीया हुई) । जब भैवल तुलना अर्थ अभिन्नेत होगा, तब द्वितीया ही होगी । त्वा तृण मन्ये (महा-भाष्य)।

=३२ जहाँ पर वास्तविक किया होती है, ऐसे स्थान पर गति (घलना, जाना, हिल्ला) अर्थ वाली धातुओं के साथ वर्ष में दितीया और चतुर्थी दोनों विभिनतमाँ होती हैं, मार्ग अर्थ बाले शब्दो में नहीं । याम प्रामाय वा गण्डति (गाँव को जाता है) । अन्यत्र-मनसा हरि बजति, पन्यान गच्छति ।

पद्मी विभवित (Ablative Case)

**= ३३** पचमी विभिन्ति का मुख्य अर्थ है अपादान अर्थान् विसी स्यान से पूचन होना, अत जिससे निश्लेष या पूचनन रण (बास्तविक या अनुमित) होता

१. भगवसंगणतादरे विभावाध्याणियु (२-३-१७) । अप्राणियु से वियय में भगत्यापन का कथन है कि 'अप्राणियत्यपनीय नीकाकाप्रसुक्त्रणालयर्ज-विति वाल्यम्' अर्थात् इस सुत्र से से अप्राणियु (प्राणि-भिन्न) दावत हटा कर पह कृतन चाहिए कि नी (नाय) काक (क्षित्र)) अप्ता, पृक्त (तीता) और सुगाल ( गीदा अ) से मिन्न कर्म होना चाहिए । अतः न त्यां नायम् अर्भ वा मन्ते, मे प्राणिनाल वर्ष होने पर भी चतुर्थी नहीं होती । न त्या दुन त्वानं सा मन्ते, मे कर्म द्वान माल होने पर भी चतुर्थी नहीं होती । न त्या दुन त्वानं सा मन्ते, मे कर्म दवानं सा होने पर भी वित्रच्या से चतुर्थी होगी ।
२. गत्यपंवर्णीय द्वितीयाचतुर्थी ' चेट्यायामनप्यति (२-३-१२) ।

है, उसमें पनमी विभवित होती है। ै ग्रामादायाति (गाँव से जाता है), पावती-उरवात् पतित (दीडते हुए घोडे से गिरता है), सदाचारा र अराते ।

(न) जुगुप्सा (यूणा वरना), विराम (धरना) और प्रमाद (प्रमाद बरना) अर्थ वाले शब्दों के साथ पचमी होती है।<sup>२</sup> पापान् जुगुप्मने (वह पाप से पृणा करता है), न नव प्रभुराफलोदयात् स्थिरवर्गा विरराम वर्मण (रप्र० ८-२२, वह दुद-निरमयी नया राजा फल-प्राप्ति होने तर अपने बायों से निवृत्त नहीं होता था), धर्मात् प्रमाद्यति (धर्म से प्रमाद गरता है), स्वाधिशारान् प्रमस (मेप॰ १, अपने अधिकार के कार्यों को करने में प्रमस)। इसी प्रकार धर्मान्मुद्यति, प्रसमीक्य निवर्तेत सर्वेमासस्य मशाणान् (मनु० ५-४९), आदि ।

प्र-- मद (असावधानी करना) वे साव सप्तमी विमक्ति भी होनी है। अतोऽयांत प्रमाचन्ति प्रमदासु विपश्चित (मनु॰ २-२१३, अतएव विद्वान् रुपवित अपनी स्त्रियों के विषय में असावधानी नहीं बरतते हैं।

=३४ भग और रक्षा अर्थ की धातुआ और शब्दों के साथ भग के कारण मे पचमी होती है। व घोराद् विभेति (चोर से डरता है), भीनो रणे रनेतवा-हात् (युद्ध मे सफेद घोडो वाले अर्जुन से मैं डरा हुआ था), स्वल्पमप्यस्य घर्मस्य भायते महतो भयात (गीता २-४०, धर्म का बोडा भी अहा मनुष्य को बड़े भयों से बचाना है), कपेरवासियुर्नादात् (भट्टि॰ ९-११, यन्दर नी ध्वति से ये सब डर गए)।

(म) जिससे किसी को हटाया जाना है, उसमे पचनी होनी है । पापा-शिवारयति (पाप से हदाता है), ववैभ्यो या वारयति (जो से गाम नो हटाना 急) 1

#देश परा | जि के साथ अनहा वस्तु ने पवनी होती है। " अप्यपनावृ पराजयते (पदाई से हार मानता है), ता पराययमाना म प्रीने (पट्टि॰ ८-७१, वह मीता रावण के प्रेम से तग आई हुई थी) । अन्यत्र---शतून् पराजयते ।

१. भुवनवायेत्रपारानम् (१-४-२४ ), सपाराने पञ्चमी (२-३-२८ ) । २. जुगुन्सादिरामप्रमादार्यानामुपसस्यानम् (वा०) ।

३. भीत्रार्थानां भयहेतुः (१-४-२५ )। ४. वारणार्थानामीप्सतः (१-४-२७ )।

<sup>4.</sup> पराजेरसोडः (१-४-२६) ।

=३६ छिपने अर्थ की घातुओं के साथ जिससे छिपना चाहता है, उसमें पचमी होती है। भारतिनलीयते कृष्ण (कृष्ण अपनी माता से छिपता है)। बन्यन-चोरान्न दिदक्षते ।

ट३७. (क) जिस गुरु से नियमपूर्वक विद्या पढी जाती है, उसमे पचमी होती है। र उपाध्यायादधीते (गृह से पढता है)। अन्यत्र—नटस्य गाया जुणीति।

(ख) इसी प्रकार जन् (उत्पत होना) धातु के मूल कारण में और भू धातु के उत्पत्तिस्थान में पचमी होती है। 3 अहाण प्रजा प्रजायन्ते (ब्रह्मा से सृष्टि उत्पन्न होती है), गोमयाद वृश्चिको जायते (गोवर से विच्छू उत्पन्न होता है), हिमवतो गडागा प्रभवति (हिमालय से गगा निवलती है), बामात् तोघोऽभि-णायते (नाम से नोध उत्पन्न होता है) ।

सुचना--उत्पन होना या जन्म लेना अर्थ वाली धातुओं के साथ प्राय सप्तमी होती है। तस्या शतानन्द आर्डीगरसोऽजायत (उससे शतानन्द आगिरस जरपत हुए), मेनवायाम् उत्पन्नाम् (मेनवा से उत्पत्र उसको) । (देलो मनु० १-९)

= ३ जहां पर किसी ल्यप्-प्रत्ययान्त निया का लोप है, उसके कर्म और अधिकरण (आधार या स्थान) में पचमी होती है। प्रासादात् प्रेक्षते (प्रासादम् बारहा प्रेक्षते, सि॰ वौ॰, महल पर चढवर देखती है), इसी प्रकार आसनात् प्रेसते = आसने उपनिश्य प्रेक्षते । श्वसुराज्जि होति =श्वसुर वीदय जिहेति (सि॰ की०)।

द्ध (क) जिस स्थान और समय से किसी स्थान और समय की दूरी प्रकट भी जाती है, उसमें पचमी होती है। स्थान की दूरी के वाचव शब्द मे प्रथमा और सप्तमी होती है तथा समय की दूरी के बोधक शब्द में सप्तमी होती है। पानात् ग्रामो योजन योजन वा (सि॰ कौ॰, वन से गाँव एक योजन पर है), गत्रीधुमत सावास्य चरवारि योजनानि चतुर्व योजनेय या (महाभाष्य),

१. अन्तर्था चेनादर्शनीमन्तर्शतं (१-४-२८) । २. आस्वातीरामी (१-४-२९) । २. जीनक्ट्र प्रहोतः (१-४-२०) । भूनः प्रभवः (१-४-३१) । ४. रुप्पत्नोप पर्तापीवश्यो च (वा०) । ५. सत्तर्वाप्यशानिकालोकं तत्र यञ्चसी (वा०) । तञ्चसत्तर्वस्यः प्रयमान सप्तम्यो (बा॰) । पारात् सप्तमी च वनतच्या (बा॰) ।

वातिक्या आषहायणी मासे (सि०वी०,वातिर-पूर्णिमा ने अगट्न पूर्णिमा एक मास बाद होती है), समुद्रात् पुरी बोजी ।

(स) प्रश्न और उत्तर में भी पचमी विमक्ति होती है। करमातृ राम्। नद्या । (तुम वहाँ से आ रहे हो ? नदी से), बुनो मनान् ? पार्यलपुत्रान्

(आप वहीं से आगरहे हैं ? पटनासे) ।

अर्थों वाले अन्य शब्द, आरान् (दूर और समीत), महने (बिना), दिनावामी शब्द जो वि देश या नाल के अर्थ में प्रमुक्त हुए हो (ये नाट दारीराप्रमप्रमाणी होंगे तो नहीं), अञ्ब् पातु से यने हुए दाब्द उतरपद में हो तो. आ बार आहि अन्त वाले अव्यय शब्द । अन्यो भिन्न इनरो वा ग्रुटणान् (कृटण मे भिन्न), इनरो रावणादेप रायवानुवरो यदि (भट्टि॰ ७-१०६, यदि यह रापा म भिन्न कोई राम का अनुचर है तो), जाराइ बनान् (बन से दूर या बन के समीन), मृते त्रीपति समायान (भट्टि० ७-१०५, अपनी कृरता को छोडरर आया है), ग्रामात् पूर्व उत्तरो वा (गांव के पूर्व वा उत्तर दिशा की ओर), वंत्रात् पूर्वः फालगुन (फालगुन का महीना चेत्र से पहले आना है) । अन्यत्र—रूर्व बायस्य (हारीर वा अगला भाग) । प्राव् प्रत्यम् या प्रामान् (गाँव वे पूरं या पश्चिम की ओर), प्रारु प्रभातान् (भट्टि॰ ८-१०६, प्रान काल होने न पट्टे), दिशणा विधानाहि वा ग्रामात् (गाँव के दक्षिण की ओर), उत्तरा गमुत्रान् (भट्टि॰, समृद्र के उत्तर की ओर)। बिशेष-महते के साथ वभी-कभी दितीया भी होती है। ऋतेन्द्रिय स्वान

भविष्यत्ति सर्वे (गीता ११-३२, तुम्हारे बिना भी इन गर ना नाग हो जाएगा)।

(व) प्रभृति, आरम्य, बहि , अनन्तरम् ऊर्ज्वम्, परम् आदि शन्दो ने माय प्ता त्राप्त । प्रभृति शन्य वा समयवाची त्रिशाविशेषणों के साथ भी प्रयोग प्रमी होती है। प्रभृति शन्य वा समयवाची त्रिशाविशेषणों के साथ भी प्रयोग न्यता होता ६ । तर्मात् प्रमृति (उस दिन से छेक्र), तत्र प्रमृति मा नदाप्रमृति होता है। तस्मात् दिनात् प्रमृति (उस दिन से छेक्र), तत्र हत्त हत्त्वस्य रूप्पार्थः प्रमुख्यस्य त्वास्य दासः (नुमार० ५-८६) । ततः तस्माद् दिनाद् या आरम्ब, मालत्वा प्रयमाबलोनदिवमादारम्य । प्रामाद् वहिः तस्माद् ।दनाद् या जाराय, तारायः चारायः । समाद् याहः (र्याव से बाहर), पुरसारस्मनमोपुराद् बहि निरमान् (बह नगर के रान-जटित

१. गान्यमानापि विद्या कारकविश्वक्तीनो निमित्तम् (वा०) । २. अन्यारादितरतंदिक्झब्दाञ्चूतरपदाजाहित्युके (२-३-२९) ।

द्वार से बाहर निकला), ऊर्ज्य सक्तसरात् (मनु॰ ९-७७, एक वर्ष वाद), अत ऊर्ज्यम् (इतके वाद), वर्तमेन परम् (रपू० १-१७, रास्ते से आगे), भाषामयन-मत परम् (साकु०), पुराणपत्रापमादनन्तरम् (रपु० ३-७०, पुराने पत्तो के गिर काने के बाद)। देखी शीता १२-१२।

दश्र इन उपसर्गों ने साथ पनमी होती है ---

(क्ष) अप और पीर (जब ये दोनो विना, दूर या छोड कर अर्थ में ही) सपा आ (तक अर्थ में हो। उस स्थान विना, दूर या छोड कर अर्थ में हो। उस स्थान वे एहे आ उस स्थान को लेते हुए)। यत् सप्रत्यप कोकेम्यो जनाया वसतिर्भयात् (रामायण, जो कि वह ससार से दूर भयपूर्वक लका थे रहा), अप हरे ससारः (ससार हिर से अलग ही स्थित है), अप जिगतिम्यो कृप्यो देव (निगते देश को छोडकर और सभी जगह वर्षा हुईं)। इसी प्रकार परि हरे समार, परि निगतिम्यो कृप्यो वेद वेद (वोष) आदि। आ मुक्ते ससार, आ सज्जाद कुछ। कुछ सभी स्थाने पर व्याप्त है), आ परितोषाद विदुयाम् (शाकुः, विडालो के सन्तुष्ट होने तक)।

 (ख) प्रतिनिधि और आदान-प्रदान (अदल-वदल) अर्थ में प्रति उपसर्ग साय । प्रयुक्त कृष्णात् प्रति (सि० कौ०, प्रयुक्त कृष्ण का प्रतिनिधि है),

तिलेभ्य प्रतियच्छति मापान् (तिलो के बदले मे उहद देता है) ।

= धर यदि कोई न्यणवाची शब्द बन्धन आदि का कारण होगा तो उसमें पचमी होगी। ये शताद बढ बन्धम् (श्री रुपए के लिए गिरवी रक्खी हुई बस्तु), म्हणाद बढम् इव (म्हण के कारण बढ सा)।

च्छित् सन (रेट के नारण सं भी प्राय पत्रमी होती है। अत इसका अनुवाद के करएण कराया से या हेतु से चट्योस किया जाता है। भौना-मूर्व गण्यते (चुप रहने के कारण व्यक्ति भूखं समझा जाता है), गोमानुपाणा व्यात (हिनो०, गायो और अनुव्यो को मारने के कारण मुझे)।

(त) युनित प्रदर्शन में या अनुमान का हेनु देने में पत्रमी होती है। पर्वती बह्मिमन पुमाद (पहाड पर आग है, क्योंकि धर्को दिखाई पड रहा है), स्मृत्यन-

२. अकर्तर्य ण पञ्चमी (२-३-२४)।

१. व्यपरी वर्जने ( १-४-८८ ), आह मर्यादानको (१-४-८९ )। पञ्चम्य-पाडपरिमः (२-३-१०)। प्रतिः प्रतिनिध्यतिदानयोः (१-४-९२ )। प्रतिनिध्यतिदाने च यस्मात् ( २-३-११ )।

चकाशदोपैप्रसग इति चेतान्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसमात् (वेदान्तसूत्र २-१-१) (पूर्वपक्षी वा नथन है कि यदि आप यह वहें कि हमारी यूक्ति सदीप है, क्यों कि उसम तुम्हारी स्मृतियो को योई स्थान नही रह जाता है तो हमारा उत्तर है कि आपना यह कथन भी युनितयुक्त नही है, क्योंकि इस प्रकार अन्य स्मृतियों को कोई स्थान नहीं रहता है )।

(ग) तुलना अयं मे या तुलना अयं ने वोधक जन्दी वे साथ प्रमी होती है। भनितमार्गात् ज्ञानमार्गे श्रेयान् ( भनितमार्गसे ज्ञान का मार्ग अधिक अवेटा है), अणोरप्यणीयान् (परमाण् से भी अधिक छोटा), अश्वमेधसहस्रेभ्य सायमे-वातिरिच्यते (एक हजार अश्वमेव यज्ञा से भी बढकर सत्य है), चैत्ररयादन्ने

(चैत्रस्य से कुछ कम नहीं)।

도당당 प्यक्, विना और नाना अब्ययो के साय पचमी, डिलीया और तृतीया सीना बिमन्तियों होती है। पृथव रामात-राम-रामेण वा (राम से मिन्न मा राम के बिना) । इसी प्रकार नाना रामम् आदि । नाना नारी निष्फला लोक्याना (बोप०, स्त्री अर्थात् पत्नी के विमा यह लीविक जीवन निष्फल है)।

द्वप्रभू स्तोक ( बोडा ) अल्प ( बोडा ), कुच्छू ( विकार्ड ) और वित-पय ( कुछ ) सब्द जब फिया के साथ निया-विशेषण ने रूप म प्रमुक्त होते हैं तो इनमं पचमी और तृतीया दोनो होती है। वस्तोकेन स्तोनाद् वा मुक्त ( थोडे से छूट गया ) । इसी प्रकार अल्पेन अल्पाद वा मुक्त । इच्छ्रेण इच्छ्राद् वा इत (विटिनाई से रिया) । वितप्येन वितप्याद् वा प्राप्त । अन्यत्र - स्तोकेन विपेश हत ( थोडे बिप से मारा गया )। यहाँ पर यह द्रव्यवाचक है। इनका निया-विशेषण के तत्य प्रयोग होने पर इनम द्वितीया भी होनी है ) स्नाक गण्छति।

(क) दूर और अन्तिक शब्द तथा इन अर्थों के अन्य शब्दा म पचमी, दितीया और तृतीया तीना होती हैं। बामस्य दूरात दूर दूरेण वा (गांव स दूर)। इसी प्रवार ग्रामस्य अन्तिकात् अन्तिकम् अन्तिकन वा ( गाँव के पास ) ।

पाठी विमन्ति (Genitive Case)

द्ध ४६ पहल उल्लेख किया जा चुका है कि पच्छी विमन्ति को नारत नही

१. पृथावनानानासितृतीयान्यतस्याम् (२-३-३२ )। २. करणे च स्तोकात्पकृष्णुकतिषयस्यासत्त्ववमतस्य (२-३-३३ )। ३. दूरानिकार्यभ्यो द्वितीया च (२-३-३५ )।

माना जाता है। इसमे वाक्य वे अन्तर्गत सजा-बब्दो के अन्दर विद्यमान सैम्बन्य को प्रकट किया जाता है। वैभे—राज पुरुष में राजा और पुरुष के अन्दर विद्यमान स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध को पच्छी से प्रकट किया जाता है। इस सम्बन्ध को कोई कारत-विभ्रतित प्रकट नहीं करती है। राज पुरुष, पुत्रस्य माता, द्रव्यस्य गुण, आदि। जहां पर अन्य विभित्तितों के स्थान पर पच्छी विभिन्नत का प्रयोग होता है, वहां पर भी सम्बन्ध अर्थ ही प्रकट होता है। जींस—सता गतम्, सर्पियो जानित, मातु स्मरित, एष उदयस्य उपकृते, भन्ने सभीस्वरणयो, फलाना कृत्व आदि।

च80 जहाँ पर वाक्य में हेतु सब्द का प्रयोग होता है, वहाँ पर हेतु सब्द म और हेतु के वर्म में पष्ठी होती है। विश्व अनस्य हेतोवैसित (अन के लिए या अन-प्राप्ति के निमित्त रहता है)। शोदिय क्स्य हेतो (माक्केडेय पुराण २३-१२), हेतोबोधस्य भैयित्या प्रास्ताबीट् रामसकथाम् (मट्टि० ८-१०३, हनुमान् राम का दूत है, इस बात को बताने के लिए उसने सीता से राम की कथा कहनी प्राप्तम की )।

(क) हेलु बाब्द वे साथ यदि विश्वी सर्वेनाम ना प्रयोग होता है तो उनमें मृतीया और पाठी दोनो विभानियों का प्रयोग होता है। कैस्स हेतों, कैसे हेनुना ( किस लिए ? किस उद्देश्य से ? )। ऐसे स्थानों पर पचयी भी होती है। तैन हेलुना, तस्माद हेती, तस्स हेती। जब हेलु प्रबद के पर्योगवाणी निमित्त, कारण बादि बाब्दों का विश्वी सवनाम के साथ प्रयोग होता है तो वहाँ पर कोई भी विभन्तित हो सबतों है। सर्वेनाम और हेलुनोंकक बाब्दों में एक ही विभन्तित होगी। अस्य निमित्तस्य, क्रस्य प्रयोजनस्य, नेच निमित्तेन, कस्सै निमित्तास्य, असदि। सामाण्यतया हतस्य द्विता विभक्ति में विश्वाविद्योगक सत्य प्रयोग होता है। कि निमित्तन्त,

कि कारणम्, कि प्रयोजनम्, क्षित्रम् आदि । जब सर्वनाम का प्रयोग नही होता १. पट्ठी दोषे (२-२-५०) । वारत्यप्रातिपविवर्गस्यतिक्ति स्वस्यामि-भावादिसम्यः शेपस्तं पट्ठी स्यात् । कर्मदीनामि सम्बन्धमात्रविव-सामा पट्योव । (सिं० की०) ।

२ पटी हेतुप्रयोगे (२-३-२६ ) । ३ सर्वनामस्तृतीया प (२-३-२७ ) । निमित्तपर्यापत्रयोगे सर्वांसा प्रायदर्शनम् (वा०) ।

तो प्रथमा और द्वितीया को छोड कर कोई भी अन्य विभनित हो सकती है । ज्ञानेक निमित्तेन ( हरि सेब्य ), ज्ञानाय निमित्ताय (ज्ञान-प्राप्ति के लिए ) ।

द्ध¦द इन शब्दों के साथ पच्छी विभवित होती है रे -- त प्रत्यय अन्त वाले दिशावाचक शब्द तथा इन्ही अर्घों वाले अन्य शब्द, जैसे—उपरि, उगरिण्टात. अघ , अधस्तात्, पुर , पुरस्तात्, पश्चात्, अग्रे आदि । भ्रामस्य दक्षिणत , उत्तरत्ने आदि ( गाँव के दक्षिण या उत्तर की ओर आदि ), अर्कस्योपरि ( द्याकु० २-८, आक के बृश के उपर ), तरुणामध ( शाकु० १, पेडो के नीचे ), तस्य स्थित्वा नथमपि पुर ( मेघ०, निर्ताई से उसके सामने खडे होकर ) आदि ।

(क) एन प्रत्यय अन्तवाले दक्षिणेन उत्तरेण आदि शब्दो के साथ पष्ठी स्रीर दितीया दोनो होती हैं। <sup>३</sup> दक्षिणेन ग्राम ग्रामस्य वा ( गाँव के दक्षिण की श्रोर ), उत्तरेण स्रवन्तीम् ( मालती॰ ९-२४ नदी के उत्तर की ओर ), दण्ड-कान् दक्षिणेनाहम् ( अट्टि० ८-१०८), धनपतिगृहानुत्तरेण ( मेघ० ८०, कुचेर

के महल के उत्तर की ओर )। देश हर और अन्तिक शब्द तथा इनके पर्यायवाची शब्दों के साथ पण्ठी और पत्रमी दोनो होती है। श्रामात् भ्रामस्य वा वन दूर निकट समीप वा (वन

गाँव से दूर या गाँव के समीप है )। रामाद रद्रस्य यो दूर पापाद दु खस्य सोऽन्तिकम् ( जो व्यक्ति राम या जिन से दूर है, वह वाप के समीप है ) प्रत्यास तो माधवी-मण्डपस्य ( माघवी लता के मण्डप के समीप ), तस्य सकाशम् आदि । दप्र०, अवास्तविव ज्ञान अर्थ होने पर जो ज्ञा थातु के साथ पच्ठी होती है। ४

सैल सर्पिपो जानीते ( तेल को घी समझता है )। अन्यन---सर्पिजीनीने।

(ब) इन धातुओं के वर्म में पष्ठी होती है "--स्मरण अर्थ थाली घातूएँ, जैसे-स्मृ, अधि+इ, स्वामी होना अर्थ वाली धातुएँ, जैसे-ईश प्र+भू आदि, दया गरना अर्घ वाली दय् आदि घातुएँ। विच्वद् अर्तु स्मरसि ( मेघ० ९०, क्या तुम अपने पति को स्मरण वरती हो ? ), स्मरन् राधववाणाना विव्यक्ष राक्षते-

१. पष्टचतत्तर्यप्रत्ययेन ( २-३-३० )।

र. पथ्यपतमयम्भवन् । २ एनपा द्वितीया(२-२-३१)। एनपेति योगविभागात् पट्यपि।(हि०की०)। ३ दूरान्तिकार्य पाठ्यन्यतस्याम् (२-३-३४) । ४. जोऽविदर्यस्य करणे (२-३-५१) । ५. अधीगर्यदयेकां कर्षणि (२-३-५१) ।

दवर ( रामायण ६-६०-३), अच्येति तव करमण ( भट्टि० ८-११९, क्रहमण-नुम्हे याद वरता है), प्रभवित निजस्य कन्यवाजनस्य महाराज ( गालती ० ४, महाराज का अपनी पृथियो पर पूर्ण अधिकार है), यदि त प्रेक्षमण्या आत्मन प्रभविष्यामि (उत्तर॰, यदि उरको देखकर में अपने आपनो संमाल सकी तो), मात्राचाम् अनीसीऽस्मि सक्त तो । प्रभाविष्यामि अनीचित्र क्षेत्र अधिकार क्षेत्र अधिकार कही क्षेत्र क्षेत्र अधिकार कही रहा है), कथिविद्याम मनसा वभूव ( कुमार० ३-३४, बड़ी कठिमाई से वै अपने मन को यत्र में कर सक्ते), सीविद्यक्त विभवा न येपा वजनित तथा वयते न कस्मान् ( भट्टि० २-३३, जिनका ऐदवर्ष कल तक भी स्थायो नहीं है, उत पर वया वयो नहीं करते हैं। रे (रामस्य दयमान ( भट्टि० ८-११९, राम पर दया करते हुए )।

(ग) ष्ट्र धातु अन्य गुणो के आधान अयं में हो तो उसवे साथ पष्टी होती
 है 15 एपोदरस्योपस्कुरने (लिवडी जरू ने गुण को भी बहुण करती है)। मा

मस्यविदुपस्तृया ( भट्टि० ८-११९ )।

८५१, रोग कर्ष वाली चातुओं के चन में य पठी होनी है, जब उनना भाव-याचव प्रयोग हुआ हो अववा रोगों के नाम नर्ता होगे, तब पठी होगी। के चौरस्य ज्वरम्य क्या (चोर जबर हो चीडित है), पुरवस्य क्यवस्यतिसार ( मेंचिय मनुष्य को हुन्य देती है)। ज्वर और सत्ताग चन्ती होगे वी नहीं। वेदेशे महि० ८-१२०। त रत्रयनि ज्यर सन्तापा वा (ज्वर मा सन्ताप उसको पीनित करता है)।

स्थ्र आशीर्वाद अर्थ होने पर नायु ( पाहना ) यातु में ममें मे पप्दी होती रें।' भृग्या नायन्य ( थेर्व मी इच्छा मरो ), धनस्य नायने ( धन मी इच्छा मरता

है )। इसी प्रशास गरिय नायनम ।

#44 रिमा, दण्ड देना या हारि पहुँचाना अर्थ होना तो इन पानुभा ने नर्म म पण्टी होगी---अन्, नि या प्र उत्तमती ने माथ पूतर पूपन् या समन्त रेप न हन् पानु नर् पन् और पितृ धानु । धीरम्याज्ञानवर्गा राजा ( राज्य

१. इत्रा प्रतियन्ते (२-३-५३ ) ।

दे सान्निव नाथ (२-३-५५)।

२. रजायीती भावस्यानामध्यरे (२-३-५४ ) । अध्यरिसन्ताप्योरिति सास्यत् । (बा०) ।

४. जानिनिज्ञहणनाटकायांचर्या हिनायाम् (२-३-५६ ) ।

चोर को दैण्ड देता है ), निजीजसोज्जासयितु जगद्रुहाम् ( शिशु० १-३७, अपने तेज से जगत् वे राष्ट्र राक्षसो को नप्ट करने वे लिए ), मन्योरुज्जासयात्मन (अपने क्रोघ को नष्ट करों या दूर करों ) । राक्षसाना निहनिष्यति-प्रहणिप्पति-निप्रह-जिप्यति-प्रणिहनिष्यति राम ( राम राक्षको ना सहार वरेगा )। वृपलस्य उत्ताटपित वाधयित वा ( वृषल या बूद्र वो नष्ट करता है ), साहसिकस्य पिनिष्ट गज आदि । अन्य अर्थों में इनके साथ द्वितीया होती है। धाना पिनिष्ट

८५४. ब्यापार और जूए मे शर्त (याजी) लगाना अर्थों मे इन धातुओं के ( भानो को गीसता है )। वर्म मे पच्छी होती होती है—स्यबहु (वि + अव + ह), पण और दियु । दिस्स ब्यवहर्रात (सौ ६० ब्यापार म लमाता है), प्राणानामपणिण्टासी ( उसने अपन प्राणी की बाजी लगा दी ), अदेवीत् वन्धुभोगानाम् ( उसने जूए मे अपने बन्धुओ स्रीर सभी भोगों को खो दिया ), आदि । यदि दिव् घातु से पहले कोई उपसर्ग होगा तो पप्टी और द्वितीया दोना होगी। शतस्य शत वा प्रतिदीव्यति (सि०की०)। ८५५. इत्व (बार) प्रत्यय के अर्थ को सूचित करने वाले डि. प्रि, पञ्च-

शृत्य आदि राज्यो वे साथ वाल्याचय लिपपरण मे पट्ठी होती है। य पठचकृत्वीन इह्नो भोजनम् ( दिन मे पांच बार भोजन करना ), दिरह्नो मुटक्ते आदि ।

द्धर इत्-प्रत्ययान्त शब्दों के साथ कर्ता और वर्ष में पट्टी होती है। S मूटणस्य इति ( प्रच्या वाकार्य)। यहाँ पर कृष्ण वार्य का वर्ता है। जगत कर्ती ुणाल करा । । यहाँ पर जयत् मर्तुं का कमें है। इसी प्रकार सता पालकः ( सज्जनो का पारत्य ), प्रथस पानम् ( दूध का धीना ), तस्य कवे जिल्ला ( उस विष मा मार्स ) साधारणी सृष्टिरिय न धातु ( रामचरित १२-११७ ) ( यह विभाता की साधारण रचना नही है )।

्या हिन्सीय भातुला वे साथ गौण वर्ग मे पच्छी और दितीया दोनो होते (ग) दिवर्गय भातुला वे साथ गौण वर्ग मे पच्छी और हैं। \* नेतारवस्य सुध्न सुध्नस्य वा (सि॰ वौ॰, घोडे को सुध्न के जाने वाला )।

१. व्यावहुपणो, समर्थयो (२-३-५७)। दिवस्तदर्थस्य (२-३-५८)। विभाषो-

पता (२-३-५९ )। २. इत्योऽपंत्रयोगे काल्डियकरणे (२-३-६४ )।

३. वर्तृवर्मणो कृति ( २-३-६५ ) । ४. गुणवर्मणि चेट्यते ( वा॰ ) ।

(स) जहाँ पर उदन्त शब्द ने साय उनाँ और नर्म दोनो होने हैं; वहाँ पर यमें में ही पच्छी होती है, वर्ता में नहीं । श्वारचर्या गया दोहोज्योपेन ( जो स्वाला नहीं है, उनमें द्वारा गायों ना दुहा जाना आदवर्य की बात है ) 1

अपवाद-नियम-जन और व पृत्यत्ययान्त शब्द यदि रत्नीतिंग होंगे सी खनके साथ यह नियम नहीं लगेगा। <sup>२</sup> भेदिना विभित्सा वा रद्रस्य जगन ( सि॰ मीं।, जगत् यो विभाजित वरने की रह यो इच्छा या रह वे द्वारा जगत् या विमा-जित किया जाना ) । बुछ आचार्यों के मतानुसार कृत्-प्रत्ययान्त शब्द यदि स्वीलिय होगे और उनके साथ बर्ता और वर्म दोनों का प्रयोग होगा तो वर्ता में पट्टी और न्तीया दोनो होती हैं । युछ के मतानुसार ये पृत्यत्ययान्त शब्द विसी भी लिय में होने तो भी वर्ता में पच्छी और सुतीया दोनो होगी। विचित्रा जगत शृति हरेहेरिणा वा ( हरि के द्वारा जगत् की रचना आरचर्यजनक है ), बाब्दानामनु-शासनम् आचार्येणाचार्यस्य वा (सि॰ वी॰ ), शोमना खलु पाणिने (पाणि-निना या ) सूत्रस्य कृति ( महाभाष्य )।

दर्भ जब बत प्रत्यय यतंमान अर्थ मे होता है तो उसके साथ पच्छी होती है। उराशा मतो युद्ध पूजितो था (राजाओ ने द्वारा समानित, विदित या पूजित), यो घर्म स सता मत । रामस्य समतम् ( अट्टि॰ ८-१२४ ) ।

(क) अधिकरण या आधार-नाचक क्त प्रत्यय के साथ तथा भाषार्थक क्त-प्रत्ययान्त ने साथ पष्ठी होती है। मुकुन्दस्यासितमिदमिद यात रमापते । भनत-मेतदनन्तस्येत्युषुगोंच्यो दिवृक्षव ॥ मयूरस्य नृत्तम्, कोकिलस्य व्याहृतम्, नटस्य भुक्तम्, छात्रस्य हस्तितम् आदि ( महाभाष्य ) । देखो भद्रि० ८-१२५ ।

मध्य इन स्थानो पर पट्ठी नही होती है ° —शतु और शानच् प्रत्यपान्तो के साथ ( द्विप मे शतु के साथ विकल्प से पप्ठी होगी ), उ और उक करप्रत्य-

```
१ जनवप्राप्ती कर्मणि ( २-३-६६ ) ।
२. स्त्रीप्रत्यपयोरकाकारपोर्नाय नियम ( वा० ) । दोवे विनाया ( वा० ),
स्त्रीप्रयमें इत्येके । केचियविद्योषेण विभाषामिण्डन्ति । ( ति० की० ) ।
```

३. बतस्य च वर्तमाने ( २-३-६७ )।

नतस्य च पतान ( २-२-६० )।
 अधिकरणवाचित्रकः ( २-३-६८ )।
 न लोकाय्यनिष्ठाललर्थनुनाम् ( २-३-६९ )।
 कमेरनिवेषः ( वा० ), द्विय शतुर्वा ( वा० )।

सान्तो केभ्साय ( कामुन के साथ पच्छी होगी ), कारा तुमुन् आदि इस्प्रस्ताना अध्ययों के साथ, बत और बतवतु प्रत्ययान्ता वे साथ, राल-प्रत्यान्त तथा राल अर्थ वाले ( स्वभाव, चतुर, निपुण आदि अर्थो वाले ) जन्य प्रायमानो वे माय । वर्म क्यंन क्याण बा। अन्यत्र मुरसुरस्य बादियन् हरि ( मुरना नतु हरि )। र्द्धार दिद्धु (हरि नो देखने ना इंच्छुन ), हरिम् अलंडररिएण्, दैखान् पातुरो हरि ( दैरयो का नाशक हरि ), रुदम्या वामुक, जगत् गृष्ट्वा, सूल वर्तुम् आदि । विष्णुना हता देखा, देखान् हतवान् विष्णु, ईपत्वरं प्रपन्नी हरिणा (जगत का विस्तार हरि वे लिए गरल वार्य है), आत्मानम् अलग्नीरण्य (अपने आपनो सजाने के स्वभाव याला ), अन्न भिक्षु ( स्वभावत निक्षा मागने वाला ), क्रती कटम् ( चटाई बनाने बाला )। जहाँ पर मिष्ट्यत् अर्थ मे हत्-प्रत्यय अक होगा और ऋणी अर्थ म इन् प्रत्यय होगा, उनके गाय भी पटी नहीं होगी। हिंद दशको साति (हिंद को दसने वी इच्छा से जाता है), शन दायी ( सी वपए देनदार ) ! EXE. कृरव-प्रत्यवान्त ने साथ नर्ता म पच्ठी और तृतीया होनी है। र मया

सम वा सेव्यो हरि (हरि सेरे द्वारा सेवनीय है), राधसन्द्रस्य सरस्य भया छन्य-सिद बनम् ( अष्टि॰ ८-१२९, राक्षसो के स्वामी रावण वे द्वारा रक्षणीय यह सन मेरे द्वारा नष्ट वरने के सीग्य है )। शन्तव्या ते सत्ततिरल्वा० ( मेप०, तुन्हें अलग जाना है )।

द**६०** तुल्य या समानता अर्थ बाले तुल्य सद्दम आदि राज्यों ने माय जिस ध्यन्ति मा बस्तु से समानता बताई जाती है, उगम पय्ठी भीर तृनीया दोना होनी हैं। तुला और उपमा शब्दा वे माय बेयल पट्टी ही होनी हैं। वुन्य सदा सभी वा कृष्णस्य बृष्णेन वा ( कृष्ण के सद्दा ) । कोज्योजित नद्दाी मम (मेरे समान बीन है ?)। अन्यम-कृष्णस्य तुला उपमा या नास्ति (मि॰ यी० )।

विशेष-पाणिनि के इस नियम के विरुद्ध वित्रिय महानवियों ने तृत्वा और उपमा शब्दों के साथ तृतीया ना प्रयोग निया है। तुला यदारोहिन दन्न-

१. अनेनोर्भविद्यवाषमध्येषोः ( २-३-७० )। २. इत्याना कर्तीर वा ( २-३-७१ )। ३. मुत्यापॅरतुलोपमाम्या नृतीयाज्यतरस्याम् ( २-३-७२ )।

वाससा ( क्मार॰ ५-३४, वह तुम्हारे ओप्ठ की समानता की प्राप्त होता है ) । स्फुटोपम भूतिसितेन श्रभुना ( शिशु० १-४, जिसकी जपमा राख से दवेत शिव के साथ स्पष्ट रूप से दी जा सकती थी ) । देखो रघू० ८-१५ ।

८६१. आयुष्यम्, मद्रम्, भद्रम्, कुरालम्, सुसम्, अर्थ और हितम् तथा इन अर्थो वाले अन्य दाव्दो के साथ जासीवींद अर्थ में चतुर्थी और पच्ठी दोनों होती हैं। अयुष्य चिरजीवित कृष्णाय हृष्णस्य वा भूयात् (सि॰ कौ॰, हृष्ण विरजीवी हो )। इसी प्रकार मद्र भद्र नुशल निरामय सुख शम् अर्थ प्रयोजन हित पथ्य वा भूयात् ( सि॰ कौ॰ )।

८६२ मध्ये, पारे, इते आदि अव्यया के साथ पट्ठी होती है। गगाया मध्ये पारेवा (गगा ने बीच मे वा पार)। अमीपा प्राणाना कृते (इन प्राणी के लिए

या इस जीवन के लिए )।

=६३ तम प्रत्ययान्त या इस अर्थ वाले अन्य शब्दो के साथ पष्ठी होती. है। मुणा ब्राह्मण श्रेप्ठ । अग्रणीर्मन्त्रकृतामुपीणाम् ( रघ० ५-४, मन्त्रकर्ता ऋषियों में प्रमुख )।

सुचना-दो में तुलना अर्थ वाले शब्दा के साथ पचनी होती है। कभी-कभी तृतीमा भी होती है। अयमस्माद् वलेन हीन अधिको वा ( यह व्यक्ति उससे बल में न्यून या अधिक है )। इसी प्रकार देवदत्ती यज्ञवतात् पटु मुर्लो वा, को नुस्वन्त-तरो मया ( मुझसे अधिक अच्छे अन्त वाला कौन होगा ? )। अधिक शब्द के साय पष्ठी, सप्तमी और तृतीया तीनी होनी है । सुतैहि सासामधिकोऽपि सोऽ-भवत् ( वह उनको अपने पुत्रो से भी अधिक प्रियं या ), तेपामप्यधिका मासाः पञ्च च द्वादश क्षपा ( उन्होंने उनकी अपेक्षा ५ मास १२ दिन और अधिक विताए ), बुडवेरियक प्रस्थ ( कुडव से प्रस्थ बडा होता है )।

सप्तमी विभवित (Locative case)

 दश कीर कमें से सबढ़ किसी किया का जो आधार ( या स्थात ) होता है, उसे अधिकरण कहते हैं श्रीर उसमे सप्तमी विभिन्त होती है। 3 स्विपति गिरिए में ( भागती । १-६० ), वासी नन्दनवानने ( वही ६४ ),

१. चतुर्षो चात्रिस्पायुष्यमद्रभद्वनुप्रस्तुष्तार्थहिते. ( २-३-७३ ) । २. आघारोऽधिकरणम् ( १-४-४५ )। ३. सन्तम्पिषरणे च (२-३-३६ )।

स्वाल्याम् भोदन पर्चति ( पनीली मे चावल पकाना है ), वर्णे वयवति ( कान मे बुछ बहुता है ), मोक्षे डच्छा अस्ति, आदि । किमी कार्य के होने वे समय-प्रोयक हान्द्रों में सप्तमी होनो है। तस्मिन् निप्रकृता काले दिवीवस ( कुमार० २-१, उस ममय ब्याबुल देवो ने ), दिवान्ते निलयाय गन्त्रम ( रघु० २-१५ ) !

(क) क्न-प्रत्ययान्त शब्दों से इन् प्रत्यय होने पर उनके वर्ष में सप्तमी होती है। अधीनी ब्याररणे (जिसने ब्यानरण पा है), गृहीती पर्स्वरेषु (जिसने

बैद के ६ अगों को पढ़ लिया है ) आदि।

साथ और असाप शब्दों के साथ जिसके प्रति साबुता आदि प्रदीपत की जाती है, उसमें सप्तमी होती है। र साधु कृष्णो मातरि ( कृष्ण अपनी माना के प्रति सज्जन है ), असापूर्मातुले ( कृष्ण अपने मामा के प्रति अशिष्ट व्यवहार बाला 台)1

(ल) जिम उद्देश्य वा पल ने लिए बोई बार्य किया जाता है, उसमे सप्तमी होनी है, यदि उस फल वा वर्म के साथ बोई घनिष्ठ सम्बन्ध हो तो । वर्मण द्वीपिन होन्त दन्तयोर्हेन्ति कुञ्जरम् । वेशेषु चमरी हन्ति सीम्नि पुण्यलको हत ॥ ( महाभाष्य ) ( मनुष्य चर्म के लिए चीते को मारता है, हाथी-दातो के लिए हायों का मारता है, बालों के लिए चमरी मृग को मारता है और कस्तूरी मृग को कस्तुरी के लिए मारता है )। यदि वहा का कर्म के साथ पनिष्ठ सबन्ध नही होगा तो चतुर्थी होगी।

विद्योव--जिस उद्देश्य से नोई नार्य निया जाता है जसमें नभी नभी तुर्वीया भा भी प्रयोग मिलता है। वैतनेन घान्य लुनाति (वेतन के लिए धान नाटता है)। मभी मभी सामान्यतमा उद्देश्य का बोध कराने के लिए सप्तमी होती है । यथा मृष्टोऽसि पात्रा नमस् तत् बृष् (परमात्मा ने तुम्हे कर्मों को नरने के लिए उत्पन

निया है, अत उन्हें करों )।

द्ध्य. इन शब्दों के साथ पण्डी और सप्तमी दोनो विभिन्तियाँ होती

मतस्येतृतिवयस्य कर्मण्युप्तस्थानम् ( वा० ) ।
 साध्यतापुत्रयोगे च ( वा० ) ।
 निर्मातास्य पर्ययोगे ( वा० ) । निर्मित्ताक्ष्ट कक्रम् । होन सयोगसम्बाग-सम् । ( हिंग का०) । साम्बायः निरम्यकन्यः । नित्य सक्य यो सम्बाय पटते हैं (तर्ककौ०) ।

हैं । प्रप्तित उत्सुको वा हरिणा हरौ वा (हरि की ओर उत्सुक) । पत्या प्रस्थितेन पत्यी प्रस्थिते वा मोपिदुत्सुका ( पित के प्रस्थान के समय स्त्री व्याकुल हो जाती

है ) । तेजस्विभिष्टत्सुकानाम् (किराता॰ १६-७)।

८,९०. नशत्रवाचक शब्द यदि समय-विशेष के वाचक के रूप मे प्रयुक्त होते है तो उनके साथ सप्तमी और तृतीया दोनो होतो है ।<sup>२</sup> मूळेनावाहयेद् देवी श्रवणेन विसर्जयेत्। मूले श्रवणे इति वा। (सि॰ कौ॰ )।

स.9१ समय और स्थान के अन्तर-बोधक शब्दों के साथ सप्तमी और पचमी होती हैं। अञ्च भुवत्वाऽय इषहे इषहाद्वा भोक्ता (आज लाना लाकर यह दो दिन बाद खाना खाएगा ), इहस्योज्य कोशे कोशाद् वा लक्ष्य विध्येत् ( यहाँ सडा होकर यह दो मील दूर के नियाने को मार सकता है )।

क्ष ९२. अधिक या बढ कर अर्थ में उप उपसर्ग के साथ तथा स्वामी अर्थ मे अधि उपसर्ग के साथ सप्तमी होती है। उप परार्थे हरेर्गुणा (हिर के गुण परार्थ से भी अधिव है ), अधि भूवि राम , अधि रामे भू वा ( राम पृथ्वी कास्वामी है )। अन्य अर्थों में इन उपसर्गों के साथ द्वितीया होती है। देखी नियम ८०५।

क्षेत्र. दूर और अन्तिन शब्द तथा इन अर्थों वाले अन्य शब्दों के साय सप्तमी भी होती है। ग्रामस्य दूरे दूर दूरेण दूरात् वा, तस्या समीपे समीपेन समी-पाद् गस्वा ।

प्ताप्त प्रेम, आदर और आसमितसूचक स्निह्, अनुरम्म, अभिकप्, रम आदि धातुओं के साथ तथा इनसे बने हुए शब्दों के साथ प्राय सप्तमी होती है। पिता पुत्रे स्निह्मति ( पिता पुत्र से स्नेह करता है), अस्ति मे सोदरस्नेहोsिप एतेपू ( शाकु० १, इन पौघो पर मेरा सगी बहन के तुल्य प्रेम है )। न सल सापसन्यकामा ममाभिलाप ( वस्तुत मेरा इस तपस्वी की कन्या से प्रेम नही है) । असुद्धप्रकृती राज्ञि जनता नानुरज्यते ( जिस राजा के मन्यी दुरचरित्र होते र / । ज्युक्त हैं । हैं, उससे जनता प्रेम नहीं करती हैं ), आतुर्मृतस्य भार्याया योऽनुरज्येत कामतः

१. प्राप्ततीत्पुकारमां तृतीमा च । ( २-३-४४ ) । विषयविवक्षयां सन्तमी । करणत्वीयवक्षमां तृतीमा ( भृद्दि० ८-११७ पर भरत ) ।

२. सरहने च लृषि ( २-३-४५ ) । ३. सरहने पड्या कार्या ( २-३-७ ) । ४. सरहनेपडचर्या कारणसम्य ( २-३-७ ) । ४. सरहायिक सम्य बेहबरबचर्ग तत्र सरहमी ( २-३-९ ) ।

( मनु० ३-१७९ ), रहसि रमते ( मालती० ३-२, एकान्त मे आनर्निंदत रहना है ), रत थेयसि ( अट्टि० १, अपने सत्त्वाण में छमा हुआ )।

सूचना-अनुरञ्ज् और अमिलप् के साथ वभी वभी दितीया भी होती है।

समस्यमन् रज्यन्त (रामायण), यानुयानभिज्यन्ती ( अट्टि० ४-२२ )।

८५४. व्यवहार नरना, वर्ताव नरना वर्ष वाली नृत्, व्यवह आदि धानुमाँ

तथा फंनना असे बाली जब्, मुन्, शिष् आदि धानुओं के साथ मण्नमी होती है।

गुरुद् विनयेन वृत्तिः शार्या ( अपने गुरुसो के अति विनय का व्यवहार नरना

चाहिए ), वृद अपवस्तीवृत्ति अपनी ने ( द्याकु० ४ ), से तिस्मन् धरान्

मुम्चु चित्रपुर्वा, न खलु न खलु वाण सिनायाभ्यमस्मिन् मुन्।

( धान् १ ), तस्म नास्यदियोगास्वम् ( एष० ७-२३ ), स

्राहरू (), ताल्यनास्थायमणास्थ्य ( एक्ट क्यूड ), । ८९६. अपनेरास् ( अपरास्थ करता ) चातु के साथ सामारणात्या सप्तमी भोती है। वसी कसी पारंते भी दोनों है। वस्तिमारित पार्वास्थ्य सप्तमारा स्थानास्थ्य

होती है। नभी कभी पट्टी भी होती है। नस्मित्रिं पूजाहें अपरादा शकुन्तका (निसीपूजनीय के प्रति शकुन्तका ने अपराय किया है), मुद्र ग्रीम्मस्यैन सुभा-मपराद युनतियु (। १११६० ३-५), कि युनतसुरावकेषेन भवतीनामपरादम् ( (विद्मती १)।

## भावलक्षणार्थंक चच्ठी और सप्तमी

(The Genitive and the Locative Absolutes)

दश्छ किया के कर्ता से भिन्न गरि किसी कर्ता के साथ किया गर्जों ( Participle ) का समन्वय होता है तो उसे भावलक्षणार्थक रचना

(Absolute construction) कहते हैं। (Bain)

अग्रेजी मे भावण्डाण अर्थ मे कर्ता ( प्रयमा ) का प्रयोग होता है, परन्तु सस्कृत मे ऐंहे स्थानी पर पट्जे और उपजी का प्रयोग होता है । अत अग्रेजो के भाव-रुक्षणार्थक कर्ता वा अनुवाद सस्कृत मे भावलक्षणार्थक मस्तिमी मे द्वारा करना माहिए। जर्तु पर भावलक्षणार्थक प्रयोग करना हो बहाँ पर कृदन क्रिया-पट (Participle) के नर्ता ने पट्जे या सत्त्री का प्रयोग करना चाहिए और कृदन्त किया- सब्द मे वही ल्या, विमनित और वचन होगा जो कर्तो मे होता है।

सूचता — जहाँ पर मुख्य वाक्य का कर्ता या कर्म और कृदन्त किया राह्य का वर्ता या कर्म एक ही होते हैं, वहाँ पर मानलक्षणायंक प्रयोग नही करना चाहिए। जैसे—अयोध्या निवृत्ती रामी राज्यम् अकरोत्, प्रयोग करना चाहिए। अयोध्या निवृत्ते रामै स ० नहीं । आगतेभ्यो विश्वेभ्यो दक्षिणामयच्छन् । इसने स्यान पर आगतेष विश्वेष तेभ्य ० प्रयोग नहीं ।

८९ जहीं पर एवं निया दूसरी त्रिया के होने या सबेत बरनी है जबित जहीं पर एक त्रिया में बाब दूसरी त्रिया होती है, वहीं पर भावलशामार्थव सन्तमी को प्रथम होता है। वे गोपु दुष्ट्रममानास पत (जब गाएँ दुही जा रही मी, त्रव बह गया), अवस्ताया रात्री ( रात्रि के बीतने पर ), बुतो धर्मीक्रमानिक. सता रक्षितिर त्विय (जब तक सज्जना ने रक्षन आप विद्यमान हैं तथ तत्र हमारी धर्मीक किता से विद्याला में विष्क कहाँ स हो सवता है)।

८९६. 'जन, जिस समय , यद्यपि , आदि अयौं को प्रनट करने के लिए मी मामक्काथ अपी म पटले और सप्तमी होती हैं। एवं तथी 'परस्पर वदती ( जर में दोनी इस प्रकार बात कर रह थें ) सुर्व कुंट पुनर्पि भवान् बाहुबेदब्ब्बिएस् (फिर्ट्यास् सुर्वे विकास पर्ता के साम को सामा को प्राप्त के पुरा की जिएता)।

ट्रंटि जहीं पर अनादर या अपमान अर्थ प्रकट करना होना है, वहां पर भी मायकशान अन्य म पर्टी और सन्तमी होती हैं। है वरित करती वा दुने पुत्रस्य वा प्राप्ताजीत (पुत्र को रोता हुआ छाडनर यह सन्याची हो गया )। ऐसे स्मानी पर पर्टी का प्रयोग अधिक सिकता है। ऐसे प्रयोग वाले स्पलो पर तथापि, फिर भी' आदि अप प्रषट होता है।

(य') सावलक्षणाथक पट्टी और सप्तमी बाले प्रयोग के बाद एव या मात्र का समात करने पर ज्योही त्याही, ज्याही, जैसे ही आदि अपे तकर हाने हैं। तिस्मित्र साहितमात्र एवं (रपु० १६-७८ ज्योही बाण को धनुष पर चत्राया स्योही ० ), अनविततवचन एव मि (मैंने अपनी बात समाप्त भी नहीं की थी सभी )।

## भाग ३ सर्वन(म(Pronoun)

सवनाम(Pronoun)

द्रदर्श सर्वनामा को बान्य विचार-सबन्धी मुख्य विश्वेपताओ वा उल्लेख अध्याय ४ म निया जा चुका है।

यस्य च भावेन भानलक्षणम् ( २-३-३७ ) । यस्य किनवा किन्रान्तर स्हस्यने ततः सलामी स्थात् । ( सि० घौ० )
 पद्धा चानावरे ( २-३-३८ ) ।

शब्दों का नोई लिंग नहीं है। अन्य सर्वनामी ना विशेष्य के अनुसार लिंग होता है। युष्मद् और अस्मद् शब्दों के छोटे रूपों के प्रयोग के लिए देखों अध्याय ४। क्द्र भवत बन्द का प्रयोग तु के अर्थ में होता है और यह आदर-सूचक शब्द है। भवत् शब्द को प्रथम पुरुष का सर्वनाम माना जाता है, अत इसके साथ प्रo पुo ही होता है। भवान् अत्र प्रष्टब्य ( यहाँ आपमे पूछना है ), भवान् अपि तत्र गच्छत् ( आप भी वहाँ जाइए )।

(क) आदर-सूचनार्य भवत् शब्द से पहले अत्र और तत्र शब्दों का प्रयोग होता है। समीपस्य व्यक्ति के लिए अनभवान और दूरस्य या अनपस्थित व्यक्ति के लिए तत्रभवान् । अत्रभवान् काश्यप ( समीपस्य पूजनीय काश्यप ), इद-मासनम् अलकरोत्वनभवान् ( आप इस आसन को सुशोभित कीजिए ), तत्र-भवती इरावती ( पूजनीया इरावती, जो यहां अनुपस्थित है )। कभी कभी आदरार्थ में भवत् शब्द से पहले तद् शब्द का प्रयोग होता है। जैसे-यन्मा विधेय-

विषये स भवान नियुद्धको ( मालती० १ )

बद्ध तद् सर्वनाम का प्राय प्रसिद्ध या विख्यात अर्थ होता है। ती पार्वती-परमेश्वरी ( में विख्यात पार्वती और परमेश्वर ), तान्येव वनस्थलानि ( वे

प्रसिद्ध वन-प्रदेश )।

(क) जहां पर तद राव्द का दो बार पाठ किया जाता है, वहां पर इसका 'विविध या अनेक' अर्थ होता है। तेषु तेषु रम्यतरेषु स्थानेषु ( उन विविध अति रमणीय स्थानी पर ), इतैरपि तैस्तै प्रयत्नै ( विविध प्रयत्नो के करने पर भी ), नामस्तस्तेह तज्ञाना • ( गीता ७-२० )।

द्रद्रप्र एक और अपर या अन्य सर्वनामो का 'कुछ . अन्य' अर्थ मे बहु-चन मे प्रयोग होता है । विधवाया पुनरुद्वाह सन्नास्त्र इत्येके, शास्त्रप्रतिपिद्ध रयन्ये, करी निपद्ध इत्यपरे ( कुछ का मत है कि विधवाओं का पुनर्विवाह शास्त्र-ामत है, अन्य लोगा ना विचार हैनि यह शास्त्रों में निपिद्ध है और नुष्ठ ना मत ्वि यह विलयुग में निषिद्ध है ) । एवे वे स्यान पर वेचित् का भी प्रयोग होता

दद्ध युष्मद्, अस्मद्, यद् और तिम् नवैनामा वा अन्य सर्वनामो वे साय मेरा हुआ भी प्रयोग होता है। सोड्ड ..रपुणायन्वय वध्ये ( वह मैं रपुत्रों के यश का बैर्णन करेंगा ), सोड्ट मर्वाधमो छोरे ( मैं मनार में सब से, नीच व्यक्ति हैं ), स स्व प्रशस्ते महिते मदीये—अन्यागारे—यगन् (वह तू मेरे पवित्र और आदरणीय अग्निझाला में रहता हुआ), ते वय दमपन्यये चराम पृथिनीमिमाम् (इस प्रवार के हम दमयन्ती के लिए इस पृथियी पर घूम गहे हैं )। वहीं गहीं पर युष्मद् और अस्मद् सन्द लुप्त रहते हैं। सा क्षिप्रमानिष्ठ रथ गत्र वा, अर्थात सा स्वम ( वह तू शीध ही रथ पर या हाथी पर बैठ ), मोज्य पुत्रन्तत्र मदम्ना बारणाना विजेता ( यह वह तेरा पुत्र है, जो मद बहाने वार्व हार्वियो ना विजेता है ), तथा विनारत पुत्रेबोंऽहमिच्छामि जीवितुम् (इस प्रकार पुत्रो से निन्त होतर भी में जीवित रहना चाहता हैं)।

तुलनार्थक और अतिदाय-बोधक प्रत्यय

(Comparative and Superlative Degrees) क्रक दो की तुलना बाले विशेषण बाज्यों वे गांच पचमी वा प्रयाग होता है। वर्धनाद् रक्षण श्रेय (प्रजा वी बृढि की अपेशा उमकी रक्षा करना अधिक अव्छा

है ), अर्जुनाद् युधिष्ठिरो ज्यामान् ( अर्जुन से युधिष्ठिर वडा या ) । (म) कभी सभी तुलनावंग प्रत्यवाला के साथ तृतीया भी होती है। प्रार्गः

प्रियतर (प्राणो से भी अधिक प्रिय )। देखो नियम ८६३ पर सुचना।

टद्र अतिराय-बोधय राज्दों के साथ पप्टी और सप्तमी दोनों होती हैं।

अयमेतेपाम् एतेपुवा गरिष्ठ गुस्तमो वा।

द्रदर्भ, तलना और अतिशय का अर्थ विभिन्न विशेष विमन्तियों के प्रयोग से प्रकट विया जा सकता है। अस्य हृदय पाषाणान् कठिनम् ( इसरा तृदय प यर से भी अधिव कठोर है ), छात्राणा छात्रेयु वा बैत पटु ( बेत गर्भा छात्रा स अधिव चतुर है )।

प्रह0. जब अतिदाय अर्थ में बर और प्रवर दाज्यों का प्रयोग होता है नी इनमें साथ पष्ठी और सप्तमी होती हैं। पुत्र स्पर्धवना वर (स्पर्ध वे बोस्य इनक साथ पटन लार एन्यान १००० १ . उ. वस्तुओं में पुत्र सर्वोत्तम हैं ), बतुष्पदा गो प्रवस लोहोंना नाञ्चन वस्म् (पदाओं में गाय सर्वश्रेष्ठ है और पातुओं में सोना )। नदुः एक वस्म् का र पर्पता न कर जाता. निषेधारमक सन्दो ने साथ 'अधिक अच्छा है, या पर नहीं' अये में प्रयोग होना है। अकरणान्मन्दवरण करम् ( वृष्ठ न करने से धीरे घीरे वाम करना अधिक ह । अप प्यापन पार्टी प्रमुखीं व समादी न चान्निम ( दीन प्रशास के पुना अर्थात अच्छा है ), अजातमृतमृखींणा वरमादी न चान्निम ( दीन प्रशास के पुना अर्थात

अनुस्पत, मृत और मूर्प में से प्रथम दो अच्छे हैं, पर अन्तिम अच्छा नहीं है )। याच्छा मोघा परमधिषुणे नावमे कव्यवामा ( मेच० १-६ ), वर प्राणे वियाग न तु मानहानि ( मानहानि से मर जाना अधिक अच्छा है )।

#### भाग ४ कृतप्रत्ययान्त कियाशब्द ( Participles )

८६१ सभी ष्टत्यत्याल निज्या शब्द जिनके रूप चलते हैं, वे सस्टत में विद्यापण के तुत्य प्रयुक्त होते हैं अर्थात् विद्याप्य के तुत्य प्रयुक्त होते हैं अर्थात् विद्याप्य के तुत्य प्रयुक्त होता, विभिन्नित और बन्दा होते हैं। इट्राय्यपाल नियाशब्द प्राय विद्या का नार्य परते हैं। इत्याप्य क्रिया एप से प्रयोग भूत और भविष्यत् ज्वारों के स्थान पर होता है और मुख्यत्या कमवाच्य तिडन्त प्रयोगा के स्थान पर १ जब इत्वर इस प्रकार प्रयोग होता है से इति में ही बाक्य विचार के नियम कामू होते हैं, जो उन धातुआ ने लिए बताए गए हैं।

शत् और शानच् प्रत्यय ( Present Participles )

३६२ घतु और शानच् प्रत्ययों का प्रयोग काय भी समान-कालीनता वा योध कराने के लिए होता है। इसका 'जब या जिस समय' अब में मुहाबरे बाला प्रयोग होता है। अरखे चरन् ( जब बह बन में यूम रहा था ), विवाहकौतुक विभन्त एवं ( जब बह विवाह का क्यन पहने हुए था, तभी )।

हेको नियम ६७० (ल) ।

= ३. नियी नार्य के नरते के दन में, उसके कारण और फल अर्थ में शत् 
सा । सन्य अरेट हुए खाते हैं ),

हर्रियप्यम् मुन्यते (हरिका देखने से मनुष्य मुनत हो जाता है )। इसी। प्रवार 
सिकन मुनयति, गन्छन अस्वति (महाभाष्य )।

ह्नदेशे. यतु और सानच् प्रत्ययान्त रूपा के बाद में स्था और आस् पातुओं का प्राप्त प्रयोग होता है और वह घातु के द्वारा उक्त कार्य की अवाधपति की सुचित व रता है। पराना वय कुनेन् वास्ते (वह पद्मश्रा का वथ करता हुआ रहता मा), त प्रतिपालयन् तस्यों (वह उसकी प्रतीक्षा करता रहा)।

यदस् प्रत्यय (Perfect (participle)

दृश्य ववसु ( वस ) प्रत्यय का प्रयोग बहुत कम पाया जाता है। यह लिट् १. तथाणहेटनी नियाया ( ३-२-१२६ ) । हेतु फल कारण च (सि० मी०) रुकार के स्यान में 'हुया है, हो चुवा है' अर्थ मे होता है । त तस्थिवास नगरोप-कण्ठे ( रघु० ५-६१, नगर के समीप रवे हुए उसको ), श्रेयासि सर्वाण्यविज्ञामु-यस्ते ( रमु० ५-३४, जिसने सभी बल्याणनारी बस्तुओ नो प्राप्त वर हिया है, ऐसे तेरे ), स क्षथुवास्तद्वचनम् (भट्टि० १-२०, जत्र उसने उसको बात सुनी ), आदि।

बन और ब्लबतु प्रत्यय (Past Participles)

द्ध६६. वत प्रत्यय का प्रयोग अधिकाश में भूतवालिक तिउन्त रप के स्यान थर हातम है। इसका प्रयोग बहुत होता है। वभी कभी इमके बाद सहामन त्रिया अस् या भूका भी प्रयोग होता है। क्त प्रत्ययान्त के लिग, विमक्ति और वचन वर्म के अनुसार होते हैं, कर्ता में तृतीया होती है। क्तवतु प्रत्यवान्त के लिंग आदि पर्ता के तुरय होते हैं। यत प्रत्यय मा प्रयोग कर्मवाच्य में होता है और वनवतु या मर्तृ -बाज्य मे । तेन कार्य कृतम् ( उसके द्वारा काम विवा गया ), तेन बन्धनानि छिन्नानि ( उसके द्वारा वन्धन वाटे गए )। आदिष्टास्मि देव्या घारिण्या ( देनी चारिणी ने मुझे आदेश दिया है )। स कार्य इतवान् ( उसने काय विया ), राम र्दैत्यान् हतवान् ( राम ने राक्षसो को मारा ), इतवत्यसि नावधीरणाम् ( तुमने कभी मेरा अपमान नहीं विया )।

दश्ज अवर्मक घातुओं से जब क्त प्रत्यय होता है तो उसके कर्ता में प्रयमा विभिन्त होती है। तदा प्रहिदतो राजा रक्षसाम् ( तद राक्षसी वा राजा रोगा ),

प्रश्न सन् प्रत्ययं का भाववाच्यं मं भी प्रयोग होता है। तब कर्नी में तृतीया सत्य मतोऽय पाप , आदि । होती है। प्रयुतित प्रयोतित वा सूर्येण ( सूर्य के द्वारा प्रवातित हुआ गया ), जित पुनप्रेस्णा ( पुत्र प्रेम की जय हुई )। पण्डितायित तन्भवता ( आपने अपनी पण्डिताई दिलाई ) । प्रमुदित प्रमोदित वा साघुना, आदि ।

ताक विकास / । वर्ष कार्य कर्म अर्थों वाली अन्य धानुओं से क्त प्रत्यय वर्न-प्रदेह मन्, तृष्ठ्, पूज और इन अर्थों वाली अन्य धानुओं से क्त प्रत्यय वर्न-भान अर्थ म होता है और इनके साथ पथ्ठी होती है। देशो नियम ८५७।

अन्य विवरणों ने लिए देखों नियम ७०५ से ७००।

हुए। पुरुष प्राप्त होती है। आस्डमद्रीत् ( रपु० ६-३३, जो लिट् के सुत्य उनके साथ द्वितीया होती है। । लद् क तुल्य वनाम वा । इसी प्रकार गगनमध्यमास्ड सविना, आपरमुत्तीर्णः पहाडो पर चङ्क गया है ) । इसी प्रकार गगनमध्यमास्ड सविना, आपरमुत्तीर्णः

( उसने आपत्ति मो पार वर लिया है ) । यमुनावच्छमवनीर्ण ( यमुना वे विनारे उत्तरा ), आदि ।

६०१ मतप्रत्ययान्त गः प्रयोग मपुमत्र ० सज्ञासस्य में तुन्य भी होता है। गतम् ( जाना ), दत्तम् (दान ), स्थान् ( साई ), भूक्तम्, सुप्तम्, आदि ।

हे०२ यतं और यतंवतु प्रत्यमान्त ये बाद सहायये प्रिया अम् और मू वा विज्ञी भी रुवार में प्रयोग हो सवता है। तदनुसार ही इनवे अर्था में भी पित्यनंत्र होता जाएगा। गतोऽस्मि, सत्वानस्मि ( मैं गया हो )। इसी प्रवार सत्वानभ्यम्, गतवानासम्, गतोऽम्यम् ( मैं गया था )। इसी प्रनार इतवानस्मि, गाो वन स्वो भवितित रामं ( राम वल वन यो वले जाएँगे), सप्राप्त कौतिमतुका भविष्मिति ( तुन्ह अनुषम कौति प्राप्त होगी), आदि।

भविष्यत् अर्थे बाले शत्, शानव् (Future Participles)

६०३ मिवप्पत् अर्थं मे होने बालं रात् और सातच् यह प्रवट वरते है कि घातु के डारा उक्त अर्थ होने बाल है या होगा। करिय्यन् (अभी वरने वाला), वरिय्यमाण (अभी विया जाने वाला या अभी वरने वाला)।

६०४. ये भविष्यन् अर्थ वाले प्रस्थय भविष्यत् अर्थ के अतिरिक्त इच्छा या चहेरम अर्थ को भी प्रवट करते हैं। अनुवारखन मृतितनवाम् ( मृति की पुत्रो के पीछे जाते की इच्छा वाला ), दास्यन् ( देने की इच्छा वाला ), यत्यान् विने-प्यानिव दुप्टसत्त्वान् ( मानो वन के दुष्ट प्राणियो को विनीत बनाने की इच्छा वाला )।

#### कृत्य प्रत्यय

(Potential Passive Participles)

Lox प्रत्य प्रत्यमें (सब्ब, अनीय आदि ) का प्रयोग 'वाहिए या करना चाहिए, अर्थ म होता है। इसके अतिरिक्त इनका अभिप्राय होता है कि योग्य है, समर्थ है, उत्तंव्य है, उसम सामर्थ्य है, आदि । इनके साथ करते में नृतीया होती है। विमर्श्वाकरोचिन कि वर्तव्य त्याध्वता (देवीमागवत ४-०-१, उत्तने भन में सोचा कि मृत्वे क्या गरा चाहिए )। अर्थ अनुसरणीय (धर्म का अनुसरण करता चाहिए), त्या भारो बह्नीय (चुक इस भार को हो वक्ते हो), हत्त्याध्वाय दर्ध (इस मूर्व का वष करता चाहिए)। गराव्या से वस्तिररूना नाम यहेस्य-राणाम् (धुम्ह अरुका नगरी जाना है जहीं यहों के राजा एवंते है)।

विशेष—मभी कभी हत्य प्रत्ययों के साथ कर्ती में पष्ठी भी होती है। मम सेच्यो हरि. ( हरि मेरे द्वारा सेवनीय है ), दिवातीना भश्यम् अनम् ( भात ब्राह्मणों को खाना चाहिए )।

१०६. वभी वभी दृत्य प्रत्ययो ना भाववाच्य मे प्रयोग होता है और उसमे मपुसन । एव । रहसा है । तत्रभवता तपोवन मन्तव्यम् ( आपको तपोवन जाना चाहिए ), मया वाण्डाले सह स्यातव्यम् (मुझे चाण्डाको ने साथ रहना चाहिए ),

६०७ नपुसच लिंग बाले रूप भवितव्यम् औरभाव्यम् वा भाववाच्य मे आदि । प्रयोग होता है और इसपा अर्थ होता है— होना चाहिए, अधिव समय है, होगा। इसके साथ कर्ता में तृतीया होती है। अत्र केनापि कारणेन भवितव्यम् ( इसमे अवस्य नोई मारण होना चाहिए ), अस्य शब्दानुरूपेण परात्रमेण भवितव्य भाव्य था ( अधिम सभव है वि इसके शब्द के अनुकूल ही इसका यल भी होगा )। आपया प्रवहणमारुडया मिवतव्यम् ( आर्या सभवतः गाडी से वैठी हुई होगी ), आदि १

हिंदर हत्य-प्राययान्तो वा वभी-वभी सज्ञा-शहर के तुल्य भी प्रयोग होता है। प्रप्टच्य पुच्छतस्तस्य ( पूछने योग्य बात पूछते हुए उसका ), भवितब्य भव-

रवेव (होनहार को होने दो )।

इत्या और स्पष् प्रत्यय (Gerunds ) £08. बत्वा और ल्यप् प्रत्यम कर्ता के द्वारा किए गए दो कार्यों में से प्रथम ना बोध मराते हैं। इति उपत्वा विरराम ( यह बहुकर वह चुप हो गया ), तान् प्रक्रम् आरोप्य जलाराय नीत्वा अक्षयति (उनको पीठ पर स्नाद कर तालाव के समीप है जानर यह उन्हें खा जाता था )।

बरवा और त्यम् प्रत्ययान्त रूप क्रिया-शब्द का वार्य करते हुए वाक्यो के मयोजन ना भी नाम गरते हैं, अतएव संस्कृत में संयोजन अध्ययों आदि ना प्रयोग संयोजन ना भी नाम गरते हैं, अतएव संस्कृत में संयोजन अध्ययों आदि ना प्रयोग मयाजन ना ना ना ना कर है। जहाँ पर निसी बावय में कई कत्वा या त्यम् प्रत्ययान्त रूपो का पम हाता है। जहां क्या अनुवाद विभिन्न त्रिया दाब्दों और स्पोजक अव्ययो ना प्रयोग होता है, उसका अनुवाद विभिन्न त्रिया दाब्दों और स्पोजक अव्ययो ना प्रयाग हाता ६, ०५१म गडु । प्रयोग करमें गरमा चाहिए, अथवा 'कर या करके' का प्रयोग करके अनुवाद प्रयाग वरत वरता चारहरू जनसम्बद्धाया वन्द्रापीड चरणान्यामेव राजकुल गत्या ाक्या जा सपता छ । १९१० वर्षा च विकासवतीम् आगत्य स्वभवन शयनतलः पितु समीपे मुद्दर्वे स्थित्वा दृष्ट्वा च विकासवतीम् आगत्य स्वभवन शयनतलः पितु समाप मुहूत । रवार्यः ३ ऱ्यः मिपितिरपे ( साम बास वा समय होने पर, चन्द्रापीठ पैदल ही राजभवन मे गया,

'योडी देर पिता ने समीप रहा और विलासवती को देन कर अपने महत्र'म पहुँच कर विस्तर पर सामा )।

६१०. नुष्ठ भवा और त्यम् प्रत्यमानो ना मस्तृत में उपरार्ग में तुन्ध प्रमोग होता है। विहास, मुक्तवा (सिवाम ), आदाय(सिंत ), उद्दिस, अधिवस्य, अनुरुष्य (विषय में ), आदि।

तुम्न् प्रत्यय (Infinitive Mood)

६११. सस्ट्रत में तुमुन् प्रस्मय सामान्यतया उद्देश मो मूचित वन्ता है या जिल किए फीर्ड कार्स किया गया है। यह इतिका के Intintive of purpose या Gerund जा समन्दा है। अत सस्ट्रत में वृत्तुन्त साले अमेगा में चतुर्वी का अर्थ विद्यमान रहता है और यदि आवश्यक्त हो तो तुमुन् प्रस्मान्त कप के स्थान पर बातु वे स्पुर्ट् (अत) प्रस्मान्त सब्द का चतुर्पी विभावन बाला प्रयोग विद्या जा सनता है। पानीय पातु यमुनाव कान अवतार ( वह पानी पोने के लिए यमुना के कियार विद्या जा सकतार ( वह पानी पोने के लिए यमुना के स्थान पर माताव ( पानीयस्थ पानाय ) प्रयोग विद्या जा सकता है। पातीय विद्यमान भेवतुर्म के स्थान पर प्रति के स्थान पर भोजाय विद्यान के स्थान पर भोजाय के स्थान पर भोगाय के स्थान पर भागाय के स्थान पर भोगाय के स्थान पर भोगाय के स्थान पर भोगाय के स्थान पर भागाय के स्थान पर भोगाय के स्थान पर भोगाय के स्थान पर भोगाय के स्थान पर भोगाय के स्थान पर भागाय के स्थान पर भोगाय के स्थान पर भागाय के स्थान स

• अयोग हो सकता है।

भो॰ मोनियर विनियम्स ( Prof. Monter Williams ) ना न्यन्त है कि —सम्हत से तुम् प्रत्यस से बने हुए निमायस्य ना उतने स्थापन हम से प्रयोग नही किया जा सनता है, जितना कि अन्य भाषाओं में (Infinitive का किया जाता है। छेटिन में इसने स्थानार्थक प्रत्यस ना जितना प्रयोग होता है, उसकी अपेका सम्हत में इसना प्रयोग बहुत कम होता है।

(क्) अत विद्यार्थी को सस्कृत के तुर्गुन् प्रत्ययं और छेटिन तथा प्रीक्ष के Infinitive का अन्तर समझ केना चाहिए। लेटिन और प्रीक्ष भाषाओं में Infinitive किसी उपसर्ग ना वर्ती हो सदता है, दूसरे यह कह सकते है कि Infinitive कर्ती के स्थान पर प्रयुक्त होता है और इससे पूर्व कर्म ना प्रयोग प्राय हो सकता है। इससे कर्द कर करें कर कर कर हो जाते है और इससे पूर्व कर्म ना प्रयोग प्राय हो सकता है। इससे कर कर कर हो जाते है और के स्वत्यान, भूत तथा प्रविच्य का अर्थ प्रकट करते हैं, साथ के नियम की पूर्वा या अपूष्ता का योग करते हैं। इससे योग सरकत का तुम्तुप्रयान्त कर कभी भी विधा ना कर्वों नहीं हो सकता है। इससे पहले कभी की

क्में नहीं आ सनता है। यह अनिश्चित समय तथा अपूर्ण किया को सूचित वरता है। जहाँ यहीं भी इसका प्रयोग होता है, इसको उक्त या अनुक्त त्रिया का वर्म ही समजना पाहिए, कर्ता कभी भी नहीं। किया वे वर्म के रूप में डरे धातुज प्रातिपदित ना समकक्ष समझना चाहिए और उस अवस्था मे इसमे द्वितीया तया चतुर्थी इन दो विभिनतयो की शनित इसमें रहती है। अन्य प्रातिपदिका मे विभिन्न विभक्तियाँ होती हैं, परन्तु इसमे नहीं । यह अन्य प्रातिपदिनो से इसगण अन्तर हैं । द्वितीया विभिन्ति को शक्ति के साथ प्रातिपदिक के रूप में इसका प्रयोग छेटिन के Infinitive केसमान ही हैं । इस प्रकार—तत् सर्व श्रोतुम् इच्छामि ( मैं वह सब कुछ चुनमा चाहता हूँ ) और लेटिन का Id audire capio समानार्थक है। इसमें श्रोतुम् और audire दोनो द्वितोया है वरावर हैं। इसी प्रकार रोदितु प्रवृत्ता ( उसने रोना प्रारम्भ क्या ) और मही जेतुम् आरेभे ( उसने पृथ्वी को जीतना प्रारम्भ किया ) । यहाँ पर महीजयम आरेभे प्रयोग का भी वहीं अर्थ होगा।

(ख) 'बॉप ( Bopp ) का विचार है कि तुम् प्रत्यय 'तु' प्रत्यय का हितीया का रूप है (देखी नियम ४५८) । यह सत्य है कि नेद में हु प्रत्यय के ही अस्य विमन्तित्यों के रूप तुमृत् (तुम) प्रत्यय के अर्थ म प्राप्त होते हैं। जैसे-हा जाल (पनाप्रधान के दूर १३३१ १३४) तु के बतुर्यी के रूप तवे या तवें । हुन् बातु से हन्तवे ( मारने को ), अनु 🕂 इ से पुन नपुना नर्पन का जा एट्टाइड स्थान है। स्ति प्रवाद अन्वेतर्व (पीछे चलने वो ), मन् घातु से मन्तवे (सोवने को )। इसी प्रवाद अन्यान ( नाज क्य तो पचमी के अर्थ में मिलता है। जैसे—इ मातु से एतो. इसका प्रथम पाल पर की असे पुरा हत्तो ( मारले से पहले ) । इसका ही एक ् जान च मध्य व व जान च जा व जा व जा पूर्व के स्वा प्रत्य के समानायंक है। त्वि वाला प्रयोग मिलता है, जो श्रीष्य संस्कृत के त्वा प्रत्यय के समानायंक है। जैसे — हत् से हिन्द ( बार कर ), भू से भूदित ( होकर ), आदि । (Sans-

krit Grammar )

, Urammar / १९२ किसी त्रिया के कर्ती या त्रमें के रूप से तुमृत् प्रत्यपान्त का प्रयोग हर्र अन्या राज्य र जन्म स्वर्ण के लिए भावनाचक राज्यों का प्रयोग करना नहीं किया जा सकता है। इस कार्य के लिए भावनाचक राज्यों का प्रयोग करना महा क्या आ सकता ह। २० प्या मान्य में कृती या कर्म के रूप में Infinitive चाहिए। अत अम्रेजी में जहाँ पर वालय में कृती या कर्म के रूप में Infinitive चाहिए। अत अप्रभा न नए सातु से बने हुए स्बुट् (अन) प्रत्ययान्त ना आता है, वहीं पर सस्कृत से घातु से बने हुए स्बुट् (अन) प्रत्ययान्त ना आता ह, यहा पर चर्ट्या प्राप्त की अपने धर्म का आघरण करना हितकर है का अनुवाद प्रयोग करना चाहिए। अत 'अपने धर्म का आघरण करना हितकर है का अनुवाद प्रमाग करना चाहर । ज्या 'स्वधर्माचरण हिताबहम्' करना चाहिए, न कि 'स्वधर्मम् आवरितुम्'० ।

६१३ यदि त्रिया और इच्छा पा वर्ताएर ही होना तो इच्छा अर्थ याली भातुओं और भातुज बब्दों वे साथ तुम् प्रत्ययान्य का प्रयोग होता है। <sup>१</sup> की हर्नुमिच्छति हरे. दथ्ट्राम् ( मुद्रा० १, यौन दोर वी दाढ वी उसाडना पाहता है ), मापूर्व मधुविन्द्रना रचयित् शाराम्ब्धेरीहो ( भनु हरि , २-६ ) । 'मैं चाहता है वि यह यह गाम करें वा अनुवाद तमनन् म र्मु अहम् इच्छामि, अशुद्ध है 1

**६१४** धन स्थानो पर भी नुमुन् ( नुम् ) वा प्रयोग होता है-

(क) इन अथौ वाली घातुओं के नाय तुम् होना है—सरना, पृष्ट होना, जानना, व्याकुल होना, लगना, प्रारम्भ करना, पाना, वार्य शुरू करना, सहना, योग्य होना और होना । व न रावनोति शिरोधरा घार्यातुम् ( याद०, वह अपनी गर्दन को नहीं सँभाछ सकता है ), जानासि कोप निग्रहीतुम् ( तुम अपने श्रीम को रोकना जानते हो ), अगदेन सम योद्धमपटिष्ट ( भट्टि॰ १५-७७, वह अगद के साथ लड़ने लगा ), गन्तु व्यवस्पेद् भवान् ( मेथ॰ २२, आप जाने वा यतन कीजिए ), वक्नु प्रक्रमेया ( मेघ० १०३, तुम वहना शुरू करो ), अस्ति भवति बिद्यते या भोनत्मतम् (सि॰ नी॰, यहाँ पर खाने के लिए अत है), आदि।

(ल) अलम् आदि शब्दो तथा पर्याप्त समयं भुशल अर्थ वाले शब्दो ने साथ तुमुन् होता है। वर्षाप्तोऽसि प्रजा पातुम् ( रघु॰ १०-२५, तुम प्रजा की रक्षा करते में समर्थ हो ), क समर्थों दैवमन्यया कर्तुम् ( भाग्य को कौन बदल सकता है ), प्रासादास्त्वा तुलियतुमलम् ( मेष • ६६, वहाँ के महल ऊँचाई मे तुम्हारी समानता कर सकते हैं ), भोनतु अवीण, कुशल, पदुर्वा ( सि॰ कौ॰, खाने मे

निपूष )।

(ग) 'काम करने का यह समय है' इस अर्थ वाले शब्दों के साथ तुम् होता है। ४ काल समयो वेला अनेहा वा भोनतुम् (सि॰ कौ॰, यह खाना खाने का समय है )।

१. समानकर्तकेषु तुमृन् ( ३-३-१५८ ) । २. राकप्यज्ञान्ताध्दरसलभकमसहाहस्त्रिययमु तुमृन् ( ३-४-६५ ) । देखों Apte's Guide नियम १७६ और उस पर टिप्पणी ।

३. पर्याप्तिवचनेव्वलमर्थेषु ( ३-४-६६ ) । ४. कालसमयवेलासु तुमुन् ( ३-३-१६७ ) ।

६२४. सस्तृत मे तुम् प्रत्यमान ना वर्मवाच्य रूप नहीं होता है। अतः तुम् प्रत्यमान रूप से युवत विसी वत् वाच्य प्रयोग का वर्मवाच्य वनाना हो तो प्रिया के रूप का वर्मवाच्य वाला रूप हो जाएगा और वर्ता मे तदनुमार तृतीया हो जाएगा। तुम प्रत्यमान रूप मे कोई अन्तर नहीं आएगा। त प्राम गन्तुम् इच्छित (तेन ग्राम गन्तुम् इप्यते। स आर वोडुम् इच्छित का कर्मवाच्य होगा- तेन भारो वोडुम् इप्यते।

2९६ जय तुमुन प्रत्यापन के साथ अहं, धातु था ( मध्यम पुग्य मे ) प्रयोग होता है तो यह प्रायंना अर्थ को प्रकट भरता है । आंग्न समियनुमर्टीस ( नेषठ क्ष्म, आंग्न को सागत करने की कुण की जिएमा), न चंद रहस्य प्रतिवश्चमहीस ( कुमार ०५-४०, अदि कोई छिपाने थो बाव न हो तो कृष्या बतार सीनिएमा ), हि पायहान्यर्दीस सोहमहेन् ( रष्ठ ५-४-४, हे माननीय, दो तोन बिन प्रतीका दे तो कृष्या को कुणा की जिएमा )। कही कही पर यह विनम्र आदेश नर्थ प्रवट वरता कर ने की कृष्य की जिएमा )। कही कही पर यह विनम्र आदेश नर्थ प्रवट वरता है। इमा प्रचायिनुमहीस ( आपको चाहिए कि हनकी प्रसब करें ), म त सोपित नुमहीस ( तुन्ह उद्यवा सोक नहीं करना चाहिए )। जन दुमुन प्रत्येयान के साथ अहं पायु वा प्रथम पुरुष म प्रयोग होता है तो वह योग्य या समर्थ अर्थ को साथ अहं पायु वा प्रथम पुरुष म प्रयोग होता है तो वह योग्य या समर्थ अर्थ को साथ अहं पायु वा प्रथम पुरुष म प्रयोग होता है तो वह योग्य या समर्थ अर्थ को साथ अहं पायु वा प्रथम होता है तो वह योग्य या समर्थ अर्थ को साथ अहं पायु वा प्रथम की समर्थ को प्रयोग होता है। होणा हि समरे को प्रयोग कि सम्मुनसिए काल्युनात् ( महाभारत ४-४-२४६)। ५, देव प्रजाविवयेण को निवित्त प्रवर्शन ( महाभारत १-४-४४६)।

६१७ नाम और मनस् काद वाद म होते है तो तुम्न प्रत्यान्त के अन्तिम म् ना लोग हो जाता है और वह समस्त पद विदेषण के दुल्य प्रमुक्त होता है तथा उत्तना अर्थ होता है 'इच्छा बाले या करने के इच्छुन'। गताबदुक्त्वा प्रतियातु-काम क्षिप्य महर्ष ० (रषु० ५-१८, बह नहन र महर्षि का सिल्य लौटने की इच्छा करने लगा ), अय जन प्रयुजनास्त्रपोधने (कुमार० ५-४०, हे तपस्तिनो, यह

मैं आपसे कुछ प्रस्न पूछना चाहता हूँ )।

सकाराय-विवार ल्ट् स्वार

१९ लट्टलकार का अर्थ है वि नाम इस समय हो रहा है। अदमागच्छित सब पुत्र (तेरा पुत्र यह आ रहा है)। प्रो० वेन (Bain) मा कथन है वि सस्तुत बर्तमान काल वह है जहाँ पर कोई नाथ प्रारम्भ हो चुना हो और यह

१. तुकाममनसोरपि ।

निरन्तर चल रहा हो ) ै विसी त्रिया विशेषण शब्द के द्वारा या प्रसगके द्वारा शिया के वस्तुत वर्तमान काल का अर्थ निर्धारित किया जाता है। अधना स इमा पुरीम् अधिवसति ( अब वह इस नगरी मे रहता है )।

६९६ उपर्यक्त सामान्य अर्थ के अतिरिक्त सस्तृत में छट लकार निम्न-लिखित अयों को भी प्रकट करता है --

(ग) वभी मभी 'समीपवर्ती भविष्य' के अर्थ में भी छट् का प्रयोग होता है। वदा गमिष्यसि ( क्व जाओगे ? ), एप गच्छामि ( अभी जाता हूँ पा जाऊँगा )। ऊथ्वे ग्रिये मुहुर्ताद्धि ( एक क्षण या यटे बाद मर जाउँगा )।

(ख) बीघ्र ही पूरा किए गए कार्य का सकत करने के लिए भी लट् का प्रमोग होता है। कदा त्व नगराद आगतोऽसि-अयमागच्छामि ( तुम शहर से कब आए ? मैं अभी आया है )।

(ग) वर्णनात्मक प्रसंगों में भूतकाल के अर्थ में लट् का प्रयोग होता है। गृश्रो बूते-- मस्त्वम् ( गृद्ध ने कहा-- तुम कौन हो ? )।

(घ) नभी नभी यह स्वभाव या अभ्यस्त कार्य का योध कराता है। पशु-वधेनामी जीवनि ।

६२०. यदि ननु अव्यय का प्रयोग होता है और किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो भूतकाल के स्थान पर लट् का प्रयोग होता है। <sup>3</sup> वटम् अकार्पी पहाँ पर म या न अव्ययों का प्रयोग होता है, वहाँ पर विकल्प से छट्

३. मनी पध्टप्रतिवचने ( ३-२-१२० )

१. 'बर्तमान पाल का मुख्यतया प्रयोग इसलिए होता है वि जो बात सभी कालो बताना र ति न पुल्यामा बना र साम्यु तिम्म प्रकार होता है। तो पाणा होने से साम हो, इसको प्रवट किया जाए। बीसे नुष्य प्रकार हेता है, हो गुणा हो खार होते हैं। अत इसको जाश्वत काल नाम देना अधिक उपयुक्त है। यह ज्ञाञ्चत काल का बोध बराते हुए वर्तमान अर्थ को प्रवट करता है। कता तर्तमान काल इन अयों को प्रकट गरता है—आइतिक नियम, स्थायी प्रवया, जीवमात्र की विशेषताएँ, स्वमात्र और गुण-भर्त तथा जो कुछ भी प्राच्यत, स्थायी, नियमित और एकक्ष है। बिश्रेय फियाचिताको और प्रतम आदि के द्वारा इसका केवल धर्तमात्र वाल अर्थ समझा जाता है। भेत कृत हायर इमल्जि ग्रामर। २. वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद् या (३-३-१३१)। देखो नियम ९३६।

होता है। पटम् अवार्षी विम्—न करोमिन अवार्ष वा, नुकरोमि-न्यकार्षं वा ।

६२१ प्रश्नवाचन निम् आदि शब्दो ना प्रयोग होने पर भविष्यत् अर्थ मे विकल्प से लट् होता है, कोई विचार या इच्छा अभिष्रेत हो तो । र्कि करोमि करिप्यामि या, वय गण्डामि गगिप्यामि वा ( मै क्या व रूँ, कहाँ जाऊँ ? )। एतयोः वतरम् एतेषा वतम वा भोजपिस-भोजियप्पसि-भोजियतिस वा ( इनमे से क्सिको आप भोजन खिलाएँगे ? )। इसी प्रकार व नुपृच्छामि दुसाता, आर्दिः अन्यत्र—व प्राप्त गमिष्यति ।

(क) जहाँ पर अभीष्ट अयं की सिद्धि होती है वहाँ पर भी हेतुमत् बात्याँ में भविष्यत् अर्थमें लट् लकार का प्रयोग विवल्प से होता है। अयोजन दवाति— दास्पति – वाता वा, स स्वर्गयाति – यास्यति – याता या (जो अत का दान व रता

६२२ यावत् और तावत् तथा इन अयौ वा वे अन्य सन्दो के साम विनल्प है, यह स्वर्ग को जाता है )।

से मनिष्यत् अर्थमे लट् होता है। यावत् सत्वान पश्यति तावद् दूरम् अपसर ( जब तब वह तुम्ह मही देख छेता, तब तब तुम यहाँ से दूर हट जाबी )।

(क) यावत् और पुरा निपाता का प्रयोग होने पर भविष्यत् अर्थं म लट् लगर का प्रयोग होता है, निरचय अर्थ हो तो। है यावद् यने साधीमतु खबर्थम् (रपु॰ ५-२५, में तुम्हारे बाम को पूरा करने वा प्रयत्न वर्रेगा )। पुरा सप्त-

द्वीपा जयित वसुधाम् ( शाकु० ७-३३, वह सात हीपो वाली पृथ्वी को जीतेगा), पुरानुशेते तय घञ्चल मन ( किराता॰ ८-८ ) ६२३ स्म निपात के साथ छट् छनार का प्रयोग होता है और वह भूतकाल

न प्राप्त न जान कर कार्य कार् ्यन पताता ह । कारनारपचान । (एक गाँव मे मित्रवर्मा नाम का एवं ब्राह्मण रहता था ), पौरा शतकोऽभिधा-

र. नन्यावभाषा ( वर्ष्य १५८ )। २. जिब्रुचे किस्तायाम् ( वस्व-६ )। ३. लिस्पमानसिदौ च ( वस्व-४ )।। निपातावेती निश्चयः योतयतः ४. यावतुपुरानियातमोर्केट् ( वस्व-४ )।।

<sup>(</sup>सिं की )। ५. लट् स्मे ( ३-२-११८ )।

वन्ति स्म ( सैंकडो नागरिक दौड पडे )। स्म को ऋिया के साथ ही रक्षना अनि-वार्य नहीं है। त्व सम वेत्य महाराज यत् स्माह न विभीषण, मन्त्रे स्म द्वितमा-चप्टे. आदि ।

६२४ वाक्य मे अपि और जातु का प्रयोग होने पर लुद आदि तीन लकारो के स्थान पर लट् होता है, निन्दा अर्थ अभिप्रेत हो तो। ९ अपि जाया त्यजिस, जातु गणिकाम् आवत्से । यहाँ पर स्वजिस और आवत्से भूत और भविष्यत् काली का भी अर्थ बताते हैं। जातु तत्रभवान् वृपलान् याजयति ( आप शृद्रो से भी यज कराएँगे )।

#### सह, सिट और लुइ

(Imperfect, Perfect, Aorist) ६२४ सस्पृत मे भूतकाल के योधक तीन लकार है-लड, लिट् और सुद्ध । मूरा रूप में इन स्वारो का अपना अपना स्वतन्त अर्थ था और प्राचीन लेखीं में इनका विशेष अर्थों के प्रयोग हुआ है। <sup>द</sup> जब से सस्प्रत बोल चाल की भाषा नही रही, तब से इन लक्षारों के मौलिक भेदों का ध्यान नहीं रक्खा गया और लेखनों ने इनका अन्यायुन्ध प्रयोग वरना प्रारम्म कर दिया। अत अव भूतवाल अर्थ मे कुछ निवमन के साथ तीनो छकारो मे से विसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। नीचे इनके तया इनके अन्य भेदों के मीलिक अभी का उल्लेख किया गया है।

#### ਲਫ਼ (Imperfect)

६२६. पाणिनि वे अनुसार लड छवार आज को छोड कर अन्य विसी भी भूतकाल जर्म में होता है। <sup>3</sup> सानभायत गीलस्त्य ( भट्टि, विभीषण ने उनसे **प**हा ) ।

£२७. यदि बाक्य में ह और दादवत् अव्ययो का प्रयोग होगा तो लिट् के स्थान पर एट विवल्प से होगा। " इति ह अव रोत्-पवार वा, सस्यद् अव रोत्-भरार वा।

१. ग्रुंको लडफ्जात्वो. ( ६-३-१४२) । २. इन हॅलो कमारों के शलार का और विवरण प्राप्त करने के लिए छात्रो को चारिए कि ये बाल आण्डारकर को पुतक (Second Book of Sanskrib) के प्रथम संस्थरण को भूमिका देखें। ३. अनग्रतने सह ( ३-२-१११ ) । ४. ह्यादयोसंह च (३-२-११६ ) ।

(म) समीयवर्ती मूतराल से खब्द ग्रांड कोई प्रस्त रिवा जाता है सो वरों पर लिट् के स्थान मे विवस्त्र से छद्द होगा। ( प्रस्त ) अनम्पर् हिम् ? (उत्तर ) अनन्छन्, अयथा जगाम निम् ? जनाम। जहाँ पर दूरवर्गी भूतरान का अभिप्राय होगा, यहाँ पर वेयल लिट् वा ही प्रयोग होगा। कृष्ण वर्ग जगान निम् ? जपान।

६२८. जहाँ पर छोट्ट छनार ने अर्थ में मा न्म निर्माग में माम टट छनार पा प्रमोग होता है, वहाँ पर तिरुच रूप में पट्टे छो हुए अ वा छो। हो जाता है। मा स्म मब, मा स्म करोत, मा स्म महरदा मुनाम्। स्टिट ( Perlect)

६२६. लिट् लकार परोक्ष मुखं में हुई पटना वा गुरक है। वह आज प्राचीन समय पा बोध कराता है, अनं अनिप्राचीन भूगकाण में बाजा मा प्रमाग में ही इसका प्रयोग करना चाहिए। ता ताटकारवा निजवार राम ( उस ताडका को राम में मारा ), प्रयवाकिप्रजिन् अत्वर् ( अट्टिंश १९९६ )।

(क) लिट हनपर के उत्तम पुष्प के चिन के विशेष आर्थि के प्रारम परीक्षम समस्ति चारिए। क्षान जम समस्य अनेतन अग्रस्थ के वा अने उम मन्य परी हुई घटना हा उसे कुछ भी जान नहीं हागा है। वपना उमने ना पूछ दिना है, उसने यह मुख्या बाहना है। बढ़ जगर पुरस्तात तथ्य बता विनास् (विज्ञुक से हुन मुख्या बाहना है) बढ़ जगर पुरस्तात तथ्य बता विनास् (विज्ञुक है। बढ़ जगर पुरस्तात तथ्य बता विनास् विग्नुक को की प्रारम के प्रारम विश्व को अग्रस विज्ञान का बता विज्ञान को अग्रस विज्ञान के प्रारम विज्ञान की विज्ञान की विज्ञान की की विज्ञान की विज

यज्ञ किया, पितरो को तृप्त किया, अपने सवन्धियो का आदर किया, ६ चीजो (काम, कोध आदि ) पर विजय पाई, राजनीति मे रमा और अपने शतुओं का उसने समूल नाश विया। लुड लवार बस्तूत उसी दिन के भृत वाल के वार्य का बोध कराता है। डा॰ भाण्डारकर वा कयन है कि 'यह अग्रेजी के Present Perfect के तुल्य है, जिसका रुक्षण किया गया है कि वह कार्य जो वर्तमान दिन के ही किसी अश में पूरा हुआ है। यह भतकाल के कार्य की वर्तमान से सबद्ध करता है। अभुद विष्टरद्य (आज वर्षा हुई )।

838 जहाँ पर किया की निरन्तरता और समय की समीपता बताई जाती है, वहाँ पर लुड लकार होता है। यावज्जीवमनमदात् (सि० की०, उसने जीवन भर अन का दान किया ) । येय पौर्णमास्यतिश्रान्ता सस्यामग्नीनाधित सोमेनायप्ट ( सि॰ वाँ॰, जो यह पूर्णिमा बीती है, उस दिन इसने अग्नि का आधान

किया था और सोम-यज्ञ किया था ।।

**१३२** पुरा अव्यय का प्रयोग होगा तो वहाँ पर लुड, लड, लिट् और लट् चारो का प्रयोग होता है, यदि सम का साथ में प्रयोग होगा तो नहीं। वसन्तीह पूरा छाता -अवात्स -अवसन् -अपूर्वा ( सि॰ कौ॰, यहाँ पर पहले छात रहते थे )। यदि पुरा ने साथ स्म भी होगा तो केवल लट लकार ही होगा। यजति स्म पुरा (वह पहले यश करता था)।

६३३ निपेधार्यकमा (माद) और माँसम के साथ लुढ्य लकार का प्रयोग होता है। घातु ने पूर्ववर्ती अ ( अद् ) ना लोप हो जाता है और यह लोट लगर का अर्थ सुचित करता है। इति ते सरायो मा भूत् ( महाभारत ५-१३२-१६, तुन्हे सन्देह न हो ), मा रम प्रतीप गम ( प्रतिकुल न जाओ )। प्राचीन प्रन्यों में कुछ स्यानो पर मा ने साथ धातु के पूर्ववर्ती अ नी सत्ता भी मिलती है। मा निपाद प्रतिप्ठा त्वमगम बास्वती समा (हे निपाद, तू बहुत समय तक जीवित न रह) ! जहाँ पर पातु से पूर्व कोई उपसर्ग होता है, वहाँ पर कभी कभी अ था लोग नहीं होता है। मा मन्यूवरामन्वगा ( तुम श्रीय या शीव के वशीमृत न होना )। यहाँ

१. Second Book of Sanskrit, पुष्ट १५४।

२. जानधानवत्० ( ३-३-१३५ ) । ३. पुरि एट बास्मे ( ३-२-१२५ ) । पुरादाब्योगे भूतानधाने विभाषया सुद्र चाल्प्ट् न सु समयोगे । (सि व की० )

पर अ कौ लोप नहीं हुआ है । कही वहीं पर उपसर्ग पहले होने पर लोप होता भी है। जैसे--मावमस्या स्वमात्मानम् (अपनी आत्मा ना अपमान न वरो )। कुछ लोगो ने अ रहने वाले स्थानो ना समाधान निया है नि यहाँ पर निपेधार्यन निपात मा है, माद्र नहीं।

सुट् और सूट् १३४ लुट् और लुट् में वही अन्तर है जो रुद्ध और सुद्ध में है। दोनों में अस्तर यही है कि लुट् और लुट् मे भविष्यत् विषयक अन्तर है और लड-लुड मे भूतकाल विषयक । सुद् भविष्यत् अयं को निश्चित रूप में बताता है, आज के भविष्य अर्थ को छोड कर । लृद् भविष्यत् वर्थ को अनिश्वित रूप स बताता है। बहु आज के भविष्य अर्थ को भी बताता है। तृट् लकार समीपस्य काल और निर-स्तर भविष्यत् काल को भी बताने के लिए प्रयुक्त होता है। वेसे — अयोध्या स्व. प्रयातासि क्पे भरतपालिताम् ( भट्टि॰ २२, हे हनुमान्, तुम भरत के द्वारा पालित अयोध्या को कछ जाओंगे ) । आनन्वितारस्वा दृष्ट्वा प्रष्टारहघावयो शिवम्। मातर सह मैथित्या तोप्टा च भरत परम् ( मट्टि० २२-१४ ) ( हमारी भाताएँ तुम को देख कर आनिव्दत होगी, वे हम दोना और सीता वा वृपल समा-चार पूछेंगी। भरत भी बहुत अधिव प्रसन्न होंगे ), एते उन्मूलितार कपि-नार रूळा । तार विश्व स्थाप स्थाप स्थाप अर्जुन के द्वारा नष्ट किए आएँगे )। केतनेन (किराता॰ ३-२२, वे सय विष स्थाज अर्जुन के द्वारा नष्ट किए आएँगे )। यास्यरम्य शकुन्तला ( शाकु० ४, शकुन्तला आज जाएगी ), मरिप्यामि विजेष्ये बा हताइचेत् तनया मम ( अटटि॰ १६-१३, यदि घेरे पुत्र मारे गए हागे तो या में ही महेगा या दात्रुओ को नष्ट करेगा ), आदि ।

सुद (First Future वा Periphrastic Future)

६३४ विद्योप-यदि कार्य की निरन्तरता और समय को समीपना (अव्य-वधात ) बताई जाती है तो वहाँ पर छुट् छवार का प्रयोग नहीं होना है। याव-भवात / वतार पाना एक एक प्रकृतिक करेगा )। यहाँ पर 'दाता' प्रयोग छजीवमझ दास्पति ( वह जीवन भर अन-दान करेगा )। यहाँ पर 'दाता' प्रयोग रणावनन सरमार्थः । यद्यम् अमावास्या आमामिनी वस्याम् अन्तीन् आयास्यते नही हो सकता है । या इयम् अमावास्या नहा हा सकता रूप ना वरण जाता. सोमेन च मध्यते ( वह इस आगामी अमावास्या वे दिन अग्नि का आयान करेगा सामन च बद्या ( ७९ र ) । यहाँ पर आघाता और यप्टा प्रयोग नहीं ही सकता और सोम से यज करेगा ) । यहाँ पर आघाता और यप्टा प्रयोग नहीं ही सकता आर साम स बन करण / . है। जहाँ पर बाक्य मे अवर दाज्य का प्रयोग होमा तया समय या स्थान की कोई

१. मानद्यतनवर् क्रियाप्रबन्धसामीध्ययो ( ३-३-१३५ ) १

सीमा बताई जाएगी, वहाँ पर भी लूट् नही होगा। ये अयमध्या गन्तव्य जापाटलिष्ट्रवात तस्य यदवर कीशाम्त्र्या तथ सक्तून पास्याम । यहाँ पर पातास्म प्रयोग
नहीं होगा । ये अत्र सक्तस्य आमामी तस्य यदवरम् आमहाप्यमा तथ मुक्ता
क्योव्यामहे । यहाँ अप्येतास्महे प्रयोग नहीं होगा । यदि वात्रय में अहन् या राज्ञ
सब्द का प्रयोग होगा तो लूट हो जाएगा । योध्य मास आमामी तस्य योज्ञर
पञ्चदाराज तत्र अप्येतास्महे ( अगले महीने वे गुरू के जो पत्रह दिन है, उनमे
हम पढेगे )। जहाँ पर वात्रय में पर सब्द पा प्रयोग होगा और किसी काल-विदोध
से बाद का अप्येतास्महे लोगो नहीं पर लूट और लूट दोनों हो सक्ते है। योध्य सवस्यर आगामी तस्य यत्रप् आमहायण्या तन अप्येत्यामहे अप्येतास्मे वा।
लूट ( Second or Simple Fabture )

६३६ जहाँ पर वर्तमान ना समीपवर्ती सक्तियत् अर्थ कहना होता है, वहाँ पर छूट और छट् दोना होते हैं। विश्वासिक्यसि (कव जाओने?), एव गच्छानि गमिन्यामि वा (अभी जाता हैं या जाऊँगा)।

4.३७ मदि हेतुमद् बावय मे आशा अर्थ भी होगा तो वहाँ पर मिलप्यत् अर्थ मे कुक, रुद् और लृद् मे तीनो दोनो वाक्यो मे होते हैं। वैवरवेद् अवर्धीत्-वर्धात्नात् प्राप्ति या धान्यम् अवाष्म्य-वपाम -वप्स्याम वा ( मि० कौ० ) ( यदि वर्ष होगी तो धान बोएगे ) ।

६३८ यदि नम्यतापूर्ण आदेश अर्थ होगा तो भी लृट ल्कार का प्रयोग होता है। पश्चात् सर प्रति गीमप्यसि (विक्मो० ४, तब आप तालाव की ओर जाइ-एगा )।

है है है किय ( शीख ) या किय के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होने पर बाशा अर्थ में कुट् ककार होता है। वृद्धिकत् क्षित्रम् आधुस्परित वा सास्पति, सीध बस्त्याम ( यदि वर्षा शीख हो जाती है तो हम शीख ही धान वो वेंगे)।

१. भविष्यति मर्यादावचनेऽवरस्मिन् ( ३-३-१३६ ) । कालविभागे चानहो-

राजाणाम् (३-३-१३७ ) । २. परस्मिन् विभाषा (३-३-१३८ ) ।

३- वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद् वा (३-३-१३१)।

४. आशसाया भूतवच्च ( ३-३-१३२ )।

५. क्षिप्रवचने लुट ( ३-३-१३३ )।

६४४ यदि स्मरणार्थंक स्मृ आदि घातुओं ने साथ यत् राज्य ना प्रयोग नहीं है तो लड रकार के अर्थ में लूट् लकार होता है। स्मरीम उच्च गोर्फे य न्याम. ( हे कृत्या, नया तुम्हे याद है ति हम गोरुल मे रहते थे ? )।

६४१. असभावना या असहनशीलता अर्थ होने पर या प्रश्न रूप में निन्दा धर्य होने पर विधिलिङ लगार के स्थान पर विगरप से लूट हो गा है। <sup>के</sup> न सनार वयामि न मर्पये वा भवान् हॉर निन्देत् निन्दिप्यनि या ( में यह आजा नही मरता हूँ, या ग्रहन नहीं कर सकता हूँ कि आप हरि की निन्दा करेंगे या निन्दा थरे ), थ -शतर -शतम वा हरि निन्देन्-निन्दिप्पति वा ( गीन हरि गी निन्दा परेगा, अर्थात् में यह आया नहीं परता हूँ कि कोई उत्तरी निग्या गरेगा ), क वृपल भवान् पाजयेत् याजिपप्यति वा, आदि । जहीं पर निकल ( उप त्रोप-मूनर निपात ) शब्द और होना अर्थ दाली किमी घातु का पहर प्रयोग हागा, पर्श पर लूद लगार ही होता है। का सभावयामि न सपेये वा भनान् निनिल वृपल पाजियप्यति ( मैं आझा नहीं करता हूँ या सहन नहीं वर सन्ता हूँ कि आप बृद्ध से यज्ञ कराएमे )। इमी प्रकार अस्ति अवति विद्यते वा भयान् वृगल याजयिष्यति ।

. १४२, यदि आक्चमं अयं हो और वाक्य से यच्च यत्र और यदि या प्रमोग न हो तो लूट् लवार या प्रयोग हाना है। अस्वयंत्रन्या नाम हुना द्रायति

( यह आरवर्ष की बात है वि एवं अन्धा हुच्च को देग लेंना है )।

 (व) यदि सन्देह अर्थ में उत और अपि उपमग हाम तो उनने साप लृद् (प) पाप वाप्य पतिप्यति (वया इडा गिरेगा?), अपि मास्यित द्वारम् स्नार होगा। उत दण्ड पतिप्यति (वया इडा गिरेगा? ( क्या वह दरवाजा बन्द करेगा ? )

(स) समर्थ या अवस्य अर्थ में अलम् अन्यय होगा तो उमने ताय भी लूट् ्या अवस्य हायी हिस्तन हिनप्यति ( कृष्ण अवस्य हायी को मार देगा लवार होगा। अल कृष्णो हिस्तन हिनप्यति ( कृष्ण अवस्य हायी को मार देगा या गृष्ण हाथी को मारने में समयं है )।

होड़ ( Imperative Mood )

६४३, लोट् लकार का केवल आजा अर्थ ही नहीं होता है, अपितु इमके िक्त्रते विड्यूटी (३-३-१४४), अनवन ज्यामयंग्रोरीन वृत्तेशि (३-३-१४५)।
 शिक्तिकारण्यम् सूर् (३-३-१४६)।
 शेर्य कृष्टवर्शे (३-३-१९१)।

ये अर्घ भी हे—विधि ( आदेश या प्रेरणा देना ), निमन्त्रण ( निमन्त्रिल कैरना ), आमन्त्रण ( स्वीकृति देना ), अधोष्ट ( सत्कारपूर्वक निवृत्तिक ), राप्रदन (विनय-पूर्वक प्रस्त पूछना), प्रार्थना (प्रार्थना करना),आसीर्वाद देना, परामर्श देना आदि।

(ग) तीट् लनार ना मध्यम पुरल में प्रयोग इन अर्यों में होता है—आहा, प्रायंता, परामर्थ देना ओर आशीवांद देना । यच्छ ( दा ) नुमुमुद्रम् ( नुमुमुद्र जाको ), परिवायच्य परिवायच्य प ( यचाओ, दायों), शीमस्वारमम् ( है परामान्त, मेरे अपराधों को असा कीजिए), मुख्यद्व गुरून् वृद्ध प्रियसमीवृत्तिं सप्ताजने ( साकुर ४, अपने से बडों की सेवा बरता और अपनी सपितयों से प्रिय सली का सा अवद्वार करना ), एषि कार्यकरस्व में मखा प्रयव राष्ट्रम् ( तुम मेरे सदेशवाहक होओं और राम में पास आकर उनसे कहना ), अनम्य- माज परिमाणवृत्तित सा तथ्यवसाधित्तिं हों । सेव ने उत्तसे ठोंक ही कहा कि तुम ऐसे परिस पति को आरा राम वर्षा अपन किसी स्थी से प्रेम न हो )।

(ल) प्रथम पुराप में यह प्राय आसीवाँद ना अये प्रवट वरता है और वभी कभी विनन्न आदेश का अर्थ। जियसा सिक्षि नो प्रकार्थ पुरापाग हर्गवरण-मीर-जिल्स्यम् (हिर के चरणों में डाली हुई यह फूलो की जजलि हमारी सिक्षि को वरें), परंत्र वालवर्षी प्रवत् (विश्वसम्प पर वर्षा वरें), परवात् तिरुद्ध

बीरा शक्नरपतय ( मुद्रा० ५-११ )।

(ग) उत्तम पुराय में यह इत अर्थों को प्रकट करता है—प्रदन, आवरमकता, सोग्यना आदि ! किं करवाणि ते ( में गुम्हारा क्या काम करें ? ), अधुनाह गण्छादि ( सुन्ने अब जाना चाहिए ), करवामैतद् वस देवि प्रिय तव ( हे देवी, हम आपका यह प्रिय काम कर सक्ते हैं ), निह प्रेय्यवध पोर करवाण्यस्तु ते मति ( मटटिक २०-६, तुम्हारा विचार यह होना चाहिए कि मैं किसी दूत का भीर वध नहीं करेंगा )।

६४४ लोट् स्नार के प्रथम पुरव एकचना का कर्मवाच्य ना प्रयोग प्राम-मिल्दा है जोर क्ट्रों क्ट्री विनाय कदन के दम को प्रकट करता है। आनीपता राज-पुत्र ( राजनुमार को लाइए), ध्यूवता भी पिड्या ( है पिंडनो, आप सुनिए), एत्याननम् आस्वताम् ( इस आसन पर बैठिए)।

१. लोट्च ( ३-३-१६२ )।सूत्र ३-३-१६१ भी देखो। यहामगले पृष्ठ पर उद्युत है।

દ્ધ 🕏 जहाँ पर एन मूहर्त (लगमग १ घटे का समय) से बाद का समय बताया जाता है, वहां पर लोट् होता है। मुहर्ताद् यजता स्म (एक घटे बाद यज्ञ करना)

६४६ जहाँ पर विनम्न प्रार्थना व रना अयं होता है, वहाँ पर लोट् लगार के साथ स्म का प्रयोग होता है। बालमध्यापय स्म ( हपया वच्चे को पडाइए )।

६४७ जब लाट् लकार का मा निपात वे साथ प्रयोग होता है तो इसका बतमान काल अयं होता है। या भवतु ( नहीं ऐमा नहीं है )। या च ते निघ्नत दात्रृन् सन्युभंवतु पार्थिव ।

१४६ इच्छामि भवान् सुरूजीत भुडक्ता वा ( मैं चाहता हूँ कि आप खाना

साएँ ) । देखो नियम ९५८ ।

१४६ लोट् लकार का एक विचित्र प्रकार का प्रयोग हाता है, उसका ध्यान रखना चाहिए । जब पौन पुन्य (बार बार वरना) या अधिकता अर्प कहना होता है तो लोट ल्कार मध्यम पुल्य एकवचन का दो बार पाठ किया जाता है और उसके बाद धातु का किसी भी लकार में प्रयोग हो सकता है । <sup>९</sup> याहि याहि इति याति (सि॰ वौ॰, बह बार बार जाता है)। इसी प्रकार यात यानेति यूप यान, माहि याहीत्यमासीत् अधीष्याधीष्यस्थीते ( वह निरन्तर पडता है )। यदि एक ही ब्यक्ति ने अनेक काम किए हैं तो भी छोट् मध्यम पुरुप का प्रयोग होता है। सन्तृत् पित्र, घाना सादेत्यभ्यवहरति (सि॰ को॰, वह खाना साता है, कभी सत् खाता है और कभी भुने चावल खाता है )। इसी प्रकार अनमु इस्व

दाधिकमास्वादयस्येत्यभ्यवहरते ( सि० कौ० ) । fafufes ( Potential Mood )

६५० विधिष्ठिद इन अर्थों म हाना है—विधि ( आदेश देना, अधीनस्य को निर्देश देना आदि ), निमन्त्रण ( साम्रह निमन्तित करना ), जामन्त्रण ्रत्याः प्राप्तापूर्वः किसी से कोई प्रत्न पूछना ) और प्रार्थना ( प्रार्थना भवत्त ( पत्रपाहर ) करना ) । २ सजैत ( सज्ञ करना चाहिए ), स्व ग्राम गव्छे ( तू गाँव को जा ),

 <sup>ि</sup>कवासमित्रहार छोट्ट छोटो हिस्बी या च तप्यागे ( २४-२ ) । समुच्यये-एत तस्याग् ( २४-२ ) । व्याविष्यनुप्रयोग पूर्वीसन् ( २-४-४ ) । समुच्यये सामान्यवचनस्य (२०४५) । किशासमित्रहार हे वाच्ये (वा०) । समुच्यये सामान्यवचनस्य (२०४५) । किशासमित्रहार हे वाच्ये (वा०) । २. विधिनमस्त्रणामन्त्रनायोध्यसम्बन्धायनेन् किट ( ३-३-१६१ ) ।

हर भवान् भुञ्जीत ( आप वर्ता गाता गादए ), हरागीत भवान् ( श्रीप मही बैटिए ), पुत्रमध्यापपेट भवान् ( आप भेरे पुत्र को पदा दीजिन, अवैतनित रूप से ), वि भी वेदमधीयीय उन तरीय ( में बेद पहें या तर्वशास्त ? ), भी भी उन समेव ( श्रीमन्, स्था मुझे गर्दी भीजा निलेगा ? वर्षातु बया आप मुझे भीजन देंगे ? )। ये मनी अर्थ छोड़ स्पार थे जान भी निवस्त से प्रवट किने जाने हैं।

(ब) विधि, निमन्त्रण और 'उचित समय है' अर्थ में पातु से विधिरिक्त के स्थान पर गृत्य प्रत्यय ( तय्य जादि ) भी होते हैं 19 भवता यप्टव्यम्, आदि ।

६५१ यदि बारव में 'मुट्टलाँड् उन्धेम्' ( एक घटे बाद ) शब्दी पा प्रयोग होगा तो विधिलिङ, लोद और कृत्य प्रत्यय ( तच्य जादि ) भी होने हैं। भू मुहर्नाद् उच्चे यजेत-यजताम्-यप्टव्य वा ( भि० घी० )।

६५२ पाल, समय और वेरा बन्दों में साथ यदि या शब्द का भी प्रयोग होगा तो विधिलिक होना है। वाल ममय बेला वा यद भूक्जीत भवान ( अप

समय है कि आप लाना वावे )।

६५३ योग्य अर्थ होने पर घातु ते विधिलिड, बृत्य प्रत्यम ( त्रव्य आदि ) जीर तुन् ( तु) प्रत्यव होते हैं। र रन कन्या वहे, स्व वन्यामा योडा, रनया कन्या बोडव्या बा ( तुम वन्या से विवाह के योग्य हो )।

 (क) जहाँ पर समयं अर्थ होना है, वहाँ पर भी विधिलिद और ग्रुत्य प्रत्यय ( तथ्य आदि ) होते हैं। वन भार यहे, भारस्तवया वोडध्य वा ( तुम इस भार

मो लेजा सकते हो )। ६४४ यदि प्रस्तवाचन शब्द निम्, नतर, नतम आदि ना प्रयोग होगा तो विधिल्डि और लुट् लगार होते हैं, निन्दा अर्थ हो तो । देखों नियम ९४१। ष -शतर -शतमो वा हरि निन्देत-निन्दिप्यति वा ।

(क) जहाँ पर आरचर्य अर्थ होगा और यदि शब्द वर प्रयोग नहीं होगा तो वहाँ पर लूट् लगार होगा । यदि शब्द ना प्रयोग होगा तो विधिलिङ होगा ।

१. प्रेयातिसर्तप्राप्तकालेषु कृत्याश्च ( ३-३-१६३ ) । २. लिद्ध चौर्यमोहृतिस (३-३-१६४) । ३. लिद्ध स्विर ( १-३-१६८ ) । ४. आहे हासन्यशच ( ३-३-१६९ ) । ५. श्रीकिष्ठिद्ध च (३-३-१७९) । ६. विचुसे लिटल्डी (गहासाम् ) ( ३-३-१४४ ) । ७. शेर्पे कृदसदी (चित्रीकरणे ) ( ३-३-१५१ ) ।

रक्षा करे, धन-व्यव करके भी तथा पत्नी-त्याम कर के भी ) । यदाद रोर्चेत विभे-भ्यस्ततत् दवादमत्यर ( भनुष्य वो चाहिए वि ईप्यांभाव वो छोडकर ब्राह्मणी को जो कुछ अच्छा रुगे, यह बहु वस्तु उन्हे धान करें ) ।

याजीलिंड ( Benedictive Mood )

६६० आसीलिङ आसीवीद अर्थ को प्रकट करता है या ववता की वामना को स्पन्त करता है। चिर जीव्यात् भवान् ( आप चिरजीवी हो)। वांप्रपीच्या स्वजावेषु वय्यास्य रिपुतहती। भूगास्त्व गुणिना मान्यस्वेषा स्वेषा व्यवस्थितौ॥ ( भट्टि० १९-२६ )। इतार्थ भूगासम् ( मॅं कृतार्थ होऊँ)।

सृद्ध (Conditional)

कुड़ ( Vonditional )

£६१ हेतुहेतुमत् ( चारण-गर्पमाच ) वाके वास्यो मे कृद ककार होता

है, जहाँ पर कार्य की असककता या अपूर्णता होते पर विधिक्षद्र होना चाहिए
-अधवा जहाँ पर कार्य की असककता समय है। यह भूत और मित्रध्यत् दोनो
-अर्यों को प्रकट करता है। कुड़ ककार कारण और कार्य दोनो वावया मे होता है।
-सुवृष्टिस्वेदमविष्यत् तदा सुग्रिसमर्गनिष्यत् ( यदि अच्छी वर्षा होगी तो अनाज
भी अस्या हाना ) यदि सुर्पिममवाभ्यस्ता-मुकोच्छ्वादगन्य तव रितरमविष्यत्
पुण्डरीके किमिस्मन् ( यदि तुम्हे उसके इवासो की मधुर गन्य प्राप्त हो जाती तो
क्या तुम इस कमक को चाहते ? )

६६२ विदोष — जहाँ पर किसी भूतकाल के कार्य का अबं बताना होता है, वहाँ पर विधिलिक्ष के अर्थ में विकल्प के लूक लकार होता है। क्य नाम तक-भवान धर्ममत्यजल त्यजे वा (आपने क्षेत्र अपने धर्म का परिस्तान किया ?)।

(क) जहाँ पर उत, आप, जातु आरि के साथ विधिक्षित्र का प्रयोग होता है, वहाँ पर भी लूड क्शार होना है। अपि तन रिपु सीता नाथिय्यत्व दुर्गति । ऋूर आत्व-विद्य्यत्व जात्वस्तोप्यिच्छ्य स्ववाम् ॥ शवन्त्य नाकरिय्यच्च लगेय शुद्धमानता । ( मुपा ) सत्यामर्यमवाप्स्यस्त्व रामसीतानिबन्धनम् ( भट्टि० २१-३, ४ )।

(स) जहाँ पर यच्च, यन और धदि निपाता के साथ विधिलिङ का प्रयोग

(सि० की०)। २. भूतेच (३-३-१४०)।

 <sup>ि</sup>लक्रिनिमित्तं लुक्क कियातिपत्तौ (३-३-१३९) । हेतुहेतुमद्भावादि लिक्क-निमित तत्र भविष्यत्ययं लुक्क स्यात् कियाया अनिष्यत्तो यम्यमानायाम् ।
 िमित की०)।

होता है और आरुपर्यक्षयें होता है, वहाँ पर विवल्प से लुद्ध ल्वार वा प्रयोग होता है, यदि बोई चेप्टा न हुई हो तो। बारवर्ष यत्र यत्र स्त्री रुच्छ्रे अतस्यंन्मते तव । त्रासादस्या विनष्टाया कि विमालप्स्यवा फलम् ॥ ( महि॰ २१-८ )

भाग ५

अन्यय (Indeclinables)

किया विशेषण ( Adverbs )

**१६३ कु**छ सताशब्दो के नपुसर्वालग प्रथमा एवर्चवन तथा अन्य विभ-वितयों में रूप त्रियाविशोषण के तुल्य प्रमुक्त होते हैं । चिर-चिरैण-निराय या घ्यात्वा ( यहुत देर तब विचार करके ), दुल-दुरोन वा तिष्टति ( यह दुल मे

है )। इसी प्रवार सुख सुखेन वा ०, आदि।

(क) यहु, नाना आदि वई शब्दों के साय विधा शब्द लगना है और उनका श्रियाविशोषण ने रूप से प्रयोग होता है। बहुविधम्, नानाविधम् ( अनेन प्रकार से )। कुछ समस्त पदो के अन्त में पूर्व शब्द लगता है और उसना त्रियाविशेषण में रूप में प्रयोग होता है। इन शब्दा में कुछ त्रिया के चटित होने का वर्णन होता है। सालवपूर्वम् ( सालवना देने के साथ ही ), बुद्धिपूर्वम् ( बुद्धिपूर्वन, विचार ह । कार्य रूप स्थान धुनुरेषा हता समा (हे अगवन्, मैंने अज्ञानवर्श इस गाय की हत्या की है ), शपयपूर्वम् अक्चयत्, आदि ।

उपसर्ग ( Prepositions )

६६४ नियम ३६५ से ३७१ में उपसर्गों ने प्रयोग का वर्णन किया जा चुका है। जिन उपसमी ने साम विविध विभविनयाँ होती हैं, उनका सारय ने प्रसम मे उल्लेख रिया जा चुका है।

सयोजक ( Conjunctions )

१६४ सयोजको के प्रयोग में वाक्य विचार सवन्धी अधिक विरोपनाएँ नहीं है, अत उनवा मही विशेष वर्णन आवश्यक नहीं है। जनवा वाक्यों में अपने विशेष अर्थी में प्रयोग होता है।

म प्रथान हाता है । १९६ इन समोजको में सब से अधिक प्रयुक्त और सब से अधिक महत्वपूर्ण १६५६ ११ वणान परिमास प्रयोग नहीं विया जासवता है और नहीं इसका च हा ६ समा पता हो प्रयोग हो सनता है। यह जिन सब्दोया वास्यों नो जोडता हिन्दी 'बीर' की सरह हो प्रयोग हो सनता है। यह जिन सब्दोया वास्यों नो जोडता हिन्दा बार का पर्थ ए । है, उन राज्दो या व्यवत्यों ने बाद इसका प्रयोग होता है। जैसे—रामस्च ल्यमणस्य,

अयदा--राम लक्ष्मणस्य । वामस्य जुम्भितपुणी नवयौवन च ( विस्तृत तुणी से युक्त वाम और नवयौवन), कुरेन वान्त्या वयसा नवेन गुणैस्य तस्तिविनयप्रधानै ।

(क) नभी कभी 'च' वियोजन का भी नाम न रता है। बान्तमिदमाध्यमपद

स्फुरित च बाहु ( यह आध्रम शान्त है, तथापि मेरी भूजा फडक रही है ) ।

(ल) पुछ पोडे स्वलो पर च का प्रयोग 'यदि' अर्थ में भी हुआ है। जीवित चेक्टिंस मूठ हतु में गदत सृष् (हे मूबं, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मुझ से उसका भारण सुन )।

(ग) कभी बभी इसका प्रयोग पाद-पूर्वर्थक के रूप में भी होता है। भीम

पार्थस्तथैव च ।

(म) मसी-मभी गीण तथ्य को मुख्य तथ्य से सुनुक्त करने के लिए भी स्वास प्रयोग होता है। भिकामद गा बातम (भिक्षा के लिए पुनान और गाय को स्वास ), कृष्टिनों व साविता गोपी व नि साविता रून्येनेवृद्धक पुरस्कृत (कृष्टिनों को दण्ड विसा, गांपी को बाहुर निकाला और क्ल्येनेकु की पुरस्कार दिया ) ।

(अ) जहां पर च का दो बार प्रयोग होता है, वहाँ पर च भी नभी इसकां अधे होता है—एव बोर इसदी ओर किर भी। वस च हरिणकाना जीवित चार्ति- कोक, वस च निरित्तनिपाता वग्रसारा धारास्त (एक और नहां ती छोटे मृगो का बार्ति चचळ जीवन और इसरी ओर कहाँ तीक्ष्ण रूप से गिरते वाले तथा वग्र के कुहर म नगेर ते दे वाण)। न सुलभा सकलेन्द्रपूत्री च सा किमिप चेदमनगिवचे- चिटतम् (एक और तो वह पूण चन्द्रपूत्री सुलभ गही है और दूसरी ओर फिर भी से नामगान की चेटाएँ हैं)।

्ब) बाजी बाजी च की यह दिखाँक दो घटनाओं की समकालीनता को सुचित कारती है। ते च प्रापुरुदन्यन्त सुबुधे चादिपुरुष ( वे समुद्र वे समीप पहुँचे ही ये

कि उसी समय आदिपुख्य जाग गए ) ।

६६७ वभी वभी तथा (वैसा ) का प्रयोग च के स्थान पर मिलता है। रामस्तवा एक्सणस्त्र ( राम और लक्ष्मण ), जनागतिचवाता च प्रस्तुत्रतमित-स्तथा ( अनागत विधाता और प्रस्तुत्रतमित-स्तथा ( अनागत विधाता और प्रस्तुत्रतमित दोनो )। तथा हि ( उदाहरणार्थ, स्पट्टी रच के लिए, नवीं कि ), तथा च ( उसी प्रवार ), ये दोनो प्राय उद्धरण के प्रारम्भ म रखें वार्ट हैं।

६६ तु ( तो ), हि ( क्योंकि ) और वा, ये वानय के प्रारम्भ में नहीं

रमसे जोते हैं। आत्मा पुत्र संसाभाषी इच्छू तु हृहिता रिष्ठ ( पुत्र क्षपनी आत्मा चे तुल्य है, पत्नी मिनवत् है, विन्तु पुत्री वर्ष्ट वा वारण है ) । बप्पानमा सागितु-रात्मना वा प्राप्नोति संभावियतु वनान्माम् । यात्री ह्मय संविमनु द्विनीय सर्वी-पनारक्षममाधम ते (रपु॰ ५-१०), अस्त्राणि वा शरीर वा वरव ( चाह अन्त्री को बर रूप में मौगो या अपना जीवन मौगो )।

१६६ यदि और चेत् (यदि) ना प्रायं विधिल्टि और लूट ने गाय प्रयोग होता है। जैसे-यदि सोऽन सनिहितो भवेत् तहि मम साहाय्य दुर्गान् ( मदि वह यहां होता तो मेरी सहाबता ब रता ) यदि देवदत्तोज्ञाभविष्यन् नूनगनदर्शर-प्यत् ( यदि देवदत्त यहाँ होता तो अवस्य इस याम ना गरता )। यदि और नेन् बे साथ लद् का भी प्रयोग होना है। यदि जीवति भद्राणि परपति ( यदि बह जीवित रहता है तो सुख को प्राप्त करता है ), यदि मया देवपादाना प्रयाजनमिल ( यदि ्रहार प्राप्त । भेरी गुछ आवश्यनता है तो ) शापिताशि मम जीनिनेन यदि बाचा न कथर्यास (मैं अपने जीवन ही बसम दिला । हूँ यदि सुम स्पष्ट राज्दा म नही बनानी हो ) । चेत् का बाक्स के प्रारम्भ मे प्रयोग नहीं हाता है। त चेत् सहस्रकिरणी धूरि नाकरियात् ( शानु ० ७ ४, यदि सूच उमनो अपनी धुरा म नहीं लगाता ), यदि रोपमुरीवरोपि नो चेत्।

अय और इति

६७० अय का निम्नलिसिस अर्थों में प्रयोग होता है र —(१) यह मगल-सूचन शब्द है। अयातो अद्धानितासा (अब यहाँ से यद्धा की जितामा ना प्रमण भूभन राज्य हो । देखों इस सूत्र का भाष्य । (२) यह क्सी प्रन्य के प्रारम्भ का आरन्त हाता ह / न्यार्थ प्रमास सन्त्रम् ( अव पहला तन्त्र प्रारम्भ हाता है ), अय पूजा १ (जनवार वा १३) 'तम, उसके बाद'। जय प्रमानामधिप ० ( रघु० भागानुसावणन्, आप । ११) २-१, इसके बाद अर्थान् राति वे बीतने पर प्रजा दे स्थामी उस राजा ने । (४) र १, ३०१ वर्ष मा अब अगवान् कोरानुबहाय बुदाली बाध्यम (अगवान् बाध्यम प्रवापूर्णा जब ना ना के लिए सहुतर तो हैं ? ), जब सन्नायि मोनगुम् ससार पर अनुबह नचने के लिए सहुतर तो हैं ? ), जब सन्नायि मोनगुम् ( बमा तुम साना सा सन्ते हो ? )। (५) 'और, साय ही'। मीम अब जर्नृतः

मनलानतरारम्भप्रकारतस्यव्या जम ( यमर० )।
 मनलानतरारम्भप्रकारतस्यव्या जम ( यमर० )।
 मनुत्र मह अप का अप नहीं है। यह यहाँ के बच्छ से निरला हुना शहर माना गया है, अत इसके उद्यारण और सुनने से मयल होना है।

( भीम और अर्जुन )। (६) 'यदि'। अय मरणमवश्यमेव जन्तो (यदि'एक जीव का गरना अवस्यभावी है तो ), आदि । ६७१ जिस प्रकार अथ प्रारम्भ ना सूचक है, इसी प्रवार इति किसी

ग्रन्थ की समाप्ति वा सूचक है। यह निपात निम्नलिखित अर्थी मे प्रयुक्त होता

है -- (१) किसी दूसरे के द्वारा वहें गए शब्दों को ठीक उसी एप में उद्धत करने अर्थ मे। इस प्रकार यह उद्धरण-चिह्न का काम करता है और प्राय उद्धत किए गए शब्दों के बाद प्रयक्त होता है। देव काचिच्चण्डालकन्यका शक्रमादाय देव विज्ञापयति . देवपादमुलमागताहमिच्छामि देवदर्शनसुखमनुभवितुमिति ( हे स्वामिन, एक चण्डाल-कन्या आपसे प्रायंना करती है कि-'में आपके चरणो मे आई हूँ और आपके दर्शन के सुख का अनुभव करना चाहती हूँ )। ब्राह्मणा, ऊचु कृतकृत्वा सम इति ( ब्राह्मणों ने वहा वि 'हम कृतार्थ हो गए है' ) । (२) कारण अर्थ में । इसलिए , क्योंकि आदि से हिन्दी में इसका अनुवाद किया जाएगा । वैदे-शिकोऽस्मीति पुच्छामि ( मैं विदेशी हूँ, अत आपसे पूछता हूँ ), पुराणमित्येव न साथ सर्वम् (प्रत्येश वस्तु पुरानी है, इसलिए अच्छी नही हो सनती है) । (३) कक्य या उद्देश्य अर्थ मे । मा मूदाधमपीडेति परिमेयपूर सर ( आध्रम को कोई क्टर न हो, इसलिए बहुत थोडे से अनुचरो के साथ )। (४) 'इस प्रकार, ऐसा, निम्नलिखित रूप से' अथों मे । रामाभिषानी हरिरित्युवाच । (५) 'इस रूप मे, ऐसे ' अर्थों मे । पितेति स पूज्य , गुरुरिति निन्दा (पिता के रूप मे जनका आदर परना चाहिए और गुरुरूप में वे निन्दा के योग्य हैं)। (६) 'कोई मत प्रवट करना' अर्थ मे । इति आस्मरस्य ( यह आस्मरस्य का मत है ) । टीकाकारी नै इसना 'इस नियमानुसार' अर्थ में प्राय प्रयोग किया है। इति शक्यार्थे लिड, इत्यादि।

विस्मयसञ्चक अध्यय ( Interjections )

६७२. भट्टिकाच्य के निम्नलिखित स्लोक में कुछ विस्मयसूचक दाब्दों को उदाहरण ने रूप मे प्रयुक्त किया गया है --

आ नष्टं बत हो चित्र हुँ मासर्देवतानिः धिक । हा पितः वर्वासि हे सुग्रु बहवधं विललाप स. ॥

सस्हत मे Inducet (अप्रत्यक्त) रचना नहीं होती है। अतः अप्रत्यक्त रचना वा अनुवाद करते समय यक्ता के बास्तियत्र प्रयुक्त गादो के अन्त में 'इति' दाव्य का प्रयोग करना चाहिए।

# परिशिष्ट-१

## छुन्दःशास्त्र (Prosody)'

१ सस्टत में काव्य-रचना दा प्रकार को मानो गई है .—गदा (Prose) या पद्य (Verse) (छन्दोबद्ध रचना)।

२ छन्द शास्त्र मे छन्द निर्माण ने नियमो पर विचार निया गमा है। सस्हत के छत्द बणों या मात्राची से नियन्त्रित होते हैं, उदात स्वर से नहीं।

- ३ एक पद्य (Stanza) मे चार पक्तियाँ होती हैं। उनकी पाद मा घरण (Quarter) कहते हैं । प्रत्येक पाद में शहारी (या वर्णी) या मात्रामा की गंगना को जाती है।
- (क) प्रकार या वर्ण शब्द वे उतने भ्रम का वहते हैं जितना वि उच्चा-रण के एक प्रयत्न से उच्चरित होता है, प्रयति एक या भनेक व्यवना ने सहित ग्रथवा व्यजना से रहित एक स्वर वेण ।
  - (ख) एक हत्व स्वर के उच्चारण म जितना समय सगता है, उतने समय

क पारमाण का एवं भागा वहुत है। У हरव स्वर को तथु वहते हैं और दीयें स्वर को गृह। У हरव स्वर को तथु वहते हैं और दीयें स्वर है और आ, ई, ऊ, (क) आ, इ, उ, ऋ धीर लु, वे तथु (हस्त) स्वर हैं और आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ए, सो धीर थी, ये गृह (दोयें) स्वर हैं। हस्त स्वर ने बाद अनुस्वार, ऋ, ए, ए, सो धीर थी, ये गृह (दोयें) स्वर हैं। हस्त स्वर ने बाद अनुस्वार, ाः पुर्भावा लार्याः व पुर्भागाः प्राप्त १ १९०० । वार्याः वार्याः वार्याः वार्याः वार्याः वार्याः वार्याः वार्य विसर्वे या कोई समुक्त व्याजन होगा तो उस हृत्य को गृष्टमाना जाता है। है जैसे—

५ पाद का प्रतितम स्वर हत्व हो या दोषं, वह छत्व की प्रावस्यकता के प्रतिस्था के प्रत (रषु० २-२) ।

४. देलों वृत्तरलाकर १-६। वर्णः स्वोगपूर्वञ्च तथा पावान्तगोऽपि वा।-छन्दोमजरी

१, इत्व द्वास्त्र का सबसे प्राचीत लेखक विगलाचार्य है। उसके प्रत्य का नाम र, इत्व बाह्य भारतमा त्रित्रों में तिला हुमा है। इसमे स प्रध्याय हैं। ह-ापगलसन्द आस्त्र। यह प्रवास स्वास हुए। इतन व अभ्याय है। म्राजिपुराण में भी इस विषय का पूर्ण विवेचन है। इस सम्याय का विवरण आण्युराय न वर्ष कीर छन्दोमजरी पर ग्राधित है। मुख्यतमा बुसरस्ताकर ग्रीट छन्दोमजरी पर ग्राधित है।

तमा बुतररनाकर आर अन्यासिय स्थापियतम् । वण्डो-काव्यादरां प्र०१ २. काव्य गद्य च पद्य च तद्विषये स्थापियतम् । वण्डो-काव्यादरां प्र०१ २, सत्तुरवारक्व दोर्घश्च विसर्गी च गुरमंत्रत् ।

६ वर्णवृत्तो के प्रत्येक पाद गणो मे विभनत होते हैं। प्रत्येक गणु में ३ वर्ण होते हैं। ये गण = हैं। इनके नाम हैं —मं,न, म, म, ज, र, स स्रोर त १ निम्मतिवित स्तोक में इनके नाम स्रोर इनके हस्य या दीर्घ वर्णी का कम दिया गम है।

मस्त्रिगुरुस्त्रिलपुरच नकारो, भादिगुरु पुनरादिलपुर्य । जो ग्रमध्यगतो रलमध्य , सोऽन्तगुरु कथितोऽन्तलपुरत ।।

प्रवित् म या मनज में तीनों प्रकार गुरु होते हैं, नगण में तीनों क्यू, भगण में पहला प्रकार गुरु होता है, यगण में पहला अक्षर क्यू हाता है, जगण ना बीच का प्रकार गुरु होता है, राज्य का बीच का अक्षर तमु होता है, सगण का प्रतिन प्रकार गुरु होता है भीर तगय का प्रतिन प्रकार लमु होता है।

लपुवर्णके लिए। (याँ) चिह्न है धीर गुरु वर्णके लिए ऽ (या----) चिह्न है। इन चिह्नो के अनुसार गणा को इस प्रकार लिखा जाएगा ----

म ऽऽऽ न।।। म ऽ।। य।ऽ६ य।ऽ। रऽ।ऽ सं।।ऽ तऽऽ।

इसी प्रकार पाद के अन्त में लघु के लिए ल वर्ण प्रमुक्त हाना है भीर गृष्ट के लिए गा

भ मानिक सुन्दा से प्रत्येक पाद की सात्राफी की गणना की जाती है। प्रत्येक पाद की ४, ४ मात्राफी में किमकत करते हैं और इस चार मात्राफी की मात्रागण करते हैं। क्यु (हुस्व) क्यर की एक मात्रा गिनी जाती है और पृष्ठ (दीष) की दो मात्राएँ। मात्रागण ४ हैं। इनकी चिह्नों के मनुसार इस प्रकार निका जाएगा —

म 355 स 115 जाडा भडा मा।।। '

पद्य दो प्रकार के हीने हैं—कृत या जाति।

(व) जिन छन्दा वे प्रत्यव पाद म गणा वे सनुसार वर्षों की गणना की आगी है, उन्हें क्षा करने हैं।

 (स) जिन छन्दि के प्रस्थव पाद म मात्रायणा के चनुसार मात्रामा की गणना की जागी है, उन्हें जानि करते है।

धारिमध्यावसानेषु यस्ता यान्ति सायवम् । भनता गौरक योग्ति मनौ सु गदसायवम् ॥

उपर्युविक प्रतिक के क्यान पर निम्नितियत प्रतीक को मरसता से स्मरण क्या का मकना के---

( 3 ) ह वृत्त ३ प्रकार के है--(१) समवृत्त, जिनमे चारो पदा मे वणों की सख्या बरावर होती है, (२) अधसमवृत, जिनमे १, ३ और २, ४ पाद समान होते है, (३) विषय, जिनमें प्रत्यक पाँद में वर्णों की सरया विषम होती है।

१० समवृत्तो के सामान्यतया २६ वर्ग स्वीकार किए गए है। यह वर्गी-करण इस बात पर निर्भर है कि पद्य वे एक पाद में एवं ग्रक्षर से लेकर २६ ग्रक्षर तक हो सकते हैं। इनमें से प्रत्यक वर्ग में कितने ही छन्द है। वे गणो के ऋम के भेद के आधार पर है और सभी छन्द एक दूसरें से भिन्न प्रकार के

११ सस्हत मे यति का प्रभित्राय है कि पद्य के एक पाद के पड़ने मे होते हैं। क्तिन अक्षरों के बाद अल्प-विराम या थोड़ा विश्वाम होता है। १२ यहाँ पर अधिक प्रचलित छन्दों का ही विवरण दिया गया है, साम ही उनके गणी का भी निदंश किया गया है। ब्रप्नचित छन्दी तथा वैदिक स्रोर

> भाग १ समबृत्त

प्राकृत के छन्दा का उल्लेख नहीं किया गया है।

[एक पाद में द बक्ष रो वाले छन्द ]

(१) वानुष्ट्रभ् वा श्लोक

१३ सस्कृत के छन्दों में यह सब से प्रचलित छन्द है। रामायण, महाभारत भ्रीर बहुत से पुराणों ने इसी छन्द का मुख्यतया प्रयोग हुमा है।

इस खर्च के कई भेद हैं, परन्तृ सामान्यतया इसके एक चरण (पाद) मे स वर्ण होते हैं भीर उनमे धनम वर्ण ह्रस्य होता है। (रामायण भीर महाभारत में इन नियमों के कितने ही अववाद भी प्राप्त होते हैं।)

उदाहरण वे निए देखी रघुवश का प्रथम सर्ग। (२) गजगति (४, ४)

सक्षण--नमलगा गजगति । यण--न, म, ल, ग, (। । ।, ऽ । ।, ।ऽ) रिवमुतापरिसरे विहरतो दृशि हरे।

व्यतनत ॥ वजवधूगजगतिम्दमल १, समनपंतम बृत्त विषम च तथा परम् ॥ घडाप्रयो यस्य चरवारस्तुत्य-

सक्षणसीक्षता । तच्छाच शास्त्रतस्वता सम वृत्त प्रचसते।। प्रयमाद्रप्रिस । पर्य तृतीयश्वरणो अवत् । द्वितीयस्तुयवद् वृत्त तर्यसममुख्यते ॥ यस्य वादनतन्त्रेतिय सदस भिन्न परस्परम् । तताहुर्वियमं बृत्त छन्द्रशास्त्रविद्रशास्त्र।।

```
( 8 )
                (३) प्रमाणिका (४, ४)
लक्षण-प्रमाणिका अरौ लगी। गण--- अ, र, ल, ग, । ऽ।, ऽ। ऽ, । ऽ
      पुनातु भविनरच्युता सदाच्युताधिपपयो ।
       यतिस्मृतिप्रमाणिका भवाम्बुराशितारिका ।।
                (४) माणवक (४, ४)
सक्षण-भात्तलमा माणवनम् । गण-भ, त, ल, ग, ३। ।,३ ऽ ।, । ऽ
       भचलघड चयलवंत्मन्तै वेलिपरम्।
       ध्याय सल स्मेरम्ख नन्दस्त माणवनम् ॥
                (४) विद्यामाला (४, ४)
सक्षण-मो मो गो गो विश्वन्माला । यण-म, म, ग, ग,
                  (5 5 5, 5 5 5, 5 5)
      बासीयल्लो विद्युन्माला यहँथेणी द्यात्रदचाप ।।
      यस्मित्रास्ता तापोच्छित्यै गोमध्यस्य कृष्णाम्भीद ॥
                 (६) समामिका (४, ४)
सक्षण--ग्ली रजी समानिया तु । गण--र, ज, ग, ल, ऽ।ऽ, १ऽ।, ऽ।
        यस्य कृष्णपादपद्ममस्ति हुत्तडागसद्य ।
```

### धी समानिका परेण नोचिताच मत्सरेण ॥ बृहती

[एक पाद मे हैं वर्णों दाले छन्द ]

(१) भुजगन्नित्रभूता (७, २) सक्षण—भुजगन्नित्रभूता नीम ।। गण—न¦न,म,11,,11,,ऽऽऽ हृदत्तदनिकटक्षीणी भूजगिक्षभुता याऽऽसीत् । मरिरपदितते नागे वजनस्यादा साऽभते।। (२) भजगसनता (३,६)

लक्षण-सनदेशीजगसगता । गण-स, ज, र, ११८, १६१, ६१८ तरला तरगिरिगितैयंम्ना भूजगसयता । कथमेति वत्सचारकश्चपस सर्देव ता हरि ।। (३) मणिमध्यम् (४,४)

लक्षण-स्यान्मणिमध्य चेद्धमसा ॥ गण-म, म, स, ६, ५11, ५५८ ।। ६ कालियभोगाभोगगतस्तन्मणिमध्यस्फीतस्ता । चित्रपदाभी नन्दस्तरचार ननर्त स्मेरमुख ।।

पंक्ति:

[एक पाद मे १० वर्णी बाले छन्द ] (१) त्वरितगति (४,४) नक्षण—दंवरितयतिञ्च अजनमै ।

रवरितगतिवं जयुवतिस्नरणिसुना विपिनगना । मुररियुषा रतिगृहणा परिरमिता प्रमदमिता ॥ (२) यता (४,६)

सक्षग-जेया मत्ता मभगगमृष्टा । एण-म, भ, म, ग

(\$55, \$11, 115, \$)

पीत्वा मत्ता मधु मधुपाली वातिन्दीम सटयनवुञ्जे । उद्दीव्यन्तीवंजजनरामां कामासक्ता मधुजिति चके ।।

(३) दशमयती (४, ४) ( ग्रयवा चपरमाला)

सक्षण-स्वमयती सा यत्र भगस्या । गर्च-भ, म, स, ग ।

(\$11,555, 115,5)

कायमनीयानमें परिशुद्धयस्य सदा वसद्वित अनिन । राज्यपदे हम्पांतिरुदारा रवमवती विघ्न रास् तस्य ॥ त्रिष्ट्भ्

[ एव पाद मे ११ वर्णी बात छन्द ]

(१) इन्द्रवच्या (४, ६) सप्तव-स्यादिन्द्रवस्त्रा यदि तो जयो ग । गर्य-त, त, ज, ग, ग ।

(5 5 1, 5 5 1, 151, 55) गोप्ठे गिरि सन्यकरेण भूत्वा रुप्टेन्द्रवच्याहर्निमुक्तवृष्टी । यो गोकूल गोपकुल च मुस्य नके स नो रक्षतु चन्नपाणि ।।

(२) उपेन्द्रबच्छा ( ४, ६)

सक्षण-उपेन्द्रवच्या जतजास्ततो गौ । गण-ज, त, ज, ग, ग ।

(151, 551, 151, 55)

उपेन्द्रवज्यादिमाणन्छटाभिविमूपणाना छुरित वपुम्ते । समरामि गोपीभिरपास्यमान मुरदृनूले मणिमण्डपस्यम् ।। (३) उपजाति

भक्षण-मनन्तरोदीरिततहमभाजी पादी यदीयावुपनानयस्ना ।

इत्य किलान्यास्विपि मिथितामु वदिन जातिष्विदमेव नाम ॥ गण-इन्द्रवचा भीर उपेन्द्रवचा छत्वों के विश्वण में उपजानि छत्र होता हैं। इसके १४ भेद माने जाते हैं। उदाहरण के सिए टेन्से-रणुवस मंग २, कुमार सर्ग ३, किराता । सर्ग १७, महि । सर्ग २, धादि ।

जहाँ पर किसी दत्तीक में बन्यू दो सन्दों का मिथण होता है, उसे भी उप-जाति हो कहते हैं । शिशुपालवध के निम्नतिसिन स्लोक में वशस्य मीर इन्द्रवशा

दोनो छत्वों का मिथण है।

इत्य रवारवेशनिपादिना प्रमे गजो नृपाणामय तोरणाद्बीह । प्रस्यानकालक्षमबेशकल्पनाकृतभगक्षेपमुदैशनाच्युतम्

```
( ६ )
r) दोधकम् (६
```

(४) दोषकम् (६, ५) लक्षण—दोषकमिञ्छति मत्रितयाद् गौ। गण—भ, भ, भ, ग, ग,

(511, 511, 511, 55) देव सदोध कदम्बतलस्य श्रीधर तावन नामपद ते 1

क्ष्यतले सुविनिर्गमकाले स्वल्पमणिक्षणमेष्यति योगम् ॥ (४) भ्रमरविनसितम् (४, ६)

सक्षण-मनी न्ली व स्याद्भमरविलसितम् । गण-म, म, न, स, ग, (इडइ, इ। । ।।।, ।इ)

मुग्धे मान परिहरं न चिरातारुण्य ते सफलयतु हरि । फुल्ला बल्लो भ्रमरविलसितासावे शोमा चलयतु किमु ताम् ॥ (६) रथोडता (३, ८ वा ४,७)

सक्षण-राजराबिह रथोडता लगी । गण-र, न, र, ल, ग, (ऽ।ऽ,।।,ऽ।ऽ,।ऽ)

राधिका दधिविलोडनस्थिता कृष्णवेशुनिनदैरपोद्धता । सामुन तटनिकुञ्जमञ्जसा सा जगाम सनिलाहितिच्छलात्।। (७) शालिनी (४, ७)

लक्षण—शालिन्युवता स्ती तगी गोव्धिलोक । गण—म, त, त, त, ग, ग, (\$\$5,\$\$21,\$\$51,\$\$5}

भयो हन्ति ज्ञानवृद्धि विघत्त धर्म दत्ते काममर्थे च सूते । मुक्ति दत्ते सर्वदोगास्यमाना पुसा अद्धात्रासिनी विष्णुभिति ॥

(द) स्वागता (३, द) लक्षण—स्वागता रतभगेर्युरुणा च। गण—र, न, भ, ग, ग,

(ऽ।ऽ,।।।,ऽ।।,ऽऽ) यस्य चेतसि सदा मुरवैरी बल्लवीजनविलासविलोल ।

तस्य नूनममरानयभाज स्वागतादरकर सुरराज ।। जयती

[एक पाद मे १२ वर्णों वाले छन्द ]

(१) यशस्यिकल ( वशस्य या वशस्तिनत) (४, ७) संसण—यदन्ति वशस्यविल जतौ जरौ । गण-ज, त, ज, र, (१८१, ऽऽ ।, १२ ।, ऽ । ऽ)

विलासवदास्यविले मुखानिलै प्रपूर्य य पञ्चमरागमुद्गिरत् । ब्रजाङ्गनानामपि यानेशालिना जहार मान स हरि पुनातु न ॥ (२) इन्द्रबज्ञा

सक्षण—राज्येन्द्रवशा प्रयमाहारे गुरी। वशस्यवित छन्द मे ही पहला वर्ण गुरु होने पर इन्द्रवशा छन्द होता है। वर्ण—स, स, ज, र । (ऽऽ।, ऽऽ।, ऽऽ।, ऽऽ।,ऽ।ऽ)

```
( 0 )
```

दैत्येन्द्रवशाम्मिस्योणंदीधिति पोताम्बरोज्यौ जगता तमोऽपह ।
 यिमन्यमञ्जुः शलभा इव स्वय ते कराचाणूरमुला मर्राद्वय ।।
 (३) चन्द्रवस्य (४, ६)

लक्षण-चन्द्रवर्त्स निगदन्ति रनभसै । गण-र, न, भ, स,

(515, 111, 511, 115) चन्द्रबरमं पिहित चनतिमिरं राजवत्मं रहित जनममने । इस्टबरमं तदलकुरु सरसे कुजनसमित हरिस्तव कुतुनी ॥

(४) जलयरमाता (४, ८) सक्षण-मो अस्मी वेजजलघरमालाध्यन्त्य । गण-म, भ, स, म

( ऽऽऽ, ऽ।।, ।।ऽ ऽऽऽ,) या भनताना कविष्ठुतिकोलप्ताना तापच्छेदै बलधरमाना नच्या । भव्याकारा विचकरपूरीकृते वैलीसीला इरितनृरव्यासा च ।। भव्याकारा विचकरपूरीकृते विलीसीला इरितनृरव्यासा च ।।

(४) जलाबतगात (४) ज स, ब, स, सक्षण—जसो जसगुतो जलोबतगति । गण—ज स, ब, स,

(151, 115 151, 115)
यदीयहलतो विलोक्य विषय कलिन्दतत्वा जलाद्धतगति ।
विलासिविपन विवेश सहसा करोतु दुशत हरि स जगताम् ।।

(६) तामरसम् (४, ७)
सक्षण—इह बद तामरस नजजा य । गण—न, ज, ज, य,

स्कुटमुपमामकरन्दमनोज्ञ व्यवलत्तानपनासिनिपीतम् । तव मुत्ततामरस मुरक्षश्रो हृदयतङापविकासि मगास्तु ।। (७) तोटकम् (४, ४)

(७) ताटण्ण् (-) - / सक्षण--वद तीटनमध्यसकारयुतम्। गण---त, स, स, स, (।।ऽ,।।ऽ,।।ऽ,।।ऽ)

यमुनातटमञ्जातनेशिकलात्रसट्डाधिसरोक्ट्सङ्गर्हिषम् । यमुनातटमञ्जातनेशिकलात्रसट्डाधिसरोक्टसङ्गर्हिषम् ।। मृदितोऽट कलेप्पनेतुमय यदि चेच्छसि जन्म निज सफलम् ।। (६) द्वतिवलम्मितम् (४, ७ या ४, ४, ४)

सक्षण-दुतविलम्बितगाह नमी भरी। गण-न, भ, भ, ४, १।।, ऽ।।, ऽ।।, ऽ।ऽ)

तर्राणजापुलिने वयवत्तवोपारिषदा सह केलिकुसूहलाल् । द्रुतावतावत्तवाहिबद्धारिण हरियह हृदयेन सदा यहे ॥ द्रुतावतावत्तवाहिबद्धारिण हरियह हृदयेन सदा यहे ॥

सक्षण—नगररपटिता तु मन्दाकिनी । यण—न, न, र, र, (।।।, ।।।, ऽ।ऽ,ऽ।ऽ,)

```
(६)

वित्तदमनिवधी वभी सगना पदजलसिंह यस्य मन्दानिनी । ,

मुर्दानिहृद्वसिताम्बुजसहानमा हरतु जगदम स पीताम्बर ।।

(२०) प्रमितातालार (१, ७)

सक्षण—प्रावाचारा समस्य के विवा । चण्— स, ज, स, स,

(।।ऽ,।ऽ।,।।ऽ,।।ऽ,

यमृतस्य शोकरमित्रवेष्ट्रिगरवी रव्यमित्रकाशुम्ह्रान्दिता ।

प्रमिताक्षरा मुर्द्दान्तेणितिविजसुमुन्दान्धिकहार मेन ।।

(११) मुजगप्रधातम् (६, ६)

सक्षण—मुजन्नप्रधात चहुन्दिनेन । । गण— म, य, य, य,

(1ऽऽ,।ऽऽ।ऽऽ।ऽऽ)

सदारात्मजन्नातिमृत्यो विहाय स्वमेत हुद जीवन निष्दाना ।

मया बन्नीहात काल्यित्य कुद स्व भूजगप्रधात हुत सागराय ।।
```

(१२) मणिमाला (६ँ, ६) लक्षण-यो स्यो मणिमाला खितायुह्ववन्त्रै । गण-त, य, त, य, (ऽऽ।,।ऽऽ, ऽऽ।, ।ऽऽ,)

प्रश्लामरमोत्ती रत्नोपनवनुष्ते जातप्रतिविन्ना सोणा मणिमाला । गोविन्दपदाञ्जे राजी नत्वराणामास्ता मम चित्ते ब्वान्त शमयन्ती ।।

(१३) मालती (यमुना) (४, ७) लक्षण—भवति नजावय मालती जरी । गण—न,ज,ज,र,

(।।।,।ऽ।,।ऽ।,ऽ।ऽ) इहं कययाच्युत केलिकानने भघुरससीरभसारलीलुप । कुमुमङ्गतिस्वनचारविश्रमामनिराप चुम्वति मानती मृहु ।।

(१४) बहबरेंबी (१, ७) समज्ञ (१४) बहबरेंबी (१, ७) समज्ञ (१८) समज्ञ (१८) समज्ञ (१८) समज्ञ (१८) स्थापन (१८) स्थापन (१८) स्थापन (१८) स्थापन (१८) समज्ञ (१८) सम

(१५) ऋष्यणी (६, ६) सक्तण—नीतितैया चतूरेफिना सन्यणी । गण—र, र, र, र, (ऽ।ऽ,ऽ।ऽ,ऽ।ऽ,ऽ।ऽ)

इन्द्रनीलोपलेनेव या निर्मिता शातकुम्मद्रबांलकृता शोमते । नव्यमेषच्छवि गीतवासा हरेर्म्हितरास्ना जयायोरसि स्रन्विणी ॥ स्रातिजयती

[एक पाद मे १३ वर्णी वाले छन्द ] (१) कसहसः (सिहनाद या पुटना ) (७, ६) सक्तम-सनमा सभी च कथित कसहस । गण-स, ज, स, स, ग। यमुनुप्रविहार्षुतुके बलहमो स्वतरामिनीरमलिनीइतरैरित । जनिवत्तहारिस्त्वकण्ठनिनाद प्रमद तनातु तव नन्दतन्त्र ।।

(२) क्षमा ( चन्द्रिका, उत्पतिनी) (७, ६)

लक्षण-नुरगरसयितना तनी ग क्षमा। मण-न, न, त, त, म। इह दुर्घिगाम किचिदेवागम सततममुतर वर्णयन्त्यन्तरम्। अमुमतिविपिन वेदविग्व्यापिन पुरुषमिव पर पद्मशानि परम् ॥

(३) प्रहायणी (३, १०)

सक्षण-ज्याशाभियंनजरणा प्रहावणीयम् । गण-म, न, ज, र, ग । ते रेलाध्वजकुलियातपत्रविह सम्राजध्वरणयुग प्रसादनम्यम् । प्रस्थानप्रणतिभिरहमुतीयु चकुमा लिलक्ष्युनमने रत्वरेणुगीरम् ॥ (४) सजुभाविणी (४,७)

(इसको ही प्रवोधिता भीर मुनन्दिनीभी वहने है) सक्षण-सजसा जमी व बदि बजुमायिको । मण-स, ज, स, ज, म। समुवीमिशीतलकरेण सालवस्तनकात्तिरीचितविलोचनी हरे। नियत कलानिधिरसीति बल्लवो मुद्दमञ्जूते व्यपित मञ्जूप्रापिणी ा

(४) मतमपूरी (४, ६)

लक्षण-वेदैरः प्रेन्ती यसगा मत्तमपूर । गण-म, त स म ग। हा तातीत कन्वितमाङ्कयं विषण्णस्तस्यान्विष्यग्वेतग्यूढ प्रभव स । द्याल्यमीत बोह्म सङ्गम मुनियुत्र तापादन्त शत्य इवानोरिद्यानियार्जि ।।

(६) श्रीयरा (४, ६) ( इसको प्रभावती भी कहते हैं) लक्षण-जुमी सजी गिनि विचरा चतुर्पहे । गण-ज, भ, म, ज, ग।

मभूलपो विव्धमस परन्तप श्रुतान्वितो दसरप इत्युदाहत । गुणवर भुवनहितच्छलेन य सनातन् पितरमुपागमस्त्ययम् ।। शयवरी

[ एक पाद में १४ वर्गी बात छत्द ] (१) धपराजिता (७, ७)

सप्तण-नगरसनधुर्ग स्वरेरणराजिता । गण-न, न, र, स, स, ग। यदनविधमुनप्रतापकृतास्पदा यदुनिवयवम् परेरपराजिता । व्यज्यत समरे समस्तरिषुदाज स जयति जाना यतिष रुडध्यत ।।

(र) ग्रसवाया (४, E) सक्षण-मती नती गावश्यहविद्यतिरसवाधा । यथ-म, त, न, म, ग ग । सक्षण—-१०। पा अवन्य स्ति है ती प्रति प्रत वाबाला वर् प्रवास । सम्बन्ध नाम प्रतासकत् । सम्बन्ध नाम प्रतासकत् । समस्या प्रकटिनतन्त्रमञ्जयः । समस्या प्रकटिनतन्त्रमञ्जयः । (३) प्रहरणकतिका (७, ७)

सक्षण-ननभनलविति प्रहरणविलिका । पण-न, न, म, न, स. ग,

व्ययपति कुसुमञ्जहरणकलिका प्रमदनमभवा तव धनुषि तता । विरह्मिपदि से दारणमिह ततो मधुमयनगुणस्मरणमिरतम् ॥ (४) मध्यसामा (४, १०)

(इसको हो हसश्येनी ग्रीर कुटिला भी कहते हैं)

सक्षण--मध्यक्षामां युगदशविरमा म्मीन्यी गौ । मणे--मं, म, न, य, ग, ग । नीतोच्छाय मुहुरशिक्षिररक्षेष्ठलैरानीलाभीवरवितपरभागा रत्नैः । ज्योरत्नायकामिह वितर्रात हसस्येनी मध्येऽप्यह्न, स्फटिकरजतभित्तिच्छाया ॥

प्यार्त्नासनामहाबतरात हसरवना मध्यञ्चहाः स्काटकरजतामात च्छाया । (१) वसन्ततिलका (म, ६) लक्षण—सेय (उक्ता) वसन्ततिलक (ना) तमजा जगो गः । गण—न्त, भ,

ज, ज, ग, ग ।

फुल्ल वसन्तित्वक तिल्क वनाल्या लोलापर पिककुल कलमन्न रौति ।

भुल्ल वसन्तातलक । तलक वनाल्या नावायर । पक्कुल कलमत्र राजि । बात्येय पुष्पमुरिममंलयादिवाती याती हरि समयुरा विधिमा हताः स्मः।।

(६) वातन्ती (४, ६, ४) क्षत्रण—मात्तो नो मो गो यदि गदिवा वादन्तीयम् । वण्य—म, त, न, म, ग, ग क्षाम्यवृम्ञ्जीनिर्मरम्युरावायोदयीर्वै श्रीखण्डादेरद्धत्त्ववर्नमैन्दान्दोता । स्रोतालाजा परवत्वविवसद्धत्तोत्त्राये कसारावी नृत्यति सद्धी वासन्तीयम् ।।

ग्रतिशक्वरी (पंचदशाक्षरा वृत्तिः)

[एक पाद मे १५ वर्णी वाले छन्दे ] (१) तूलकम् (४, ४, ४, ३ यर ७, ८)

सक्तण—पुरुकः क्षमानिकाण्यद्वय विनात्तियम् । यण—प्, ज, र, ज, र। सा मुक्रणेकेतकः विकाशिः मृङ्गपूरित पञ्चवाणवाणजात पूर्णे हेतितूणकम् । साधिका वित्तवयं माधवाय मापि माधवे मोहमेति तिर्भरस्यमा पिना कलानिये । (२) मास्विती (८, ७)

सक्तग-ननम्ययुर्वेय मालिनी भौगिलोके । गण-न, न, म, य, य । मृगमदञ्ज्ञचर्षा पीतकौशयवासा विचिरशिखितिखण्डा बद्धपन्मिरलपासा । सन्जुनिहितमसे वशमुलवाण्यन्ती चृतमधुरिपुनीला मालिनी पातु राया ।।

अनुनुनाहरुकत पर्वनुत्पाण्यता पुरुषकुर्याचा बार्वना पार्च प्राप्ता । (३) बीलाबेसः सक्षण—एकन्यूनीविधुन्यालायते नेल्लोलाबेलः । मण्य—म, म, म, म, म ।

पागव्यो गोनिन्दः काॅनिन्दोक्त्वत्तोणीयके रायोत्नासकीडद्गोगीनिः सार्थं नीलाखेल । मन्दाकिन्यास्तीरोपान्ते स्वैरकोडामिलींलो

मद्वदेवानामीशः स्वर्वेश्याभि खेलन्तीमिः ॥ (४) शशिकला (७, ८)

सक्षण---पुर्वनिधनमनुलयुरिष्ट् चाशिकला । गण---न, न, न, न, न, न । मलयजितनसमृदितस्रज्ञिकला व्यज्यस्वतिलसदिलकगगनगता । सरसिजनयनहृदयसिलिलिगिं व्यतनुत विततरभसपरितरलम् ।। इस खरा में ही यदि ६ठें और १५ में अर्च पर यति होगी तो इमें सन् छन्द महोगे यौर यदि च में और १५ में अर्च पर यति होगी तो गृषिगुणनिकर छन्द महोगे । जैसे---

ययि गहुचरि र्सचरतरागुणम्मे छदिमकणतिरत्वकरणरिस्ता। स्रिम्ब निक्क विकासस्वामस्या मुक्की गृथितस्वृद्धसमहृद्धे। मरुर्द्धरपुरस्व विकासस्वामस्या मुक्की गृथितस्वृद्धसमहृद्धे। मरुर्द्धरपुरस्व विकासस्य

श्राध्यः (घोडशाक्षरा वृत्तिः) १एर पादमे १६ वर्णी योगे स्ट ।

(१) विचम् (४, ४ वा ४, ४, ४, ४)

सभाग-- चित्रसत्तमोरित रोमानिकापदह्य सु। समानिका छन्द ने दो पादा को निकाकर चित्र छन्द का एक पाद होता है। गण--र ज, र, ज, र, य।

बिद्रमारणस्परीस्वयोभिनेणुवाधहृष्टनत्तवीननाञ्जसङ्गनातमुग्यनण्टमाञ्ज । स्वा सर्देय बासुदेव पुण्यसम्प्रपाद देय बन्यपुष्पवित्रकेत सस्म्रामि गोपवेश ॥

(२) वेश्वचामरम् (८, = मा ४, ४, ४, ४) सक्षण—प्रमाणिगण्यद्वेश वर्रात्त गण्यापरम् । गण्य—प, ८, ४, ८, ४, १, ४, म सुरद्वभूतमण्यो विश्वचरत्तिर्मितः तरार्डियातमृषितं सलीलिकसमाततस् । सुराङ्गनाध्वास्तरीकरप्रपञ्चवासरस्कृतस्त्री रवीजित वरारचुत प्रजामितस् ।।

स्वतंत्र-निमानिक स्थापनिक स्य

श्रत्यध्टि

[एक पाद में १७ वर्षों वाले छन्द ] (१) नदर्शम् (८, ६)

सराज—ग्रीद भवतो नवी भवतवता पुरः नर्ददनम् । मण—ग्राज, ग्राज, ग्राज, स्वाज । प्रवानितासम्पत्ततिवाधितसम्बद्धाः भग्नामन प्रभावस्वानसम्बद्धाः स्वाच्याः विभूगमिनतित शोचि मुद्दारी गृद्दिव ह्वा विभूगमिनतित शोचि मुद्दारी गृद्दिव ह्वा

सम्प्रति तत्रधनम्म धानके निष्मित् व्यति सीणयपस्पुपेष्णि भिदा जलधरपुटले । स्वीप्रतिपद्व विश्वापा पुरिक् विविधा पुरिक्ति प्रतिक्ति विश्वापा पुरिक्ति विश्वापा पुरिक्ति विश्वापा प्रतिकृति विश्वापा प्रतिकृति विश्वापा विश्वाप

पूर्यायनु मर्वान्त विभव शिलरमणिक्य ॥
(५) विज्ञातियो (६, ११)
सक्तय---रसै क्टैविद्धात्र यमनसभाता ग शिलरियो ।
गण-य, म, न, स, म, स, ग ।
करादस्य अस्ट ननु शिलरियो वृद्यति ज्ञिलो-

मिलीना हम सत्य नियतम्बयेष तदिस्ति । इति त्रह्मद्वापाण्डितिनभृतालापजनित हिमत बिश्नद्देशो जगदवनु गोवर्णनघर ॥ (६) हरिणी (६, ४, ७)

सक्षण-नगमरमला ग पड्वेदैई महिरिणी मता । गण-न, म, म, र, स, स, ग । व्यप्ति म विधिनैत्र नीरवा ध्रुव हरिणीगणाद्

ष्ट्रजमुगदुर्घा गदीरुग्योत्त्रसम्बद्धनियम् । यदयमनिग दूर्वाद्याम मुरारिकनेवरे व्यक्तिरदिषक यद्वानांशे विलानविसामनम् ॥

## घृतिः

[एव पाद में १८ वर्णों वाले छन्द ]

(१) चित्रलेखा (४,७,७)

लक्षण-∽मन्दाकान्ता नपरलघृयुता कीर्तिता चित्रलेखा । गण---म, म, न, य, य, य।

शङ्के अमुप्तिम् जगति मृगदृशा साररूप यदासी-दावृष्यद वजयुवितसभा वैघसा सा व्यघावि । नैतादृवचेत्व यमुद्धिमुतामन्तरेणाच्युतस्य

प्रीत तस्या नयनयुगमभू ज्वित्रलेखाः द्वृतायाम् ॥

(२) नन्दनम् (११, ७) लक्षण-नुजमजरैस्तु रेफस्हितै शिवहुँ धैनेन्दन्म् । गण-न, ज भ, ज, र, र। नरिगमुतासरङ्गपवनै सलोसमान्दोलित

मधुरिपुपादपङ्कजरज मुपूतपृथ्वीतलम् । मु रहरचित्रचेट्टितकलॉकलॉपसस्मारक क्षिनितलनन्दन वज सखे सुखाय बृन्दादनम् ॥

(३) नाराचम् (च, ४, ४)

सक्षण-–- इह ननरचतुष्कृतॄष्ट तु नाराघमाचक्षते । गण्— व, न, र, र, र र । दिनक रतनयासँटीकानने वाह सचारिणी श्रवणनिषटकृष्टमेणेक्षणा वृष्ण राघा त्वयि । ननु विकिरित नेत्रनाराचमेषातिहुच्छेदन तादह मदमविभ्रमोद्भान्तचिता विधत्स्य द्रुतम् ॥

# ग्रतिघृतिः

[ एम पाद मे १६ वर्णी वाले छत्द ]

(१) मेघविस्फूमिता (६, ६, ७)

लक्षण--रसत्वश्वरमोन्सौ ररमुख्युतो मेघविस्फूर्जिता स्यात् ।

गण--य, म, न, स, र, र, गै। क्यम्बामोदाढ्या विषिनपवना केविन कान्तनेका विनिम्ना वन्दल्यो दिशि दिशि मुदा दर्दुरा दृष्तनादा । निशानुस्पद्विज्दिलसितलसन्मधनिस्फूजिता चैत् प्रिय स्त्रापीनोऽसौ दनुजदलनो राज्यमस्मालिमन्यत् ।

(२) झार्ट्लिक्झिडितम् (१२, ७) लक्षण--सूर्याद्वमंदि म सजौ सततमा शादूलविकोडितम् । गण---म, स, ज,स,त,त,ग।

दण्डन

एव पार म २७ वा इससे प्रांग न वणा बाते खुन्दों वा नामान्य नाम स्वष्टन है। इसने बहुत से मेदा ना उत्तरेगत है। ( यहाँ तक कि एक पार म ६६६ वर्ण तत हो सनत है) ) जैसे—चण्डवृद्धिशाना, प्रचित्तर, मतमानगतीतावर, सिह्विकाल, कुमुमस्त्रदन, धनमानेवर, मवाम, धादि। मालतीमाचय (५-०३) झात म उत्तिस्तित भेदा भे से एक का उदाहरण है। इसमे प्रत्येय पार म १४ वर्ण है।

### भाग २ **अर्धसमवृत्तानि**

[ भाषे भश ने समानता वाले छन्द ]

(१) उपित्रम् 🏋

सक्षण-विषमे यदि हो सलगा देले भी गुनि भादगुरुकावुमनित्रम् । गण-म, स, म, स, ग (यद १, ३) म, भ, भ, ग, ग (याद २, ४) मुर्तिरवपुरननुता मुद्द हेमनिभाद्युरचन्दानित्तम् । गगन चमलामितित् यथा शारदनात्त्यदैरमचित्रम् ।।

(२) भ्रपरवन्त्रम् 🕕

( इसको हो बैनालायम् यो नहते हैं ) सक्षण-अयुनि ननरसा गृह समे सदयरनकतिय नवी जरी। गण-न, न, र, ज, ग, ( विषम पाद) न, ज, ज, र। (सम पाद) स्फुटसुमपूर्वकृषीतिनियमपरवक्षमनेदय साधसम्। मुग्यस्तिगणे समे स्थिता वजवतिता पृत्विस्तिविभ्रमा।।

(१) प्रिष्यतामा - (इसको हो भीपणक्रदासक भी कहते हैं ) सक्षण---प्रतिक तमुगरेफती सकारो युक्ति च तकी जरगाश्च पुण्यतामा गण---ग, न, र, य, (विषम पाद), त, ज, र, र, म। (सम पाद)

भ्रय मदनवधूरुपंत्रवान्त व्यसनकृता परिपालयावभूव । शिशन इव दिवाननस्य लेखा किरणपरिक्षयधूसरा प्रदोषम् ॥

## (४) मालमारिणी

लक्षण—विषमे सराजे नये नगे नाविषमस्त्रयेण तु मानभारिणीयम् । गण—सं स, ज, ग, ग, (विषम पाद), स, म, र, व । (सम पाद) मुद्दुरङ्ग जिलवुतापराष्ट प्रतियेधालरिक्वनतामिराममः । मुखमविबर्वति पश्मनास्याः कपमप्तुनमित्रः व चुनिवतं तु ।) ( शाकुन्तल ३-२३)

(५) वियोगिनी (इसको ही वैतालीय या मुन्दरी भी कहते हैं) लक्षण-विषमे ससना गुरु समे समरा लोज्य गुरुवियोगिनी।

गण-स, स, जू, म, (विषम् पाद), स, भ, र, स, ग। (सम पाद) सहसा विद्धीत न कियामियनेक परमापदा पदम ।

वृणुते हि विमृश्यकारिण गृणलुब्धा स्वयमेव सपद ॥ (६) बेगवती

हक्षण-स्पृगासगुरू विषमे चेद् भाविह वेगवती गृजि भाइगी। गण-स, स, स, ग, (विषम पाद ), म, म, म, ग, ग। (सम पाद) स्मरवेगवती व्रजरामा केशववशास्त्ररितम्ग्या । रभसाभ गुरुन् गणयन्ती केलिनिकुजगृहाय जगाम ।।

(७) हरिणप्तृता

सक्षण-सयुगात्सवध् विषये मुरुष्जि नभी भरकी हरिणप्सुता । गण-स, स, स, स, ग, (विषम पाद), न, भ, भ, र। (सम पाद) स्फुटफीनचया हरिणप्लुता बिल्मनोजतटा तरणे सुता । कलहसकुलारवशालिन। विहरतो हरति स्म हरेमेन ॥

भाग ३ वियमवृतानि (वियम वर्णी वाले छन्द) इस वर्ग का सबसे प्रचलित छन्द उद्गता है।

सक्षण-प्रयमे सजी यदि सली च नसजगुरुकाण्यनन्तरम् । यद्यव भनजलगा स्युरमो सजसा जगी च भनतीयमुद्गता ।। वधम नगणना उर्देश, त, स, ज, ग। (पाद २)। म, न, ज,

ल, ग, (पाद ३) । स, ज, स, ज, ग। (पार ४) ग्रय वासवस्य वचनेन रुचिरवदनस्विलोचनम् ।

न्य नार्वास्त्र मिन्स्याम्य विधिनसपासि विदेषे पनजय ।। नसान्तिरहितमिन्नराधितु विधिनसपासि विदेषे पनजय ।। (किराता० १२-१) उद्गता के एक बौर मेद का उल्लेख है, जिसमे तृतीय पार मे भ, न, ज, स,

ग के स्वान पर भ, न, भ, ग होते हैं। स्वान पर भ, १, १, १, १ हु। का सामान्य नाम 'माया' है, जिनके प्रत्येक इसके भ्रतिरिक्त अन्य छत्वों का सामान्य नाम 'माया' है, जिनके प्रत्येक इतन आतारण व्याप्त स्वाप्त मुख्य होती है। जिन छत्यों में पादी की चरण (पाद) ने पणी की सल्या प्रवान मुख्य होती है। जिन छत्यों में पादी की सल्या म ४ कम या अधिक होती है। जनकों भी पाया ही कहा जाता है। सल्या म ४ कम या अधिक होती है। जाति (मात्रिक छन्द)

इन छन्दा मे मात्राएँ मिनी जाती हैं। इन छन्। प पानि में सबसे प्रचलित छन्द ब्रायों है। इसके ह मेद हैं — प्रध्या विपुता चपला मुखचपला जघनचपला च । गीत्युपगीत्युद्गीतय ग्रायागीतिरच नवघाया ॥

इतमे से मन्तिम चार ना हो मधिन प्रयोग होता है। उत्तपर ही यहीं विदार निया गया है।

ष्मार्था सक्षण---यस्या पादे प्रयमे द्वादश मात्रास्तया तृतीयैऽपि । श्रष्टादश द्वितीय चतुर्यने पञ्चदश सार्या ॥

श्राटादश दिताय चतुषक पञ्चदश साया ।। इसके प्रयम भीर तृतीय पाद म १२ मात्राएँ होती हैं, दितीय में १८ भीर चतुर्य में १४ ।

येनामन्दमरम्दे दलदर्शवन्दे दिनान्यनायिपतः ।

मुटजे खल् तेनेहा तेनेहा मधुरिण रियम् ॥ गीतिः

सद्दा होते हैं।

त्रुपा रुपा रुपा पादीर तथ पटीपान्क परिपाटीमिमामुरीकर्तुम् । यरिपयतामपि नृणा पिष्टोऽपि तनोपि परिमलै पुष्टिम् ।।

जपमीतिः सञ्जण-प्रायीपरार्धतुल्ये दलद्वये प्राहुरूपगीतिम् ।

इसके प्रथम और तुलीय पाद आर्था के तुल्प होते हैं तथा बितीय और चतुर्ये पाद में १५, १५ मात्राएँ होती हैं। नवगोपसन्दरीणा लामोल्लासे सरारातिम ।

नवगोपमुन्दरीणा लामोल्लासे मुरारातिम् । मस्मारयदुपगोति स्वगंकुरङ्गोदृशा गीते ॥

वं उद्गीतिः

सक्षण--- प्रार्थाशकलिंदतचे विचरीते पुत्रिरहोदगीति । इसके प्रथम भीर तृतीय पाद मे १२, १२ सात्राएँ होती हैं तथा दितीय म १५ भीर चतुर्य मे १८ मात्राएँ।

नारायणस्य सनतमृद्गीति सस्मृतिभंतस्या । श्रचीयामासन्तिद्देस्तरससारसागरे तरणि ।।

श्रचायामासानतदुस्तरससारसागर श्रावांगीति

लक्षण---प्रायी प्राय्त्वमन्तेर्प्रकगुरु तादृक्परार्थमार्यागीति । इसके प्रथम और तृतीय पाद से १२ मात्राएँ होती हैं तथा द्वितीय और

चतुर्य पाद मे २० मात्राएँ।

चारसमीरणविषिने हरिणकलङ्किरणावली सविलासा । भावदराममोहा वेलामूले विभावरी परिहीना ॥ (१) वैतालीयम्

सक्षण-पड्निपमेऽप्टी समें कलास्ताश्च समें स्पूर्निरन्तरा । न सम् णराश्रिता कला वैतालीयेऽन्ते रली मुरु ॥ इस छन्द के प्रथम और तृतीय पाद मे १४, १४ मात्राएँ होती है क्या दितीय और चतुर्थ पाद ने १६, १६ मात्राएँ। इनमे से झन्तिम मात्राएँ इन प्रकार होनी चाहिएँ—एक राण (515) और उसके बाद समु, गृह (15) 1 द्वितीय और चतुर्थ चरण में केवल लयु (हरव) या वेवल गृह (दीर्थ) मात्राएं ही नहीं होनी चाहिएँ। प्रत्येक चरण में सम मात्राएँ (प्रवीत द्वितीय, चतुर्य

ग्रीर ग्रप्टम मात्रा) विषम भाताधो (धर्मात् सृतीय, गचम घीर नवम मात्रा) पर भाश्रित न हो। कुशल खलु तुम्यमेव तद् ववन कृष्ण यदम्यधामहम् ।

उपदेशपरा परेप्सपि स्वविनाशाभिमुखेपु साधवे।।

(२) ग्रीपच्छन्दसिकम् लक्षण-पर्यन्ते या तथव शेषमीपच्छन्दत्तिक मुधीभिरुरनम्।

यह छन्द प्राय वैतासीय ही है, केवन प्रत्येक पाद के प्रन्त में रगण मीर सगण रहेंगे। इसका अभित्राय यह है कि बतालीय छन्द के प्रत्येक पाद के अन्त

मे एक गुरु वर्ण ग्रीर जुड जाएगा। मातन्वान मुरारिकान्तास्वीपच्छन्दसिक हुदो विनोदम् ।

कस यो निजयान देवो बन्दे व जवता स्थिति दथानम् ॥

## परिशिष्ट--२

## घातुकोश संक्षिप्त-रूप ग्रावि

लंदु (Present), सोट् (Imperative), लंद (Imperfect), বিষিধিক (বিং লিব , Potential), বিত্ (Perfet), নৃত্ (Periphrastic, I Future), নৃত্ (Future Simple, II Future), নৃত্ (Conditional), लूढ (Aorist), ब्राशीलंड (बाo लिंड, Benedictive), जिल् (Causal), सन् (Desiderative), यहन्त या यहनुमन्त (Frequentative), परसमपद (प०, पर०), जारमनेपद (पा०, जारामने०), उमयपद (उ०, उमय०), क्रांसनेपद (पा०, जारामने०), उमयपद (उ०, उमय०), क्रांसनेपद (Passive), वत्त (त. Past Passive Participle), तुम् (Infinitive), करवा, ल्यम् (Gerund), १, २, ३ झादि सख्याएँ धातु के बाद ज्यादि , ग्रदादि गादि गण के सूचक हैं, बत्-वानच् (Present Participle) ।

मंश-१० उ०, विभाजने (बांटना), लट्-प्रदायति-ते, (भरापयति-ते, भी होता है), लिट्-अशायानकार-चक्रे आस-वभूव, सुट्-अशियता, लुड-प्राप्तायव्या सुद्ध-माधितत्न्त, मां तिद्ध-मस्यात्, मरायिपीट । मंत- १० उ॰, धातुहप अज्ञ पूर्वोक्त के तृत्य रूप बलगे। कैवल अन्तर

यह है कि स् के स्थान पर स् रहेगा।

भागकत्त्वः । प्रह.-१० उ०, भासते (चमकना), लट्-घहयतिन्ते, लिट-घहयाचनार-प्रहे इत्यादि, लुट-ग्रहीयता, लुट-माजहत्त्त, भा० लिट-घह्मात्, मानिहत्-त ।

ग्रहीयपोप्ट । तुम्-ग्रहितुम्, बन-ग्रहिता ।

भ्रहायपाट । पुर्वतारहक्ष्म गती (कुटिस गित से चनना), लट्-प्रश्ति, ग्रह्—१ प०, कुटिलाया गती (कुटिस गित से चनना), लट्-प्रश्ति, लट्-प्रांकता, लट्ट-प्रांकता, लट्ट-प्रांकता, भक्यति-ते। वत-अकित।

भरतारः सस् - १, १ प०, (पहुँचना, व्याप्त होना, एकन करना), लद्-मशनि-प्रकारित, सस्ति-मञ्जीपि, प्रसामि-सस्लीमि, लद्र-मारान्-मारणोर्, मास:-भवनात, जालम्-भारणवम्, लोट्-बदातु-भटणोतु, मध-परण्हि, मशाण-माहणाः, धावान् नार्यः महण्यात्, प्रशे: महणुगाः, धरायम् महणुगाम्, म्रहणवान, १०० (१०० - १०० महाप्यान) स्वर्णवान, विद्यान । तिह-म्रान्ध, सुर्-मसिता-मृद्धा, सुट-महिष्यान, घरर्थान, ॥० तिह्न- प्रध्यात्, तृड-माक्षिप्यत्-माध्यत्, तृड-मान्नोत्,प्र० पु०द्विव०-मान्निप्टाम्-मान्टाम्, प्र० पु० वहु०-मान्निपु-मान्नु- । सन्-मानिन्नपति-मन्नितित्, कर्म०, त्यट-प्रध्यते, तृड-मान्निः, णिण्-लट्-मन्नपति-ते, तृड-मानिशत्-त । वन-प्रस्ट, बत्वा-मन्नित्वा-मप्ट्वा, तृम्-मन्नित्म-प्रप्टुम्, ववम्-मान्दस्त ।

मन्-१ प०, कुटिलाया गतो, (बुटिल गति से चलना). लट्-मगति,

ल्ट्-प्रांग, सूट्-प्रांगता, सुड-प्रांगीत् । प्रय्—१० उ०, पापकरणे (पाप करना), सट्-प्रधयति-ते, सिट्-प्रथयाकार-क्रते, सूट्-प्रधयिता, सुड-प्रांगिषत्-त, प्रा० सिड-प्रध्यात्-प्रथयिपोप्ट ।

ब्रह्मक्-१ था॰, तक्षणे (चिल्ल करना), तद्-मबूते, तिद्-मान्यूं, तुट्-प्रक्लिता, तुट्-प्रक्लियोद, तुट्-प्राक्ट्रियोद्द, त्राट्-प्राक्ट्रियोद, क्रम्-प्राक्ट्रियोद, क्रम्-प्राक्ट्रियोद, त्राट्-प्रक्लियोत्, कर्म॰-प्रक्रियोद्द, त्राट्-प्रक्रियोत्, कर्म॰-प्रक्रियोत्, क्रियोत्, क्र

प्रदर्ग-१० उ०, पर सक्षणे न, (भिनती करना, चिह्ना लयाना), लट्ट-प्रद्वपतिने, जिट्-प्रदक्तग्रवभूव-भास-भडवयायकार-चके दरयादि, लुट्-प्रद्वपिया, लुट-प्रदुक्तपतिन्ते, जुद-प्राद्वपिय्यन्त, लुट-प्राञ्चकत्न, प्रा० जिट-प्रदक्त्यात्-प्रदूक्तियोदः । सन्-लट्-प्रिज्वक्षियपित-ते, कर्म०-प्रदक्ति (प्रद्वाप्यते भी)।

पद्ग.—१ प०, जाना, वट्-धगित, लिट्-धानक, लुट्-धगिता, लुद--प्राङ्गीत् । सन्-धञ्जिगियति, तुम्-धगितुम् ।

भङ्ग.—१० उ०, श्रष्टक् धातु के तुत्य । भूष्य—१ धा०, गत्यार्थापे (जाता, दोप सनाता), सट्—प्रपते, सिट्— धानपे, सट्—प्रधिता, सुड-प्राधिष्ट, श्रा० सिड-प्रधिपीप्ट । सन्— सांस्त्राचितात ।

षम्—१ ७०, गरी प्रविस्तरदेवयने च (जाना, प्रस्पटः व हुना), तट्— षचतिन्ते, तिट्—प्राच-प्राचे, लुट्—प्रचिता, लुद्ध—प्राचीत्-प्राचिटः । सन्— षचिचिपतिन्ते, वन-प्रवन, वस्त्रा—प्रचित्वा, प्रवत्वा ।

 म्रनायिप्यन प्रतेयात मानिय्यत लुड—प्र० पुः एकः०-प्रवासि द्विष्ठ म्रनायिप्यन प्रतेयातम् प्राविपाताम् ४० पुः बहुः०-प्रनासिप्यम्-वयम् म्रवद्विष्या सानिव्यतम् ।

षड्य-१ प० गतिपूजनयो (जाना पूजा करना) सट-भ्रज्यति, रिट-मानज्य सूट-भ्रञ्जिता सूट-भ्रञ्चयति भ्रा० तिड-भ्रज्याति भ्रज्यपति नृद्द-भ्राञ्चिति तृद्द-आञ्चिति । शिव सट-भ्रञ्चयतिने भ्रज्यपति वत-भ्रञ्जिति स्वत-भ्राञ्चिति स्वत-। भ्रत्यपतिपति वत-भ्राञ्चति भ्रत्य स्वत-।

प्रिटिचत्वा या प्रस्ता ।
प्रटम—१ उ० गतौ याचने च (जाता मागता) लट-प्रन्वतिने
लट-प्रानञ्च ज्वे लट-प्रिटचय्यतिने तुइ-प्राञ्चीत प्राचिष्ट कम०लट-प्रानञ्च ज्वे लट-प्रिटचय्यतिने तुइ-प्राञ्चीत प्राचिष्ट कम०प्रटप्यते क्त-प्रकृत वस्ता-प्रिटच वा तुम-प्रिञ्चतुम ।

प्रक्रम—१० उ० विवायण (विषयता वताना) लट-प्रश्चमतिने प्रक्रम—१० उ० विवायण (विषयता सुद्ध-प्राञ्चकत त प्रा० विट-प्रञ्चयायकार चक्र लुट-प्रञ्चीयता सुद्ध-प्राञ्चकत त प्रा० वि०-प्रञ्चयात्-प्रश्चियिगेष्ट ।

मट—१ प॰ गती (पुगना फिरना) लट—घटित लिट—घाट लूट— घट—१ प॰ गती (पुगना फिरना) सा॰ लिह—प्रटयात । सन-फटिता लूट—प्रटिय्यति लुह्—प्राटीत लह—प्रटयात । सन-प्रटिट्यति विच-न्यट—प्राटयतिने लुह्—प्राटिटत वह—प्रटाटयते । प्रटिट्यति विच-न्यट—प्राटयतिने लुह्—प्राटित वह्ना करना)

मह्—र झा॰ आत्वनगाहरून सट-महिन्द सट-महिन्द सट-महिन्द सट-प्रिति महिन्द स्व-प्रिति महिन्द स्व-प्रिति महिन्द स्व-प्रिति महिन्द स्व-प्रति स्

श्रष्ट —१० त० धनावः (१००१वः) पुरु-आ।०द्दृतं साहुटतः प्राः (तट —श्रदृतियोदः । तुम-श्रदृतितुतः । प्राः –१० तन् (१०० करता) तट-प्रणति तिट-प्राण पुट-प्रां –१० तन् । तन-प्रीणीणपति । णिष लट-प्राणपतिने स्रोता तुरू-वाणीते । तन-प्रीणीणपति । णिष लट-प्राणपतिने तुरु-प्राणियत्ति ।

१ नाटचे पूजासाम (६४३०)। पूजा सम म सञ्ज् बातु के न का नोच नहा होता है बाद में डिस प्रत्यम होने पर।

श्रम्--४ म्रा॰, प्राणने (साँस लेना, जीवित रहना), लट्-मण्यते, लिट्-भ्राणे, लुट्-प्रणिता, लृट्-प्रणिध्यते, लुझ-माणिष्टे, ग्रा॰ लिङ-मणिपीष्टे, सन्-ग्राणीणयते, णिच् लट्-ग्रण्यते, लुद्द-ग्राणि ।

भत-१ प०, सातत्यगमने (निरन्तर चलना) लट्-भतति, लिट्-भात, लुट्- प्रतिता, लृट्-प्रनिप्यति, लृड-प्रातिप्यत्, भा॰ लिड-भ्रत्यात, लुइ-प्रातीन् । सन्-प्रतितिषति, कर्मे । लट्-प्रत्यते, लुड-प्राति । णिच् लट्-घातपति-ते, लुड-ग्रातितत्-त, क्त-ग्रतित । धर्-- २ प०, भक्षणे (साना), सट्-अति, सड-प्र० पु० एक० ब्रादत्,

म॰ पु॰ एक॰ आद, लिट्-बाद, अधास, लुट्-अता, लुट्-अत्स्यति, लुड-प्रयसत्, सन्-जियस्सति, लुड्-बास्स्यत्, बा॰ लिंड-घटात्। णिच् लट्-प्रांदयते (ग्रादयति, शर्कप्रेभिप्राये), लुड-ग्रादिदत्-तः । कमे० लट्-प्रयते, लिट्-प्रादे-जक्षे, क्त-जन्ध-(ग्रप्त), क्त्वा-जन्ब्या प्रजन्य्य, तुम्-यत्म ।

अन्---२ प०, प्राणने (साँस लेना, जीवित रहना), लट्-प्रनिति, लड-मानी - ने (म॰ एक॰), ब्रानीत्,-बानत् (प्र॰ एक॰), लिद्-ब्रान, लुद्-मनिता, लुद्द-प्रानिप्यत्, लुद्ध-मानीत्, सन्-प्रनिनिपति । शिच् सट्-मानयति-ते, लुद-प्रानिनत्-त । वर्मे वट्-प्रन्यते, लुड-धानि, वत्वा-धनित्वा, प्र+धन् ≕प्राप्य ।

मन्-४ घा॰, (जीविन रहना), लद्-घन्यते, लिद्-घाने,लुद्-प्रनिता। यह प्रगृधातुका ही भन् रूप है।

गरेनु---१ प०, बेन्घने (बांधना) सट्-अन्तति, सृट्-श्रन्तिप्यति, सुद्र-पान्तीन्, पा॰ लिड-प्रन्त्यात् । णिच्-प्रन्तयति, लुड-प्रान्तीन्-त, सन्-

मन्तितिपति । भाग्--- १० ७०, दृष्ट्युपयाते, दृष्ट्युपसहारे (भ्रन्या होना, भ्रपनी भाषी यन्य गरना), लट्-प्रन्ययतिन्ते, लुट-प्रान्ययिव्यत्, लुट-प्रान्यधत्नत,

मा० लिइ-मन्त्यात्, प्रत्यमिषीप्ट । सन्-पन्दिषमिपति-ते ।

मभ-१ प०, गनौ (जाना, धूमना), लट्-प्रश्नति, लिट्-प्रानभ्र, स्द-माधीत्।

मन्-१ प०, गतिसन्दर्भभिनतपु (जाना, सब्द नरना, साना), लट्-मनित, लिट्-प्राम, सुट्-प्रनिता, लृट्-प्रनिप्यति, सुद्र-पामीत् । णिन्-लड-पानयति-ते, लुँहे-प्राधिमन्-तं, सन्-प्रमिषियति, वर्मे लुह-

मामि, ना-मान्त । धम्---१० उ०, रोगे (रोग उलझ करना), सट्-धामयति-ते, सुद-धामिमन्न, घा॰ लिड-धम्यात् धमयिपीप्ट ।

मप्---१ मा॰, गदौ (जाना), सद्-धयते, परा के साथ पतायते, सिद्--धर्माषर, सुर्-परिता, सुद्र-वार्विष्ट, धा॰ सिद्य-प्रविपीष्ट, सन्-

प्रविभिष्ते । कर्मः लट्-ग्राम्यते, लुड्-ग्रामि । णिच्-सट्-प्रापमितः ते, लुड्-प्रापियत्न, सत्ता-प्रयित्सा, परा चे ताच-पतास्य । रुक्त नामन्त्रम् , पर्यान्त्रामस्याः चरा च चामन्त्रसम्यः प्रकं न्रुश्च दर, तपने स्तवने च (तपाना, स्तुति करना), लट्-प्रवंयति-ते, विट्-मक्त्वाचकार-मक्रे प्रास-वभून, तृद्-मत्रविता, तृह-माचिकत्न, म्रा

मर्थ —१ पर, मूल्य (मूल्य होना, स्रोमा होना), तद्-वर्षति, तिद्-मर्थ —१ पर, मूल्य (मूल्य होना, स्रोमा होना), तद्-वर्षति, विद्-म्रानम्, तुद्-प्रपिता, लुद्र-प्रापीत्, सन्-मित्रिपरित । णिव्नद-

न्वनागरा, तु०-आग्वप्यत्व । सर्च - १ प०, पूजावाम् (पूजा करना) तद्-यर्वति, तिद्-मानर्व, तुर्-मानवा, तुर-याज्यति, तुइ-मार्चीत्, झा० तिह-सच्चाप् । सन्-मचिन्यति, जिष्-सर-स्वयंतित्वे, लुद्द-साचित्तत् , कर्म० तद्

भ्रव्यतं, लुद्र-मानि, वृत्याःभ्रांवत्या । लुद्-मानित्ये, लिद्द-मानेयाग्वभूव-भ्रवे — १० उ०, (वृत्रा करना), महन्मनित्यतित्ये, झा० लिद्र-मान्यात्-मान-करा-त्वके, लुद्द-मानित्यतः, लुद्र-मानित्यत्यतः, सन्-मानिवियागितं, लुद्र-मानित्यत्यतः, लुद्र-मानित्यत्यतः, सन्-मानिवियागित्यतः, वृद्द-मानित्यतः, लुद्द-मानित्यतः, लद्द-मानित्यतः, लद्द-मानित्यतः, लद्द-मानित्यतः, लद्द-मानित्यतः, लद्द-मानित्यतः, सन्-लुद्द-मानित्यतः, लुद्द-मानित्यतिः, लुद्द-मानित्यतः, (अप्योजनित्यतः), (अप्योजनित्यतः, सन्-मानित्यतिः, लिद्द-मानित्यतिः, लुद्द-मानित्यतः), (अपयोजनित्यतः), (अप्योजनित्यतिः, सन्-स्वतः—। ०उ०, प्रतियमित्यत्यतिः सन्-मानित्यवियागित्यते, कर्षः । लुद्द-मानित्, (प्राज-मी) लुद्द-मानित्यातिः, सित्वः) ।

वियातान् साजियातान्, वित्र ०)।
प्रायं—१० मान, उत्पारकायान् (भागना, प्रार्थना वरना), जद्-मर्थयते,
मर्थ्—१० मान, उत्पारकायान् (भागना, प्रार्थना वरना), जद्-मर्थयते,
श्रद-पर्यमावन् कास्त्र-पर्यमायः,
मर्थयायने कास्त्र-पर्यमायः,
मर्थयायने कास्त्र-पर्यमायः,
मर्थयायने कास्त्र-पर्यमायः,
मर्थः—१०, गत्री मानवे । व (जाना, मोनना), तद्-मर्थति, तिद्मर्थः—१०, गत्री मानवे । व (जाना, मोनना), तद्-मर्थित,
मान, पर्यमायन् ।
मान, पर्यमायन् ।
मान, पर्यमायन् ।
मान, पर्यमायन् ।
मान, मान्यस्ति ।
मर्थः—मर्थते, ज्व-मर्थित, सम्मर्थः,
मर्थः—पर्यते, ज्व-मर्थित, सम्मर्थः।
मर्थः—पर्यते, ज्व-मर्थित, सम्मर्थः।
मर्थः—पर्यते, ज्व-मर्थात्। स्वर्मः।
मर्थः—पर्यते, ज्व-मर्थात्।
मर्थः—पर्यते, ज्व-मर्थात्।
मर्थः—पर्यते, ज्व-मर्थात्।
मर्थः—पर्यते, ज्व-मर्थात्।
मर्थः—पर्यते, ज्व-मर्थितः। सट्-प्रवंते, लूद-सार्व, पा-वार्वा, प्राप्ता प्रत्या । स्वया । प्रत्या । प्रत्या । प्रद्या पर्वा , स्वर् प्रद्य प्रद्या १० उ०, हिसायाप् (हिसा परवा), लूद-पादिदत्-त, सा० प्रद्या १० उ०, हिसायाप् , सन्-प्रदिविपति ते । कर्मण सर्-प्यवंते, जिद्य-प्रवेति-प्रतिविपत्ति ।

लुड-मादि, सः-भारत । मह---१ ४०, पूजाया योम्यत्वे च-(पूजा करना, योग्य होना), तर्-महीतः वद-भागर्वः सुट-महिता, खड-माहिप्यत्, नुड-माहित्, प्राठ प्रहेति, वद-भागर्वः सुट-महित्ता । कमं सद्-महित्, नुड-माहि । णिच विद्य-महान्त्रं, सन-माबहित्ति । कमं सद्-महित्, नुड-माहि । णिच ने लिए देखी व

भ्रान्दो<del>ल् १० उ०, भ्रा</del>न्दोलने ( गाना, क्षुड्य गरना), लुड-प्रान्दुदुलत्

ग्रान्-४ प०, व्याप्ती-(ब्याप्त होना, पाना), नट् प्र० पु० एक० प्राप्नीति. -न, सन्-ग्रान्दुदोलियपति-ते । o go एक ग्राप्नीय, उ० पु० एक ग्राप्नीम, (उ० पु० द्विव० ग्राप्नुव, o पुँ वहु ग्राप्नुवन्ति), सद-प्रव पुर एक ग्राप्नोत्, (उ० पुर एक ाप्नवम्, उ० पु० द्वि० भ्राप्तुव, प्र० गु० बहु० भ्राप्तुवन्) सोट्-प्र० पु० एक० ानी, ०० ३० १०० वानुरा त्र पुर वहुर्ण त्यान्त्र पुर एकः कान्ति, प्र० पुर वहुरू गनोतु उ० पुर एकः ब्राप्नवानि, मः पुर एकः ब्रान्ति, प्र० पुर बहुरू गानुबन्तु, लिट्-ब्राप्य, लट्ट-ब्राप्या, लट्ट-ब्राप्यति, लड्ड-ब्राप्यति, लड्ड-ब्राप्यति, लड्ड-ब्राप्यति, व्यक्ति

माप्-१० उ०, बस्भवे (पाना ), सूड-आपिपत्-त । प्राम् – २ जाः, (बेठना), तर्-मास्ते, निर्-मासावने-वम्ब-मास माम् – २ जाः, (बेठना), तर्-मास्ते, निर्-मासावने-वम्ब-मास तर्-मासिता, वर्-मासियाते, वह-मासियात, तृह-मासिर, घाः विद-मासियोर । कमें०-नर्-मास्यते, जिल्-मासयित ।

इ--१ प०, गती (जाना), सट्-समति, सड-मायत्, लिट्-हमाय, लुद्-त्या, छट्-यूट्यति, छड्ड-प्टेयत्, जुड-प्येति, छा० लिड-ह्यात् । णिव लट्-मामपति-ते, लुइ-माधियत्-त, सन्-इरोपति, कर्म० लट्-

प्रभागः गुरु-आपः। इ—२ प॰, शतो (जाना), तद्-पति, तिद्-ह्याय, तुद्-पता, तुद्-प्रयति, त्रह-प्रयति, तुह-प्रयति, तुह-प्रमापि । पित्र-गमपति-ते, लुइ-प्रजीयमत्-त, प्रति के साथ प्रत्यायमति-ते,

सन्-जिगमियति, (प्रति के साथ प्रतीपियति) । इ—२ मा॰, ( श्रीध + इ, वडना), लट्-श्रगीते, लिट्-प्रिधिजमे, बुट-मध्येता, ह्टू-मध्येत्वतं, ह्टू-मध्येतां, ह्टू-मध्येतां, ्य न न न ।। प्रमुख्य अवस्था । वर्ष । त्र्य मधीयते न्द्र-प्रध्यमदि-मुख्याव ( प्र० पुरु कि ) क्राव्यावियाताम् अध्यावियाताम् , प्रध्यावियाताम् -प्रभाग ( प्र० वृ० ६०, ग्रथमाथमाताम् अन्यासमान् अस्यासमाताम् । ग्राचीयाताम् ), तृद्-अस्यासिता, श्रद्धान्यसम्बद्धान् प्रभायस्त, श्रद्धान्यसम्बद्धान् । श्रद्धान्यसम्बद्धान् । विद्-प्रभावसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यः । वित्त्-सट्-ग्रह्मायसित, लुह-प्रभायस्त् प्रभावस्तिम् अस्यास्ति

जागपत्, नत-श्रथात । इ.स. -१ प० गती (जाना, हिसना), सट्-एसति, लिट्-इयेध, ग्रद्यजीगपत्, नत-ग्रंघीत ।

नावता, सुड-एवाप । इ.स. - १ प०, (जाना, सुड्य करना), सट्-इङ्गति, सिट्-लट्-एविता, लुइ-ऐखीत् । इह्--१ प०, (जाना) जुल--रिक्राता, लुइ--रिक्रीत, नव--रिक्रित । इह्या-ज्यनगर-अमृत-आत, लुइ--रिक्रिता, लुइ--रिक्रित । इह्य--१ प०, जती, (जाना), लुद--गरति, लिट्-इयट, लुट्-एटिता,

लद-ऐटीत् 1

इन्द्--१ प०, परमैश्वर्षे (सनिनसपन्न होना), लट्-इन्दति, लेड-ऐन्दत्, लिट्-इन्दोञ्चकार्-उभूव-ग्रास, लुट्-इन्दिता, लुट्-इन्दिप्यति, लुट्-ऐन्दिप्यत्, लुइ-ऐन्दीत्, मा० लिइ-इन्डात्, नत-इन्दिते ।

इन्यू—७ था०, दीप्ती (चमकना, जलाना), सट्-दम्मे, निट्-इन्याचने-ग्रास-प्रभूव (वेद में ईपे), लुट्-इन्धिता, खट्-इन्यिप्यते, स्ट-ऐन्धिप्पत, लुड-ऐन्धिप्ट, सन्-इदिधिपते, आ॰ लिड-इधिपीप्ट,

लट्-इच्यते, णिच्-लट्-इन्धयति-ते, बत-इद्ध ।

इव्-६ पर, इन्छायाम् (नाहना), लट्-इन्डति, लिट्-इवेप, लुट्-एटा या एपिता, व्हर्-एपिप्पति, व्हर-ऐपिप्यत्, लुट्र-ऐ ति, सम्-एपिपिपति, ग्रा॰ लिड-इप्यात् । वर्म॰ लट्-इप्यते, लुड-ऐपि । णिच्-लट्-एपयति-ने, लुङ-ऐपिपत्-त, क्त्वा-इच्ट्वा या एपित्वा, #न−इष्टो।

इय्--४ प०, गतौ, (जाना), लट्-इय्यति, लुट्-एपिता, वन-इपित, वत्वा-एपित्वा ।

इय्-६ प॰, माभीदण्ये (दुहराना) लद्-इप्णाति । लिट्-इपेप

न्नादि इप्६प० के तुल्य।

ई-- १ प०, गती (जाना), (२ प०, जाना, व्याप्त होना), लट्-ग्रयति-एति, लिट्-प्रयाचकार-वभूव-मास, लुट्-एता, छट्-एप्यति, ऐव्यत्, लुड-ऐपीत् । हूँ—४ झा०, (जाना), लट्-ईयते, लिट्-झयाचके, लट्-एप्यते,

सुद्र-ऐंध्ट, सन्-इयीपने । णिच्-लट्-ब्राययति-ते ।

इंस्-१ ग्रा॰, दर्शने (देखना), लट्-ईक्षते, लिट्-ईक्षाचके-बभूत-बास, सुर्-ईसिता, खर्-ईसिप्पत, खड्-ऐसिप्पत, बा॰ तिब्र-ईसिरीस्ट, सुद्र-ऐसिस्ट। शिन्-सर्-ईसिपति-ते, सुद्र-ऐनिसत्-त, सन्-ईसिरीस्ट, सुद्र-ऐसिस्ट। शिन्-सर्-ईसिरी, क्ट-ऐनिसत्-त, सन्-तुम्-ईक्षितुम् ।

ईज्--१ ग्रा॰, गतिकुत्सनयो (जाना, निन्दा करना), लट्-ईजते, तिट्-ईजानके, लुड-एजिष्ट, क्त-ईजित ।

ईइ—२ झा॰ स्तुतौ (स्तुति करना), सट्=ईट्टे, लिट्-ईडानक्रे-वभूव प्रास, लुट्-ईडिता, खट्-ईडिप्पते, खड्र-ऐडिप्पत, लुड्र-ऐडिप्ट, ग्रा० लिइ-ईडिपीप्ट । कर्मे० लट्-ईड्यते, णिच्-लट्-ईडयति-से, लुझ-ऐडिडत्-न, नन्या-ईडिस्वा, तुम्-ईडितुम्, नत-ईडित ।

ईर्--१ प॰, गतौ ( जाना, हिलाना), सट्-ईरिव, बत-ईरित ।

 कुछ के मतानुसार इस चातु के लुट् और बत्दा प्रत्यय मे एविता और एपित्वा ही रूप होते हैं।

हुर्- २२ मा०, गतौ ( जाना चादि), लट्-ईरों, लिट्-ईराज्चके, लुट्-

इर्—(० ७०,६११ (१६७१०), ७० व १), वर्-इरसाव-४, । तट्-इरसाव-कार-चन्ने, लुड-ऐरिट्यू-१, लुट-ईरसिवा, लुट-ईरियप्यति-१, लुट-ऐरिट्यू-१, लुड-ईर्याच्यान् (ईप्यां करता), लुट-ईप्यंति, लिट्-ईप्यां चनार-ईप्यं —१०, ईप्यांचान् (ईप्यां करता), लुट-ईप्यंति, लिट्-ईप्यांचार-प्राप्त-युन्, लुट-ईप्यांचा, लुट-ईप्यांचति, लुट-ईप्यंति-ते, लुट-ऐप्यांत् । सन्-ईप्यांचिपति सा ईप्यांचिपति, णिष् लट्-ईप्यंवित-ते, लुट-ऐप्याव

−त । हुँबा—र सा०, ऐरवर्ष ( स्वामो होना, शासन वरना, रसना), सर्–ईरेड, हार्--ईरावर्के-मास-समृब, सूर्--दिवा, यर्--दिवायते, यर--पेटिय्यत, धा० सिर्--देशावर्के-मास-समृब, सुर्--सिर्वायते, सुर--ऐरिय, सिम् सर्-सिर्व--दिवायीय्य, सुर्क्क-प्रियाय, सम्बन्ध-स्थाये, सुर--ऐरिय, सिम् सर्--इंगयति-ते, लुड-ऐशियत्-त, मत-ईशित । इतायातन्त, लुइ-प्राण्यपुन, ज्या-व्याप्त । इत्-१ प्राण, गतिहितावर्षेषु (जाना, हिला करना, देनना), तद्-ईगते, हुद्-१ प्राण्, गतिहिताकर्षेषु (जाना, हिला करना, देनना), तद्-ईगते, तिह-र्याचके, लुद्-हिपा, लुइ-र्यप्ययं, ज्वर-पिप्यत, लुइ-गांगिः,

मा े लिड-इशियोप्ट, नत-ईपित । मा । लड-इरायपार, नरा-वारपा, हिंदू-इरायपार, वाहना), लद्-इरा, शिट्क हिंदू-१ मा , केटायाम् ( केटा करना, वाहना), लद्-ईरा, शिट्क हिंदाकर-मास-वम्ब, लुट्-दिहता, खट्-ईरियोर, गड़-गिराया, सुद्ध-दिहिय्द, सर्व-ईजिहितो, मा लिड-ईरियोर्ट, शिष् शर्-हिगांत सुद्ध-दिह्य्य, तं, लुइ-ऐजिहत्-स ।

उस-१ प०, सेवने ( सीचना, गीला करना ), सद्-उधारि, सिद्-उस्-१ ५९, तार्यात् । तद्-प्रशास, तिद्-। उज्जानकार-बमूब-मास, सुट्-प्रशास, वद्-प्रशास्त्रतं, सद-मीशियात्,

ज्ञाचकार-वम्ब-मातः पुर्-जावातः, धर्-जादायातः, स्वर-पोशियातः, स्वर-पोशियातः, स्वर-पोशियातः, स्वर-पोशियातः स्वर-पोशियातः, स्वर-प्रस्तिः स्वरः स्वर-प्यस्यः स्वरः स्वरस्तिः स्वरः स्वरः स्वरस्तिः स्वरस्तिः स्वरः स्वरस भासात्, रान्-भागानाच्याः नः- त्याः-जन्यात्, वसः सट्-उस्पते, भासात्, रान्-भागातिन्ते, वन-मोसित-उतितः । (इतको उत् भो निसते भिन् सट्-मोसपतिन्ते। हैं। लट्-उलित मादि)।

लट्-उलात आप। उत्-प्रतः, समयाये (इकट्ठा करना), लट्-उच्चति, लिट्-उवोच, उब् —४ प०, सन्धान । वस्तुत्व स्टब्स्यात्, सद्-उचीष, सद्-मीविक्यति स्टब्सीपियन्, सा० प्रिय-उच्चान्, सुद-मीविका, सर्-जीवत-उन्न।

लुद-ग्रीवत्। वत-उवित-उमा।

सुद्ध-प्रोचत् । वत-जापतः ( पूरा करना, पोक्रम), सट्-उन्हर्जि, निट्-उच्य-१ पर, विवसी ( पूरा करना, पोक्रम), सट्-उन्हर्जि, निट्-उच्यामास, व्य-जीव्यमस्य न-उन्हरमा । उच्छामास, व्ह्-णा-च्र-णा पुव-मान्धात्, सा उच्छापतिन्ते, सुद्ध-मीचिन्छत्न्त, स्त-जन्दित ।

उज्स्-६ प॰, उत्सर्गे (छोडना, बचना), सट्-उज्झति, लिर्-उज्झाच-कार-मास-वभूव, लुट्-उज्जितो, खट्-उज्जिप्यति, लुड-मीज्जिप्यत्, लुड-ग्रीग्सीत् । णिन् लट्-उज्झयति-ते, लुड-ग्रीजिज्झत्, सन्-उजिज्झिपति नन-उज्जित । उञ्छ्-१, ६ प०, (कण चुनना), लट्-उञ्छति, लिट्-उञ्छाञ्चकार,

सर्-उञ्चित्रपति, लुड-प्रौञ्छोत्, सन्-उञ्चिन्छपति । णिच् लर्-उञ्चयति, सुड-प्रोडियच्छन्-त, बत-उञ्चित ।

उठ्--१ प०, उपधाते-( चोट मारना, नष्ट वरना), सट्-प्रोठति, लिट्-

उबोठ, लुट्-मोठिता, लट्-मोठिप्पति, लुड-मीठीत् । कत-उठित । बत्-७ प०, बतेदने ( गोना करना), तट्-उनति, तिट्-उन्दाचकार,

लुर्-उन्दिता, लर्-उन्दिप्पति, छड-भौन्दिप्पत्, लुड-भौन्दीत्, सन्-उन्दिदि-यति । कत-उत्तेया उन्न ।

उभ्-मा उम्भ-६ पन, पूरणे (पूरा करना, भरना), नट्-उभति या उम्मति, लिट्-उवोम-उम्भाचकार, छट्-मोमिप्पति-उभिप्पति, लुद्द-मौभीत्-मौम्भीत् । वत-उभित-उम्भित ।

उद्--१ मा॰, माने कीडामा च (तोलना, खेलना), लट्-उर्दते, बिट्-ऊदीनके बभूव-भास, लुट्-ऊदिता, छट्-अदिप्यते, लड-भौदिप्यत,

भौदिष्ट, सन्-अविदियते । णिच् लट्-अदंयति-ते, लुइ-भौविदत्-त । उब् -- १ प०, हिसाबाय् ( हिमा करना), लट्-अवैति, लिट्-अवीचकार,

लुद्-अविता, लड-भौविष्यत्, लुड-भौवीत् ।

उप्-१ प०, दाहे ( जलाना, दण्ड देना), लट्-म्रोपति, लिट्-उदोप,

भोपानकार-मास-वभूव, लुट्-म्रोविता, खट्-मीपिप्यति, खड-मीपिप्यत्, मा॰ लिड-उप्यात्, लुड-ग्रीपीत्, क्त-ग्रीपित, उपित ।

उह —१ प०, प्रदंने (चोट पहुँचाना, हिसा करना, नप्ट करना), लट्-त्री हति, लिट्-उबोह, लट्-प्रोहिप्यति, लुड-प्रीहत् ग्रीहीत्। नत-उाहत, ग्रीहित।

अन्---१० उ०,परिहाणे (कम करना), लट्-क्रनयति-ते, लट्-क्रनयिप्यति,

सुद्ध-ग्रीननत्-त, सन्-ऊनिनयिपति-ते ।

कप्-१ भाग, तन्तुसताने (बुनना, सीना), लट्-अयते, लिट्-अयाचके-वभूद ग्रांस, लुट्-अधिता, छट्-अधिष्यते, छड-ग्रीविष्यत, लुड-ग्रीविष्ट,

मा॰ लिइ-जियपोप्ट । णिच् लट्-ज्ययति-ते, क्त-जित । अर्ग्-१, १० ७०, बलप्राणनेयो (श्ववितयुक्त बनाना, जीवित रहना),

लट्-अर्गति, अर्गयतिन्ते, लुद्ध-ग्रौर्जीत्, ग्रौजिनत्न ।

अर्थ — २ त०, ब्रास्ट्यादने ( ढनना, ख्रिपाना), सद्-ऊर्णाति-ऊर्णी ति-ऊर्गेन, सिट-ऊर्णुनाव नव-ऊर्णुनुवे, सुट-ऊर्णुनिवता-ऊर्णिवता, स्ट्र-ऊर्ण्यान-यति-ते-ऊर्णुविष्यति-ते, सुड--ग्रीणवीत्-ग्रीणीवीत्-ग्रीणीवीत्-ग्रीणविष्ट-ग्रीणुविष्ट, या०

लिड-कृष्ट्रेयात्-कर्मवियोध्ट-कर्मृवियोध्ट । णिष् सट्-कर्णावयतिनं, लूड-प्रोगृनवर्न, कर्म० लट्-कर्णृयते, लिट्-कर्णृवने, लूड-प्रोणापि, लूट्-कर्णावता, कर्मावियोध्ट-कर्णृवियोध्ट, कर्णावियोध्ट-कर्णृवियोध्ट, रुद्ध-प्रोगीविष्यत-ग्रीगैविष्यत या ग्रीर्णुविष्यत ।

**ऊर् —**१ ग्रा० (सेलना, कीडा करना), लह्-ऊदंते। (शेप उर्द ने तुल्य) जब-१ प० रुजायाम् (राण होना, लिग्न बित्त होना),तर्-जपति,

लिट्-ऊपानकार, लुद्र-ग्रीपोत् । वन-ऊपित् । कहू....? ग्रा० (कभी पर० भी) बितक (तर्क वितर्क करना, भनुमान करना, प्रतिप्राय निकातना), तर्ट-करने, लह-प्रदेश, तिट्-ऊहाचके, तर्ट-जहिता, खद्-जहिन्नते, लड-प्रीहित्यत, बुड-मोहित्य मा तिह-जहिनार, कर्म - जह-प्रति सुड-प्रीहित्यत, लुड-प्रीजिहन्न, बत-ऊहित, बत्बा-ऊहित्वा ।

ऋ --१ प०, गतित्रापणयो (जाना, पाना), सट्-ऋच्छति, लुद्र-मार्पोत्। ऋ — ३ प० (जाना), लट्-देशते, लुड-भारत, (सम्के सापसमारत)। ऋ १ प० और ऋ ३ प० दोनो घानुस्रो का लिट् से सारवनता है, सौर लुट से-क र व कार कि सह - मरिप्यति, चड-मारिप्यत्, मा० तिड-मर्यात् । कम्० भता वनता ह। छट्-लार्प्पात, एक मार्प्पात, नार राजन्त्रपत् । राजन्त्रपत् । राजन्त्रपत् । स्वयं स त्र अथवः, पुरुक्तारियोग्द, ऋषोष्ट । शिन् सर् अपंयति ते, सुड-आपंयत्-त, सन्-मिरियिति, नत-ऋत ( ऋग भी हर होता है) तर्श-ऋषा । त, सन्-मिरियिति, नत-ऋत ( ऋग भी हर होता है) तर्श-ऋषा, स्वर-क्ष्मिति, तिर्-

मानचं, लुड-मार्चीत् । वत-ऋचित ।

भ्र. भूत प०, गतीन्द्रियत्रलयमूर्तिभावेषु-( कठोर होना, इन्द्रिया की न्द्रण्यः च्या प्राप्ता । त्या प्रत्या । प्रत्या प्राप्ता । प्रत्या प्राप्ता । प्रत्या प्राप्ता । प्रत्या प्राप्ता । प्रत्या प्रत्या । प्रत्या प्रत्या । प्रत्य । प्रत्या । प्रत्य । प्रत्या । प्रत्य । प्रत्या । प्रत्या । प्रत्या । प्रत्या । प्रत्या । प्रत्या । प्रत्य । प्रत्या । प्रत्य नारा १७० होता, जला), ११६ कर का अल्ला कर् । शह का कहा होईन ऋष्टिता, लह ऋब्हियाति, लह मार्क्सत् । मिन् सर् ऋब्ह्यातिनी लुइ-म्राचिच्छत्-त, यन्-ऋचिच्छ्यति, वत-ऋच्छित ।

अग्र प्राक्त मिल्यानाजनीपाननेयु ( जाना, प्राप्त करना), लट्-त्रभू— ( आ ), त्रार्थिकात्र सहस्याज्यते, सहस्याज्यते, सहस्याज्यते, सहस्याज्यते, सहस्याज्यते, सहस्याज्यते, सहस् नगरा, । पर्-भागुभ, पुर्-नागरा, पर्-नाग्नार, पर्-भागाया, पुर-म्राजिट, सन्-मजियमे, मा० लिद-मजियोस्ट । कर्म०-लट्-महण्यते, सुर-जालार, त्या जालारा के सह पाजिलत्य, स्व प्रति । भारत, विव-सह-भर्गसित-ने, सह-माजिलत्य, स्व प्रति । भारत, विव-सह-भर्गसित-में, सह-माजिलस्य, स्व प्रति-मण्ति, सिह-

म्रातर्ण-मान्णे, लट्-मणिता, लुङ-माणीत् मणिय-मातं, सन्-मणि-

ऋत् -- जुगुप्साया कृपाया च (निन्दा करना, दया नरना), लट्-ऋतीयते, णिपति । लिट्-ऋतोगाचके-आनर्त, सुट्-ऋतीयिता प्रतिता,

बह बातु बातुपाठ मे नहीं है, परन्तु ऋतेरोबद सुन में दो गई है।

र्म्यानप्यान, मा॰ लिड-ऋतोयियोण्ड-ऋत्यात्, लुड-म्रातीयिप्ट र म्रातीत ।

ऋष्--४ प०, वृद्धौ (समुद्ध होना, प्रसन्न होना), सर्-ऋष्यति, सिर्-ग्रान्यं, स्ट्-प्रॉयता, सुद्ध-प्राहीत्, सन्-प्रॉदिवयति-ईत्संति । क्त-ऋह, क्ला-ग्रान्या-ऋद्ष्या ।

्ऋय्—४ प० (समृद्ध हाना, वडना), लस्-ऋघ्नोति, तुद्ध-प्रार्धीत्।

(रोप रूपे आध् ४ प० के तुत्य)। ऋक् या ऋम्फ्—६ प०, (हिंसा करना), सट्-ऋफति, ऋम्फति, लिट्

-प्रांतर्फ, तहम्बाज्यवार । इस्यू-६ प०, (पहुँचना, हानि पहुँचाना), लट्-ऋपति, लिट्-धातर्प,

सुर्-प्रपिता, लट्-प्रपिप्यति, सुद्द-प्रापीत्, क्त-म्रुट्ट ।

### 36

ऋ--६ प०, ( जाना, हिलना), लट्-ऋणाति, लिट्-मराज्यकार, लुट् -प्रतिता-प्ररोता, लट्-प्ररिप्यति-प्ररोप्यति, लुट्-प्रारोत्, प्रा० लिड्-ईयात्। क्ष-ईर्ण ।

### - 1

एम्--१ घा॰, दोष्तो (चमनना), प॰, नघ्मने (बांपना), सट्-एजते-ति, नद-एजत-त्, सिट्-एजानने-पनार, स्ट्-एजिता, चट्-एजिप्पते-ति, स्ट--ऐजिय्यन-स्, सुद्र-एजिप्ट-ऐजीत् । नत-एजित ।

एड्-१ मा॰, वापायाम् (कृद्ध होना, रोहना), सद्-एवते । कः-एवत । क्युं-०१ मा॰, वृद्धौ (वृद्धना, समृद्ध होना), सद्-एमते, सिद्-एमावके-यभ्य-भात, सुद्-एमिना, सद्-एपिप्पते, स्वर्-पीप्पत, सूद्य-पीप्पद, सन्-एदिएयने, मा॰ तिद्य-एपिपाटे । वर्षे ० सद्-पृथ्यते, सुद्ध-पृथि, निष्-एप-यनि-ते, सुद्ध-पृथित । कः-एपित ।

एय्-१ भा॰ (जाना), सद्-एपते । का-एपित ।

### भो

योग्'--१ ग०, घोण्यालवर्षयो ( मूलना, सत्राना, पर्याल होना), सट्-पोगिति, सिट्-पोगायनार-यभूव-पाग, सट्-पोगिता, सट्-पोगि-प्यात, गट-पोगिप्यत्, मुद्य-पोगोन्, स्न्-पोपिनपति। विष् सट्-पोगियति, -ग, मुट-पोगियत्, मु

मीलंड्--१० उ०, उप्योक्ने ( ऊपर पेंडना), सट्-मोत्रव्हयनि । स-सार्तान्डर ।

रै.. उप में साथ उर्वयने क्य होता । २. म्र†धाननि व्यक्षीति ।

कक्—१ म्रा॰, लौल्ये (चाहना, गर्वमुक्त होना), लट्—ककते, लिट्-। चकके, तुर्-किता, छर-किन्यते, छर-प्रकियत, तुर-प्रकार । कल्-१ प०, हसने (हैंसना), लर्-क्खति तिर्-प्रकास, तुर-किसता,

खट्-कलिप्यति, खड-मकलिप्यत्, नुब-मकसीत्-मकाखीत् ।

कक्-१ ग्रा०, (जाना), लट्-कनते, लिट्-बक्के, लुट्-कविता, लुड-धककिष्ट, यत-ककित I

कच-१ प०, रवे (शब्द करना), लट्-मचित, लिट्-वकाव, लुट्-किनता, सद्-विव्यति, सद्द-प्रकाचप्यत्, सुद्द-प्रकरीत् ग्रकाचीत् । कन् - १ पां , बन्धने, (बांधना), सट्-कथते, सट्-वकने, सुट्-किता,

लट्-कचिप्पते, लड-प्रकचिप्यत, सुद्ध-प्रकेषिप्ट । कट् या कष्ट्—१ प० (जाना), लट्-स्टित-कटित, शिट्-धनाट-चकट, लुद्-विद्यानिकटिया, लद्-किटप्यति विद्याति, लद्द-प्रकटिप्यत् प्रकटिप्यत्,

अग्राज्यास्य क्रिक्ष्यं क्रिक्षं क्रिक् लुँड-सकटीत्-सकटीत् ।

लद्-विज्यति, लुद्द-श्रकठीत-श्रकाठीत् ।

न १००१।। कुण नाजा अल्याने (लेटपूर्वक स्मरण करना), लट्-कंठति, कठवित ते, लिट्-चकठ, कठवाचकार सके, लुट्-कठिता कठियता, कठिप्यति-कठियष्यति-ते, खड-अविष्यत् घकठीयप्यत्-त, लुड-पकठीत्,

कर्य १ मा०, सोके (चिन्तित होना), (उत्+), सट्-कठते, सिट्-चकठे, ध्ययकठत्-स ।

पुर्-गावनाः । उ०, मदे गवंपूकत होना), सर्-कहतिने, सिर्-चकते, सुर-कच्य-१ उ०, मदे गवंपूकत होना), सर्-कहतिने, सिर्-चकते, सुर-कहिता, खर्-कहिष्णतिनी, छङ्-चक्रविष्णत्ना, सुर-पकरीत्, प्रविष्टः ।

ता, लड्-काडच्यातचा, च्या विश्वपिकरणम्) रहाये च, (दिनका कण्ड-१० ड०, भेदने (भेदन विद्यपिकरणम्) रहाये च, कण्ड--रण वण, वपण वण्यात्रकार प्रतिकार प्रतिकार कर्मा करना), सट्-कडयात्रकी, लिट्-कडयायकार-प्रके, सुट्-कडियता,

लट-कडियप्यति-ते, लुद्ध-यचकण्डत्-त ।

-कडाय-पाराचा, पुज-पाराची, विल्लाना), लट्-कणीत, लिट्-पकाण, कण्—र पर, आरस्य १३ छड -प्रकणित्यत्, लुड--प्रकणीत्, प्रकाणीत्। लुट्-कणिता, छट्-कणितां, रह--प्रकणितां, अट--प्रकणीत्। काणता, २८८-काणज्यात, अकाशात् । कण्-१० उ०, निर्मालने ( ग्रांस बन्द करना), सट्-काणपतिन्ते, सुद्द-

अवारण्यात्ताः, भाषात्त्र्यायये, (खुजाता, रावना), तद्-कृद्यतिनी, कष्ट्य- उ०, पात्रविषयये, (खुजाता, रावना), तद्-कृद्यतिनी, तृद्ध-प्रतन्द्र्यात्-अरुष्ट्याय्ट, आ० लिङ्क-कृद्यात्-कृद्ययोग्ट ।

लुद्ध-सनगढ्यात्-सनगढ्यायः, वार्च्याः कर्याः व्याप्याः स्वर्णाः व्याप्याः स्वर्णाः कर्यः । स्वर्णाः करायायाम्, (अयसा करताः, मापी वडाई करता), सट्-कर्याः, स्वर्णाः स्वर्यः स्वर्णाः स्वर्णाः स्वर्णाः स्वर्णाः स्वर्णाः स्वर्णाः स्वर्णाः स्वर्णाः स्वर्णाः स्वर

कप्---१० उ०, वाक्यप्रवन्ये (कहुना), लड्-कपयति-ते, लिट्-कपया-वकार, सुट्-कपयिता, स्ट्-क्यपियाति-ते, श्वक्र-प्रकारियवत्-त, ल्व्र-प्रवक्यत्-त, सन्-विक्यपियति-ते, आ० तिळ-कय्यात् या कपयिपीय्ट, कर्मे० सट्-कथ्यते ।

सर्--१ मा०, वैकलव्ये (दु खित होना), लट्-कदते, लिट्-चकदे,

सुर्-कदिता, सुद्ध-प्रकदिष्ट, ग्रा॰ लिड-कदिपीष्ट ।

कन्-१ प०, दीप्तिकान्तिगतिषु (चमकना मादि), लट्-कनति, लिट्-चकान, लुट्-कनिता, लुट-अकनीत् ।

कनम्--(नामधातु) लट्-कनयति ।

कम्—१ पा०, कात्वी (चाहता), लट्-कामयते, लिट्-चकमे या कान-याचके, ल्ट्-कामियता या कमिता, ल्ट्-कामियध्यते या कमित्यते, ल्ट-प्रकामिय्यत् या प्रकमिय्यत, प्रा० जिक-कामियपिट या कमियपेट, ल्ड-प्रचीकमत या प्रचकमत, कर्म०-लट्-काम्यते या कम्यते, ल्ड-मकामि । णिच्-लट्-कामयति-ते, यत्-कान्य, ब्ल्या- कमित्या, काल्या, कामियता।

त्रपुर्वाच्याप्रयोजन्तुः, नात्राच्याप्यः, नात्रप्रयाः, कार्ययः, कार्यायः, कार्ययः, कार्यायः, कार्ययः, कार्ययः, कार्य्य---१ प्राठः, वत्रतं ( कांपमाः, हिल्ताः), लद्-क्यर्ते, तिद्-चयरे, लुद्-कांपताः, खद्-कांप्यतः, खड-अकार्यप्यतः, शाः लिख-का्प्यतिःटः, लुढ-प्रकार्यप्यः, कर्मः --सद्-काय्यते । जिच्-चद्-कप्यति-ते, लुढ-अयक्यप्य-चः

सन्-चिकस्पित । काब्--१ प०, (जाना), सट्-कम्बति, सिट्-चकव, सुट्-कस्बता, सुड-

मकान्योत् । क्यं—१० ७०, मेदने ( श्वेद करना), सट्—कर्णयति–ने, सिट्—कर्णयाच-कर्त्यके, सुट्—कर्णयिना, सट्—कर्णयिष्यति–ने, खक्र—मकर्णययत्–न, सुक्र– मकर्णात्–च ।

कत् —१० उ०, दौषित्ये (शिषित होना), सट्-कर्तपति-ते, लुक-

क्षम्—१ था०, राब्दसस्थानयो ( शब्द भरता, गिनना), सद्-नलते, तिट्-चक्रमे, सुट्-मनिता, खट्-कलिप्यते, खद्र-मकलिप्यत, था० लिद्र-करिन पोप्ट, सुद्र-मकलिप्ट, क्न-कलित ।

कत्—१० उ०, गती सस्याने च (बाना, गिनना), सट्-नस्पर्यात-ने, लिट् -कनयाचकार-चक्रे, सुट्-नसियता, सट्-नसिययति-ने, सक्र-मकसिय्यत् -न, सुद्र-प्रचकत्न्-त, सन्-चिकसियर्यत-ने, नन्-नित्त् ।

रेत्—१० उ॰, शेवे (फॅन्ना), सट्-नालयित-ते, सिट्-नालयावनार, सट्-नालयिव्यति-ते, सुद्ध-सभीकतत्-त । सन्-विनालयिवति-ते, नर्म०-

सर्-कान्यते, सुद्ध-प्रकाति, क्त-शासित ।

कबुष्--१ ग्रा०, स्तुतौ वर्णने च (प्रश्नसा करना), सद्-कवते, सिट्-चरवे, लुट्-कविता, लट्-कविष्यते, लद्ध-प्रकविष्यत, लुद्ध-प्रविषयः । णिन्-लट्-कावयति—ते ।

कत्—१ प०, सब्दे (सब्द करना), सट्—कर्तात, सुद्र–मक्सीत्–मनाशीत् । क्य - २ ग्रा०, गतिशासनयो (जाना, दण्ड देना), तट्-वण्डे, सिट्-

चकरो, लुट्-कशिता, लुट-मकशिष्ट । क्ष्--१ प०, धरेंणे (धिसना, परीक्षा करना), सट्-कपति, सिट्-चकाप, लुट्-किपियति, छट्-किपियति, छट्-पक्तिपयत्, लुट्-किपीत्-प्रका योत्, सन्-पिकिपपति, कत-कपित (काट, हुक्त) ।

कस्—१ प० (जाना), सट्-कसति, तिट्-वकास, सुट्-कसिता, खट्-कांसिञ्चति, खद्र-मक्सिय्यत्, सुद्र-मकासीत्-मकसीत्, सन्-पिकनिपति,

णिच्-लट्-कासपति-ते, सुङ-ग्रचीकसत्-त ।

कस्--२ ग्रा०् गतिनाशनयो (जाना, कप्ट करना), लट्-कस्ते, सुद्र-

धकसिष्ट । (इसको कस् भी तिलते हैं।) काक् -- १ पण, काक्षामाम् (बाहवा), सट्-बासति, सिट्-वनास, सूट् -काक्षिता, सट्-काक्षित्यति, सद्द-मकाक्षित्यत्, सुद्ध-पनासीत्, भाव तिद्ध-

काक्यात् । सन्-चिकाक्षियति, क्त-काक्षित । काम् -१, ४ मा॰, दोप्तो (चमकना), लद्-कावते या कारवते, लिट् न्यारी, कार्य, वान्यारी, वह-मकाशिय्यत, वह-मकाशिय्यत, पाठ विह-नकासी, सुद्द-काशियत, छट्-काशिय्यत, वह-मकाशिय्यत, पाठ विह-काशियोच्ट, रातृ-विकाशियत, तृह-मकाशिय्द, चिन्-सद्द-कासपति-से, न्याचराण्यः, रात्-ाचकाश्यायः, तुळ-जन्याच्यः, स्वय्-त्रद्-काशयः। कर्म ०-लद्-काश्यते, वत-काशितः, वत्या-काशित्वा, स्वय्-प्रवास्यः।

काम् - १ भा ।, गृब्दकुत्सामाम् (अप्तिना), सद्-वासते, लिट्-कासामके, न्त्र । जान् सन्दर्भागाय (जाताता) वर् नाता, त्र्नाशायक, लुट्-कासिता, लुट्-कासिच्यते, सह-प्रकासिच्यते, सुट्-प्रवासिच्य, सग्-विका-

पूर्-भारता, वर्-भारत्या, जिम्-कासमति-ते, सुद-मननासत्-ते । सिपते, मा० लिझ-कासियोप्ट, जिम्-कासमति-ते, सुद-मननासत्-ते । क्र था । तर् कार्रायाच्या । क्र कार्यायाच्या । क्रिया । त्र करता, विविद्या करता, क्रिया क्रिया करता, क्रिया क्रिया करता, क्रिया करता,

कत्—र पण, स्वाप राजापाय प्राचीति । कर्ना (जाराहा कर्ना), लट्-चिकित्साति, लट्-चिकित्सावकार, लट्-चिकित्साति, लट्-चिकित्सावकार, लट्-ाचाकत्सात, तिट्-ाचाकत्साचकार, जट्-चानाक्तात्सात, खड्र-मचिकित्सिय्या, तुरु-मांचिकत्सीय, कर्म०-सट्-चिकित्स्यते, गिच्-खड्र-मचिकित्सय्यति-ते, सर्-चिकित्सियति । (घारमने० मी है) सट्-चिकित्सते, नुद्ध-प्रचिकित्सिष्ट ।

कित---१ प॰, इच्छायाम् (बाहुना, जीवित रहना), लट्-नेतित,

लिट्-चिकेत, लुद्ध-शकेतीत् ।

नायकत, सुक्र-अक्ष्यार् कित्—१० प०, निवासे ( रहना), लट्-वेतयति, ऌट्-वेतयिप्यनि, लुड-ग्रचीकितत् ।

भवाकतत् । किस्—१ पर, ब्वेनकीडनयो (सफेद होना, खेलना), सट्-किसनि, निट्-ाकल्—र ५०, व्याप्ताः । तर्रः विकेल, सुर्-केलिया, सुर्-केलिप्यति, सुद्ध-मकेलिप्यन्, सुर्-मकेलीन् ।

कोल्--१ प०, बन्धने (बाँधना), लट्-कीलति, लिट्-चिकील, लुट्-कीलिता, लुद-बकोलीत्, सन्-चिकीलियति ।

कु--१ ग्रा॰, शब्दे (शब्द करना), लट्-कवते, लिट्-चुकुवे, लुट्-कोता,

लूद्-कोव्यते, लड-भकोव्यत्, लङ-भकोव्ट ।

कु--२ प०, (शब्द करना), लट्-कौति, लिट्-चुकाव, (म० पु० एक० चुकविय, चुकोय), लुट्-कोता, खट्-कोव्यति, खड-अकोप्यत्, लुड-अकौपीत्, यड-चोन्यते ।

कु--६ द्या०, शब्दे (म्रातंस्वरे) (शब्द करना, रोना), लट्-कुवते,

लिट्-चुकुवे, लुट्-कुता, लुड-अकुत, यड-कोन्यते ।

कुच्--१ पं०, शब्दे तारे सपर्चनकौटिल्यप्रतिष्टम्मनविलेखनेयु च (जोर से शब्द करना, सपके मे आना, कुटिल होना, आदि ), लट्-कोचिति, लिट्-चुकोच, लुद्-कोचिता, खट्-कोचिव्यति, खड-प्रकोचिव्यत्, लुड-प्रकोचीत् ।

कृष्—६ प०, सकोचने (कृटादि) ( तकुचित होना), तट्-कुचित, तिट्-कृतोच ( म० पु० एक० चुक्तिच्य), तुड-अकुचीत् । सन्-विकृतिच्यति । कुद्-म-६ प०, भिडना, देडा करना), तट-कुटति, तिट-चुकेट ( प० पु० पुक्तिच्य), जुद-कुटिता, जट्-कुटित्स, तिस्त-मकुटिय्यत, जुड-मकुटीत् । णिय्-लद्-कोटयति-ते, कत-कुटित ।

कुण-६ पे०, शब्दोपकरणयो (शब्द करना, सहायता करना), लद-

कुणति, लिट्-चुकोण, लुट्-कोणिता, लुट-प्रकोणीत्, बत-कुणित । कुष्ट्-१ प०, प्रतियाते (कुण्ठित होना), लट्-कुण्ठति, लुड-प्रकुण्ठीत् । कुन्द्—१० उ०, वेप्टने (घेरमा), सद्-कुन्ठ्यति-ते, सुद्र-प्रमुकुन्ठत्

-त । कुरस्—१० मा०, भवक्षेपणे ( निन्दा करना), लट्-कुरसयते, लिट्~ कुरसमाचके, छद्-कुरसमिष्यते, लुड-शचुकुत्सत, भा० लिड-कुरसमिपीण्ट ।

कुन्य--१ प॰, हिसानलेशनयो (मारना, ग्रादि), लट्-कुथित, लिट्-मुकुम, तुर्- कृषिता, खर्-कृषिव्यति, खड-अकुषिव्यत्, तुद्र-प्रकृषीत्, सन्-चुकुषिपति । णिच्-लट्-कुषयति-से, कर्म-लट्-कुन्ध्यते, क्त्वा-कुन्धित्वा, यत-कृत्यित ।

कुप्—४ प०, कोषे (कोध करना), लट्-कुप्पति, लिट्-चुकोप, लुट्-बोपिता, सट्-कोपिप्पति, संड-मकोपिप्पत्, सुद्ध-मकुपत् । सन्-सुबोपिपति, चुकृपिपति, भाग निद्ध-कुप्पात्, कन-कुपित, तुग्-कोपितुग् ।

हुप्-१० उ०, भाषाय खुँतौ च ( बोलना, चमेवना), लट्-कोपपति-ते,

लुद्ध-मनुबुपत्-त । हुद् - १ मा॰, कीडायाम् (खेलना), लट्-मूदंते, लिट्-बुवर्दे, लुड-धक्दिप्ट ।

कुब्--१० च्०, १ प०, दीव्यो (चमकना), लट्-कुतवित-ते, कुराति, लिट् -मुतामाच कार-वके-चुकुत, लुट्-मुत्रयिना-दुत्रिता, लुड-प्रवृकुतत्-त-ग्रकशीत ।

कुष्-६ प०, निष्कर्षे (फाडना, निकालना), सट्-कुष्णाति, विट्-नुकोष, लूद्-कोपिता, सृद्-कोपित्यति, लूद्-प्यकोपीत्, सन्-चिकोपियति, चिकुपियति, कर्म०-सट्-कुष्यते, सुड-अकोपि । णिच्-सट्-कोगमित-ते,

हुत्-४ प०, सरतेवणे ( ग्रालियन करना), तट्-कुस्पति, तिट्-युकाम, लुइ--ग्रचूकुपत्-त । सूट-कोसिता, लट-कोसिप्यति, लट-ब्रकोसिप्यत्, ग्रा॰ तिड-कुस्पात्, तृड-म्रकुसत् । सन्-विकृतिपति, जिक्कोसिपति, वत्वा-कृतित्वा, कोसित्वा ।

कुस्-१० उ०, १ प०, भाषायाम् (कहना), तट्-कुसयति-ते, दुराति,

लुड-प्रचुकुसत्-त, प्रकुसीत् ।

कुर् - २० झा०, विस्मापने ( आस्वर्ययुक्त करना), सट्-कुहमते, सिट् -कुह्याचके, लुइ-ग्रचुकुहत, सन्-चुकुह्विपते । कु---६ मा, शब्द ( शब्द करना, दुल मे जिल्लाना), लट्-कुबते, लिट्-

चुकुवे, लुद्-मुविता, लद्-कुविय्यते, लुद्द-प्रकृविय्यत, लुद्द-प्रकृविय्द । कू-- हे उ० शब्दे ( शब्द वरना), सद्-कुवाति-नीते, सर्-कविय्यति-

क्रुज्—१ प०, झव्यक्ते शब्दे (क्रूजना ग्रस्पट शब्द करना), लट्-क्र्जति, ते, लुड-अकाबीत्, अकविष्ट । बिद्-चूक्ज, लुद्-क्जिता, छर्-क्जियाति, खद्द-मक्जियात्, लुद्द-मक्जीत्, मा े लिह-कुमात, कर्म-सट-कूम्बत, लुह-सक्षि । णिज्-सट्-कुमाति-

ते, सत्वा-कृतित्वा, वत-कृतित । कृद्-- एव, दाढ्यं (वृद्ध होना), सट्-कृदति, सिट्-चुकूड, सुट्-

ा, पुञ्चनपूर्वार्थः (कहना, बातचीत करना), सट-कृणयति-ते, कृत्--१० उ०, झाशायणे (कहना, बातचीत करना), सट-कृणयति-ते, कृडिता, लुड-शकूडीत् ।

्रान्तः । कृष्--१० स्रा॰, सकीवने ( बन्द करना), लट्-कूणयते, सुड-भ्रनुकृणत, वत-वृणित ।

न्तूर्गणः। कृदं —१ ७०, क्रीडायाम् ( कृदना, उछलना), सद्-कृदंति–से, क्त-वत-कृणित ।

त । कृत्—१ प॰, धावरणे (ढकना), तट्-कृतति, लिट्-पुकूल, तट्-कदित ।

क्लिता, लट्-क्लिप्पति, छड-धक्लिप्पत्, लुड-धक्लीत् । ह-१ उ०, हिसापाम् (मारना, चोट पहुँचाना), सेट्-इणोति-हणुते ।

१. निर्+कृष् बंट् है । सिट् म० पु० एक० निरुक्कोषिय, निरुक्कोछ, सुद्ध-निरकोधीत्, निरकुक्षत् । सन् मे निरकुक्षति भी । तुम् मे निरकोष्टुम् भी ।

ह—्द उ०, करणे (करना), तट्-इरोति-कुस्ते, तिट्-चन्धर-चर्के, सट्-कर्ता, सुट्-करिप्यति-ते, छङ-मगरिप्यत्-न, सुट-मगापीत्-मटत, मा० सिड-क्रियात्-क्रपीप्ट । कर्म०- सट्-कियते, सुड-मकार्ट् (प्र० पु० द्वि० ग्रकारियाताम्-ग्रक्षाताम्), बुट्-बारिता-वर्ता, बृट्-बारिप्यते-बरिष्यते, भ्रा॰ लिङ्-कारियोध्ट-पृषोष्ट, खड्र-ग्रकारिष्यत-ग्रकरिष्यत । णिष्-लट्-कारयति-ते, लुड-प्रचोवरत्-त, सन्-चिकीयति-ते, क्त-वृत, क्त्वा-कृत्वा, स्यप्-यनुकृत्य, तुम्-वर्तुम् ।

कृतु--६ प०, खेदने (काटना), तट्-जन्नति, लिट्-चकर्त, लुट्-कर्तिता, सर्-कातव्यति, सर-प्रवातित्यत्, लुड-प्रकाति, धा० तिड-कृत्यात्, सन्-विकतियति-विकृत्यति । णिच्-सर्-कर्तयति-ते, लुड-प्रवन्तेत्-त ग्रीर मबोहतन्-त । कर्म० लर्-कृत्यते, लुड-प्रकृति, वन-कृत्त, कृत्या-कृतित्या,

हयप्-मतुहत्व, तुम्-कित्तुम् । हत्--७ प०, वेप्टने (घेरना), सद्-कृणितः । कृशु--४ प०, तनूकरणे (पतना होना), सद्-कृष्यति, तिद्-चवर्या, खद्-कशिव्यति, खड-अकेशिय्यत्, लुझ-ग्रहशत् ।

कृष्—१ प०, विलेखने ( खीचना, हल चलाना), लट्-कर्पति, लिट्-चक्पं, लुद्-कर्ष्टी या कष्टा, खट्-कश्यंति या कश्यति, खड-प्रकक्ष्यंत् या प्रक-क्यत्, लुड-अकार्वीत् या मकाक्षीत् या बहुक्षत् । सन्-विकृष्यति, णिन्-लद्-कर्पमिति-ते, लुड-अपीक्षयत्-त या अवकर्पत्-त, क्त-क्रप्ट, क्त्वा-क्रप्ट्वा, करं०-लट्-कृष्यते, लुक्-अकापि ।

हुप्-६ उ०, विलेखने ( हल चलाना, जोतना), सूट्-हुपति-ते, लिट्-चनप-चक्रथे, लुद्-कर्प्टा-कप्टा, खद्-कक्ष्यंति-ते, कक्ष्यति-ते, सड-मकक्ष्यंत् -त, अकश्यत्-त, लुद-प्रकार्शीत्-प्रकाशीत्-प्रकृक्षत्, अक्रप्ट-प्रकृक्षत्, आ० तिब-इप्यात्-क्रुक्तीब्ट, सन्-चिक्रुक्षति-ते, वत-कृष्टे ।

कु-६ प०, विक्षपे (फैलाना, बखेरना), लट्-किरति, लिट्-चकार सुर्-करिता या करीता, छट्-करिप्यति-करीप्यति, छड-प्रकरिप्यत्-प्रकरी-ध्यत्, लुड-प्रकारीत्, ग्रा० लिड-कीर्यात् । सन्-चिकरिपति, कर्म ० - लट्-कोपते, णिच्-लट्-कारयति-ते, क्त-कीणं।

क - ६ उ०, हिसायाम् (मारना, हानि पहुँचाना), सट-कृणाति या कृणीते, निट-चकार-चके, लुब-अकारीत्-अकरित्-रीत् -अकीप्टं, सन्-चिकरिपति-

ते, चिकरीपति-ते, चिकीपंति-ते

कृत्-१० उ०, सदाब्दने ( नाम लेना, यदा फैलाना), लट्-कीर्तयति-ते, लिट्-कीर्तयाञ्चकार-चक्रे, लुट्-कीर्तयिता, लट्-कीर्तयित्यति-ते, लुड-शकोतंयियत्–त, शा॰ लिङ्-कीर्त्यात्–कीर्तयियोप्ट, लुङ-श्रमीवृतत्–त. ममं०-लट्-कीर्तयते, नत-कीर्तित ।

बल्प-१ ग्रा॰, सामध्यें ( समर्थ होना), सट्-कल्पते, लिट्-पनस्रपे, लुट्-कल्पिता-कल्प्ता, खट्-कल्पिप्यते, कल्प्यते-ति, सुद्ध-अन्ययत्-म्रक्लिपट-मनख्य, मा॰ तिड-कल्पिपट-नल्प्सीप्ट । सन्-विकल्पिपते-चिक्तप्रसति, कत्वा-कल्पिता-वल्प्या, तुन्-किस्तुम् वल्पुम्। केष्-१ प्रा०, कम्पने (हिलाना), तट्-केरते, लिट्-चिवेपे, लूट-पने-

वेल्—१ प०, चलने (हिलाना), सट्-केसति, लुद्र-प्रवेसीत्, व्यत-पिष्ट ।

क- १ प०, शब्दे (शब्द करना), तद्-कार्यात, विद्-वकी, सुर्-काता, मेजित । खट्-कास्पति, बद्ध-प्रकास्यत्, सुद्ध-प्रकासीत्, आ० निद्ध-कायात् । सन् -

क्तम्-१ प०, १० उ०, हिंसाबाम् (भारना), लट्-क्नवति-क्नपमति-चिकासति, कर्म ०-कायते ।

ते, लुद्द-भवनयीत्, भवनायीत्, भविवनयत्-त्। बन्—६ उ०, (शब्द करना), तट्-बनुनाति-बनुनीते, लुद्ध-प्रवनाबीत्-

बन्य—१ झा०, वास्त्रे उन्हे च ( वडाके का शस्त्र करना), सर-कन्यते, वन्य-नृत्यते, वृद्य-कृतिया, सर्-कृत्यत्वे, स्ट्र-क्रान्यत्वे, स्ट्र-क्रान्यत्वे, सर्-क्रान्यत्वे, क्रान्-क्रान्यत्वे, सर्-क्रान्यत्वे, सर्वे, सर्ये, सर्वे, स्वे, सर्वे, स्वे, सर्वे, स्वे, स्व न्दिष्ट) ।

-) कृत्य्—१० उ०, कृत्य सातत्वे (निरस्तर रोना), (प्राय घा के साथ), सट्-अन्त - १० ४०, कद वातान् शास्त्र अस्ति। स्वयं ना म पाष्ठी। सद्-कत्यति ते, लिट्-कत्यामास-वस्य,

क्ष्यातन्तं, लद्-क्रव्यामायन्त्रं, भूत्रं इद्य-मत्रविष्यत्नं, लुद्ध-अवक्ष्यत्नं, स्त-कित्तः। क्रम्—१ वर्षारं ४ ४०, पादिलेखे (चलना, पर रसना), सद-कामति, क्रम्—१ वर्षारं ४ ४०, पादिलेखे (चलना, पर रसना), सद-कामति, कम् -१ उ० प्राट ४५, भाषाच्या १ त्या १ त्या १ तर्ना, वट्-क्रीमपाति, काम्यात-कमते, तिट्-क्राम-क्रमे, वट्-क्रीमपाति, काम्यात-कमत, तस्-चकाम-प्रकार हो। यस्-कम्यात, कसीप्ट, सुद्ध-प्रतमीत् कस्याते, वद-प्रक्रमिष्यत्-प्रक्रमात् कस्याते, वद-प्रक्रमिष्यत्-प्रक्रमात् कस्यते, छड-मक्रीमध्यत्-मुकस्यतः, आग् स्तक्-नग्यात्, क्लाब्दः, सुद्ध-मत्रमीत् -मगुन्तः । सन्-वित्रमिषतिः, विकसते । णिच्-क्रमयति-ते, सुद्ध-मिवत्रमत्--मगुन्तः । सन्-वित्रमिषतिः, विकसते अतवा-क्रीमत्वाः क्रान्त्यः -मतरतः । सन्-विज्ञामवातः, व्यक्ताः । राज्यः , जूल-आवजमत्-स, कर्म०-सर्-कम्यते, वत-कान्त, वत्वा-कमित्वा, कान्त्वा, कन्त्वा, स्यप्-

षात्रम्य । श्री-१ तर्-क्रीपाति या क्रीगोते । श्री-१ तर्-क्रीपाति या क्रीगोते । श्री-१ तर्-क्रीयात्, तर्-क्रियोत्-ते, पा० लिङ-नोयात्, तर्-क्रियोत्-ते, पा० लिङ-नोयात्, तर्-क्रियोत्-ते, नम० सर्-भीपते, तृह-क्रीयोत्-ते, नम० सर्-भीपते, तृह-क्रीयोत्-ते, तृह-क्रीयोत्-ते, तृह-क्रीयोत्-ते, तृह-क्रीयोत्-ते, तृह-क्रीयोत्-ते, तृह-क्षीयोत्-ते, तृह-क्षीयोत्-भगाप्ट, लुइ-भन्नवात्, वर्गम्यति-ते, जुद्र-मिनन्यत् । भनापि, मन-कोत, विच्-कापयित-ते, जुद्र-मिनन्यत् ।

कोड्-१ प॰, कोडायाम् ( खेलना, मानन्दित होना), लट्-कोडित, निट्-चिक्रीड, लुट्-क्रीडिता, खट्-क्रीडिप्यति, खड-मक्रीडिप्यत्, ग्री० निड-कोडघात्, लुद्ध-प्रकीडीत्, सन्-चिक्रीडिपति, कर्म०-कीडघते, लुद्ध-प्रकीडि, णिच्-कोडपति-ते, लुद्ध-प्रचिकोटत्, वत-कीटित, वत्वा-कीटित्वा, तुम्-कीडितुम् ।

श्रुष्—४ प० कोषे ( श्रुढ होना), लट्-कृष्यति, लिट्-चृकोध, लुट्-कौदां लट्-कोत्स्यति, लड्-अकोत्स्यत्, आ० लिङ् -कृष्यात् लुड्-अकृषत्, नत-मृद्ध, कर्म०-लट्-कृष्यते, लुड-अकोषि, णिच्-कोषयति-ते, लुड-अनुकुः धत्-तं, सन्-चुकुत्सति ।

कृश्—१ प०, भाह्याने रोदने च ( पुकारमा, रोना), बद्-कोशति, लिट्-चुकोश, लुट्-कोप्टा, खट्-कोध्यति, खड्-मकोध्यत्, मा० तिड्-कृश्यात्, लुङ्-भकुकत्, कमं । लट्-कृश्यते, लुङ्-प्रकोशि, णिच्-कोशयति-ते, लुङ-प्रचुकुशत्-

त, तन्-चकुक्षति, वत-कृष्ट, वत्वा-कृष्ट्वा, तुन्-कोष्टुम् । केब्—१ मा०, सेवन ( सेवा करना), सट्-केबते, लिट्-विकेबे, लुट्-

केविता, लुड-प्रकेविष्ट ।

क्लाब्—१ प०, रोदने (रोना, बुलाना), लट्-वसन्दति, लिट्-वबलन्द, लुद्-नलन्दिता, लुझ-प्रक्लन्दीत् ।

क्लद्-४ पा॰, वैकल्ये (ब्याकुल होना), लट्-क्लद्यते, लिट्-चक्लदे,

लुट्-मलदिता, लुड-अक्लदिप्ट । **बलप्—१० उ०, अ**व्यक्तशब्दे (कानाफूसी करना), सद्-क्लपयति-ते,

लिट्-मलपयाञ्चकार-चक्रे, लुट्-बलपयिता, लुड-अधिकलपत् । क्लम्-१ मीर४प०, ग्लानी (धका हुमा होना), लट्-क्लामति-क्लाम्पति, लिद्-चन्ताम, लुद्-नलमिता, खद्-नलमिव्यति, ग्रा॰ लिश्-नलम्यात्, लुब-

मर्नमत्, सन्-चित्रनमिपति, वत-वतान्त, वत्त्वा-वतमिरवा-वतान्त्वा ।

विलब्-४ प०, बार्डीभावे (गीला होता), लट्-विलबित, लिट्-विनलेद, लुट्-नलेदिता-यलेता, लट्-यलेदिव्यत्-यलेस्यति, लट्ट-प्रवलेदिव्यत्-मन्तेत्स्यत्, भा । लिद्ध-विलद्यात्, लुद्ध-मन्तिदत्, कत-विलश्च, कर्म ।-विलद्यते, लुड-प्रक्लेदि ।

बितन्द्—( नितरि), १ उ०, परिदेवने ( रोना), लट्-क्लिन्दी-ते, लट्-चिक्किट्र-चे, सूट्-वितरित्या, खट्-चितन्दियति-ते, लक्क-पविकरित्यत् यत्-न, सुक्क-पविकर्वात्-पवितरिदय्द, वर्ष०-वितर्वते ।

श्तिम भ ग्रा॰, उपतापे (कभी पर॰ भी है, दु खित होना, लिम होना), सर्-विलयते, लिट्-विविलते, सुर्-वतिवाता, धर्-वतिवायते, सङ्-, भवनेविव्यत्, भा• तिङ्क-वतिवायीच्ट, सुद्ध-बवलेविव्य, सन्-विविल्यिते, विवनितिपति । कर्मं ०-सट्-विलस्यते, लुद्ध-प्रवनेदिा, वत-विलय्ट या विलसित ।

भित्रम्-१ प॰, विवायने (दु खित करता), सट्-नितरतानि, निट्-चित्रतेत, सूट्-नेलटा, छट्-नतेतिय्यति, स्ट-प्रवर्गीराय्यत्-पनन-क्यत्, प्राठ्नाराज्या, ज्यूनाराज्याता स्वर्णाताज्यात् स्वर्णाताच्यात् स्वर्णात् स्वरत्यात् स्वर्णात् स्वर्यात् स्वर्णात् स्वर्णात् स्वर्णात् स्वर्यात् स्वर्णात् स्वर्णात् स्वर्णात् स्वर्यात् स्वर्णात् स्वर्यात् स्वर्णात् स्वर्णात् स्वर्यात् स्वर्यात् स्वर्यात् स्वर्यात् स्वर्य चिनसे शियति—चिनितस्रति, नत-निनशित या निनय्द, नत्वा-निनशित्वा, क्लोब्-- श्र था॰, धवाष्ट्यें (दध्बू होना), तट्-न्लोबते, लिट्-चिक्लीवे, क्लिप्ट्वा ।

लुद्-वलीविता, लुड-ग्रवलीविष्ट । बतेन । बार, ग्रन्थनताया वाचि (ग्रस्पट बोसना ), सट्-नेलेगते,

निद्-चिक्लेशे, लुट्-क्लेबिता, लुट्-क्लेशिय्यते; सन्-चिक्लेशिपते । वरण्—१ प०, भ्रष्यस्त शब्द (गुंबता, सस्यट शस्त करता), सद्-पर णति, तिद्-परवाण, सुद्-पर्वाणता, सद्-वर्वणत्यात, स्टू-प्रविध्यत्, आ० लिक-नवण्यात्, सुद्र-प्रवचणीत् -प्रवचणीत् । वत-वर्वणितं, णिल्-ववण्यति-

ते, लुड-प्रचित्वणत्-त, सन्-चिववणिपति । वस्य १ व०, निष्पाक ( पकाना, उवासना), सट्-सवपति, तिट्-सब्य १ व०, निष्पाक ( पकाना, उवासना), सट्-सवपति, तिट्-सवस्य, सुट्-सविपता, सट्-सविपयित, सट-प्रविपयित, प्रा० तिट्-सव-

ध्यात्, लुड-अन्तवधीत्, सन्-चिवविषयित । भज्—१ मा॰, वर्षे ( मारता), सट्-क्षजते, सट्-क्षजिप्यते, लुद्र-मध-

संज - १ आ०, गृती बाने च (चलना, देना), लूद्-अजते, लिट्-चक्षजे, लूट्-सनिता, लूड-सहाजिट। (यह १ प०, १० उ० की है) सट्-सनपि-से -साजिता, लूड-सहाजिट। (यह १ प०, १० उ० की है) सट्-सनपि-से -साजित, लूट-सनपिता-सनिता, लूड-समस्यत्-त-प्राजीत्।

स्थ - इ.स. ( मारता, हानि पहुँचाना ), लट्-शणीति-स्थ - इ.स. १ हिसामास् ( मारता, हानि पहुँचाना ), लट्-शणीति-स्थ तिट्-व्हाण, चशणे, चीट्-मार १० एक० शस्यु, धणुष्क, सूट्-सिपात् सूट्-शणिप्पति-ते, इ.स.-प्रश्लोणीयस्थ न्त्र, सूट-प्रश्लोणीय-प्रश्लातः प्रमुन्तायान्यात् । विकास क्षेत्र क्षायान्यात् । प्रमुन्ति साम्यात् । प्रमुन्ति साम्यात् । ाप्-वट्-बाववातन्त, क्ष्-ा-वशायपात, क्ष्वा, झाणस्ता, झाला । वर्ष−१० ज०, क्षेत्रे प्रेपो च ( वेजना, प्रेरणा देशा), लट्-सपपति–ते, विट-सपपाटक्कार-वके, लुट्-सपसिता, सट्-सपपित्यति–ते, ख्र≍-प्रसा परिध्यत्–न, लुट-सपदारत्न्त, सन्-विसपयितिन्ते ।

यत्-ा, लुड-मन्वक्षप्रका, वर्षान्यस्य करना), लट्-समते, लिट्-स्थमे, सम्-१ मा०, सहने (सहना, समा करना), लट्-समते, लिट्-स्थमे, क्षम्—१ मा॰, सहन । तहना, बना उत्पातः, त्यन्त्रमत, स्वर्नसम्, क्षम्—१ मा॰, सहन । तहन्यसम्, स्वर्नमत्त्रम्, प्रा॰ तिह्न-लुट्-सामता, झन्ता, छट्-झामज्बर, वार्च्य, व्यापन्य, सा० तिह्र-सिमियोष्ट, सारीष्ट, लूड्-मासीम्टर, झहारत, सन्-िनसिमयते, चिससते । णित्-क्षामपाष्ट, क्षसाष्ट, लूड-भवायन, न्यान्त, क्षमित, क्षम्य-द्यान्य, क्षमपति-ते, क्षुड्र-मोबसमत्-त, क्त-सान्त, क्षम्यति-ते, क्षुड्र-मोबसमत्-त, क्ष कमं ० - सम्यते, लुद्ध-श्रक्षमि ।

कमं ०-सम्यतं, लुङ-मधाः । क्षम्—४ प॰, सहर्गे (सहना), सट्-साम्यति, लिट्-चक्षाम, सट्-क्षम्—४ प॰, सहर्गे (सहना), सट्-सामय्यति, सङ-पशामय्यत्-प्रशस्यत्, प्रा० क्षमिता या सन्ता, सट्-सामय्यति, अट-चिन्नामयति, चित्रपति वामता था वार्ताः। क्यून्याः । सन्-विसमिपति-विसपति । लिङ्ग-सम्बत्, लुङ्ग-मसमत् । सन्-विसमिपति-विसपति ।

सर्--! प्०, संवसने (बहना), सट्-सरति, लिट्-च्यार, सूट्-क्षरिता, खर्-क्षरिप्यति, खद्ध-प्रक्षरिप्यत्, सुद्ध-प्रक्षारीत्, सन्-विक्षरिपति । वत-क्षरित ।

सस्--१० उ०, शौचकर्मण (धोना, साफ करना), लट्-शालयति-ते, लिट्-शालयाञ्चकार-चके, लुट्-शालयिता, लट्-शालयिप्यति-ते, छड-भ्रक्षालियवत्-त, भ्रा ृत्रि नात्यात्-सालियपोप्ट, तुरु-भविधालत्-त, सन्-विधालियपित-ते। कत-सालित। (यह १ प० भी होती है,) छट्-सलि॰ ष्यति, सुद्र-प्रक्षातीत् । सन्-चिद्यतिपति ।

क्ति-१ प०, क्षये (क्षीण होना),

लद्-क्षयति ।

क्षि-- ५ प०, हिंसायाम् ( नष्ट करना), लट्-क्षिणोति ।

क्षि-६ प०, निवासगत्योः (रहना,

जाना), लट्-क्षियति ।

लिट्-चिक्षाय, लुट्-क्षेता, खुट्-क्षेप्यति, खड-मर्शेप्यत्, मा॰ लिड –शीयात्, लुड्ड–प्रक्षपीत्, सन् – विक्षीपति । शिष्-शायपति-तै, लुद-प्रचिक्तयत्-त, वत-कित-क्षीण,श्त्वा-क्षित्वा, कर्म-क्षीयते ।

क्षिण्-- उ॰ हिंहायाम् (हिंहा करता ), सट्-क्षिणोति-शेगोति, क्षिणुते, तिट्-चिक्षेण, चिक्षिणे, सूट्-लेणिता, लट्-शेणिच्यति-ते, लड्-प्रसे-णिप्यन्-न, लुड-प्रसेणीत् या प्रक्षोणस्ट या प्रक्षित, सन्-चिक्षिणियति-ते,

चिक्षेणिपति—ते, क्त्वा—क्षिणित्वा—क्षेणित्वा—क्षित्वा ।

क्षिप्--४ प०, प्रेरणे ( फॅकना), तर्-क्षिप्यति, लिट्-विक्षेप, लुट्--क्षेप्ता, खर्-अप्स्यति, छड-अक्षेप्यत्, लुड-प्रश्नेप्तीत्, बा॰ लिड-श्रिप्यात् । कर्मं - क्षिप्यते, लुड-प्रक्षेपि, णिच्-लट्-क्षेपयति-ते, लुड-प्रचिक्षिपत्-ते, सन्-चिक्षिप्सति, वत-क्षिप्त ।

क्षिप्-६ उ॰ (फॅकना), सट्-क्षिपति-ते, सिट्-चिक्षेप-चिक्षिपे, सुट्-क्षेप्ता, सुट्-क्षेप्स्यति-ते, सुद्ध-अर्क्षप्तीत्-अक्षिप्त, सन्-चिक्षप्तति-ते ।

शिब्-१, ४ प०, निरसने (थूकना), लट्-सेवति, शीव्यति, लिट्-चिक्षेव, लृद्-क्षेविष्यति, लुद्ध-प्रक्षेवीत्, सन्-चिक्षेविषति, चुस्यूषति ।

क्षों-४ मा०, हिसायाम् (हिसा करना), लट्-सीयते, लिट्-चिक्षिये, लुड्र-

ग्रक्षेप्ट। णिच्-क्षाययति-ते, मचिक्षयत्-त ।

सी-१ प॰, (हिंसा करना), लट्-शीणाति, लिट्-निशाय, लुट्-शेता, लट्-नेप्यति, लड-ग्रसेप्यत्, ग्रा० लिड-शीयात्, लुड-ग्रसेपीत्।

सीज्-१ प०, ग्रव्यक्ते शब्दे (ग्रस्तष्ट बोलना), तट्-सीजति, लिट्-चिसीज, लुट्-सीजिता, खट्-सीजिप्यति, खड-श्रसीजिप्यत्, ग्रा० लिङ्-सीज्यात्, लुड-

· । सन्-विक्षीजिथति । णिच्-क्षोजयति ते, लुद्ध-श्रविक्षिजत्-ते ।

सीय--१ प्रा०, मदे (मत्त होना), सट्-शीवते, लिट्-पिशीवे, सुट्-शीविता, लट्-शीविव्यते, लुद्ध-प्रशीविष्ट । णिन्-सट्-शीवयति-ते, सुद्ध-यनिक्षीवत्-ते, सन्-चिक्षीविषते ।

क्षीव्-१ प०, निरसने (धूकना), लट्-शीवति, लिट्-निशीव, सूट्-

शीविता, लुड-अशीवीत्।

स्--र प॰ सब्दे (बाँसना), सद्-सीति, लिट्-पुधान, सुट्-धानिता, स्ट्-अविच्यति, खड-प्रक्षविष्यत्, सुड-प्रशावीत्, मा॰ सिड-श्रूपात्, सन्-चुशूपति, कर्मे वट्-भूयते, लुड-अक्षावि । णिच्-सावपति-ने, तुड-प्रचुशवत -त, तुम्-क्षवितुम् ।

क्षुद्-७ ड०, सपेपणे (पीसना, पूर बरना), अद्-क्षुणति-क्षुन्ते, लिट्-

स्वान-जंदा त्रंचन (पातन), पृत्यान (पातन), त्रंचन्यान (प्रतान), त्र क्षुधिरवा, शोधिरवा, नर्म॰ लट्-सुध्यते, लुड-प्रशोधि ।

भुभ-१ ग्रा॰, सचलने (सुन्ध होना, तम करना), तद-शोमते, तिद-चुसुमें, लुद्-क्षोभिता, खद्-सोभिप्यते, यह-महोभिप्यत, मा॰ लिह-सोमि-पीप्ट, लुक-मशुभत्-धक्षोभिष्ट, सन्-चुसुभिषते, चुसोभिषते। णिच्-सद्-क्षोभयति-ते, सुद-अनुक्षुभत्-त, कमे०-क्षुम्यते, सुद-प्रक्षोमि, वन-सुभित-क्षोभित्र ।

सुम्--४ मीर ६ प० (कपिना), सर्-सुम्यति भीर शुम्नाति, लिट्--पुक्षोभ, लुद्-कोभिता, छुट्-कोमिन्यति, खड--यकोमिन्यत्, बा० तिड-सुम्यात्, लुँड-अशुमत् (४), अशोशीत् (६), बत-धुब्न, शुमित ।

क्ष्र-६ पं , विलेखने (विह्न लगाना, खुरचना), लड्-शुरति, लिट्-

चुकोर, लुद्-कोरिता, लुक-प्रकोरीत्।

क्ष--१ प०, शये (नष्ट करना), नट्-श्रायति, निट्-पन्नौ, नुट्-शाना, खर्-सास्पति, खड-भसास्पत्, सुड-पक्षासीत् । णिच्-सर्-अपपति-ते, नुड-

भविधान्त । सन्-विधानित, वन-क्षाम । ध्या-२ प०, तेजने (तेज वरना), सद्-दणीति, लिट्-बृश्णाव, सुद्-क्ष्णविता, लट्-क्षाविष्यति, लड-अक्ष्णविष्यत्, सुड-अक्ष्णावीत्, सन्-बुरणूपति,

वत-क्ष्णुत ।

क्षाय्-१ प्राव, विष्तृत्वे (हिलाला), तट्-वमायते, तिट्-वरमाये, तृट्-क्षायिता, छट्-क्षायित्वते, जुड-वरमाविष्ट, विवृ-व्यावयतिनते, तट-अचदमपत्-त, सन्-चिदमायिष्यते, क्त-दमायित ।

क्षर्--१ प०, सबकने ( बहुना), लट्-शरित, लिट्-पशार, पुट्-शरिता, लट्--शरिप्पति, लक्र-प्रदारिप्पत्, लुद्ध-प्रशारीत्, सन्-विशरिपनि । नन-शरित ।

सत्--१० उ०, शौबकर्मेण (घोना, साफ करना), सट्-शानमित-ते, विट्-शानयान्वकार-चक्रे, सुट्-शानमिता, खट्-शानियप्यति-ते, छट-प्रसानियप्यत्-न, भा० विद्य-शान्यात्-शानिष्योष्ट, सुट-भिन्नसन्-त, सन्-विशानिष्यति-ते। स्त-शानित। (यट १०० मी होती है,) सट्-सीनिप्यति, सुट-प्रसानीत्। सन्-पिसानिष्यति ।

क्षि-१ प॰, क्षये (शीण होना),

लट्-सयति ।

क्षि--५ प०, हिंसायाम् ( नव्ट करना), तट्-क्षिणोति ।

क्षि-६ प०, निवासगरयोः (रहना,

जाना), लद्-क्षियति ।

लिट्-चिद्याम, सुट्-शेता, खट्-शेरगति, खड्ड-मस्तेयम्, मा किस् -शीयात्, सुड-मसीयीत्, सन् -पियु-सायपति-ते, सुड-मस्तियत्-त, स्त-सित-क्षीण,स्न्या-शित्या, सर्म-शीयते १

क्षिण्— द उ॰ हिंसायाम् (हिंसा करना ), सद्-विश्वोति-सेगोति, क्षिण्ते, सिद्-विश्वेग, विविद्ये, सुद्-क्षेणिता, सद्-क्षेणिप्पति-ने, श्रद्ध-प्रसे पिष्पत्-त्, तुब्ध-प्रसेणीत् या प्रसेणिट्ट या प्रसित्त, सत्-विश्विपपति-ते, विश्वोगिपति-ते, व्हर्स-विश्वोगता-क्षेप्रस्ता ।

सिप्---- पर्शा-नवाणवा-साध्यव-सिव्यवित । सिप्-- पर पर प्रेपणे ( कंकना), लद्-सिप्यति, लिट्-विश्वेग, लुट्-क्षेन्ता, खट्-सेप्यति, लड्ड-स्रोत्यत्, लुड-स्रोत्यति, साः लिड-सिप्यात् । कर्मः--सिप्यत्, लुड-प्रतिप, णिज्-लट्-सेप्यति-ते, लुड-प्रविक्षिमत्-य,

सन्-चिक्षिप्सति, क्त-क्षिप्त ।

क्षिप्-६ उ॰ (फॅंक्ना), लट्-क्षिपति-ते, लिट्-क्षिप्तेन-चिक्षिपे, लुट्-क्षेप्ता, लुट्-क्षेप्सिति-ते, लुट-क्षक्षैप्तीत्-क्षक्षिप्त, सन्-विक्षिप्सिति-ते ।

सित्-१, ४ प०, निरसने (यूकना), लट्-सेवति, सीव्यति, लिट्-विसेव,

लुद्-शिविच्यति, लुद्ध-प्रक्षेवीत्, सन्-चित्तविषति, लुक्ष्यपति । सी-४ प्रा०, हिसायाम् (हिसा करना), तह-सीयते, लिट्-चिक्षिये, लुद्ध-

का- । अर्र । हिसामाम् (हिसा करना), लट्-सीयते, लिट्-चिक्षये, लुक्र-मक्षेप्ट । णिच्-साययित-ते, मचिक्षयत्-त ।

सी-१ प०, (हिंसा करना), सट्-शीणाति, सिट्-चिसाय, सुट्-शेता, सट्-शेव्यति, सद-मक्षेच्यत्, सा० लिद्ध-शीयात्, सुद्ध-मक्षेयीत्।

सीज्-१ प॰, मन्यन्ते रान्दे (भर्मण्ट बोलना), सट्-सीजति, सिट्-विशीज, सुट्-शीजिता, छट्-शीजिप्यति, छक्र-स्रशीजिष्यत्, सा॰ लिङ्-शीजयत्, सुड-

भेर , सन्-विक्षीजियति । णिच्-क्षोजयति ते, लुद्द-प्रविक्षिजत् ते ।

श्रीव् —१ प्रा०, मदे (मत होना), सट्-सीवते, लिट्-विरानि, सूट्-सीविता, खट्-शोब्यते, सूड-प्रक्षीविट । णिव्-सट्-सीवयति-से, सूट-भनिक्षीयत्-ते, सन्-चिक्षीविषते ।

क्षीव्--१ प०, निरतने (यूनना), लट्-शीवति, लिट्-निरतिव, सुट्-

क्षीविता, लुड-प्रक्षीवीत् । क्ष--२ प॰ सन्दे (सांसना), तट्-सीति, तिट्-नुसाव, तट्-रायिता, स--२ प॰ सन्दे (सांसना), तट्-प्रदावीत्, सा॰ तिट-ट्यात्, सन्-लट्-सविव्यति, लड-प्रसाविय्यत्, तुड-प्रसावीत्, सा॰ तिट-ट्यात्, सन्-चुक्षूपति, वर्मे तह-सूबते, तुड-मझाबि । णिच्-शावयति-ने, सुड-मचुक्षयत् -त, तुम्-क्षवितुम्।

सुद्-७ उ०, सरेवणे (पीसना, पूर वरना), सट्-धुणति-सुन्ते, निट्-बुसीद-बुसुरे, सुट्-भोता, बट्-भोत्सवि-ते, मा० तिड-सुग्रात्-शुत्सीप्ट,

लुइ-अक्षुदत्-अक्षोत्सीत्, अक्षुत्त, सन्-बुद्दारसित-ते । क्त-अण्ण ।

सुब्-४ प०, बुभुक्षायाम् (भूत्वा होना), सट्-सुम्मति, निट्-वृक्षोप, लुट्-झोडा, छट्-मात्स्यति, छड-मसोत्स्यत्, मा० लिड-शृप्यात्, सृह-भक्षमत् । गिन्-लट्-सोभयित-ते, सुद्र-भच्युपत्-त, कन-सुभित, क्त्व-सुभित्ता, सोधित्वा, कर्म० सट्-मृथ्यते, सुद्र-भशीध ।

सम्—१ आ०, सवलने (सुन्ध होना, तय करवा), लद्-दामिते, तिट-पुसुम, लुद्-सीमिता, बद्-सीभियाते, तह-पदानिष्यत, मा० लिइ-सीमि-प्राप्त, जुद्-जामात्रा, ख्ट्-जामात्रा, सन्-वृक्ष्मियते, वृक्षामियते। णिव्-लद्-भीम्मातन्ते, सुद्ध-अनुसुमत्न्त, कम०-सुभ्यते, सुद्ध-प्रसीध, वन-सुभित-

त्रभ — ४ भीर ६ प० (कांपना), सद-बुम्पति और शम्माति, तिद्-सुभ — ४ भीर ६ प० (कांपना), सद-बुम्पति और शम्माति, तिद्-सुभीम, सुद्-सीमिता, सद-सीमित्पति, सद-प्रमाति,

इलान, जुद-कातमा, जूर्यामीत (६), वत-बुब्द, सुभित । लुढ-महानह (४), झतामीत (६), वत-बुब्द, सुभित । मुद्द-६ ए०, विलेखने (चिह्न लगाना, खुरवना), लद्द-सुरति, निद्-

पुक्षोर, सुद्-सोरिता, सुद्ध-प्रशोरीत्।

क्षे—१ प०, क्षये (नष्ट करना), तट्-शायति, तिट्-वती, तुट्-शाना, स्ट्-आस्यति, स्ट-मशास्यत्, नुद्र-प्रशासीत् । विन्-सट्-शप्यतिनी, नुद्र-ग्रचिक्षपत्-त । सन्-चिक्षासर्ति, बत-साम ।

क्षपुरा । कर्मा प्रकारकार, स्व करना), सट्-इप्पति, सिट्-बुदमाद, सुट्-स्पविना, खट्-स्पविष्यति, चड्-मश्चविष्यत्, सुद्र-मश्चावीत्, सन्-पृद्रपृपति,

स्मान् १ झा॰, विश्वनते (हिलाता), बट्-समावते, तिट्-बरमावे, सूट-स्मानिता, तट्-समाप्तियते, तुझ-महमाप्तिट, चित्व-समापवितने, तूट-धनश्मपत्-त, सन्-चिदमायिष्यने, क्त-स्मायित ।

सर्--१ प०, संचलने (बहना), नट्-सर्रात, तिट्-पक्षार, तुट्-क्षरिता, खर्-सरिष्यति, खड-प्रवारिष्यत्, लुड-प्रवारीत्, सन्-चिक्षरिपति । वत-शरित।

क्षत्—१० उ०, श्रोनकर्मण (घोना, साफ करना), तट्-क्षातयित-ते, तिट्-क्षातयाञ्चकार-चक्रे, तुट्-क्षातयिता, छट्-क्षातयिप्यति-ते, छड-मसालियव्यत्–त, मा० विक-साल्यात्–सालियपीच्ट, लुह्–मविक्षलत्–त, सन्-विक्षालियति-ते । क्त-सालित । (यह १ प० भी होती है,) लट्-अलि-ष्यति, लुङ-प्रक्षातीत् । सन्-विक्षलिपति ।

लिट्-चिकाय, लुट्-अेता, खट्-

क्ति—१प०,क्षये (क्षीण होना),

लद्-क्षयति ।

करना), लट्-क्षिणोति ।

शेप्यति, खड-श्रक्षेप्यत्, मा॰ लिक क्षि-- ५ प०, हिंसायाम् ( नष्ट -क्षीयात्, लुड-ग्रक्षपीत्, सन् -चिक्षीयति । णिच्-क्षाययति-ते, क्षि-६ प०, निवासगरयोः (रहना, लुड-मचिक्षयत्–तः, क्त-क्षित-जाना), लट्-क्षियति । क्षीण,क्त्वा-क्षित्वा, कर्म-क्षीयते ।

क्षिण्-- उ० हिंसायाम् (हिंसा करना ), सट्-क्षिणोति-क्षेणोति, क्षिणते, निद्-निक्षेण, निक्षिणे, नुद्-क्षेणिता, न्यू क्षेणियति ने, न्यू स्थापिता ने, न्यू स्थापित ने, विक्षेणिपति-ते, क्त्वा-क्षिणित्वा-क्षेणित्वा-क्षित्वा ।

क्षिप्—४ प०, प्रेरणे ( फॅकना), लद्-क्षिप्पति, लिद्-विदेष, लुद्-क्षेप्ता, लर्-अप्स्यति, छड-अक्षेप्स्यत्, सुड-अक्षेप्सीत्, गा० लिड-क्षिप्यात् ।

कमं ॰ - क्षिप्यते, लुड-प्रक्षेपि, णिच्-लद्-क्षेपयति-ते, लुड-प्रचिक्षिपत्-त, सन्-चिक्षिप्सति, क्त-क्षिप्त ।

सिप्-६ उ॰ (फॅकना), लट्-क्षिपति-ते, लिट्-विक्षेप-विक्षिपे, लुट्-क्षेप्ता, लृद्-श्रेप्स्यति-ते, लुद्र-ग्रर्शम्सीत्-प्रक्षिप्त, सन्-चिक्षप्सति-ते ।

क्षिब्-१, ४ प०, निरसूने (बूकना), सट्-क्षेवति, क्षीव्यति, लिट्-विक्षेव, लृद्-क्षेविष्यति, लुद्ध-प्रक्षेवीत्, सन्-चिक्षेविषति, चुद्रयूषति ।

क्षी-४ आ०, हिसायाम् (हिसा करना), लट्-शीयते, लिट्-चिदाये, लुङ-मक्षेप्ट । णिच्-क्षाययति-ते, मचिक्षयत्-त ।

सी-१ प॰, (हिंसा करना), लट्-श्रीणाति, लिट्-चिक्षाय, लुट्-सेता, खर्-शिप्पति, लड-मसेप्यत्, भाः लिड-शीयात्, लुड-मसंपीत्।

क्षीज्-१ प०, बब्यनते शब्दे (बस्पष्ट बोलना), लट्-क्षीजति, लिट्-चिक्षीज, लुद्-साजिता, खर्-सीजिप्यति, खद्द-मशीजिप्यत्, मा॰ लिद्द-शीज्यात्, लुद्द-

कोर , सन्-विक्षीजिपति । णिच्-क्षीजयति-ते, लुद्ध-धिविक्षजन्ते ।

भीव्-१ प्रा०, मरे (मत्त होना), लट्-श्रीबरो, लिट्-चितावे, लुट्-सीविता, लट्-शीव्प्यते, लुट-प्रशीविष्ट । जिन्-त्तट्-सीवयित-ते, लुट-प्रविभीवत्-ते, सन्-विक्षीविषते ।

क्षीव्—१ प॰, निरसने (यूकना), तट्-क्षीवित, तिट्-विक्षीव, तुट्-

क्षीविता, लुड-प्रक्षीवीत् । सु-२ प० शब्दे (खाँसना), लट्-क्षीति, लिट्-बुक्षाव, लुट्-क्षविता, खर्-अविच्यति, खर्र-प्रसाविष्यत्, सुर्र-प्रसावीत्, प्रा० तिद्य-सूत्रात्, सन्-चुसूर्यति, कर्ने० तर्-सूत्रते, सुर्र-प्रसावि । शिच्-सावयति-न, सुर्र-मन्सवत् -त, तुम-शवितुम् ।

सुद्-७ उ०, सपेपणे (पीसना, बूर करना), सट्-क्षुणति-शुन्ते, तिट्-

सूर- ७ उ०, सपपण (पासना, पूर करना), पार- पुरान सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-सुधान-स मसुधत्। णिच-लट्-साधयति-ते, लुड-मचुसुवत्-त, कत-सुधित, क्त्वा-भूभित्वा, क्षोधित्वा, कर्म० लट्-श्रुव्यते, सुड-प्रक्षोधि ।

सुम् —१ मा०, सबतने (हुत्य होना, तग करना), बद्-सोमने, तिद्-पुस्स, बुद्-सोमिता, बद्-सोमिन्यत, बड-महोमिन्यत, मा० जिद-सोमिन पीप्ट, लुह-महभूत-महोभिष्ट, सन्-युत्तिभयते, वृक्षोभिषते । णिय्-यह-भीष्यति ते, लुह-महभूत-महोभिष्ट, सम्-यहानि, लुह-महोभि, सत-समित-

कुन्—४ म्रीर ६ व० (कांपना), तट्-सुम्मति मोर अम्माति, तिट्-सुमान, त्राव क्षिण्या, व्य-अस्तिम्पत्, मा० लिड-सुम्मात्, सुदोभ, तुर-सोमिता, बट्-सोमिप्पति, चड-पक्षोमिप्पत्, मा० लिड-सुम्मात्,

लुड-प्रक्षुमत् (४), ब्रक्षीभीत् (६), बत-शुब्ध, शुभित । मुर्-६ प०, विलेखने (चिह्न लगाना, खुरचना), सट्-सुरित, लिट्-

मुसार, लुद्-क्षोरिता, लुद्द-ब्रक्षोरीत्। क्षे-१ प०, क्षये (नाट करना), सट्-सायति, लिट्-चक्षौ, लूट्-साता, च-र प०, सथ (१०८ व राता)। चट्-सास्पति, चड-असास्पत्, सुड-असासीत् । जिच्-सद्-सपपतिनी, सुड-

प्रचिक्षपत्-त । सन्-चिक्षामित, वत-क्षाम । त्रभत्ता । सन्-ावदालाम, त्रम् । त्रम् हण्यति, तिद्-तुरणाव, तुद्-व्यु--र ४०, तथन (८०) व्याप्ति , लुड-अहणविष्यत्, लुड-अहणावीत्, सन्-बृहणूपति, हणदिता, लुट्-व्यविष्यति, लुड-अहणविष्यत्, लुड-अहणावीत्, सन्-बृहणूपति,

भाप- १ झा०, वियूत्ते (हिलाना), तद्-शायते, तिट्-वश्माये, तुट्-श्माय- १ झा०, वियूत्ते (हिलाना), तद्-शायते, तिट्-शायतिते, तुट-श्मायता, खट्-शायित्वते, तुट-शायतिते, तुट-ग्रचश्मपत्-त, सन्-चिडमायिय्यते, क्त-क्मायित ।

स्विड्-१ उ०, ४ प०, स्नेह्मोचनयो (गीला होना, मुनत करना),तन्ट्-स्वेडित ने, स्विड्यात, विट्-चिक्वेड, चिक्विड, सूट्-चेडिटा, ल्ट्-चेडिट्यात -ने,ल्ड-मस्वेडिय्यत्न, सुद्ध-मस्विडस्, प्रक्विडस्, सन्विडत्, सन्वेडिट या विद्युः।

श्विद्-१ उ०, ४ प०, स्नेहमोचनयो (गोला होना, मुबत करना), लट्-श्वेदति-ते-श्वियति, लिट्-चिथ्वेद-चिश्विद, लुट्-द्वेदिता, लट्-श्वेदिय्यतिन्ते, ल्ड्-प्रवेदिय्यत्-त, लुट्-(४ प०), अध्विदत् १, अध्विदत्, प्रवेदिय्ट, सन्-

चिध्वदिपति-ते, चिद्वदिपति-ते । क्त-ध्वण्णे या क्ष्वेदित ।

हवेल्-१ प०, भलने (कांपना), लट्-ध्वेसति, लिट्-विश्वेल, लुट्-श्वेलिता, लुड-प्रश्वेसीत् । णिच्-लट्-अवलयति-ते, लुड-प्रविध्वेलत्-न, सर्-विश्वेलियति ।

रव

सन्त्—१ प०, हसने (हॅमना), लट्—खन्खति, लिट्—खन्बन्, लुट्— व्यन्विता, खट्—बन्धित्पति, लुड़्—मलन्बीत्, धा० लिड्,—खन्स्यात् ।

खन्-१ प०, भूतप्राहुभवि (दुवारा उत्पन्न या प्रकट होना), लट्-खन्नाति, तिन्-खाव, लुट्-खिपता, लट्-खिच्यति, लुड-प्रस्पति,-प्रसाचीत्, तन्-विश्वविपति।

लज्-१ प॰, (घटादि) मन्ये (मयना), लट्-खजति, क्त÷खजित ।

सञ्ज-१ प०, गतिबैकस्ये (सँगडा कर चलना), सट्-सञ्जति, लिट्-चलम, लुट्-सजिता, सट्-सजिप्पति, सड-मसजिप्पत्, नुझ-मसजीत्, मा० सिष्ट-सज्यात् । क्त-सजित ।

सद्-१ ए०, बाढसामान् (पाइना, लोजना), सद्-सदति, सिद्-यलाट, सुद्-यटिता, खद्-सिट्यति, खद-मलटिय्यत्, सुद्ध-मालटीत्-प्रसाटीत्।

बहु-१० उ०, सवरणे ( बकना), लद्-लहुयति-ते, निद्-लहुयाञ्च-

नार-चके, नुद्र-ग्रचसट्त-त । सण्ड्-१ भा०, भेदने (तोडना), तट्-सडते । क्त-सडित ।

राण्ड - १० उ० (तोडना), लट्-लडयति-ते, लट-मचलाण्डत्-त, सन्-मचलाण्डत्-त,

सद्-१- प०, स्पैर्धीह्वामदाणेषु (स्पिर होना, हिंसा नरना, पाना), सद्-नरात, सिद्-स्वाद, सूट्-पदिया, स्ट्-सिदयांत, स्ट-पर्याद्ययंत, स्ट-पर्याद्ययंत्यंत, स्ट-पर्याद्ययंत्यंत, स्ट-पर्याद्ययंत्यंत, स्ट-पर्याद्ययंत्यः, स्ट-पर्याद्यः, स्ट-पर्याद्यः, स्ट-पर्याद्यः, स्ट-पर्याद्यः, स्ट-पर्याद्यः, स्ट-पर्याद्यः, स्ट-पर्याद्यः, स्ट-पर्याद्यः, स्ट-पर्याद्यः, स्ट-पर्यः, स्ट-पर्याद्यः, स्ट-पर्याद्यः, स्ट-पर्याद्यः, स्ट-पर्याद्यः, स्ट-पर्याद्यः, स्ट-पर्याद्यः, स्ट-पर्याद्यः, स्ट-पर्याद्यः, स्ट-पर्यः, स्ट-पर्याद्यः, स्ट-पर्यः, स्ट-पर्य

षत्--: उ०, धवदारणे (शोदना), सट्-शननि-ते, निट्-पमान या पण्न, मुद्-चनिना, सट्-मनिष्यति-ने, सद्द-धसनिष्यत्-त, सुद्द-धसनीत्, ब्रखानीत्, ब्रखनिन्द्, भा॰ लिह् -सन्यात्, सायात्, सनिपीप्ट । वर्म०-सन्यने, खायने, नुद्र-प्रसानि । णिच्-सानपति-ते, नुद्र-पनीसनत्-न, सन्-निसर्ति-पति-ते, स-सात, गतुषा-सात्वा था सनित्वा (उद् वे नाय उत्ताप, उत्तान्य) । खब्--१ प०, गती (जाना), लट्-पवति, तिट्-मसाव, सुद्र-ग्रगवीन्,

मपाबीत् ।

खर्ज् ---१ प०, पूजाव्यवनमी ( पूजा करना, दु स देना, दु तित होना), सद्- सर्जेति, तिट्-चसर्ज, सुट्-सर्जिता, सट्-सर्जिप्पति, सट्ट-भराजिप्पत, लुड-प्रवर्जीत् । क्त-प्रजितः ।

लवुं - रे प०, बुन्दशूके ( बांत ने बाटना), सर्-सर्दति, लिट्-पगर्द,

लुट्-बरिता, क्त-बरित ।

वर्व --- १ पर् खर्वे (गर्वयुन्त होना, जाना, हिलना),सद्-पर्वति, सिद्-वलवं, तुष्ट-प्रलवीत् । क्त-लवित ।

षाल--१ प०, चलने सबये च (चलना, इषट्वा करना), तट्-मतति, लिइ-चवाल, लुट्-बलिता, लुट्-प्रतिप्यति, लुद्-प्रसानीत् । स-ग्रतित ।

बब्द---६ य०, भूदाबादुमंति ( प्रवट होता, परित्र करना), सद्-धानाति । बब्द---६ य०, भूदाबादुमंति ( प्रवट होता, परित्र करना), सद्-धानाति । बब्द---१ य०, भक्षणे ( काना), सद्-धार्वति । सिद्-च्याद, सूद्-सारिता, बद्-वादिव्यति, खंडे-प्रसादिव्यत्, सुड-प्रवादीन्, घा॰ तिडे-

खायान् । सः-खादित ।

सिद्---१ प०, परियाते परितापे व (चीट मारना, दुःग देशा ), सद्--वित्रवित, लिद्-वित्तेद, सुद्-स्तेता, वद-मोत्स्वति, वद-मयोत्स्वत्, सुद्र--मर्जंत्मीत्, सन्-विकित्मति । क्त-वित्र ।

खिद्-- ४ मीर ७ घा०, दैन्ये ( किस होता, दीन होता ), लट्-सिस्टे, लिन्से, तिद्-दिखिते, तुर्-खाता, खट्-खरस्टे, सुरू-मिराटा । सन्तित । दिख्-- १ ए०, एउटे ( क्यू इन्ट्रेट मध्यो), पट्-सिटा सुन्-- १ ०, स्त्रेपुरुष्णे ( चुराना), सट्-सीनटि । स्न-मूल ।

खर्-६ प०, छेदने ( काटना), सट्-प्रेरति, सूद-धगोरीन् । खुर --- १ गा॰, कीडाबाम् ( धेलना), सट्-सूरते ।

खेल्--१ प०, चलने (हिलाना, इघर-उघर जाना, रॉसना), सट्-लेवनि , तिद्-दिवेत, तुद्-सीनमा, तद्-सीनप्यति, चड-परोनिप्यत्, तुद्-परोतीत्। णिन्-तद्-येतपति, तुद्-पनियेतत्, सन्-वियेतिपति ।

लेका--विलासे (श्रीडा करना), तट्-धेनायनि, तिट्-मेलायाञ्चकार

तुर्-वेशायिता, तुर्-पखेलायीन् ।

खेब--१ भाँक, तेवने (नेवा करना), तट्-गेवने, सिट्-विसेवे, सट्-खेबिप्सति, सुद्ध-भ्रतेविष्ट । लिख्-सेवयति-ते ।

विवद्-१ उ०, ४ प०, स्नेहमोचनयो (गोला होना, मुनत करना),तद्-घनेडिन नै, विवडपित, लिट्-चिक्वेड, चिटि वडे, लुट्-च्वेडिना, छट्-च्वेडिप्यति -मु.छड-अववेडिप्यत्न, लुड-मिविडब्य-मध्येडिप्ट, प्रक्विडत्, फ्र-वेडिन या विवड ।

हिषद्-१ उ०, ४ प०, स्तेहमोचनयो (गोला होना, मुनत न रता), लट-स्तेदति-तै-श्विदाति, लिट्-चिस्वेद-चिश्चिद, लूट्-प्रवेदिता, लट्-स्वेदिप्यतिनी, न्दद्र-प्रवेदिप्यत्न, लुद्ध-(४ प०), प्रान्विदत् १, प्रान्विदत्, प्रस्वेदिष्ट, सर्ग

चिक्ष्विदियति-ते, चिक्ष्वेदियति-ते । क्त-क्ष्विण्ण या क्वेदित ।

स्वेत्-१ प०, चलने (कापना), लट्-स्वेतित, लट्-चिस्वेत, लुट्-स्वेतिता, लुद-मध्वेतीत् । णिच्-लट्-स्वेलयति-ते, सुद्द-प्रचिक्वेतत्-त, सर्-चिक्केतियति ।

### 220

स्तरम्—१ प०, हतने (हॅनना), लट्-सक्सति, लिट्-सक्सत, लुर्र-स्तरिसता, खट्-सम्स्रियति, लुद्ध-प्रस्तरसीत्, ग्रा० लिद्ध-स्तृनस्यात्।

खब्-१ प०, भूतप्रादुर्भवि (दुवारा उत्पन्नया प्रकट होना), सद्-बन्नाति, सिट्-बनान, सूट्-सिवता, स्ट्-बिन्यति, सुद्ध-प्रवचीत्-प्रवाचीत्, सर्-विव्यविपति।

खज्-१ प॰, (घटादि) मन्ये (मचना), लट्-खजति, क्त-खजित ।

सञ्ज्-१ प०, गतिवैकस्ये (सँगडा कर चलना), सट्-सञ्जति, लिट्-चलन, लुट्-सजिता, छट्-सजिज्यति, खड-प्रसिच्यत्, सुक्र-प्रसर्जात्, प्रा॰ सिड-सज्यात् । क्त-सजित ।

खद्-१प॰, काद्रकायाम् (बाहना, खोजना), सट्-खटित, लिट्-वलाट, लुट्-बटिता, लट्-खटिच्यति, लद्र-झलटिट्यत्, लुद्र-झालटीत्-झलाटीत् ।

पर्न-१० उ०, सबरणे ( ढकना), तर्-बहुयति-ते, तिर्-बहुयाठन

कार-वन्ने, लुड-मनसट्टत्-त ।

खण्ड्--१ मा॰, मेर्टने (तोडना), लट्-खडते । क्त-खडित । खण्ड्--१॰ उ॰ (तोडना), लट्-खडवति-ते, लद्र-प्रवक्षण्डत्-त, सन्-चिखडियपति-ते ।

लब्-१- प०, स्वेर्धीहसामसणेषु (स्विर होना, हिसा करना, ताना), लद्-लदार्दा, तिर्-न्वाद, तुर-क्रांदिता, व्यर-क्रांचित्रार्वा, व्यर-प्रावित्रायते, लुद्र-प्रवित्-म्बादीत्, सा० लिद्र-ल्वादा, कर्ष०-व्यर्द-व्यर्वे, युर्--मवादि । शिव्-लर्द-लादवित-ने, लुद्र-प्रचोश्चदत्-त, सन्-वित्रियार्वे, तर्-विद्वा

खन्—१ उ॰, धवदारणे (स्रोदना), सट्-स्वनति-ते, तिट्-पक्षान या चरने, सुट्-स्रनिता, सट्-स्वनिष्यति-ते, स्टब्-मस्वनिष्यत्-त, सुट-मस्वनीत्, प्रसानीत्, प्रसनिष्ट, प्रा॰ सिद्ध -सन्यात्, सायात्, सनिषीष्ट । वर्ष० -प्रान्यते, जनामान् जनाम्ब्स्, जान्य प्रक-जनमान् जनमान् जनमान् । वान्य प्रकारमान् । वान्य जानमान् जनमान् । वान्य जानमान् जनमान् जनमान् । वान्य जानमान् जनमान् जनमान् । वान्य जनमान् जनमान् जनमान्य जनमान् । वान्य जनमान् जनमान् । वान्य जनमान्य जनमान्य जनमान्य जनमान्य । वान्य जनमान्य जनमान्य जनमान्य जनमान्य जनमान्य । वान्य जनमान्य जनमान्य जनमान्य जनमान्य । वान्य जनमान्य जनमान्य जनमान्य जनमान्य जनमान्य जनमान्य जनमान्य । वान्य जनमान्य जनमान्य जनमान्य जनमान्य जनमान्य जनमान्य । वान्य जनमान्य जनमान्य जनमान्य जनमान्य जनमान्य जनमान्य जनमान्य । वान्य जनमान्य । वान्य जनमान्य पति-ते, त्त-सात, बत्या-सात्वा या सनित्वा (उद् वे साथ उत्साय, उत्सन्य) । -त, सम्चार, नपुषा-चार्या या कागरना (चन्त्र सात्र करवान) हतानी, खब्—१ प०, गती (जाना), लट्-खबति, लिट्-चसाव, लुद्ध-प्रसंबीत्,

खर्—१ प०, पुत्राव्यथनयो (पूजा वरता, दुख देता, दुखित होता), ग्रखायीत् । सद्- खर्जात, सिट्-बल्ब, सुट्-खर्जिता, स्ट्-खर्जियात, स्ट-मर्पानयात,

सबु - १ प०, इन्टस्के ( दांत से वाटना), लट्-सर्दति, लिट्-चलर्द, लुड-प्रसर्जीत् । क्त-सर्जित ।

लुट्-लदिता, क्त-लदित । लर्ष, --१ प०, खर्वे (गर्वपुवत होना, जाना, हिमना), सट्-खर्वति, सिट्-

चलवं, लुद्ध-ग्रखवीत् । क्ते-खाँवत । , पुण-निवास के स्वयं च (चलना, इकट्ठा करना), लट्-खलित, सन्-१ प०, चलने सवयं च (चलना, इकट्ठा करना), सिट्-चलान, सुट्-बलिया, बट्-बलियाँत, लुड्-गलानीत् । तन्-बलित् । सिट्-चलान, सुट्-बलिया, बट्-बलियाँत, सुट्-स्तानीत् । सब्--९ प०, मृतुप्रदुसीवे (प्रकट होना, पीयप्रकरना), सट्-बब्नाति ।

लब्—र पण, मुरुभादुमाथ । अण्ट हागा, पावन कपता), लद्-ख्यनात । लब्—रे पण, हिंतासाम् (मारता), लद्-ख्याति । लब्—रे पण, मज्ञणे (सामा), लद्-ख्यादित, विद्-ख्याद, सुट्-साद्व-ए पण, मज्ञणे (सामा), लद्-सादित्त, सुट्-मलादीत्, माण विद्य-सादिता, लद्-ब्यादित्यादि, लद्व-स्वादित्याद्व, सुद्-मलादीत्, माण विद्य-

खाद्यान् । स्त-खादित ।

ार । सा-आपर । बिद्--६ प०, परिवाते परितापे च (घोट मारना, दुख देना ), सद्-ालव् -- २ प०, पार्यात कारतात कर्ना स्थान कर्या हुए स्थान १० सह-स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान १० स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान मक्तित, सन्-चिखित्सति । क्त-खिम ।

खिबू- Y घीर ७ मा॰, देले ( खिम्र होना, दीन होना ), लट्-खियते, । खब् — ४ घार ७ मा०, दत्य । खम हाना, दान हाना ), लद्-खिरते, खिन्से, लिद्-चित्रिदे, लूट्-चेता, लद्-चेत्स्यते, नूद--धिला । स्न-विक्रा । खिल् — ६ प०, उङ्खे (क्रण इक्ट्रेश परना), लद्-चित्रति । खल् — १ प०, स्टेशकरणे (चुराना), लट्-चोत्रति । स्न-चुला

पुर्व ( काटना), तट-स्ति, चूड-पत्तीति । खुर् १ व०, छुरने ( काटना), तट-स्ति, चूड-पत्तीति । खुर् — १ आ०, कीडायाम् ( खेलना), लट्-कुरते ।

पूर् । प०, चतने (हिलाना, इधर-उधर जाना, खेलना), लट्-खेलित , सन् - १ प०, चतन (१६०१मा, ३४० २० ४० २० १० १० ४० ४० १० १० ६८ - वर्षात्र १, ६८ - वर्षात्र १, ६८ - वर्षात्र १, ६८ - प्रस्तित् १, ६८ - प्रस्ति

सुर्-लेलायिता, सुद्र-ग्रह्मेलायीत् । ललायता, सुद्र-अस्तापात् । स्रेयु-१ प्रा०, सेवर्व (सेवा करता), लट्-सेवते, लट्-पिसेवे, लट्-स्रोविष्यति, सुद्ध-मस्रोविष्ट । षिष्-स्रोवयति-ते ।

खे—१ प०, खेदने ( चोट पहुँचाना ), लट्-खायति, ऌट्-खास्यति, खुड-प्रवासीत् ।

सोर्--१ प॰, गतिप्रतिषाते (सँगड़ाना), लट्-सोरति, सुद्र-प्रसोरीत्।

ह्या--२ प०, प्रकथने ( कहना, सुनाना), लट्-स्थाति, लड-प्र० पु० बहु०, ग्रस्यान्-ग्रस्युः । फ्र-स्यात ।

गज्—१ प०, शब्दे मदे च (गरजना, मत्त होना), लट्-गजति, लिट्-जगाज, सुद्-गाजिता, सुद्ध-पगजीत्-भगाजीत् । गञ्जू--१ प० ( विशेष हम से दान्द करना ) सद्-गञ्जति, सिद्-

जगञ्ज, सुद्-गञ्जिता, सुद्र-घगञ्जीत् ।

गड्-१ प०, सेचने ( सीचना, खीचना), लट्-गडति, लिट्-जगाड, लुट्-गडिता, लुड-प्रगडीत् ।

गण्—१० उ०, सल्याने (गिनमा), सट्- गणयति-ते, सिट्-गणयाञ्च-कार-चन्ने, सुट्-गणयिता, सट्-गणयिष्यति-ते, स्रज्ञ-ग्रगणयिष्यत्-त, सुङ्ग-स्रजीतणत्—त, अजगणत्—त, षा० लिडः—गण्यात्—माण्यायोष्ट, सन्—जिगणीय-स्रति—ते । क्त-गणित, नत्वा-गणियत्वा, विगणस्य, कर्म० लट्-गण्यते ।

गद्-१ प॰, व्यक्ताया वाचि (बोलना, कहना), लद्-गदति, लिद्-जगाद, नुद्-गविता, छट्-गदिव्यति, खड-मगदिव्यत्, नुद्ध-मगदीत्-मगादीत्, मा॰ लिंड-गद्यात्, सन्-जिगदियति । णिष्-लट्-गादयति-ते, लुड--सजीगदत्-त, कर्म० लट्-गद्यते, लुख-मगादि, बत्वा-गदित्वा, तुम्-गदितुम्, क्त-गदिते ।

गन्यू-- १० घा०, घदंने (हानि पहुँचाना, पूछना, जाना), सद्-गन्धयते, लब-प्रजगन्धत ।

गम्—१ प०, गतौ (जाना), लट्-गच्छति, लिट्-जगाम, लुट्-गन्ता, छट्-गमिष्यति, छड-मगमिष्यत्, लुड-मगमत्, मा० लिङ-गम्यात् । सन्-जिगमिपति । कर्म०- गम्यते, जुद्ध-अगामि । णिच्-गमयति-ते, लुद्द-प्रजीग-मत्–स । क्त-गत, बत्वा-गत्वा, तुम्-गन्तुम् ।

पर्नु —१ प॰, शब्दे (गरजना), लट्र-गर्जात, लिट्र-जगर्ज, लुट्र-गजिता, ऌट्-गजिप्मति, लुड्र-मगर्जीत्, खड्र-मगजिष्यत्, मा॰ लिड्र-गज्यात्, सन्-जिगजिपति ।

गर्जु —१० ड॰, (गरजना), लट्-गर्जयति-ते, लुद्ध-मजगर्जन्-त । गर्वु —१ प०, शब्दे (चिल्लाना, शब्द करना), लट्-गर्दति, लिट्-जगर्दे,

खर्-गरिप्यति, नुड-अगर्दीत् । गर्--१० उ०, ( शब्द करना), सद्-गरंगति-ते, लिट्-गरंगा-नवार-

चके।

मृष् -- १० उ॰, ग्रमिकाइक्षायाम् (बाहना), लट्-गर्धयति ते, लिट् —गर्धयाचकार-चक्रे, लुड-ग्रजगर्धत्-त ।

गर्--१ प०, (जाना), लट्-गर्बति, लिट्-जगर्ब, लुट्-गर्विता, ल्ट्-

गविष्यति ।

गर्- १ प०, दर्पे ( गूर्वयुक्त होना), लट्-गर्वति , लिट्-जगर्व, लुट्-गविता, लुड-प्रगर्वीत्, सन्-जिगविषति ।

गव् --- १० मा॰, माने (गर्व करना), लट्--गर्वयते, लुड--मनगर्वत, सन्-

जिगर्विययते ।

गहं,-१ मा॰, कुरसायाम्, (्निन्दा करना), सट्-वहंते, तिट्-जगहें,

सुर-गहिला, बद-गहिलात, वर-मगहिला, सुर-मगहिला, सुर-गहिलात हो। श्रम्-गहिला, बद-गहिलात, सुर-प्राहिलात, सुर-प्रकार हो। श्रम्-गहिलात-से, सुर-प्रकारह्य-स, सन्-जिगहिषये। सद्-गह्यति-ते, गर्दति, धिद्-गह्याचकार-चक्रे स्नादि, जगर्द, सूद्-गह्यिता, गहिता, खद्-गह्यिप्यति-ते, गहिप्यति, सुद्ध-सजबहंत्-ते, सगहीत् । सन्-

जिगहैं विपति -ते, जिगहिषति ।

ल्लाहाबपायन्त, ल्लाहण्याः गम्-१प०, म्रक्षणे झावे च (खाता, गिरता, बहुना), लट्-गतित, तिद्-बमाल, लट्ट-मिलिया, लट्ट-मिलियाति, लड्ड-मगतिप्यत्, लुड्ड-मगातीत्, सन्-जिगलिपति, कर्म॰ लट्-गल्यते, लुङ-प्रगालि । गन् - १० था॰, अवर्ष (बहुना, निकालना), लट्-मालयते, तिट्-

गालयाचके, लुद्र-मजीगसत, क्त-गसित ।

सहस्—१ मा॰, वान्ट्स (डीट होना) (प्राय. प्र के साथ), लट्-गल्भते, सिद्-बराहमें, लुद्र-अमहिमय्, सन्-विगरिसयते । । शद्-जगरम, तु-जगरमान्। विवास सोजना), तद्-पवेषपति-ते, तिद्-गवेष्-१० द०, मार्गणे (बूँबना, सोजना), तद्-पवेषपित-ते, तिद्-गवेषपाचकार, चक्रे, लुट्-गवेषपित्या, स्ट्-प्रवेषपित्यति-ते, लुड-प्रजगवेषत्

-त । क्त-गवेपित, क्त्वा-गवेपियत्वा । गह्—१० उ०, वहने (पना होना, गहराई से घुसना), लद्—ाहमति—ते, लिट्—गह्याचकार-चक्रे, लुड-घजगहत्-ते ।

। सट्-गह्मा वर्गाः । (बाना), सट्-गाते, सिट्-गमे, सुट्-गाता, सट्-गास्यते, गा--१ झा॰, (बाना), सट्-गाते, सिट्-गमे, सुट्-गाता, सट्-गास्यते, एड-प्रगास्यतं, सुद्ध-प्रगास्तं, सा० विद्य-गासीस्ट । सन्-जिनासते । चिच् प्रभागायपा, तुः । सट्-गाययति-ते, लुड-भजीमपत्, कर्म० लट्-गायते, लुड-भगायि ।

लट्-नावयित ते, तृह-मजाभपत, कमन जट्-नायत, जुरू-मंगाय । गा-३ प०, (प्रश्रवा वरता), तृह-जिलाति (वैदिक्) । गाम्-१ शा०, प्रतिराजितसार्थित्ये व (प्रतिष्ठित होना, जाहना, प्रत्य वनाता), तृह-नापते, तिह-ज्यापे, तृह-गापिता, ल्ट्-गापित्रते, तृह-प्रगा-प्राप्त, था० तिह-नापित्रीस्ट । कमें तह-नाष्यते, तृह-प्रगापि, सन्-जिगाधियते ।

गाह,-१ प्रा॰, विलोडने (नहाना, हुवनी लगाना), लट्-गाहते। लिट्-जगाहे, लुट्-गाहिना या गाढाँ, लट्-गाहिप्यते, घाश्यते, लडे-प्रगाहिप्यते, ग्रपाक्ष्यत्, ल्झ-ग्रगाहिष्ट, ग्रगाढ, ग्रा० लिझ-गाहिषोष्ट, घाक्षीष्ट । णिच्-लट-गाहयति-ते, ल्ड-अजोगहत्-त क्त-गाउ, गाहित, क्त्वा-गाहित्वा-गाढ्वा, त्प-गाड्म ।

ग-१ ग्रा॰, ग्रव्यक्ते शब्दे गतौ च (ग्रस्पप्ट शब्द करना, जाना), लट्-गवते, लिट्-जुगुने, लुट्-गोता, लट्-गोप्यते, लड-ग्रगोप्यत, लुड-ग्रगोप्ट,

मा॰ लिड-गोपीप्ट । सन्-जुगूपते, णिच्-गावपति-ते, लुड-मजगवत्-त । गु-- ६ प०, पुरीपोत्सर्गे (सीच करना), लट्--गुवति, लिट्-जुगाव, लुट्-

गुता, सद्-गुष्यति, सड-धगुष्यत्, लुड-धगुपीत् । नत-गून । नुज्, गुङ्ज्- १ प०, कुजने (गूँजना, भिनभिनाना), लट्-गोजति, गुङ्जति,

सिट्-जुगोज, जुगुञ्ज, सुड-अगुजीत्, अगुञ्जीत् ।

गुड्-- ६ प॰, रक्षणे (रक्षा करना), लट्-गुडति, लिट्-जुगोड (म॰ पु॰ एक० जुगुडिय), लुझ-मगुडीत ।

गुण्-१० उ०, भागन्त्रणे ( भागनित करना, युणा करना), लद्-गुण-

यति-ते, लिट्-गुणयाचकार-चके, लुट्-गुणियता, खट्-गुणियप्यति, खड-अगु-

णियव्यत्, लुड-अंजूगुणत्-त, सन्-जुगूणीयपति । गुण्ड्--१० उ०, वेप्टने, (ढकना, घेरना), सट्-गुण्डयति-से, सुड-मणुः गुण्डत्-ते । सन्-जुगुण्डियपति । १ प० भी है-लट्-गुण्डिति, लिट्-जुगुण्ड । बत-

गुण्डित । पुर्—१ भा•, कीडायाम् (खेसना), तट्-गोदते, लिट्-जुपुरे, लुद्र--

मगोदिष्टे । क्त-गुदित । गुष्--१ झा॰, (खेल करना), लट्-गोधते, लिट्-जुगुधे, लुट्-गोधिता 1

दौष गुंद की तरह रूप चलेंगे। गुम्--४ प०, परिवेप्टने (डकना), लद्-गुध्यति, लिट्-जुगोम, लुड--

भगोधीत् ।

गुथ्—६ व॰, रोपे (ऋढ होना), लट्-गुध्नाति, (शेप रूप पूर्ववत्) गुप-१ प०, रक्षणे (रक्षा करना, छिपाना), लट्-गोपायति, लिट्-

जुगोप, गोपामाचकार, लुट्-गोपायिता, गोपिता, गोप्ता, लट्-गोपायिष्यति, गाविष्यति, गोप्स्यति । लुड-अगोपायीत्, अयोप्सीत् । सन्-जुगोपायिपति, जुनुपिपति, जुनोपिपति, जुनुस्ति । जिन्-लट्-मोपायमति-ते, नोपयति-ते, लुँड-अजुगोरायत्-त, अजुगुपत्-त, कर्म० लेट्-गोपाम्यते,गुप्यते, क्त-गोपायत, गुप्त, नत्वा-गोपायित्वा, गोपित्वा, गुप्त्वा ।

गुन--१ धा०, निन्दायाम् (निन्दो करना), लट्-जुगुप्सते, लिट्-जुगु-प्याञ्चके, सुट्-जुगुप्सिता, खट्-जुगुप्तिष्यते, लुद्ध-ग्रजुगुप्तिपट, घा० लिङ-

जुगुप्पिपीष्ट । वर्भ० लट्-जुगुप्स्यते ।

गुर-४ प०, ब्याकुतत्वे (ब्याकुत होना), सट्-गुप्पति, तिट्-युगोप, सुट्-गोपिता, सुब्र-प्रगुपत् । चिन्-सट्-गोपवित-ते, सुब्र-प्रवृगुनत्-त । सन्-जुनुपिपति, जुनोपिपति, क्त-गोपित ।

गुप-१० उ०, भाषामा भासने घ् ( बोलना, चमनना), सट्-गोपपति -ते, लिट्-गोपयाचकार-चक्रे, सुट्-गोपयिता, सुद्र-धनुपुष्त्-त, सन्-पुगो-

पिपति-ते, क्त-गोपित । गुफ, गुम्फू-- १ प०, बन्वे ( गूँबना), सट्-गुफ्ति, गुम्फति, सिट्-पृगोफ, जुगुन्क, जूट्-गोफिता, गुन्फिता, सुरू-बागोफीत्, बगुम्फीत् । क्त-गुफिन, गुन्फिन,

गुर्-( कुटावि) ६ घा०, उद्यमने (प्रयस्त करना), सट्-गुरते, निट्-बत्वा-गुफित्वा। जुनुरे, बुट-गुरिता, खट्-गुरिय्यते, छड-प्रगुरिय्यते, ग्रा० तिड-गुरियोग्ट, सुट-ग्रागुरिस्ट । कर्मं भद्र-पूर्वते, लुद्र-क्योरि । मित्र्-सट्-गोरपति-ते, सुद्र-

मजूगुरत्-त, सन्-जुगुरियते, क्त-गूर्ण, तुष्-गुरितुष् । गुर् —१ मा०, कोडायाम् ( सतना), तद्-गूरेते, सूर्-गूदिप्यते, सुह-

40--X

गुर्व-१० उ०, निवेतने ( रहना), सट्-गूर्वयति-ते, तिट्-गूर्वयाचकार-मगुदिष्ट ।

चके, लट्-गूर्वियव्यति-ते, लुद्द-मजुगूरत्-ते । गृह - १ उ०, सवरणे ( डक्ता, गुन्त रखना, विवाना), नद्-गृहति-ते,

निद्-व्याह, जुपते नद्-महिता, गोंडा, बद-महिप्पति-ते, पोस्पतिनी, मुक्त-समूहीत, ममूलिट (४), समूहत्त-त, मनूब (७), या० निष्ट-महात्,महिसीस्ट नपुरातः मार्थ्य (१९) न नुनार् प्राप्तः १९८ । स्ट्रान्यातः नुस्ताः । सन्-नुस्तातः । सन्-निस्तातः । सन्-निस्त

तुक-भग्नारुष् ।, हिसागत्याः (बारता, जाता), सट्-गूर्यते, सिट्-जूनूरे, -ते, सुक्र-प्रजूगुहत्-त, क्त-गूढ ।

सुट्-गूरिता, तुरू-धगूरिस्ट । सन्-जुगूरियते, क्र-गूर्ण । गूर्-१० झा०, उद्यमने (प्रयस्त करना), सर्-मूरयते, सुद्र-मन्गूरत् ! गूर् - १० उ०, स्तुती (प्रशसा करना), तट्-गूर्दमति-ते, नृद-मनुगू-

त । गू-१ प०, सेवने ( सीधना), सट्-गरीत, सिट्-जगार, नृट्-गर्ता,

देत्–स । सूट-गरिप्यति, सुड-मगापीत् । गुज्-१ प०, राज्ये ( गरवना, चिस्साना), सट्-गर्वति, शिट्-पगर्व, सूट-

गुग- ( क्यू-तद्-गवंयति-ते, तृह-धवीग्वत्-त, धवगवंत्-त ।

मगर्जीत् । विज्-तर्-गुरुवीतः विद्र-जाण्या, पुण्णान्यः, भवगर्जन्तः । (गृञ्ज् बातुं भी है) तर्-गुञ्जीतः विद्र-जाण्यः, तृद्य-मगुञ्जीत् । गुण्-भ प०, मनिकासायाम् (वाहताः, सास्य परणा), तर्-गुप्पति, विद्र-जापः, तुर्-पाचिताः तृद्य-मनुषत् । पिज्-गर्भगति-ते, तृद्य-पर्नोग्यत् विद्र-जापः, तुर्-पाचिताः तृद्य-मनुषत् । सन्यः, भतवा-गण्यिकः स्तर्-वन्तरं पुर्वास्त्राचित्रते, स-गृद्धः, वत्वा-मिहत्वा-गृह्म्वा । -तः, भनगवत्-तः, सन्-जिलीयपति, स-गृद्धः, वत्वा-मिहत्वा-गृहम्वा ।

पृह्--- १ झा॰, प्रहणे (तिना, पकडना), तट्-पहुँते, तिट्-जगहँ, तुट्-गहिंता, गडी, वट्-नहिंद्यते, पहुँवी, वड-पगहिंद्यत, ध्रवहाँत, आ॰ तिड-गहिंद्याट, पुर्वेट-पगहिंद्य, प्रमुखा तत्-निगहिंपते, जिप्शते । णिच् -गहंचित-ने, तुड-भजीमृहत्-ना, अवगहंत्-ता ।

गृह्--१० भा०, ग्रहणे (पकडना), लट्-गृहयते, लिट्-गृहयाञ्चके,

लुड-ग्रजगृहत । सन्-जिगृहयिपते ।

्रम्—६ प०, निगरेषे रेह्याना, निगसना), लट्-मिरात या गिनात, निट्-जगार या जगान, सुट्-गरिता, गरीता या गनिता, गिताता, स्ट्-गरिप्यति, गरीप्यति या गनियात, गलीप्यति, नुइ-म्यारीत् या धगानीत्, भा० निड-गीयति, । वन्-जिगरिपति या जिगानिपति, गिन्-गारयति-गानयति, वर्म० सट्-गीयते, लुड-धगारि या धगानि, क्त-गीर्ण।

ण्—- १ प॰, शब्दे ( बोलना, पुकारना), लट्-गुणाति, लिट्-जगार, लट्-गरिता, गरीता, लट्-गरिष्मति, गरीष्यति, लुड-प्रगारीत् । णिच् लट्-गारयति-ते, लुड-प्रजीगरत्-त, स्न्-जिगरिपति, जिगरोपति, जिगीपति, नन-गीर्ण ।

, लुङ-प्रजोगरत्-ंत, सन्-जिगरिपति, जिगरीपति, जिगीपति, नेन-गीर्ण । गेव्—१ प्रा०, सेवने (सेवा करना ), सट्-गेवते, लिट्-जिगेवे, लुङ-

भगेविष्टं।

गेव--१ भा॰, भन्तिच्छायाम् (बूँबना), सट्-पेपते, सिट्-जिगेपे, खट् -गेविष्यते, सुद्ध-प्रगेविष्ट, क्न-नेष्ण ।

चै—१ प॰, शब्दे (गांना, गाने के ढग से बोलना), लट्-मायित, लिट-जगी, लुट्-माता, लट्-मास्यित, लड-भगास्यत, लुट-धयासील, झा॰ लिड-नेयात् । सन्-जियासीत, कर्मे॰ सट्-मीयते, लुड्-धयायि, जिच्-लट्-माययित-ते,

लुड-मजीगपत्-त, नत-गीत, नत्वा-गीत्वा, स्यप्-प्रमाय ।

गोष्ट्—१ भा०, सधाते (इंकट्ठा होना), लट्-गोष्ठते, लिट्-जुगोष्ठे,

सुह—प्रवोधिक्य ।

ष्यय्—१ था०, कौटित्ये ( कुटिल होता), लट्-यन्यते, लट्-जग्रन्ये, लुट्-प्रन्यिता, लट्-प्रन्यिप्यते, लुद्ध-प्रयन्यिष्ट । सन्-जिपन्यिपते, कर्म० लट्-प्रन्युग्ते, लुद्ध-प्रप्रन्य, शत-प्रन्यित ।

षःय्---६ प०, सन्दर्भे ( एकत्र करना, वांचना), जद-यब्नाति, लोट्-म० पु० एक० प्रमान, जिट्--यवन्म, लुट्--मियना, उट्-प्रस्थियमति, लुड--प्रस्याति, स्रो। तिड--प्यात, कर्म० जद-प्रयत्ते, लुड--प्रायति । पिय्-नेट-प्रस्यति न्त्र लुड-प्रजप्रन्यत्-त, रान्-विज्ञान्ययति, मन-प्रयित, क्त्य-प्रयित्ता, प्रस्थिता ।

प्रत्य - १० ड०, तत्रवते, सन्दर्भ न (इकट्ठा करके गूयना, कोई रचना करना ), लट्-प्रन्यमति-ते, लिट्-प्रत्यायकार-नके, लट्-प्रत्यमिता, लुड-प्रजप्रत्यत्-त, प्रा० लिड-प्रत्यात्, ग्रन्ययिपीष्ट । सन्-जिप्रत्यमिपति-ते ।

(१प० मो है), लट्-प्रन्यति, लुद-प्रश्नवीत्।

**ब्रस्—१ प्रा**॰, घदने (निगतना,), लट्-प्रसते, लिट्र-जप्रते, लुट्-प्रसिता, लट्-प्रसिट्यते, लुद्द-प्रप्रसिट्ट, ग्रा० लिद्द-प्रसिपीट्ट । णिच् लट्-प्रास-यति, लुड-प्रतिप्रसत्, सन्-जित्रसिपते, कत-प्रस्त, क्नूचा-प्रसिद्धा या प्रस्ता ।

ग्रस्--१० उ०, ग्रहणे (लेना), लट्-ग्रासयति-ते, लुड-प्रजिवसन्-न ।

पर - १ उ०, उपादाने (लेना, प्वडना), लट्-गृह णाति, गृह णीते, लोट्-म पु एक गृहाम, निट्-जमाह, जमहे, नुट्-महोता, स्ट्-महोप्यति-ते, नुट्-मबहात, मबहाप्ट, मा॰ लिड-गृह्यात, बहीचीप्ट । सन्-जियुशति-ते, कर्न ॰ लड्-पृद्यते, लुड-प्रवाहि, णिच्-लड्-प्राह्मति ते, लुड-प्रजिपहत्-त, वत-गृहीतं, तुम्-प्रहीतुम् ।

प्राम्—१० उ०, भ्रामन्त्रणे (निमन्त्रित करना), लट्-ग्रामयति–ते,

मुच्-१ प०, स्तेयकरणे गतौ च (च्राना, जाना), लट्-योमित, लिट्-लुड-मजप्रामत्-त । जुपोच, सूर-प्रोपिता, लुड-मयोचत्, प्रयोपीत्, मा० तिड-मुच्यात् । सन् पुषान, तुर्मात्राताः -जुर्बियति, जुग्नेनियति, जिल्नहर्-मोचयतिन्ते, जुरू-सज्युष्तत्ने । -जुर्बियति, जुग्नेनियति, जिल्नहर्मा, जुरू-तियति, तिर्-जनसमे, सर्-ति-त्वस्—१ प्रा०, घरने (साना), तर्-त्वति, तिर्-जनसमे, सर्-ति-

न्तह्—१ ग्रा॰, उपादाने (लेना), सट्-नलहते, लिट्-जालहे, लुद्र-ग्राल-सिप्पते, लुड-भग्लसिष्ट, नत-ग्लस्त ।

म्लुष्—१ प्०, स्तेयकरणे गतौ च (चुराना, जाना), लट्-सोवति, लिट्-हिष्ट ।

जुम्लोच, लुट्-म्लोचिता,।वत-म्लुक्त । म्तुक्व-१ प०, (जाना), सट्-लुक्वित, तिट्-मुम्तुक्व, लुट्-म्लुविता,

सुद्र-अस्तुवत्-अन्तुव्वीत् । सुद्र-अस्तुवत्-अन्तुव्वीत् । सेय्-१ प्रा०, देग्ये कायने च (दीन होना, कांपना), नद्-नेपते, तिट्-

जिग्लेपे, सद्-ग्लेपिप्यते, लुक-मग्लेपिप्ट । श्म-१ प॰, हर्षक्षमें ( हर्षहासी बालुसबः ), (तन होना, खिप्त होना),

सट्-व्यापीत, लिट्-ज्यातो, लुट्-व्याता, लुट्-व्यास्थित, लुड-प्रग्लास्यत्, प्रा० लट्-लावात, त्वट्-वात क्रिक्सलातीत् । सन्-जिल्लासीत्, वर्मक-लट्-लायते, :लड-गलभात्, ग्लापमाः, पुज्जात्वात् न्युः स्वाप्यति-ते, वन-गलान, वन्या-सुद्द-प्रालामि, शिच्-सट्-ग्लपमीत-ते, व्लापमित-ते, वन-गलान, वन्या-ग्लात्वा, ल्यप्-सग्लाय, तुम्-ग्लातुम् ।

षय्-१ प०, हसने ( हँसना), तट्-धर्घात, तिट्-बधाय, तृह-प्रयमीत्,

अपानात् । पर्--१ ब्रा॰, बेट्टायाम् ( काम मे सबा एहना, पटना पटित होना), सर्-पटते, तिर्-जपटे, सर्-पटिता, सर्-पटिपते, ग्रा॰ निर्द-पटिगोप्ट,

लुइ-मपटिन्ट । कर्म--नद्-यद्यते, लुट्-पटिता, पटिता, छट्-पटिन्यते, पाटिप्यते, छद-प्रपाटिप्यत, अपटिप्यत, लुइ-प्रपाटि, ध्रपटि । णिच्-तद्-पटपति-ने, लुद-प्रजीपटत्-त, सन्-जिपटिपते ।

षट्—१० ज०, भाषाया सभाते च (कहना, इनट्ठा करना), नट्-पाट-यति-भे, लिट्-पाटयायकार्-चके, लुद्ध-मजीभटत्-त । सन्-विपाटिपगितने । पट्ट—१ प्रा० चनने (हिलाना, खना), लट्-पट्टो, लिट्-चमट्टे, न्हर-षट्टिता, लट्-पट्टिप्यते, मा० लिड्ड-पट्टिपोस्ट, लुद्ध-सर्थाट्टर्टर । सन्-जिप-

हिट्यते, क्त-पाँट्टतः । पट्---१० उ०, चलने (हिलाना, चलाना), लट्-पट्टयति-ते, लुड--प्रजपट्टत्-तः । सन्-जिपट्टविपति ।

घण्ट्--१० ७०, भाषायाम् ( बोलना), लट्-चण्टयति-ते, लुद्ध-मजय-

ण्टत्-त । ( १ प० भी है ), लंद्-चण्टति, लुद्र-मपण्टीत् । मन्-१ प०, (साना), लद्-चसति, लद्द-मपसत्, लिद्-जमासे, लुद्-

पस्ता, खट्-पत्स्यति, खड-भणस्त्यत्, लुड-प्रयसत् । सेन्-जिपत्सति, नेत-पस्त । चिन्ण्--१ द्या०, ग्रहणे (तेना), लट्-चिन्नते, लिट्-जिघिन्ने, लुड-

प्रिंपिणव्द । पु---१ प्रा॰, शब्दे ( शब्द करना), सद्-यवते, सिट्-जुयुवे, सुद्ध-प्रघोष्ट ।

सन्-जुबूयते, क्त-वृत । घुट्--१ मा०, परिकृतने ( लौटाना, बदलना), लट्-घोटते, लिट्-

चुद्---र मा॰, पारवतन ( लाटाना, बदलना), सट्-माटत, तिट् जुमुटे, सुद्ध-मधुटत्, घमोटिण्ट, न्त-मुटित ।

धूद—६ प०, प्रतिषाते (कुटादि), (चोट मारना), लट्-मुटति, लिट्-णुमोट (म० पु० एक० जुमुटिय), लुद्ध-प्रसुटीत् ।

युर्—६ प॰, ( पोट मारना), नद्-पृष्टित ।

धुँगे—६ प०, भ्रमणे ( पूमना, मुडेना ), सट्-धुणति, लिट्-शुघोण, सुट्-घोणिता, सुट-अघोणीत्, स्त--धुणित ।

धुण्--१ आ०, अमणे ( पूमना, चनकर खाना), लट्-योणते, लिट्-

जुमुणे, लुक-अघोणिष्ट ।

पुण्ण---प्रहणे ( नेना, पाना), लट्-घुण्पते, लिट्-जुयुण्णे, लुट्-घुण्णिता, लुद्ध-प्रसुण्णिष्ट, क्त-घुण्णित ।

धुर्-- ६ प॰, भीमार्थशब्दयो (भयकर होना, शब्द करना), लट्-पुरति, लिट्-मुमोर, लुट्-घोरिता, खट्-घोरिप्यति, खट्-अघोरिप्यत्, लुट्-अघोरीत् ।

यह अपूर्ण थातु है और प्रायः श्रद् थातु के स्थान पर प्रयुक्त होती है।
 इसके लिट् लकार मे श्रद् के स्थानीय के रूप मे विकल्प से रूप चलते हैं।

पूर्य-१ प०, प्रविज्ञान्दने (जन्दे इत्यन्ये) (जन्द करना, घोषणा करना), लट्-पोषति, तिद्-नुरोप, तुर्-पोषिता, वट्-पोषिप्यति, मा॰ तिह-पुणात्, तद-पपपत, प्रपोषीत् । णिन्-तट्-पोपयति-ते, तुर-पन्युपत् । तन्-प्रपो-पिपति, जुर्युपिपति, बेन-पृपित, घोषित या घुट्ट ।

थय्--१ था०, कान्तिकरणे (चमकोला होना), सट्-धोपते, सिट्-नुपुपे,

लुड-ग्रंघोपिष्ट । सन्-जुधोपियते, जुपुविषते ।

मुव---१० उ०, विसन्दर्ने (घोषणा वरना), सद्--घापवति-ते, तिट्--घोषयाचकार-चके, लुड्-पोषिवता, छट्-घोषियप्यति-ते, सुद्र-मनूषुयत्-न,

पूर्-४ मा०, हिसावयोहान्यो (हिसा करना, बुढ होना), सट्-प्रते, वन-चुपित, चुट्ट ।

पूर्ण- ६ उ०, अमणे (इधर उघर घूमना, चनकर लाना), लट्-पूर्णति, सुद्र-ग्रंधूरिष्ट । मुगते, तिट-नुमुण, जुम्म, सुर-पुणिता, सद-पुणित्यतिन, सह-पम्मिप्यत् -त, तृब-मपुणात् । सत्-मुग्मियतिनते । सर्थ-सद-मुम्पते, सुद-मपुणि । णिन्-लट्-पूर्णयति-ते, लुंड-प्रजुपूर्णत्-त, बत-पूर्णिते ।

च-१ प०, सेचने, १० उ०, प्रस्तवणे द्यादने च (टपवना, उकना), सट्-घरति भीर घारणीत-ते, लिट्-जमार, घारबाचनार, लुट्-यता, घारीयता, लुक-प्रधारीत्, संजीपरत्-तं, क्न-पृतं, धारित ।

पूर्ण-द उ०, दीनी (बमकना, जलाना), सद्-पूर्णात, पर्णाति प्रोर मृण्ते, पण्ते, लिद्-जमणे, जगुणे, लुट्-यचिता, लट्-याणियति ते, तुरू -मण्ते, पण्ते, लिद्-जमणे, जगुणे, लुट्-यचिता, लट्-पृत, श्नृता-पृणित्वा,

पृष्-१ प०, सपर्वे सर्वाचा च ( राडना, स्पर्वो करता), सट्-पर्यति, सट्-वर्ष्य, सट्-पर्यस्ता, सट्-पर्यप्यति, सह-पर्याच्यत्, नृह-पर्यान्, त्तर्-मध्यात् । सन्-जिथापपति, कर्मे त्तर्-धृष्यते, लुड-प्रथपि । णिच् नार । एव पुणाप पूर्व प्रतिकत्ता अवस्थित्-त, वन-पुष्ट, वन्वा-प्रवित्वा, सट्-प्रवेशित-ते, सुद्ध-प्रजीपृषत्-त, अवस्थित्वा,

मा-१ प०, कवीपादाने ( सूचना), सट्-जिम्रति, लिट्-जमी, लुट्-घष्ट्वा । म्राता, लूर-मास्पति, लूड-ममास्पत्, तुड-ममान्, ममानात्, मा० लिड-प्राता, छर्-भास्पात, छन्न-प्रभावत, वर्ष-नद्-प्रापत, तुइ-प्रप्रा व णिव्-प्रापात्-प्रमात् । सव्-विष्ठासति, वर्ष-नद्-प्रापते, तुइ-प्रप्रा व णिव्-आन्त्-आन्त् सट्-प्राग्यति—ौ, लुद्ध-मजिध्ययत्–त, मजिध्यियत्–त, वन-धान, घान्।

डु....१ था०, प्राव्दे ( प्राव्य वरता), तट्-डवते, तिट्- ब्रह्वदे, तुट्-डोता, सद्ध-प्रडोप्ट, था० तिह्र-डोपीप्ट । सन्-यङ्ग्यते ।

चक्-१ मा०, सृथ्ती प्रतिषाते च (तृष्त होना, रोवना), लट्-ववते, लुट्-चेके, लुट्-चिकता, लुट्-चिकप्यते, लुद्द-प्रचिक्टिश्ट । णिच्-लट्-चार-यति-ने, लुझ-प्रचीचकत्-न, सन्-चिचनियते, नत-चिनत ।

चक्--१ प०, तुस्तो ( तुप्त होना), तट्-चकति, तिट्-चवाव', तुट्-चिकता, तुद्र-प्रचकति, श्रवानीत, णिन्-सट्-चकयति-ते, सन्-चिचनिपति,

कर्म । सट्-चनयते, सुद-धनिन, भनानि ।

चकास्-- २ उ०, दोप्ती ( चमनना, समृद्ध होना), सट्-चनास्ति-स्ते, लिट्-चकासाञ्चकार-चके, लुट्-चकासिता, खट्-चकासिप्यति, खट-श्रचवा-सिप्यत्, लुद्ध-प्यचवासीत्, श्रचवासिप्ट । णिच्-सट्-ववासपति-ते, लुद्ध-भनीयेशासत्-त, अवयंकासत्-त, वन-वकासित, क्न्वा-चकासित्वा, तुन्-वकासितुम् ।

चक्ष -- २ घा॰, व्यक्ताया वाचि ( बोलना, कहना), लद्-चच्टे, लिद्-वचक्षे, चहयी, चहये, चनशी, चन्हों, लुट्-स्याता, नशाता, लुड-मस्यत्-त, अन्यासीत्, अन्यास्त, बा॰ निड-स्यामात्, स्पेमात्, स्यासीप्ट, न्यामात्, यरी-यात्, वशासीच्ट । णिच्-सद्-स्यापयति-ते, वशापयति-ते, लुड-प्रचित्यपत्-त, प्रचिनशायत्-त, सन्-चिरुयासति-ते ।

चञ्च-- १ प०, (जाना, कृदना), सट्-चञ्चति, सिट्-चचञ्च, सूट्-चञ्चिता, सुद्ध-प्रचञ्चीत्, स्त-चञ्चित् ।

चद्--१ प०, वर्षावरणयो (तोडना, ढकना), लट्-घटति, लिट्र-चबाट, लुट्-बटिसा, लुद्ध-अबटीत् । णिष्-लट्-बाटयति-से, सन्-विबर्टि-पति ।

चद्--१० उ०, भेदने (मारना, चोट पहुँचाना), लद्-चाटयति-ते, लिट्-बाटयाचकार-चक्रे, लुड-चाटियता, छट्-बाटियप्यति-ते, छड-मबाटिय-प्यत्-त, सुद्ध-भचीचटत्-त । नत-चटित ।

चण्-१ प०, दाने गती च (देना), लट्-चणति, लिट्-चचाण, लुट्-चणिता, लुद्ध-श्रवणीत्, श्रवाणीत् । णिच्-वणयति-ते, सन्-चिचणियति । चर्ड — १ पड़, ( कुढ़ होना), तट्-चण्डती, तट्-चण्डते, तट्-चण्डती, सुद्र-मविष्टर, '(परामेपदी भी है) सट्-चण्डति, तुद्र-धनण्डीत । चण्ड — १० उ०, (कुढ होना), तट्-चण्डति, तुद्र-धनण्डीत ।

सन्-चिचण्डियपति-ते ।

े चद्—१ उ॰, याचने ( गाँगना), लट्-चदति-ते, लिट्-चनाद, गेरे, छट्-चिटिप्यति-ते, लुद्ध-श्रवदीत्, श्रवदिष्ट ।

१. इस पातु का बार्धवातुक सकारों ने ही प्रयोग होता है । 'छोडना' वर्ष होने पर इसको क्या ब्रादेश वहीं होता है। लुड-समचक्षिण्ट।

थेन्—१ प०, हितायाम् (मारला), सट्-पनति, सिट्-पमान, सट्-पनित्यति, सृद्र-प्रचनीत, प्रचानीत् । शिच्-चनविति⊸ी, सन्-चिपनियति । चत्-१० उ०, श्रद्धापहनयोः (विश्वास करना, चोट पहुँचाना), सट्-

चानयति-ते, सुद्ध-ग्रचीवनत्-त ।

लिट्-चवन्द, लुट्-चन्दिता, सुह-श्रवन्दीत्, सन्-विचन्दिपति ।

चपू-१ प०, सान्त्वने ( सान्त्वना देना ), सट्-वपति, तिट्-घवाप, लुट्-चपिता, सुद्ध-मन्त्रीत्, मनापीत् । णिन्-मापपीत-ते, सुन्-विवापपित । वप्—१० उ०, परिवल्पने (पीसना), सट्-वपपति—ते, लिट्-वपया-

पर्- (४ ००, गारपट्या । पारागाः), सट्-चपथार-स, सट्-चपयाः ठचकार-चके, सुट्-चपथिता, सुट-मचीपयत्-त । बन्य--१० उ०, (जानाः हिस्साः), सट्-चमप्यति-ते, सिट्-चम्पयाञ्च-कार-चके, सुट्-चमपयिता, सुट-मचचम्पत् ।

चम् -१ प०, ग्रदने (माना), (मा+चम्, पीना) सट्-पर्मात, निट्-चचाम, सुट्-पिता, सट्-चीमपति, सुट-भवमीत् । गिष्-सट्-चामपति, नवान, गुद्र-वात्राम, व्यून्यावयाम, दुक्र-वात्राम, । भव्नव्यावसमात, सह-मजीवमत, सन्-विजीमवित, सत-वाल, महा-वात्राम मा बीसवा। सह-मजीवमत, सन्-विजीमवित, सर-वयते, सिट्-वेपे, सूट्-विता, सट्-

बर्-१ प०, गती (बलना), (मा-बर्, बरला) सद-बरित, लिद्-चिंग्पते, लुझ-ग्रचिंग्ट । चर्-१ प०, गता (चता), (जान पर रेप्प) तद्नपत, तह-मनार, सुड-चरिया, तह-वरियात, सह-प्रचरियात, मा० तिह-चर्नात, सुड-प्रचरीत, धन-चिर्वारति, इमे० सर्-चरते, सुड-प्रचारि, गन-चरित। अवारात् । करून वचारवाम, नव वच्च । त्राचारतः । बर् १० ड०, सर्वे (सदेह करना ), (वि+बर्, प्रतंशवे, सन्देह

दूर करता), सद्-कार्यात-ते, सुद्ध-मचीचरत्-न ।

हरता), सद्-वार्यातन्त, पुळन्तुवार्यात्री, सद्ना, बातांसाप करता), सद्-वार्यायणीहसातंत्रवयु (निन्दा करता, बातांसाप करता), लुद्दे-प्रवर्गीत्, वत-वर्गित ।

सत् -१० उ०, सध्याने ( पढना, बोचना), तट्-चचेपनि-ते, तिट्-वय् -- एक, सुर-चर्चिता, सुड-म्रवचंत्-त ।

विकार-चक, सुट-चपापात, पुज्जान राष्ट्री, भवाना), सट्-चर्वति, धव - र ४०, अवण १ - जनार १०००, जनारा, सट्चवात, वर्षपतिन्ते, लिट्-वचर्व, वर्षपावकार-चन्ने, लुट्-वितता, वर्षपता, लुट-प्रच-वीत्, भवनवंत्-त ।

मनववस्-त । वत्-१ प०, कप्पने ( वतना, हिलाना), तट्-चलति, लिट्-चपात, मुट्-चलिता, सुद्र-प्रचातीत्,

लुँडे-प्रचीचतत्-तं, बन-पतितं । -प्रचायसत्⊸त, काण्यास्य प्रवेशक सत्—६ प०, विससने, ( त्रीडा करना, विनास करना), ( फन्य रूप पूर्वोक्त धातु के तुल्य ) सट्-पलित ।

- ( ३६ ) चन्-१० उ०, मृतौ ( पालना), सट्-चालयति-ते, लिट्-घांसयाच-

कार-चके, तुक-सर्वाचलत् । चय-१ उ०, भक्षणे (क्षाना), लट्-चयति-ने, लिट्-चवाप, चेपे, तुक्र-

पर्यन्त (उ०, मसण (साना), लट्-बवात-ने, लट्-बबाप, बेपे, लुङ ग्रवपोत्, मचापोत्, ग्रवपिष्ट ।

चह —१ प॰, १० उ॰, परिकल्पने (ट्रुप्ट होना), लट्-चहति, चहयति-ते, लुड-पचहोत्, भचचहत्-त, भचोचहत्-त (घटादि) ।

चाप्--१ उ॰, पृशानिशामनवो ( पूजा करा, देखना ), लट्-चायति-ते, लिट्-चयाय, चवाये, लुट्-चायिता, लट्-चायिप्यति-ते, लुट-अवायीत्, भ्रवायिट्ट । णिच्-लट्-चाययति-ते, लुड-अववायत्-त, सन्-चिचायिपति-ते ।

सि--५ उ०, चयने, (चुनना, इकट्ठा करना), तट्-चिनोति, चिनुते, तिट्-चिकार, रिचाय, विचरे, चिच्चे, तुट्-चेता, छट्-चेयति--ते, छट्ट-चेथ-यन्त्त, तुट्-चेयो, स्वेच्ट, मा० विक्र-चोयात्, चेचोच्ट। सन्-चिकोयति-ते, कर्म०-पर्-चोयते, सुट-प्रचायि, सत-चित्र, स्त्रा-चिद्या।

वि--१० उ०, ( एकत करना), लट्-चयमति-ने, चयमति-ने, लिट्-चयमाञ्चकार-चक्रे, चयमाचकार-चक्रे, लुद-मचीचपत्-त, भवीचमत्-त ।

बिद्--१ प०, १० उ०, परप्रेष्ये (भेजना), सद्-वेटति, वेटयित-ते, तिद्-विवेट, वेटयावकार-चक्रे, लुट्-वेटिता, वेटयिता, लुब्-मचेटीत्, ववी-विटत्-त ।

विन्—१ प०, सज्ञाने (देखना, तमझना), लट्-चेतित, लिट्-चिचेत, लूट्-चेतिता, छट्-चेतित्याति, लड्ड-मचेतिच्यत्, लुड्ड-मचेतीत्, मा० लिड्ड-वित्यात् । सन्-चिचितिपति, चिचेतिपति, णिच्-सट्-चेताति-ते, लुड्ड-मची-चितत्-त, क्रमं० लट्-चित्यते, लुड्ड-मचेति, क्त-चित्त, क्त्वा-चितित्वा-चेतित्वा ।

चित्--१० मा०, सचेतने (देखना, चिन्तित होना), चेतयते, लुद्र-प्रची-चित्त । सन्-चिचेतिययते ।

विन्--१० ७० सचेतने (देखना, चिन्तित होना), लट्-चेतयते, लुद्ध-मचीचितत । सन्-चिचेतिययते ।

वित्--१० उ०, चित्रकरणे, धक्कत्तदर्शने च ( चित्र बनाना, घादि ), लट्-चित्रमति-ने, सुद्र-घनिचित्रत्-त । सन्-चिचित्रयिपति-ते ।

वि त्—१ प०, (सोचना), लट्-बिन्नति, लिट्-बिबित, लुट्-बिन्तिता, लुद्ध-पाँपतीन् । क्न-बितित ।

विस्त--१० उ०, रमुख्याम् (योजना, विचारना), सट्-चितपति-ते, तिर्-चित्रपानकार-चके, लुट्-चित्रपिता, सुद्र-मचिचितत्-त, मा० लिद- विरवात्, चिनवियोव्ट । नर्मं । सट्-चिन्त्यो, सुद्र-प्रचिन्त, का-चिनित्त, क्न्या-चितियत्वा ।

बिन्-६ प्०, बसने ( बस्य पहनना), लट्-बिसनि, लिट्-बिबेन, लुट्-

चेलिता, लुद-प्रचेलीत् । बिल्ल-१ प०, सैविल्ये (शिविल होना), सट्-विल्पिन, लिट्-विनिन्ल लुद्-चिल्लिता, लुद्र-प्रजिल्लीत् । बन-चिल्लित ।

चोक्--१० उ०, १ प०, मामपेगे (दुल सहना), तट्-चोनपनिने चौकति, लिट्-चीक्याञ्चनार-चत्रे, विचीक, लुद्द-प्रवीविवन्-ते, ग्रनीकार् ! चीम-१ ग्रा॰, कत्यने ( ग्रात्मप्रवसा करना), सट्-चीमने, निट्-

विवीभे, लुट्-चीभिता, लुद्द-प्रवीभिष्ट । चीय-१ उ०, मादानसवरणयो ( सेना, दश्ना), सट्-नीर्वात-ने,

निर्-विचीव-वे, लुर्-चीविता, लुड-प्रचीवीन्-प्रचीविष्ट । चीव्-१० ७०, भाषाया दीप्ती च (वहना, चमनना), सट्-चीववान-ने । चुड्यू--१ प० प्रभिषवे ( नहाना), सट्-चुड्यति, सिट्-चुनुड्य, सट्-

चुट्-६ पo, छदने ( बुटादि) (काटना), सट्-चुटनि, सिट्-चुचीट, चुच्यिप्यति, लुड-प्रवृष्यीत् ।

सुट्-चृटिता, लुद-मचुटीत् ।

चुर्-१ प०, सवरणे ( बुटादि ) (खिपाना), सट्-चुडीत, सिट्-नुयाड,

नुरुषाः, पुञ्च म पुण्यप् , खेदने (काटना), सट्-बुण्टयनिन्ते, बुण्टनि, सुद्-बृहिता, लुझ-धनुहीत् ।

सुष-प्रमुजुण्टत्-त, प्रमुण्टीत् ।

बुद्-१० त०, सबोदने ( प्रेरणा देना, फॅकना ), लट्-चोटपति-ने, मुन्-(० प्रण प्राप्त प्रमुक्त मुह-बादियना, सद-बादियमिन्न, लद्र-प्रथोः विषयत्-त, तुरू-मन्बुदत्-त । सन्-युनोदिवपति-ने, बन-चोदिन ।

पर्-ण, पुरुष्ण गर्दा ( धीरे-धीरे जाता), सट्-चोपति, तिट्-चुनाप,

सुट्-चौपता, लुड-धचोपीत् । सन्-चुनु-चो-पिपति । चुम्ब-१ प०, वनत्रसयोगे (चुम्बन करना), सूर-चुम्बति, निर्-चुचुम्ब, सुट्-सुम्बता, सुट-अवुम्बोत् । सन्-सुनुध्यपनि, बन-पृथ्वित ।

चुम्ब् १० उ०, हिसायाम् ( मारेना), सट्-चुम्बयनि—, लिट्-चुम्बयाच-कार-चन्ने, लुट-चुम्बियना, सुड-धनुबुम्बन्, क्न-चुम्बत ।

सुर—१० उ०, स्तेव (चुराना, बुटना, तेना), तट, चौरमित-ते, तिट्-सुर—१० उ०, स्तेव (चुराना, बुटनोरीयप्यतिने, तुट-प्यवगन्न, चौरमाञ्चकार-चके, तुट-चौरीयप्यतिने, तुट-प्यवगन्न, पारवाञ्चकार-पनः, पुरुष्यास्य । मन्-चुबोरियनिनरो, क्ष्म०-पायनं, तुद्र-धयोरि, स्त-चोरित, श्त्वा-चोरिय वा ।

चुन--१० उ०, समुन्ध्राये ( उठाना), लट्-नोलयति-ते, लुद्र-ध्रवूनु-लत-ता चूर्-४ ग्रा॰, दाहे (जलाना), लट्-चूर्यंते, लिट्-चुचूरे, लुद्ध-ग्रचूरिष्ट ।

चुर्ण-- १० उ०, प्रेरणे सकोचने (चूरा करना, सबुचित करना), सट्-चूणंयति-ते, लिट्-चूणंयाचकार-चक्रे, लुट्-चूणंयिता, लट्-चूणंयिष्यति-ते, छँड-प्रचूर्णविष्यत्-तं, लुड-प्रचुपूर्णत्-तं, नेत-चूर्णित ।

चूप--१ प०, पाने ( पीना, नूसना), सट्-नूपति, लिट्-मुनूप, लुट्-

चूपिता, नुद्ध-प्रचूपीत् । रान्-चुनूपिपति, कत-चूपित ।

चुत्-६ प०, हिलाप्रन्यनेयोः ( मारना, चोट पहुँचाना, मिलाना), लद्-चुन्तति, लिट्-चचते, लुट्-चितिता, लुड्-मचर्तीत् । सन्-विचितिपति, विचृ-स्पति ।

चृ्--१० उ०, सदीपने (जलाना), लट्-चर्पयति-ते, लिट्-चर्पयाचकार-चके, लुट्-चर्पमिता, लुड-अचीवृपत्-त, अचचर्पत्-त, (१ परं भी है) लट्-

चपैति, लुट-अचपीत्।

चेल--१ प०, चलने (हिलना, जाना), लट्-चेलति, लिट्-चिचेल, लुट्-चेलिसा, लुड-प्रघेलीत् ।

वेष्ट्—१ द्या॰, वेष्टायाम् (वेष्टा करना, यत्न करना), सट्-वेष्टते, सिट्-विवेष्टे, सुट्-वेष्टिता, सट्-वेष्टिष्यते, सुद्ध-धवेष्टिष्ट, द्या॰ सिद्ध-नेष्टियोष्ट । सन्-निनेष्टियते, णिन्-लट्-नेष्टयति, शुड-प्रनिनेष्टत्-प्रनने-प्टत्, कर्म ०-सर्-चेप्टचते, क्त-चेप्टित ।

च्यु-- १ मा॰, गती (जाना, उतरना), सट्-च्यवते, सिट्-चुच्युवे, सुट्-च्योता, सद्-च्योप्यते, सुक्ष-बच्योष्ट, बा॰ तिक्र-च्योपीष्ट । शिन्-च्यावयति-ते, सन्-युच्यूवते, वत-च्युत ।

च्युत्-१ प०, भातेनने (बहना, गिरना), लद्-च्योतति, लिद्-चुच्योत, सूर्-प्यातिता, छर्-च्योतिष्यति, लुड-भ्रच्युतत्, प्रच्योतीत्, झा॰ लिड-च्युत्यात् । णिच्-लट्-च्योतयति-ते, लुद्ध-अचुच्युतत्-त, सन्-विच्यतिपति, चिच्योतिपति, क्त-च्युतित, च्योतित ।

छद्-१ उ०, म्राच्छादने ( ढकना), लट्-छदति-ते, लिट्-चच्छाद, चण्छरे, सूट-खदिता, सुड-धन्छदीत्, धन्छदित्, धन्छदित्यः । सन्-चिन्छदि-पति-ते, नत-छन्न, कर्मे वह्-छवते, सुड-धन्छादि, णिच्-छादयति-ते ।

धर्-१० उ० ( छिपाना), लट्-छादयति-ते, लिट्-छादयांचकार-चके, लुट्-छादियता, लुळ-प्रजिच्छदत-त ' सन्-जिच्छादियपति-ते, कत-

छत्र, छादित ।

छम्-१ प०, ग्रदने (साना), लट्-छमति, लिट्-चन्छाम, लुट्-छमिता, लुड-ग्रन्छगोत्, ग्रन्छामीत् । वत-छान्तं, ववा-खमित्वा, छान्त्वा ।

धर् --१० उ०, वमने ( उगलना), लट्-खर्यिति-ते, लिट्-छर्यावनार-चके, लुट्-छ्रदेयिता, लुद्र-श्रीचच्छ्रदेत्-त । सन्-चिच्छ्दरीयपति ते, वन-छिदत । खिद--७ उ०, द्वेषोकरण (काटना), सट्-छिनति, छिन्ते, लिट्-चिच्छेद, चिन्छिदे, लूट्-छेता, लट्-छे स्पति-ते, लड-अहेत्स्यर्-त, बार निट-

खिद्यान्, छेत्साय्द्र, सुद्ध-मन्द्रित्, अन्द्रमीत्-प्रन्छित् । मन्-निन्द्धं मित्-ते. क्त-छित्र ।

ब्दिर--१० उ०, भेदने (खंद करना), लट्-खिद्रयति-ते, लुद्र-प्रविधिद्रत् -त । सन्-चिछिद्रयियति-ते ।

ह्यर-६ प०, भेदने (रखना), सट्-खटति, तिट्-बुज्खोट, लुट्-खुटिता, लुड-प्रच्छटीत्।

खन-६ प०, स्पर्धे (ख़ना), लट्-खुपति, लिट्-चुच्छोप, सुट्-छोप्ता, स्टर्-छोप्स्यति, लड-अच्छोप्स्यत्, लुड-अच्छोप्सीत् ।

छुर्-६ व०, भेदने, (कुटादि), (काटना), सद-खुरति, सिद्-युच्छोर,

छट्-छुरिय्यति, सुर-मन्खुरीत् । सन्-मृन्छुरियति । सर्-१ प०, १० उ०, सदीपते (जताना), सट्-खरीत, धर्याति-ते, सर्-१ प०, १० उ०, सदीपते (जताना), सट्-खरीत, धर्याति-ते, तिट्-चच्छरं, धर्यभावनार-चके, तृट्-धरिता, खर्यावता, धर्-धरिप्पति,

अर्थान्यक्त, अर्थान्य प्रतिकृतिस्ति, अन्त्रहेषियात्-त, सुड-प्रन्छदीत्, प्रपि-छदेषिरपति-ते, लड-प्रन्छित्यत्, अन्त्रहेषियात्-त, सुड-प्रन्छदीत्, प्रपि-छ्दत्-त, घचन्छदंत्-त ।

हुद्-७ उ०, बोस्तिदेवनयो (चमकता, बेलना, के करला ) लट्-छुगन्ति. पुर्वे । १९८८ वर्षः वर्षः । १९८८ वर्षः १९८८ । १९८८ वर्षः । द्वतो, सिट्-बन्धरं, वन्द्वरं, तृट्-द्वर्षता, तृट्-द्वर्षत्यति-वे, हार्स्यति-वे, तृह-प्रवद्देत्-प्रवद्देत्-प्रवद्देत् । १९८८ वर्षः । १९८८ वर्षः ।

सन्-चिच्छदिपति-ते, चिच्छत्सनि-ते । न कार्यापना, 14-करा हुन । होद्--१० उ०, द्वैधीकरणे ( काटना), सद्-होदयतिने, सद्-होदयियति,

आपच्छदत्-त । हो—४ प०, छेदने (काटना), लट्-स्पति, लिट्-चन्छो, लुट्-छाना, लुइ-अचिच्छेदत्-त ! थ।—० ५०, ७४ । १५० तुः, मन्दात्, धन्दासीत् । सन्-विन्दासीतं, खट्-आस्पति, खह्-धन्दास्पत्, सुद्र-धन्दात्, धन्द्र-धायतं, सुर्र-धन्दापि । क्त-धात-द्वित, क्त्वा-खात्पा-छित्वा, कर्म०-सट्-धायतं, सुर्र-धन्दापि ।

जस-२ प०, भदयहसनयो (साना,हँसना), लट्-प्रसिति, लद्द-प्रजसत्, जल-२ ५०, अवयहर्षणमा (जामा) वर्षणामा प्रवास (जामा) प्रवास असत्, प्रजसीत्, तिर्-जजस्त, सुर-जिस्सा, सर्-जिस्साति, लह-प्रजसित्पत्, लुह-मजलात्, ातट्-जनवा, जुट्-जानामा, ज्यु नाजानामा, क्र-मगानामात्, तुइस् मजलात्, मा० लिड-जहमात् । चिच्-तट्-जलमाति, लुड-मगजलात् । सन्-जिजक्षिपति, नत-जक्षित ।

क्षिपात, नत-वालप जम्-जडम्-१ प०, युद्धे ( लडना ), तट्-जर्जन, जञ्जनि, लिट्-

जर्—१ पू॰, सघाते ( इकट्ठा होना, ऐंठा हुमा होना), सट्-जटति; लिट्-जजाट, लुट्-जटिता, लुड-अजटीत्, भंजाटीत् ।

जड्-पूर्ववत् रूप चर्तिगे ।

बन्-४ घा॰, प्रादुर्भावे ( उत्पन्न होना), लट्-जायते, लिट्-जन्ने, लुट्-जनिता, खट्-जनिय्यते, खड-बजनिय्यत, नुड-मजनि, धजनिष्ट, मा॰ लिड-जिनपोट्ट । सन्-जिजनिपति, कर्म० लट्-जन्यते-जायते, लुद्द-अजिन, णिन्-सद्-जनयति, लुड-प्रजोजनत्, सन्-जिजनिपते, क्त्वा-जनित्वा, ल्यप् (म)

-सजाय, सजन्य, क्त-जात । जप्--१ प०, व्यक्ताया वाचि मानसे च (जप करना), जपति, लिद्-जनाप, तुर्-जिपता, खर्-जिपयित, खर्-प्रजिपयित, सुर-प्रजिपति, प्रजापीत, चा । लिड-ज्ञेचात् । सन्-जिजपिपति, कर्मे । लट्-ज्ञेचते, सुद्र-मजापि, णिन्-त्तर्-जापयति-ते, मुद्र-प्रजीजपत्-त, क्त-जपित ।

जभ्-१ धा॰, वात्रविताने (जैमाई लेना), लट्-जम्मते, लिट्-जजम्मे, लुट्-जिम्मता, लुड-मजिम्मप्ट, घा॰ लिड-अम्मिपीच्ट । सन्-जिजिम्मपते । णिय्-लद्-जम्ममति, लुक-अजजम्भत्, कर्म०-जम्यते, लुक-अजम्भ ।

जम्--१ प०, भदने (लाना), लट्-जमित, लिट्-जजाम, लुट्-जमिता,

लुद्ध-मजमीत् । नत-जान्त ।

जम्मु--१ प०, १० उ०, नाशने ( नष्ट करना), सट्-जम्भति, जम्मयति-त्ते, लिद्-जन्भयाधकार-जजन्म, लुद-ग्रजन्भीत्, ग्रजजन्भत् । जल्--१ प०, धातने ( तीवण होना), नद्-जनति, नुड-प्रजानोत् ।

कत्—१० उ०, प्राप्तारणे (कक्ता), सद्-जालयति-ने, सुक्र-प्रजीजनत्। जल्य्—१ प०, व्यक्ताया वाचि (कह्ता, क्रवाद करता), सद्-जल्पति, सिद्-जलस्य, सुद्-जिल्यता, खद्-जल्पियति, खक्र-धजल्पियत्, सुक्र-प्रज

रुपीत् । सन्-जिजल्पिपति । कर्म०-लट्-जल्यते, लुद्ध-प्रजल्पि, वत-जल्पित । जय्-१ प०, हिसायाम् ( मारना, हिसा करना), नट्-जपति, लिट्-

जनाप, सुट्-जिपता, लुड-ग्रजधीत् ।

जम्—४ प०, मोक्षणे (छोडना, मुक्त करना,) लट्-जस्पति, लिट्-जजास,

सूट्-जसिता, लुड-अजसत्, क्त-जस्त ।

जस-१० उ०, १ प० हिंसाया ताडने च (हिंसा करना, चोट पहुँचाना), सद्-जासयति-ते, जसति, लिट्-जासयाचकार-चन्ने, जनास, सुट्-जासिता, जसिता, लुद्ध-धनीअसत्-त, अजसीत्, अजसीत् । सन्-जिजासियपति-ते, जिज-सिपति ।

जस्—१० उ०, १ प०, रक्षणे मोद्मणे च (रक्षा करना, छोडना), लट्-

जसयति-ते, जसति, लुद्ध-धजनसत्-त, धजसीत् । जाम्—२ प०, निद्राक्षये (जागना), लद्द-जार्गात, लिद्द-जजागार-गर

मीर जागराज्यकार, लुट्-जागरिता, खंद-जागरिप्यति, छड-प्रजागरिप्यत्,

लुद-मुशागरीत्, धा० लिद्ध-जागर्यात् । सूत्-जिजागरियति । वर्ष-तद्-जागयते, लुद-प्रजामारि, णिच्-लट्-जागरयति-ते, यत-जागरित ।

जि -- १ प॰, जये प्रसिभवे च (जीतना), सट्-जयनि, सिट्-जिगाय, लट्-जेता, लट्-जेरपति, लड-प्रजेप्यत्, लुड-प्रजेपीत्, पा॰ तिड-जीपात्। सन्-जिमोपति, णिच्-लट्-जापयित-ते, लुड-मजीजपत्-त, यद-जिजीयते, जेजेपीति, जेजेति । नन-जित, क्त्वा-जित्वा, तुम्-जेतुम् ।

जिन्य--१ प०, प्रीणने (प्रसप्त व रना), सट्-जिन्यति, सिट्-जिजिन्य,

जिल्यू-१ प०, १० उ०, भाषायाम् (बोसना), सट्-दिल्यति, जिल्यपित, सिट्-तिजिल्य, जिल्यपायकार, सट्-तिल्या, जिल्ययिता, सुट-प्रजिल्यीत, जिम्—१ प०, प्रक्षणे ( खाना), सुट्-जेमति, सिट्-जिजेम, सुद्ध-मजे-म्रजिजिन्बत्—त ।

मीत्, क्त-जिन्त ।

जिरि—४ प॰, (हिसा वरना), सट्-बिरिचोति ( वैदिक) । जिर्-१ प॰, सेचने सेसने च (सीचना, सेवा करना), सट्-जेपति, लिट्-

। जप्-- १ पण, समन स्वा च १ ता जा, या मरामा, स्वा-नापता, शाह-जिजेप, सुद्र-जेपिता, छट्-जेपिय्यति, सुद्ध-समेपीत्, शरवा-नेपित्वा, जिप्द्वा ।

जोव-१ प०, प्राणधारणे (जीना), सट्-जीवति, सिट्-जिजीव, सुट्-जाव-- १ ५०, आग्यारण (जाना), भर्--वामाप, गद्-जनवाव, सुर्-जाविता, सर्-जीविप्यांत, सर्-जीविप्यांत, सर्-जीविप्यांत, सर्-जीविप्यांत, सर्-जीविद्यांत, सर्-जीविद्यांत, सर्-जीविद्यांत, सर्-जीविद्यां, सर्-जीविद्यांत, सर-जीविद्यांत, सर जीवितुम्, बत-जीवित ।

जुद्-६ प० (कुटादि) बन्धने (बांधना), सद-बुटित, सिट्-जुबोट,

सुद्र-प्रजुटीत्।

जुरू—६ प०, गतो ( जाना), सट्-जुर्हात, सुद्र-प्रजोहीत् । जुरू—६ प०, गतो ( अमकना) सट्-जीतते, सट्-गीतिप्यते, सुद्र-जुत्-९ प्रा॰, शासने (अमकना) सट्-जीतते, सट्-गीतिप्यते, सुद्र-

जुण्-१ झा॰, प्रीतिसेवनमां ( चाहना, सेवन व रता), सट्-जुण्ते, शिह्-जुण्-१ सट्-जोपिता, सुद्ध-धनीपितः । कां॰ सट्-जुण्यते, सुद्ध-प्रजीपि, गिच्-जुज्ये, सुर्-जोपिता, सुद्ध-धनीपितः । सत-जनीपितः जनानिकः जुजुप, लुट्-जा।भतः, भुज्जजुजुपत्-तः । सन्-जुजोषिपते, जुजुपियते,। नन-जुट्ट । लट्-जोपपति-ते, लुझ-मजुजुपत्-तः । सन्-जुजोषिपते, जुजुपियते,। नन-जुट्ट ।

ज्य-१ व०, १० व०, परितकंगे परितकंगे व (सोबना, परीक्षा करता, तुन्त ज्य-१ व०, १० व०, परितकंगे तिह-जुनोप धौर जोपपावनार-चन्ने, होगो, तह-जोपति धौर जोपपति-चे, तिह-जुनोप धौर जोपपावनार-चन्ने, होन्।, तह-जोपिता, जोपपता, तुह-धनोपीत्-जनुकुण्य-च । धन्-जुनोपियते, जुँजोयवियति-ते, क्त-जुष्ट ।

१. वि भीर परा उपसर्ग पहले होने पर यह भात्मनेपदो है ।

जूर्--४ धा०, हिंसावयोहान्यो (मारना, वृद्ध होना), सट्-जर्गरै, निट्-जुजूरे, सुड-प्रजूरिष्ट ।

जूय--१ प०, हिसायाम् (मारना), लट्-जूपति, लुद्ध-अजूपीत् ।

जुम्म-१ ग्रान्। गात्रविताते (जमाई लेना), लट्-जुम्मते, लट्-जुम्मे, लुट्-जुम्मिता, लुट्-जुम्मिष्यते, लुट-मजुम्मिष्ट । सन्-जिजुम्मियते, नत-जुम्मित ।

ज्—४ प०, वयोहामी (बृद्ध होना), सट्-जीवंते, सिट्-जजार, सुट्-जिल्ला-जरीता, सुट्-जरिप्यांत, यदीव्यति, सुक्र-गजरिय्यत, धनरीव्यत्, सुद्ध-पाजरीत, प्रचर्त, माल विद्य-जीयाँ । यन्-जिजरियति, जिजरीयति, जिजीयति, पिण्-सट्-जरयति-तै, करी-बह्-जीयेते, सत-जीर्ण ।

जु—१ और १ प०, (जीर्ण होना), तट्⊸जरीत, ज्याति, तिट्⊸जजार, तुट्–जिरता, जरीता, तुड्–जजारीत् । णिच् तट्–जारयति–ते ।

लुट्-जारता, जरीता, लुङ्-मजारीत् । णिच् लट्-जारयति—ते । ज--१० ७० ( बृद्ध होना ), लट्-जारयति—ते, लिट्-जारयाञ्चकार-

चके, तुद्-जारियता, लुङ-मजीजरत्-त । सन्-जिजारियपति-ते । जेय--१ मा॰, (जाना), तद्-जेयते, तिट्-जिजेये, तुद्-जेयिता, तुङ-

भगेषिकः ।

जेहू.—१ मा॰, प्रयत्ने गती च (प्रयत्न करना, जाना), सट्-जेहते, सिट्-जिजेहे, सुट्-जेहिता, सुरू-मजेहिट ।

जै—१ प०, सर्वे (क्षीण होता), सट्-जायित, सिट्-जजौ, सुट्-जाँग, सुद्ध-मजासीत् । सन्-जिजासित ।

त्रप्—१० उ०, जाने जायने च (जानना, नताना, वेलना, प्रसप्त करना), लट्-जापपति-ने, लिट्-जापयाककार-चके, लट्-जापपिता, लट्-जापपियांत, ने, लट्-प्रतप्तियम्ब्ल्-त, लुट्-प्रजिजयुत्–त । सन्-जीम्बक्ति-ने ।कर्न०-लट्-जम्पते, लुट-प्रतप्ति, अजापि, वन्-जप्त, जायति ।

हा—६ उ०, भ्रववोधने (जानना), लट्-जानाति, जानोते, लिट्-जानी, जाने, ल्हा-जानीति, जाने, जाने, लट्-जास्वित-ते, छट-प्रजास्यत्-त, लुह-प्रमानीत, प्रमान्त, प्रमानित, ज्ञानित, ज्ञानित

क्ता---१० उ०, नियामे ( प्रेरित गरना), सट्-जापयति-ते, सिट-प्राप-याचनार-पके, सुट्-जापयिता, सट्-जापयिष्यति-ने । गर्म० जाप्यते, श्त-जापित ।

क्या-- ६ य०, वयोहानी (वृद्ध होना), सद्-जिनानि, निद्-निज्यो, लुद्-ज्याता, खट्-ज्यास्पति, छड-प्रज्यास्पत्, लुड-प्रज्यामीन्, प्रा॰ निद-जोयात् । मन्-जिज्यासति, कमं ०-जीयते, लुझ-प्रज्यायि, शिच्-नेट्-ज्यानयनि-ते, क्त-जीन, क्त्वा-जीत्वा । ज्यु-१ मा॰, (जाना), सर्-ज्यवते, लिट्-जुज्युवे, लुट्-ज्याता, लुट्-

भज्योप्ट ।

क्रि---१ ग०, जये धिभमने च (जीतना, हराना), सट्-व्यपति, निट्-जिज्ञाय, लुद्-छेता, सुद्र-प्रजेपीत् ।

चि--१० उ॰, वंगोहानी ( वृद्ध होना ), सद्-आयमति-ते, निद्-

च्याययाचकार-चक्रे, लुद्-च्याययिता, लुड-धर्मिजयत्-त ।

ज्यर्—१ प०, रोगे (ज्वर या काम से पीडित होना), लट्-जवर्रान, लिट् -जज्बार, तुर्-ज्वरिता, खर्-ज्वरिष्यति, तुद्ध-प्रज्वारीत् । जिच्-ज्वरयिन-

ते, प्रजिज्वरत्-त, सन्-जिज्वरिपति, सन-पूर्ण ।

ज्वल्-१ प०, दोन्तो ( जलना, चमकना), सट्-ज्वलिन, सिट्-जज्ञात, लुट्-ज्वलिता, सर्-ज्वलिप्यति, लुड-ग्रज्वालीत् । णिच्-लट्-ज्वल्यात-ते, ज्वालयति-ते (मे- ज्वल्-प्रज्वलयति-ते), सन्-जिज्वलिपति, बन-ज्यासन् ।

झर्--१ प॰, समाते ( एकत्र होना, जटारूप होना), सर्-झटति, नुद--मसदीत्-मतादीत् ।

सम्-१ प०, बद्ने (लाना), सट्-समति, लुट्-समिता, लुट-प्रश्नमीन् । सप्-१ प०, हिसायाम् (मारना), सद्-सपिति, सिट्-जन्नाप, सुट्-

श्रयिता, लुब्द-मसपीत्-अशापीत् । भय-- १ उ०, मादानसवरणयोः ( सेना, पहन्ता, छिपाना), सट्-सपति-ते, लिद्-जन्नाय, जन्नये, लुद्-समिता, लुड-मनपीत्, मनायीन्, मनिपन्ट ।

मू-४, ६ प०, वयोहानी (वृद्ध होना), सद्-सीर्येति, मृगाति, लिद्-जझार, लुट्-अस्ति।, झरीता, सूड-अझारीत् ।

टक्स--१ प०, १० त०, ( बॉबना), तट्-टब्स्ति, टब्स्यति-ते, लिट्-टटकू, टकूगाचकार-चके, तुट्-टिब्रुता, टक्कियता, तुद्र-प्रटकून्-त, वत-टड्रित ।

टत्--१ प०, बैक्लब्ये (ब्याकुत होना), तट्-टत्तति, लिट्-टराल, लुट्-

रिलता, लुड-भटालीत् ।

ता, लुड-अटालाप् । टिक्-१ घा०, ( जाना, हिसमा), नट-टेक्ने, निट-टिटिने, तुर्-टेकिता, लुक-प्रटेकिस्ट । शिच्-लट्, टेक्यति-ते) लुक-प्रटिस्त्-त ।

टिप्---१० उ॰, क्षेपे ( फैकना, भेजना), लट्-टेपयति-ते, लिट्-टेपयाच-कार-चक्रे, लुट्-टेपयिता, लुड-ग्रटिटेपत्-त ।

कार-चर्क, लुट्-टर्पायता, लुड-म्राटिटपत्-त । टोक्---१ ग्रा०, ( जाना, हिल्ना), लट्-टोक्ते, लिट्-टिटीके, लुट्-

टीकिता, लुड-प्रदीकिष्ट । सन्-टिटीकिपते । टोक्-१ ग्रा॰, (जाना), लट्-टौकते, लुड-प्रटीकिप्ट ।

12

डप्--१० झा०, सवाते (इकट्ठा करना), लट्-डापयते, लिट्-डापयावके, लुट्-डापयता, लुड-अडीडपत्।

इन्द्र--(२ आ०, क्षेपे (फॅकना, भेजना), सट् इम्बयति-ते, लिट्-इन्बर् याचकार--चके, लुट्-इम्बयिता, खट्-इम्बयिप्यति-ते, लुट्-इम्डडम्बत्-तं । हिय्--४ प०, क्षेपे, (फॅकना), लट्-इप्यति, सिट्-इटरेप, लुट्-इपिता,

लुङ-म्रहिपत्।

डिप्—१० घा०, सघाते (इकट्ठा करना), लट्-डेपयते, लिट्-डेपयाचके, लुट्-डेपयिता, लुट-अडीडिपत ।

हो—१ प्रा॰, विहायसा गतौ (उडना, जाना), सट्-डयते, सिट्-डिडये, सुट्-डियता, सट्-डियय्यते, सुड-प्रडियय्ट, भा० तिल्ल-डियपीस्ट । गिच्-डाययति-ते, सुड-अडीडयत्-त, सन्-डिडियय्ते, वत-डियत्, डान ।

डी—४ ग्री० (जाना, उडना), लट्-डीयते, लिट्-डिड्ये । क्त-डीन । डुल्--१० उ० ( ऊपर फॅक्ना), लट्-डोलयति-ते, लिट्-डोलयाचकार-

चके, लुद्-डोलियता, लुद-मदूदुलत्-त ।

व

डीक्---१ प्रा॰, गती (जाना, गहुँचना), तट्-डीक्ते, तिट्-डुडीके, तुर्-डीक्ता, तर्-डीक्स्पिते, तृद्ध-पडीकिस्ट, प्रा॰ तिव्द-डीक्स्पिस्ट। गिष्-नद्द-डीक्ता, तर्-डीक्स्पिते, तृद्ध-पट्डीक्त्-ता। सन्-डुडीक्पते। कर्म॰-डीक्सते, वत-डीक्ति।

₹

तक्—१ प०, हसने सहने च (हॅसना, सहन करना), लट्-तकित, लिट्-तताक्, लुट्-तिकता, लुट-अतकीत्, अताकीत् । क्त-तकित ।

तंस्-१ प०, त्वचन (त्वचन संवरण त्वची ग्रहण च) (छिपाना, छीलना),

लट्-तवति, लिट्-ततवा, लुट्-तविता, लुड-मतवीत् ।

तस्—१ पं , तन्वरणे ( छीलना, काटना), बट्-तहाति, तहणोति, ( सार्वधातुक लगरो मे विकल्प से स्वादिगणी भी है), विट्-तत्वस, सुर्-तिवसा, खर्-निराम्पीत, तदमित, लुद्र-भतशोत् । विज्-लट्-तहायति । वत-तद्द, वन्या-नीहावा-तप्ट्वा । तेष्ठ — १ प०, यती स्वसने बच्चने च (जाना, सहसहाना, हिसाना), सट्-बद्गिति, सिट्-वतङ्गि, सृट्-विद्गिता, सृट्-पतङ्गीत् । बत-विङ्गित ।

तञ्च-१ प०, (जाना), सट्-तञ्चति, सिट्-तवञ्च, सूट्-तञ्चिता,

लुड-मतञ्चीत् । नत-सन्त, नत्वा-निञ्चला, तन्तवा । सञ्च-७ प०, सकोचने (सङ्ग्वित होना, सिङ्कना), सट्-सननित, लिट्-ततञ्च, लूट्-तनता, तञ्चिता, खट्-सदृष्यति, तञ्चिप्यति, सृह्-मतञ्चीत्, भताइक्षीत् । गिच्-तञ्चयिति-ते । सन्-तितिञ्चिपति, तितहराति ।

तर-१ प०, उच्छाये ( उगना), सद्-तटति, सिद्-तताट, सुद्-तिटता, लुइ-मतटीत्-मताटीत्।

त्तर्-१० उ०, ब्राघाते भाषाया च (पीटना), सट्-ताडयति-ते, सिट्-ताडमाचकार-चके, सुट्-साडमिता, छट्-साडमिप्यति-चे, सुट-मतीतडत्-स । कमं ०-लट्-ताडघते, वत-ताडित ।

सण्ड्—१ झा०, ताहने (पीटना), सुट्-तण्डते, सिट्-ततण्डे, सुट्-तिहता,

सुद्ध-मतिण्डप्ट । तन् - उ०, विस्तारे ( फैसाना, जाना), सट्-तनोति, तन्ते, सिट्-हतान, सेने, लूट्-चनिदा, छट्-चनित्यादि, ते, तुड-अतनीत्, मतानीत्, मतीन्य, मतत, साने तुड-सम्माय्-चनित्योद्ध । सन्-चितावदि-के, तितचदि-से, तित

निपति-ते, कर्म॰-लड्-तत्यते-सायते, सुद्र-प्रतानि, णिच्-लट्-तानमति-रे, लुद्ध-प्रतीतनत-त, नत-तत, नत्वा-तनित्वा, तत्वा ।

सन्—१प०, १० ड०, अद्धोपकरणयोः (चिरवात करना, सामन होना), सद्-तनीत, वानयीत-ते, सुद्ध-प्रतनीत, प्रतानीत, प्रतीतनत्–तः ।

तात, तात्रवाच्या, पुरुष्याच्यात् , त्रात्राव्याच्यात् , त्यात्री होना), सद्-तान् - १० आ०, प्रदुन्यस्य । तान्त्र । तितन्त्रस्यते , कम०-चन्त्रस्ते । तान्त्रस्यते , तान्त्रस्य ।

न्या, । पाइ-पानवाननः, पुरु विपाना, समकना), सद्-वपति, सिट्-सताप, तप्—र प०, सताम, १ प्रभाव, प्रभाव, प्रभाव, स्वरूप्याव, स्वरूप्याप, स्वरूप, भुट्-तप्ता, बुक-मताप्तात्, आरु काक्ष्यच्यात् । वर्षायक्षयाः, कम्यः सह् -तप्तते, सुक्र-मतप्तः । णिष्-सट्-तापमति-ते, सुक्र-मतीतपत्-तं, वत-तप्तः।

तप् भा०, ऐश्वयं ( सासन करना, सानतमुक्त होना), सट्-तप्पते, तर्— । अ। १, ५२ग । तिट्-तेपे, सुट्-तपा, स्ट्-तप्यते, स्ट-मतप्यतं, सुट-मतप्तं, मा० तिह-

तप्—१० उ०, ( तपाना), सट्-तापयति-ते, सिट्-तापयाचकार-पक्रे,

सुट्-तापियता, सुड-मतीतपत्-त । तापीयता, सुद्ध-भवातप्रयुच्य । तम्-४ प्रः, कादााया खंदे च (चिन्तित होना, प्रवा हुमा होना), तम् - ४ व , कालाया वर्षे पुरानिक स्टार्ग ना हुआ होता), तट्-ताम्पति, सिट्-तताम, सुट-तमिता, सूट्-तिमध्यति, सूट-मतमिध्यत्, लुड-प्रतमत्, सन्सान्त, स्त्वा-समित्वा, सान्त्वा ।

तम्--१ घा॰, (जाना), लट्-तयते, लिट्-तेये, लुट्-तियता, "लुङ-ग्रतियप्टं ।

तुक् — १० उ०, वितर्के ( अनुमान करना, तर्क करना), तट्-तर्कयति-ते, लिट्-तक्याञ्चकार-चके, लुट्-तर्कयिता, छट्-तर्कयिष्यति-ते, छड-श्रतकंपिष्यत्-त, लुड-धततकंत्-त, नत्-तकित, नत्वा-तकंपित्वा ।

तज् -- १ प॰, अत्सने ( डराना, धमकाना), लट्-तजीत, लिट्-ततजी, सुद्-तजिता, खट्-तजिष्यति, खड-अतजिष्यत्, तुड-अतजीत् । सन्-तितजि-

पति, क्त-तजित । तुर्--१० भा॰, मत्सेने ( भाक्षेप लगाना), सट्--तर्जयते, लिट्-तर्ज-

याचके, लुद्-तर्जयिता, लुद्र-मततर्जत, क्त-तर्जित । तर् - १ प०, हिंसायाम् ( मारना, चोट पहुँचाना), लट्-तर्वति, निट्-

ततदं, लुट्-तदिता, लुद्र-शतदीत् । तल्--१० उ०, प्रतिष्ठायाम् ( स्थिर होना ), सद्-तालयति-ते ।

तस्-४ प०, उपसये (सीण होना), लट्-तस्यति, सूक-मतसत् । तंत्-१ प०, १० उ०, भलकरणे (सजाना), लट्-तंसति भीर तसयति-

ते, निर्-ततंस, तंसवाचकार-चके, सुर्-तसिता, तंसविता, लुड-मतंसीत्,

घततंत्रत्–तः । ताय्-१ मा॰, संतानपालनयोः (फैलाना, रक्षा करना), लट्-तायते, लिट्-तताये, लुट्-तायिका, लुड-मातियय्ट, भ्रतायि । णिच् लट्-ताययति-

-ते, लुद-मततायव्-त । सन्--तितायिपते । तिरु-१ मा॰, (जाना), लट्-तेकेते, लुट्-तेकिता, लुड-मतेकिप्ट ।

तिक्-५ प०, मास्कन्दने वर्षे च (माक्रमण करना), सट्-तिक्नोति, सिद्-तितेक, लुद्-तेकिता, लुझ-मतेकीत् । तिग्-५ प॰ (भाकमण करना), सद्-तिग्नीति, लिद्-तितेग, सुद्-

वेगिवा, सुद्ध-मतेगीव् । तिष्-४ प॰, हिंसायाम् ( हानि पहुँचाना ), सद्-तिप्नोति, सिद्-

तितेष, लुट्-तेषिता, लुट-धतेषीत् ।

तिन् । प्रा॰, शमायाम् (सहत चरना), सद-तितिराते, तिद्-तितिरामिके, तुर-तितिरिता, सद-तितिरीत्यते, तृद-पितिराद्यः, प्रा॰ तिद्व-तितिरित्योदः । सन्-तितिरित्तते, णिय्-तितिरापति-ते। (जब दसरा मर्प तीक्षण करना होगा, नियाने), लट्-तेजते, छट्-तेजिट्यते, लुद्र-मतेजिप्ट

तिन्-१० उ०, नियाने ( तीवण मुरना) सट्-तेजपति-ते, लिट्-तेजवाचकार-चके, सुट्-तेजविता, सुद्र-चतीतिजत्-त । तिप-१ मा॰, शरणे (सीचना, टपराना), सद्-तेपते, तिद्-तितिपे सूर्-तेपता, छर्-तेप्यते, छह-धतेप्यत, बा॰ तिह-तिपृतीप्ट, तृह-धतिपत तियू—र प॰, धारीयावे (गीता होता), सट्-निर्मात, निट्-पिनेस, ट्-नीसमा, सट्-पतेमीर् । सन्-निर्मास्ती, निर्देशकार, का-पिनेस । तिस्—र प०, वतो (जाना), सट्-नेत्ररि, पिट्-तिरेस, सूट्-तीसमा, सूट-मतेमीन् ।

तिम्-६ प० घोर १० ए० ( विक्ता होना), सद्-विक्ति, नेपर्यात-ने, निद्-सितल, वेलवाधनार-नत्रे, सुद्-तेतिना, शेलविंगा, सुढ-प्रवित्ति, प्रानितिस्त-त

तिन्तु-१ प०, ( जाना), सद्-ीतनति, सुद्र-प्रनिन्नीत् ।

तोक्-- १ बा॰, (बाना), नर्-तीक्ते, निर्-तिनीके, लुर्-गीक्ता, सुद्र-प्रतीविष्ट ।

तीम्--४ प०, वनेदने ( बीला होना), सर्-नीम्प्रति, सुरू-पामिन् । तीब्--१ प०, स्थीत्वे (जोटा होना), सर्-नीयनि, निर्-निरायि, सुरू-तीविता, सुरू-प्रतीवीत् ।

षु—२ प०, गतिवृद्धिहितामु (जाता, मारता, उपना), सर्—गीति, तशैति, सिद्-नुताम, सुद्-चोता, स्ट्-मोप्पि, सद्-पर्यापित्। तुन्—१ प०, हिताबाम् ( मारता), सद्-मोजिन, सिद्-मुरोज, सुद्-बीजिता, सुद्-पतीजीत्।

सुक्रज्—१ प०, प्रापणे हिसामां बले च (पहुँचना, मारना, शक्तिरामी

होता), सद-जुरुवर्ति, सिर्द-जुनुवन्त, सुद-भूरिन्तरी, सुद-स्तुरुवी। । १९ तुत्त, कुरुत्त-१० ड०, हिताबतास्त्रनितितेत् ( पारता, पत्तिनातो होता, जीता), सद्-बोजयन्ति-ते, सुरुवयिन्ति, सिर्द-वोजयसम्बर्गः-सन्त्रे, तुरुद-याक्शर-चन्ने, सुद्-बोजयिता, तुरुवयिना, सृह-समुद्रवन्त, सनुमूज्यन्त् स

सुद्--६ प०, कतहकर्मण (कुटाधि), (हापदा करना, काटना), सट्-सुदति, निट्-सुतोट, सुद्--सुटिता, सुद्र--सपुटीय । सुद्---रे, ६ प० (कुटादि), ताहने (काडना, भारना ), सट्-नोहनि,

षुर्-१, ६ व० ( कुटार), ताडन ( फाडना, भारना ). सर्-नाडनि, तुर्डात, सुर-ताडिता, सुडिना, सुडे-मनुडीन, भनोडीन् ३

पुरुक्--१ ५०, सनादरे ( सनादर वरना), सट्-नुहीन, सुद--युरुहोन् । पुर्--१ ५०, कोटिन्ये (टेझ वरना), सट्-नुपीन, तिट्-पुनीन, सुट्-सीणिना, सुद--सनीणीन् ।

पुरय्—१० उ०, झावराचे (बहना), सर्-नुस्यर्जन-ने, सृह-मनुकृषन्-त ।

तुर--६ उ०, ध्यवने (दुन्य देना, चोड मारता), नट्-नुर्जर्-ने, तिहू-तुनीर-तुनुदे, सूट्-तोसा, सट्-वोन्यनि-ने, तट-प्रनोरपन्-न सुट-प्रनोट

```
( Y= )
```

त्सीन्, घतुत्त, भा॰ निड-नुबात्-तोत्सीप्ट । सन्-तुतुत्सित-ते, करं॰ नर्-तुद्यते, लुझ-प्रतोदि, णिच्-लट्-तोदयति-ते, लुझ-प्रतृतुदत्-त, क्त-तुप्ते, क्नवा-नृत्वा ।

तुन्द---१ प० (क्षोजना), लट्-तुन्दन्ति, लिट्-तुतुन्द, सूट्-तुन्दिता, सुद--धतुन्दीत् ।

हुप्—१ ब्रीर ६ प०, हिंसायाम् ( मारना ), सट्–तोपति, तुपति, लिट्-नुतोप, लुट्-तोपिता, लुड-ग्रतोपीत् । वुक--१, ६ प०, हिसायाम् (मारना), लट्-तोफते ।

तुम्-१ मा०, हिसायाम् (मारना), लट्-तोभते, लुद्ध-मतुमत, मती-

भिष्ट । तुभ्--४, ६ प॰, ( मारना, चोट पहुँचाना ) सट्-तुम्यति, तुम्नाति, लिट्-तुतोभ, लुट्-तोभिता, लुट--(४) धतुमत्, (१) घतोभीत् ।

तुम्प्, तुम्क्—१, ६ (तुप् भौर तुक् के तुल्य) लट्-सुम्पति, तुम्फृति । कुम्ब-१ प०, बर्दमें (दु.ख देना, कप्ट पहुँचाना), सट्-तुम्बति, सुड-

मतुम्बीत । १० उ० (बदर्शने च) भी है।

तुर्-- ३ प॰, स्वरणे (दीघ्रता करना), सद्-तुतोति, सिट्-नुतोर, सुद् -तोरिता, लुद्ध-मतोरीत् (वैदिक) ।

तुवं — १ प०, हिसोयोम् (मारना), सद्-तुवंति, लिट्-तुतूवं, लुद-

त्रविना, लुद्ध-प्रत्वीत् । तुन्-१० व०, जन्माने (तोसना, परीका करना), सट्-सोलयति-ते,

सिट्-रोतयाञ्चकार-वके, सुट्-तोलयिता, खर्-तोलयिव्यति-ते, बा॰ तिड्-वीत्यान्, तीलविपीप्ट, लुद्ध-मतूतुलत्-त । केमै०-लट्-तीत्यते, सुद्ध-मती-सीन्, बंद-तोलित ।

कुष्---४ प्॰, तुप्टी (सन्तुप्ट होना), सद्-तुप्यति, सिद्-तुतोप, सुद्--नोप्टा, छट्-तोहपति, छट-मतोहपन्, भा. लिट-सुप्यात्, सुद्र-मतुपत् । रान्-नुतुराति, वर्मे ॰ सद्-नुष्यते, सुद्ध-प्रतोधि, स-नुष्ट, वन्वा-नुष्ट्या,

तुम-तोष्ट्म १ तुम्--१ प॰ ( बस्द बप्ता), सर्-तोमति, सिर्-गुनोम, सृर्-तोमिना,

मुद्र-पनोगीत् ।

पुर --- १ प॰, घरने वये च (दुन्त देना, हिसा बन्ता), सद्-तोहति, सुद-मपुर्य-मनोर्गद् । सन्-नुतु-तो-रियनि ।

भूण--१० था॰, पूरमे ( भरता), सट्-मूचमने, सुद्द-पन्यूमन । तूर-४ धा॰, वर्शन्यरपहिनयोः (वीधना से जाना, हिमा गएना),

गर्-पूर्वते, निर्-नुपूरे, सृह-पूरिया, सृष्ट-धतृतिष्ट । शन्-युपूरियते ।

तूल्—१ प०, निष्कर्षे (तोल के द्वारा भार निश्चित करना), सट्-तूलति, खट्-तूंलिप्यति, लुद्द-प्रतूलीत् ।

तुंश-१ पर्व (जाना), लट्-तुंधात, लिट्-त्वृंधा, सुट्-तृंधाता, सुट-धतुंशीत्, धा०, तिक-तुंध्यात् ।

तृण्— द उ०, प्रदने (खाना), सट्-तर्णीति, तर्णृते, तृणोति, तृण्ते, तिट् -ततण, तत्व, लुट्-तणिता, लुट्-तणिप्यति-ते, लुट्-मतर्णीत्, मतणिप्ट,

प्राप्त, तत्रुप, तुर्पायका, प्रयुक्तायका, तुर्घानात्, भ्रतागण्ड, भत्त । सन्-तितापपति-ते, कः-तत्, न्या-तृभित्ता, तृर्घा । तृद्ग-७ उ०, हिलानावरको (नव्ह करना, प्राप्तर करना), नट्-नृगति, तृत्ते, सिद्-तत्त्वं, तत्वं, तुर्-तित्ता, स्ट्-त्विंद्यति-ते, तार्सित-ते, द्व भतिदम्पत्-त, तुरु-मत्दर्व, अतर्दात्-भतिदस्ट, आ॰ तिर-नृदान्, हारिपीस्ट, वृत्तीच्य । सन्-तितर्दियति, तितृत्तिति, वन-नृषण, वन्दा-तिदस्या, तृस्मा ।

तुन्-४ प०, तृष्ती ( मुख होना), सट्-तृप्यति, सिट्-ततर्ग, सट्-तांपता, तन्ती, बन्ता, छट्-तांपप्यति, तप्त्यति, प्रस्पति, छट-ग्रतांप्यत्, अतप्यति, प्रत्रस्मत्, तुक्र-प्रतृपत्-प्रतर्पात्-प्रतासीत्-प्रतासीत्, प्रा० तिह-नृप्यात् । सन् -वित्रिपपति, तितुन्तित, णिव् -तर्यवि-ते, सुद्र-मवत्वन्त, मतीतृपन् -त, कत-तुप्त, तुम्-तपितुम्, तप्तुम्-त्रप्तुम् ।

तुष्-- ५ प०, प्रोणने (प्रसम्न होना, प्रसम्न करना), सट्-तृष्मोति, निट्-तत्वरं, लूट्-त्रपिता, लूड-मतपीत्, मा॰ लिड-तृप्पात् । सेन्-तिनिपपति,

तितृप्सति, क्त-तपित, क्त्वा-तपित्वा ।

तुप-६ प०, (प्रसन्न होना, प्रसन्न करना), सट्-तृपति, ( दोष रूप पूर्व-

तुप्-१ प०, १० उ०, तृप्ती सदीपने च, (सन्तुष्ट होना, जनाना ), सद्-तर्गत, तर्गत-ते, लिद्-तत्रं, तर्गमाधकार-चके, सुट-तापता, तर्गिता, सुद्र-

भत्तर्गत्, अततरंत्-त, अतीत्पत्-त । वत-नृषित, तापत । भार नामान्य । तुष्कु, तृम्फ् — ६ प०, प्रीणने (प्रसन्न करना), लट्-पृष्कीत, तृम्फीत, लुड-

ण्या, अपूरणाप् । तुम्पू—६ प०, प्रीणने (प्रसन करना), सट्-तृष्पति, सट्-नृष्पिप्यति, भतकीत्, भत्मकीत् ।

त्य — ४ प ०, चित्रातामाम् (प्यासा होता), सट्-तृष्पति, निद्-ततर्प, त्र्-निवर्ता, तद्-ततर्प, त्र्द्र-मत्पत्, स्व निद्र-त्र्वात्ता, सद्-तीवर्ता, सद्-तीवर्ता, स्व निद्र-त्र्वाता, विद्र-त्र्वद्वतीन्ते, त्र्द्र-मतियुत्त्-त, प्रनगयत्-त, सन्-नित-रिपरित, क्य-तृष्ट, क्या-तृषिस्ता, तीवर्ता ।

थपात, क-पुष्ट, प्राचीम् (मारता), तद्-नृहति, लिट्-ततहं, सुट-तृह, - ६ प॰, हिरासीम् (मारता), तद्-नृहति, लिट्-ततहं, सुट-तहिता, तडो, बद्-तहित्यति, तस्पति, तुष्ट-पतहीत्, मनुसत् । सन्-तिनीहपति, तितुसति, णिव्-धमली पातु के तुल्य । क नृट, क्न्वा, तहिला, तृड्वा ।

तृद्--७ प०, (हिंसा करना, घोट पहुँचाना), तट्-तुणेढि, तिट्-ततर्हे, तुट्-तिह्ता, खट्-तिहृप्यति, खड-अतिहृप्यत्, तुड-अतहात्, मा० विड-तृह्यात् । सन्-तितृक्षति, णिच् लट्-तहंयिति-ते, सुड-अततहंत्-त, अनीन् हत्-त, कमे॰ लट्-तृह्यते, सुड-अतहंत, क-तृहत्त, क्त्वा-तहंत्वा, तुर्प तहितुम् ।

तृ ह — ६ प० (मारना), सट्-तृ हति, लिट्-तृ ह, लुट्-तृ हिता, तृडा, सृट्-तृ हिच्यति, तृ क्यति, लुड-अतृ हीत्, अताब, क्षीत्, भा० लिड-तृ सात् । सैन्-तित्क्षति, तित् हिपति, तुम्-त् हितुम्, तृण्डुम् ।

स-१ प०, प्लवनतरणयो (सँरुना, पार करना), लट्-तरित, लिट्-सतार, लुट्-तरिता, तरीता, खट्-वरिप्यति, तरीप्यति, लुड-प्रतारीत्, भा॰ लिड-तीर्यात् । सन्-तितीर्पेति, क्त-तीर्णं, क्ता-तीर्ता । कर्मं । लट्-तीर्यते, लिट्-तेरे, लुट्-तारिता, तरिता, तरीता, लुड-प्रतारि, श्रा॰ लिड-तारिपीप्ट, तरिपीप्ट, तौर्योप्ट, णिच्-लद्-तारयति-ते, लुड-ग्रतीतरत्-त ।

तेज्-१ प०, निशाने पालने च (तीवण करना, रक्षा करना), लट्-तेजति, लिट्-तितेज, लुट्-तेजिता, लुट-घतेजीत् । तेप्- १ झा०, क्षरणे वस्पे ज्युती च (गिरना, हिलाना), लट्-तेपते,

लिद्-तितेपे, लुद्-तेपिता, लुद्द-प्रतेपिप्ट ।

तेब्-१ मा॰, देवने (खेलना), लट्-तेवते, लुड-मतेविष्ट ।

त्यज्—१ प॰, हानौ (छोडना), सट्-त्यजृति, सिट्-तत्याज, जुट्-

त्यक्ता, खट्-त्यक्यति, छड-ग्रत्यक्यत्, लुड-ग्रत्याक्षीत्, मा० लिड-त्यज्यात्। णिच् लट्-रयाजयति-ते, लुड-मतित्यजत्-त, सन्-तित्यक्षति, कर्मं ० लट्-रयज्यते, लुद्ध-प्रत्याजि, क्त-रयवत, वत्वा-त्यवरवा, तुम्-रयवतुम् ।

त्रकू -- १ मा०, (जाना), लद्-त्रेड्कते, लिद्-तत्रङ्के, लुद्-त्रिद्धता, लुड-

मनश्किष्ट ।

मल्-त्रल्-१ प्०, (जाना), लट्-त्रसति, त्रह्नति, लिट्-तत्राल, तनद्व, तुर्-त्रविता, त्रविता, सुड-धनसीत्, भनावीत्, भनद्वीत् ।

महर्- १ प०, (हिलना), लट्-प्रङ्गति, लिट्-तप्रङ्ग, लुट्-प्रद्गिता,

लुद-धनङ्गीत् ।

त्रप्-१ भा॰, लज्जायाम् (लज्जित होना), लट्-त्रपते, पुर--विवता, वन्ता, छट्-विपयाते, वन्यते, छड-प्रविपयात्, प्रवस्यत्, मुद्र-प्रविष्ट, प्रवन्त, घा० लिद्द-विषयीच्ट, व्यमोच्ट , णिच् लट्-वपमी-ते, लुद्ध-प्रतित्रपत्-त । सन्-तित्रपिषते, क्त-त्रप्त, बन्वा-प्रपित्वा, त्रप्या, तुम्-त्रपिनुम्, तप्तुम् ।

त्रत्-र मोर ४ प०, उद्रेगे ( हरना, नांपना) सट्-त्रमति, त्रम्यति, लिइ-नवात, सद-विगता, खद्-विमय्यति, खद्र-मविमयत्, सुद्र-मवागीत्, नारापति ने, सुद्र-ग्रतित्रसत्-ते । सन्-तित्रसिषति, क्त-त्रसत, बत्बा-प्रसित्सा,

नायअप् । प्रकृषे धारणे वारणे च (तेना, पवडना, हटाना ), सद्-तुम्-त्रसितुम् । त्रासयति-ते, लिट्-त्रासमाचनार-चके, लुट्-त्रासमिता, लुट-मितवसत्-त् । प्रस् न १ पर प्रोर १० उ०, वापायाम् (बोलना), तट्-त्रसर्ति, त्रसमिति-

ते, लुद्र-पत्रसीत्, भतत्रसत्-त ।

विह्न-१ प०, (जाना), सट्-विह्नति, सिट्-तिविद्ध, सुट्-विद्विता,

त्रुट्—६ प०, खेवने (कुटादि) (फाडना, तोडना), लट्-नुट्मति, लिट्-लुइ-ग्रिश्हीत्। तुत्रोट, लुद-बृदिता, लुद्-बृदित्यति, लुद्र-मनुदीत्, प्रा० तिह्-नृद्यात् । णिच् अत्यान् पुरुष् वार्याः पुरुष् वार्याः पुरुष् वार्याः प्रमुन्तुन्तिः वर्षः सट्-पुरुषते, सुद्र-

्र, भारतीय प्रदेश (फाइला), सट्-त्रोटयते, सिट्-त्रोटयाञ्चके, मत्रोटि, क्त-त्रुटित, बन्वा-त्रुटित्वा ।

सुट्-त्रोटियता, सुद-अतुन्दत, बा॰ लिह्-त्रोटियपीप्ट ! नाजनमा, पुक्र नाज पुरुष, नाज पाजनमा कर्मात, नुस्पति, नुस मनोपीत्, धनुम्पीत्।

न्न-१ पा॰, पालने ( रसा करना), सट्-त्रायते, निट्-तत्रे, लुट्-्नाता, छट्-त्रास्पते, छड-मत्रास्पत, लुड-मत्रास्त, मा॰ लिड-नासीप्ट, भावा, यद्-नात्मवः, व्यक्रणात्मवः, व्यक्तनात्मवः, विच् सद्-नात्मवः, सुद्र-वित्रवत्न सन्-तित्रवते, कम-सट्-नामवे, लुइ-प्रत्रायि, क्त-त्रात (त्राण), तुम्-त्रातुम् ।

अन्याप, अन्याप, (जाना), सट्-प्रोकते, सिट्-युत्रोके, सुट्-प्रोकिता,

छट्-नीकिप्यते, तुरू-मत्रीविष्ट ।

त्वक् १ प०, तन्करणे ( द्योलमा), सद्-त्वसति, लिद्-तत्वरा, स् -स्वक्षिता, स्वप्टा, खद्-त्वक्षित्रमति, स्त्यति, सुद्र-पावसीत्, सत्वासीः त्वासता, त्वव्यः, व्यक्षाचाचाम् प्रवच्याम्, ग्युक्षाम् सात्, अत्यादात्, अत्यादात्, अत्यादात्, अत्यादात् भाव तिक-त्वव्यात् । सन्-तित्वसियति, तित्वसितं, वन-त्यव्य, क्तृवा-त्यसिरंग स्वष्ट्वा ।

त्वञ्ग - १ प०, गती कम्पने च (जाना, हिलाना), लट्-खङ्गति, लिट्-

तत्वज्ञ, सुर्-त्विङ्गता, सुद्र-प्रत्वज्ञीत् ।

ता, उर् १०, सवरण (ढुकना), सट्-स्वचित, सिट्-सत्वाच, लुट्-त्विचता, लुड-श्रत्वचीत्, श्रत्वाचीत् । ता, पुरुष् प॰ (जाना, हिलना), सट्-त्वञ्चति, सिट्-तत्वञ्च, सुट्-

त्वन्यू-- र पन् प्रताम स्ट्रालम् अस्त्रात् । सन्-तित्वन्यिति, समे० त्वन्यिता, सुद्र-मत्वन्यीत्, सा० तिह्न-त्वन्यात् । सन्-तित्वन्यिति, समे० -त्वव्यते ।

त्वर्--१ मा॰, सभ्रमे (बीध्रता करना, बीध्रता से जाना), लट्-स्वरते, लिट्-तत्वरे, लुट्-त्वरिता, लुड्-अत्वरिष्ट, भा० लिड्-त्वरिपीण्ट । सन्-तित्वरिपते, क्र-त्वरित या तुणं। णिन्, लद्-त्वरयति-ते, लुद्द-प्रतत्वरत्-ते। त्विष्--१ उ०, दोप्ती (चमकना), लट्-त्वेषति-ते, तित्विषे, सुट्-त्वेष्टा, छट्-त्वेष्यति-ते, छड-ग्रत्वेष्यत्-त, सुद्ध-प्रत्विक्षत्-त । सन्-तित्विक्षति-ते ।

रसर्--१ प०, खद्मगतो ( खल पूर्वेक जाना), लट्-रसरित, लिट्-तत्सार,

लुद्-त्सरिता, लुड-प्रत्सारीत् ।

चुड्-६ प०, सवरणे (कुटादि) (ढकना, खिपाना), लट्-युडित, लिट्-तुबोड, लुद्-युडिता, लुद्द-प्रयुडीत् । पुर्व - १ प०, हिसायाम् (हानि पहुँचाना), लट्-पूर्वति, लिट्-तुयूर्व, लुद्-भूविता, लुब्द-भयूवीत् ।

दश्--१ प०, दशने भाषाया च (इक भारता, कहना) सट्- दशति, लिट्-ददश, लुट्-इच्टा, खट्-ददयति, लुझ-प्रदाशीत् (दिव० भदाष्टाम् ), भा० लिब-दश्यात् । सन्-दिदश्राति, कर्म०-दश्यते, सुब-प्रदक्षि, स्त-दष्ट, स्त्वा-दब्द्बा, तुम्-दब्दुम् ।

वश्--१० मा०, दशने ( इक मारना ), लट्-दशयते, लुझ-मददशत ।

सन्-दिवंशियते, कर्मं । लट्-देश्यते, क्त-दिशत ।

दश्---१० उ०, भाषायाम् (बोलना), लट्-दशयति-ते, लुझ-प्रददशत्

दश्-- १ मा०, वृद्धौ शोधार्थे (गतिहिसनपोश्च), (श्वना, शीधता से जाना, जाना, मारना ), लट्-दक्षते, लिट्-ददक्षे, खट्-दक्षिच्यते, लुह-प्रदक्षिच्ट ।

दय्-४ प०, धातने पालने च (हिसा करना, रसा करना), लद्-दम्नोति,

लिट्-दराम, सूट्-दिमता, लुड-अवशीत, अदाधीत्, (वैदिक)। दण्ड-१० उ०, दण्डनिपातने दमने च ( दण्ड देना), सूट्-दण्डमित-तै, निट्-दण्डमानकार-चके, लुट्-दण्डमिता, छट्-दण्डमिष्यति-ते, लुद्ध-ग्रदद-ण्डत्–त । सन्–दण्डियपीष्ट, त्त-दण्डित ।

दद्-१ भा॰, दाने (देना), लट्-ददते, लिट्-दददे, लुट्-ददिता, छट्-ददिष्यते, लुझ-प्रददिष्ट, भा । लिझ-ददियोष्ट । सेन्-दिददिपते, णिब्-सट्-दादयति-ते, लुब-घदीददत्-त ।

वय--१ गा॰, घारणे ( रखना, लेना), नद्-दथते, लिट्-देघे, लुट्-दिधता, लुब-पद्यापट, प्रा॰ लिब-द्यापीच्ट । सन्-दिद्यापते, णिच्-लट्-दाधमति-

ते, वर्म । लट्-दध्यते ।

रूम्-५ ए०, दम्मने (चोट पहुँचाना, पोसा देना), लट्-रम्नोति, तिट्-रदम्भ, लट्-रम्भिता, लट्-रम्भिप्यति, लुट-मदम्भीत् । सन्-पिप्सति, धोषाति, दिदम्भिपति, कर्म० सट्-रम्भते, लुट-मदम्भते, स्ट-दम्भ, स्तुवा-दम्भित्वा-दब्ध्वा ।

वस्म्--१० उ०, प्रेरणे (भेजना), लट्-दम्मयति-ते, लिट्-दम्भयावकार्-चके, तुद्ध-प्रदरमत्-न, वा० विद्ध-दम्प्यात्, दम्प्रविषीप्ट । कर्म०-दम्प्यते ।

दम्---४ प०, उपशमे (शान्त होना), लट्-दाम्यति, लिट्-दवाम, लुट्--दिमता, लद्द-दिविष्यति, खद्द-धदिमियत्, लद्द-प्रदमत् । णिव्-दमयते, लुद-म्रदीदमत्, कर्म०-दम्यते, लुद्द-मदिम, घदिम, क्व-दमित, दान्त, क्त्वा-दमिरवा, दान्स्या ।

द्रम्--१ घा०, दानगितसमाहितासोनेपु (देना, दया करना, रक्षा करना, चीट पहुँचाना, नेना), सद्--व्यते, निद्--दयाचके, दूद--दयिता, खद्-द्रिपप्यते, लुद्र--श्रदीकट, ग्रा० निद्र--दिपयीष्ट । सन्-दिदिपयते, स--दिति ।

बरिवा---२ प०, पुगैती, (बरिज होना), सट्-वरिकारित, लिट्-वरिजा-ट्टबकार, दबरिजी, पुर्-वरिक्रिता, सुद्र-अदरिक्रीत, अवरिद्धासीत्, आ० तिद्र-वरिज्यात् । सन्-दिदिक्षासित, विवरिक्रियति, स-वरिक्रित ।

दल्-१ प०, विशारणे (फटना, फेलना), सट्-दलति, लिट्-दतल, ब्यू-- १९, अवरण १००मा, कलागा, वर्-प्यास, गाय्-द्रास, लूट्-दिलता, सुद्ध-प्रदामीत् । क्त-दिलत, निब्-दलयति, दालयति, सन्-

दिदलिपति । बल्--१० उ०, विदारणे (फाडना), सट्-दालयति, सुद्ध-प्रदीदलत्-

इस्--४ प०, उपक्षये (नष्ट होना), लट्-वरयित, विट्-दरास, लुट्-

दसिता, लुड-मदसत् । इंस--१ प०, १० आ०, दर्शनदशनयो (देखना, हक मारना), लद्-दसति,

दसयते, लिट्-ददस, दसमाञ्चके, लुड-धदराति, घददसत् ।

प, । पर्- पर, १० छ०, मापायाम् (बोलना), लट्-दसति, दसयति-ते ।

बह. --१ प०, मासीकरणे (जलाना, दु का देना), तट्-दहांत, तिट्-द्वार, सूट-समा, तट्-महमति, तुक-ममातीत् (हि॰ मतामाम्), मा॰ तिह-ददाह, सूट-समा, तट्-महमति, तृक-ममातीत् (हि॰ मतामाम्), मा॰ तिह-दहात् । तत्-दिमसति, भिन् तट्-दाहमति-ते, तृह-मगोदहत्-त, ममे॰ तट्-दहात् । तत्-दिमसति, कि-दमा, कत्वा-सम्बा, तुम्-समूम् ।

पट्-पहाज, जुल्लानाहाः म-१ प०, दाने (रेना) लट्-यच्छित, विद्-दरो, लट्-राता, खट्-दान्-१ प०, दाने (रेना) लट्-यच्छित, विद-देयात्। धन्-दिस्तित, कमे० तद्-दीयते, लुद्र-पदािम, जिल्ल-दाग्यित-ते, लुद्र-पदीदगत्-त, वत-दत्ते, क्तूवा-दत्त्वा, गुम्-दातुम् ।

( 88 )

दा-- २ प०, लबने (काटना), सट्-दाति, (सिट् मीर सृट् मे पूर्ववत्), लुड-प्रदासीन्, मा० लिड-दायात् । सन्-दिदासति, कर्म-दावते, क्त-दाते । दा-३ उ०, दाने (देना, रखना), लट्-ददाति, दत्ते, लिट्-ददी, ददे, लुट् -दाना, एट्-दाम्पति-ते, खड-पदास्पत्-त, लुड-पदात्, भदित, भा०, लिड-

देमान्, दामोप्ट । सन्-दित्सति-ते, क्त-देत्त, बन्वा-दत्त्वा, तुम्-दातुम्, कर्म० सर्-दीयने, लुड-घदायि ।

दान्---१ उ०, लण्डने झार्जवे च (काटना, सीघा करना), सट्-दीदा-सति-ते, लिट्-दोशासाज्वकार-वके, सुद्ध-मदीदासीत्, भदीदासिप्ट । सन्-

दान्--१० उ०, छेदने (काटना), सट्-दानयति-ते, लुड-मदीदनर्-

दाय--१ भा०, दाने (देना), लट्--दायते, लिट्-दराये, लट्-दायि-

दार्ग--१ उ०, दाने (देना), सट्-दासति-ते, सिट्-ददाग्, ददारो, सुद्र-

दार्-- ५ प०, हिनामाम् (हिना करना, चोट पहुँचाना), सट्-दारनीति

व्यते, गुड-प्रदायिष्ट ।

भदागीन्, भदाशिष्ट ।

(वैदिक)।

दौदानिपनि-से ।

दी—४ ग्रा॰, शपे (नष्ट होना), लट्-दीयते, तिट्-दिसीये, सुट्-दाता, लट्-दासते, सड-मदास्यत, तृद-प्रदास्त, ग्रा॰ तिड-दासीय्ट । सन्-दिदी-

दीस्-१ मा०, मीण्डपेज्योपनयनियमव्रतादेशेषु (यज्ञोपनीत धारण पते, यत-दीन । करना, विसी कार्य के लिए जीवन समर्पण करना, यज्ञ करना), लट्-दीसते, तिट्-विदोशे, लुट्-दीशिता, लुड्-श्रदोक्षिट्ट । कर्म ० तट्-दीश्यते, लुड्-प्रदोक्षि, णिब्-लट्-दीक्षणितने, लुड्-श्रदिदीशत्-च । सन्-दिदीक्षते, वत-

दीयो - २ मा॰, दीप्तिदेवनयो (चमकना, प्रकट होना), लट्-दीपीते, दीक्षित, वत्वा-दीक्षित्वा । क्षिट्-दोष्याञ्चके, सुट्-दोषिता, स्ट्-दोषिष्यते, सुद्र-प्रदोषिष्ट (देदिक)।

बीपू-४ प्रा॰, दीप्ती ( चमकता, जसाना ), सट्-दीप्यते, लिट्-दिदीपे, सार् कार्य प्राप्त । सार्वा प्राप्त सार्वा सार्व पुरुवारामा पुरुवारामा विवास निवास कार्या । पुरुवार वास्त्र । पुरुवार वास्त्र । पुरुवार वास्त्र । पुरुवार वास्त

लुड-प्रदोपि, क्त-दीप्त । हु--१ प०, (जाना), लट्-इवित, क्त-हूत । श्रेप रूपो के लिए नीचे की घातु

हु— १ प०, उपतापे (जलागा, इ तित करना, कस्ट देना), लट्-इतोठि, वट्-दुवाव, सुद्द-दोठा, छट्-दोठ्यति, छड्-प्रदोप्पत्, सुद्द-प्रदोपीत्, प्रा०

 तिक-न्यात् । सन्-नद्भाति, कर्म०-सद्-न्यते, सुद्ध-प्रवादि, क्त-न्यते । हु स--१० उ०, दु सिक्याम् (दु स देना), लट्-दु स्पति, सूद-प्रदुदु--

हुवूं —१ प०, हिसायाम् (भारना), सट्-दूर्वति, सिट्-दुवृवं, खट्--खत्-त ।

आत, तुक्र-अप्रात्त् इत्-१० त्र०, तुत्तिषे (इधर-उधर हुलाना), लट्-रोलयति-ते, लिट्-द्वित्यति, लुड-अद्वीत् ।

दुव-४ प०, वंबलव्ये (दुष्ट होना, प्रपवित्र होना), सट्-दुष्पति, लिट्---ते ।

हुन- ४ प०, ववताव्य १३० व्यास्त्र स्वास्त्र स् दुष्पात् । । १५ व १ - १८ वर्षाः १ (१४५त करना), सुद्र-मद्रदुषत्-त, सन्-नुदुक्षति, कम श्र सट्-नुष्पते, सुद्र-मदोपि, क्त-दुस्ट । अप्रत्याप्ता, पर् ५३ वर्ष देना, चोट पहुँचाना), लट्-रोहति, लिट्-

इत. १ प०, घर्ष १३ च चहुत्त, प्रदोहीत् । क-रहित् । दुदोह्, लर्र-चोहिप्पति, तुब-चहुत्त, प्रदोहीत् । क-रहित् । दुदोह्, लर्र-चोहिप्पति, तुब-चहुत्त, ताम उठाता), तर्-चीध्, दुग्पे, तिर्− इत्-२ दुक, प्रपूर्ण (दुह्ता, ताम उठाता), तर्-चीध्र, दुग्पे, तिर्− हुह — र ७४, "तर प्रवेषाति । तुर मधुसत्, मसुसत्, प्रदुाय, प्राठ दुदोह, दुदुहे, सुर-प्रोत्था, सर्-धीरयति -ते, तुर-मधुसत्, प्रसुसत्, प्रदुाय, प्राठ निड--दुह्यात्, युक्षीय्ट । सन्-दुवृक्षति-ते, कर्म ॰ नट्-दुह्यते (दुग्य मा हाता ह, देखो सूत्र ३, १, ८६) । लुङ-प्रदोहि, (ब्रदुग्ध, प्रयुक्तत), णिंच् लट्-दोहयति -ते, लुंब-भद्रदुहत्-त, क्त-दुग्ध, क्तुबा-दुग्ध्वा, तुम्-दोग्धुम् ।

दू-४ था॰, परितापे (दु खित होना, कप्ट उठाना), लट्-दूयते, लिट्-दुदुवे, लुट्-दिवता, सट्-दिवच्यते, सड्-ग्रदिवप्यत, लुड-प्रदिवप्ट, मा० लिडे-दविपीप्ट । सन्-दुदूपते, णिच्-लट्-दावयति-ते, लुद्ध-अदूदवत्-त, कर्म० सद्-दूयते, लुड-प्रदावि, बत-दून ।

दु--६ झा०, झादरे (पूजा करना), (झा+दू) (झादर करना), लट्-द्रियते, तिद्-चद्रे, लुट्-दर्ता, लुक्-मृद्त, झा० लिक्ट-दृष्णिट । सन्-दिदरिपते, कर्म० लद्-द्रियते, लुंड-प्रदारि, णिच्-लट्-दारयति-ते, लुड-प्रदीदरत्-त, क्त-दृत, क्त्वा-दृश्वा, तुम्-दर्तुम् ।

दुव---४ प०, हपेमोहनयो ( प्रसन्न होना, गर्वयुक्त होना), लट्-दुप्पति, सिट्-दवर्प, लुट्-दपिता, दप्ता, इप्ता, छट्-दपिप्यति, दप्पति, इप्स्यति, छद्र--अदिनिध्यत्, प्रदेष्यत्, सद्रम्यत्, लुड-सद्रुगत्, अदर्गत्, प्रदासीत्, प्रदासीत्, भा॰ लिड-कृप्यात् । सन्-दिदापपति दिदृष्मति, णिष् लटु-दर्गयति-ते, सुद्र-प्रदीदृपत्-त, घददर्गत्-त, सः-दृप्त, बत्वा-दृप्ता, दिपत्वा, तुम्-चौँपतुम्, दर्ज्म्, इप्तुम् ।

दूप्-१ प०, १० उ०, सदीपने (कुट करना, जलाना), सट्-दर्गत, दर्गयति-ते, सुट्-दर्पता, दर्गयता, नृड-पदर्गत्, पदीदर्गत्-त, प्रददर्गत्-त, था । निद्र-दूप्यात्, दर्पान्, दर्पायपीप्ट । सन्-दिद्यपति, दिदर्गियति, तिदर्गियति, नर्म । लट्-दृष्यते, दर्पाते, लुड-झदपि, क्त-दृपित, दपित ।

द्भु-६ प०, प्रत्ये (एक्त्र करना, बागे ने बांधना), सद्-द्रुभति, छद्-विमय्यति, लुद्ध-मदर्भीत् । णिच्-लट्-दर्भयति-ते, लुद्ध-मदीद्रमत्-त, भदद-भैन्-त, लुद्र-दिदमिपति, क्त-दृश्य, शैरवा-दमिरवा ।

दुम्--१ प०, १० उ०, भये सदमें च (डरना, धार्म मे इनट्ठा करना),

लद्-दर्भति, दर्भपनि-ते ।

दुश्--१ ५०, बेहाणे (देखना, जानना), लट्-पर्यति, लिट्-रदर्श, लुट्-द्रप्टा, घर-दश्यति, खत-मद्रश्यन्, सूद्र-मदर्शत्, मद्राशीत्, पा० लिह-दृश्यात् । नान्-दिद्धेते, णिन् भट-दर्शयति-ते, सुद्ध-धेदीदृशन्-ने, घददर्शत्-ते, यद्दे-दरीदृश्यने, दर्दं शीनि, दर्द् प्टि, नर्म । सट्-दृश्यते, सुद्द-गदशि, क्त-दृष्ट, बन्या -दृष्ट्वा, सुम्-द्रष्ट्म् ।

इंड.--इ ह-१ प॰, बुद्धी (बड़ना, दुइ होना), सद्--दर्शत या दू हीत, तिद--दुहर्र या दद हू, सुर--दिहना या दू हिना, सुद--पदर्शत या घट होन् स--दुइ, (पुष्ट) या दृहित, दृहित ।

े बु-१ प०, भये (डरना), सट्-दरित, सिट्-दरार, सुट्-दरिता-दरीना,

सुड-प्रदारीत्। द — ६ प॰, बिदारणे (फाडना), लट्-दुणाति, तिट्-ददार, तुट्-दिता, दरीता, छट्-दित्यति, दरीव्यति, छट्-प्रदरिव्यत्, सदरोव्यत्, तुट्र-पदारीत्, न्नार करावात, प्राच्यात, प्राच्यात, प्राच्यात, न्याराज्यात, न्याराज्यात, प्राच्याता, प्रा ( दरयति-ते, दरते ग्रवं म ), कर्म । सट्-दीर्मते, लुद्ध-प्रदारि, तः-दीर्ण, म्त्या-दोर्त्वा, स्यप् विदीयं, तुम्-दरितुम्, दरीतुम् ।

दे—१ द्या॰, पालने (पालन वरना), सट्-दयने, लिट्-दिग्मे, पुट-द्याता, सुद्र-प्रदित, घ्रा॰ सिद्र-दासीप्ट । सन्-दिरसेते, वर्म॰ सट्-दीपदी,

णिच् तद्-दापपति-ते, लुड-अदोदपत्-त, नत-दात ।

वेब-१ मा॰, देवने (कीडा करना, रोना), सट्-देवते, लिट्-दिदेये, लुट्-देविता, लट्-देविप्यते, लड-सदेविप्यत, लुड-सदेविप्ट । सन्-दिदेविपते,

वर्मा लट्-वेश्यते ।

दे-१ प०, शोधने (सूद करना, शूद होना), सट्-यासीत, सिट्-दरी, सुट्-याता, सट्-यास्पीत, सह-प्रयास्पत, सूट-प्रवासीत, झा० निह-वायात् । सन्-दिवासति, कर्म० लट्-दायते, शिच्-लट्-दापयति-ते, क्त-दित, मत्वा-दित्वा, स्यप्-प्रवदाय ।

हो—४ प०, प्रवलप्डवे (नाटना, तोडना), सट्-प्रति, लिट्-प्दी, सुद्र-, पदात्, प्रा० लिड-न्यात् । सन्-दिरसित, णिय्-लट्-दापपति-ते, सः-दित,

क्त्बा, दिखा, स्यप्-प्रवदाय ।

g--- ए०, प्रजिगमने (भाकमण करना, माने बढना), सट्-धौति, लट्-इवाव, लट्ट-वोता, लट्ट-वोत्पति, लट्ट-प्रवायित, लट्ट-प्रवायित् । लट्-इवाव, लट्ट-वोता, लट्ट-वोत्पति, लट्ट-प्रवायित् । सन्-इव्यति, कर्म० लट्ट-पूपते, लुट्ट-प्रवायि, विच्-तट्-वायपति-ते, लुट्ट-मदुचबत्-त, क्त-गुत ।

चुत्-१ मा०, दीप्ती ( चमक्ता), सद्-वोतते, तिद्-दिवृते, सूद्-यत् – र आ०, वाला । जनवाता, लाज्यात्मा स्वान्तवात् सूर्य-पोतिता, लट्-योतिष्यते, लड्-ययोतिष्यते, त्रि-ययोतिष्यः, मयुतत्, मा० लड्-योतिष्येल, सन्-वित्तवाते, स्वातिष्यते, विष्-लट्-योतपति-ते, ल्ट-

भदुचुतत्-त, यहन्त-देशस्यते, देशोति, क्त-यृतित, स्रोतित । पत्-त, प०, न्यनकरणे (तिरस्कार करना), तट्-यापति, तुट्-याता, लुद-मद्यासीत्, मा० तिह-यायात्-दीयात् ।

-मधासात्, भाव १९०० पात्रीत् । इम्-१ पव, गती (दौडना), सट्-द्रमति, सिट्-दहाम, सुड-पदमीन् ।

हा- २ प०, कुत्माया गर्नी स्वप्ने च (दौडना, सोना), (प्राय नि+द्रा) 

द्राघ्--१ ग्रा॰, सामर्थ्ये श्रायामे च (समर्यहोना, तम्बा करना), तट्-द्रापते, लिट्-दहाथे, लुड-महाधिष्ट, मा० लिड-हाधिपीष्ट ।

द्राक्ष-- १ प०, घौरवाशिते ( मयकर शब्द वरना), लट्-द्राक्षति, लिट्-

दद्राक्ष, लुंड-ग्रद्राक्षीत् । हु—१ प०, यतौ ( दौडना, पिघलना) लट्-द्रवति, लिट्-दुद्रान, लुट्-द्रोता, छट्-द्रोप्यति, छड-प्रद्रोप्यत्, लुड-अदुद्रवत् । सन्-दुद्र्पति, कर्म० सर्-दूपते, लुड-प्रदानि, णिच्-लर्-दावयति, लुड-प्रदिवते या भदुद्रवत्, यडन्त-दोद्रयते, दोद्रवीति, दोद्रोति, क्त-दुत ।

बुण्-६ प०, गतिहिसाकौटिल्येपु ( मारना, जाना भादि ), लट्-द्रुणित,

लिट्-दुद्रोण, खट्-द्रोणिव्यति, सुद्ध-प्रद्रोणीत् ।

द्वह् — ४ प०, जिचासायाम् (द्रोह करता), सद्-दृष्टाति, सिद्-दुद्रोहे, ( स० पु० एक० दुद्रोहिष, दुद्रोत, दुद्रोग्य), सुद्-द्रोहिता, द्रोग्या, द्रोडा, सद्-द्रोहिष्यति, घोश्यति, खद्र-प्रदोहिप्यत्, प्रध्रोश्यत्, सुद्र-धद्वहत् । सन्-दुद्रोहियाते, दुदृहिपति, दुध्कृति, णिच्-लर्-होहयति-ते, लुद्ध-गरुदुहृत्-ते, स-दुग्ध, ना दूढ, तुन्-द्रोहितुन्, द्रोग्धुन्, द्रोदुन्, क्त्वा-द्रहिरवा, द्रोहिरवा, द्रुग्वा, दुढवा ।

कू— ६ उ०, हिसाबाम् ( मारना, चोट पहुँचाना), सद्-दूर्णाति, हणीते, निद्-दुदान, दुद्रवे, खट्-द्रविष्यति–ते, लुद्र-भद्रावीत्, अद्रविष्ट ।

हेक्--१ प्रा॰, शब्दोत्साहमो ( शब्द करना, जत्साह विखाना), तद-द्रेकते, तिद्-दिद्रेके, खट्-द्रेक्टियते, लुद-महेकिस्ट । हे—१ प॰, स्वप्ने ( सोना), (शाधारणतया नि के साथ) लट्-द्रायतिः

लिट्-दद्री, लुङ-अद्रासीत्, भा॰ लिङ-द्रायात्, द्रेयात् ।

हिय्—२ उ०, अभीतो ( द्वेप करना, पुणा करना), नद्-देश्टि, द्विण्टे, सह-अद्देर्-च् (धन्य पु०, बहु० अदियन्-पु), तिद-दिदेप, दिद्विणे, सुट-देष्या, बद्-देश्यति-चे, व्हर-पदिव्यन्च, सुड-मदिश्यन्च, सुड-मदिश्यन्, द्वितीच्ट। सन्-दिदिश्वति-चे, गिण्य-सद्-देण्यति-चे, सुड-मदिदिग्य-च, यडन्त-देद्विच्यते, देद्वेष्टि, देद्विषिति, कर्मं लद्-द्विच्यते, लुंड-मद्वेषि, बत-द्विष्ट, तुम्-द्वेप्ट्म् ।

द्-१ प०, सवरणे अगीकृती च (ढकना, स्वीकार करना), लट्-द्वरित, लिट्-दद्वार, लुड-ग्रद्वार्यीत् ।

धक्क्--१० उ०, नाशने ( नष्ट करना), लट्-धक्कयति-ते, लिट्-घवनयाचकार-नक, लुड-मदधकत्-त ।

पण्--१ प०, धन्दे ( सन्द करना), लिट्-वणि लुद्र-अधणीत्, प्रधा-

णीत् ।

धन्—१ प० (शब्द करना), लट्-धनित । पन्—(वैदिक), ३ प०, धान्ये ( धन उत्पन्न करना), सट्-दयन्ति,

दधन्त , दघनति, लिट्-दधान, छट्-धनिय्यति । , प्रभाग, व्यक्तिकार्ण, वर्-चन्वति, लिट्-द्यन्व, लुइ-प्रथन्वीत् । धन्द्--१ प०, गतौ (जाना), लट्-चन्वति, लिट्-द्यन्व, लुइ-प्रथन्वीत् ।

थाप्-र पण, पता (भागा), पद् पत्याता, राष्ट्रपत पत्र पुण अवन्यत् । मा- ३ उ०, घारणपोपणयोदिनि च (रखना, उत्पन्न करना, देना, धारण करता), लट्-दर्घात, घते, लट्-दघो और वर्षे, लुट्-धाता, छट्-धास्यति-ते, छद्र-प्रधास्यत्-त, जुद्द-प्रधात, प्रपित, प्रा॰ विद्य-प्रयात्, धासीप्ट । सन्-चित्सित-ने, कर्षः तद्-चोयते, लाज्यः वाः (अरु-वाः), शालायः १ सन्-चित्सित-ने, कर्षः तद्-चोयते, लुद्ध-म्याचित, शिच्-लट्-यापयित-ने, लुद्ध-पदीयपत्-न, ग्रहन्त-देपीयते, दार्चाति, दार्चीत, शत-हित, स्त्या-हित्वा,

थाव-१ उ॰, गतिशुद्ध्यो (रगडना, स्वच्छ वरना, दौडना), लट्-र्वेषप्-सधाय । चावतिन्ते, लिट्-दघाव, दवाव, सुट्-धाविता, सट्-धावित्यति-ते, स्ट्र-प्रयाव-नागापना । पर्-प्रवास प्रवास । पर्नामापना कर्नासम्बद्धाना । पर्वासमाव । सन् ्रा पूजनावास्य नवानन्त्रः । सन् विकासियात् नास्याप् । सन् विकासियात् ने, जिन्नाद्-धावयत् ने, सृह-मदीयवत् ने, क्र-धावित,

भि—६ व०, बारणे ( रखना, बारण करना), सद्-धियति, सिट्-विधाय, सुद्ध-प्रयोगीत्, सन्-विधियति । धिम-६ मा०, सबीपननलेशनजीवनेषु (जलाना, पक्ता, जीवित रहना),

सद्-विक्षते, सिद्-दिधिक्षे, लद्-विशिष्यते, सृद्ध-प्रविश्विष्ट । थिन्यू-१ प०, प्रीणने ( प्रसप्त होना, प्रसप्त करना ), सद्-धिनोति, सिंद-विधिन्त, सुट-धिन्तिता, सुद्ध-प्रधिन्तित्, झा॰ सिद्ध-धिन्त्यात् । क्त-

धिन्यित ।

भिष्-३ प०, (शब्द करना), लट्-दिमेच्टि (बेदो मे ही प्रयोग होता है)। । प्रयु -- १ पण ( १००० करना ), नष्- न्यूयाः ए वार्गा कर न्यूया हाता है । प्री--- प्रान्त कार्या हाता है । प्रान्त प्रकडना ), सट्-प्रीयते, तिट्-द्रिय्ये, सट्-प्रीयते, तिट्-प्रयु । प्रयु-त्रय् प्रयु -- प्रयु --

दिधीयते, सा-धीन ।

ध-४ ड॰, कम्पने (हिसाना, उत्तेवित करना), सट्-धुनीति, धुनुते,

घ — ५ ड॰, कम्पनं (इसामा, उसाअत २००॥), अट्-पूनात, पुनुहै, सिट्-पुमा, दुपने, पुट-पोता, स्ट्-पोत्तास-ने, स्ट-प्योप्त्यु-ने, सा॰ सिट-पुमात, पुनीस्ट, नृद्ध-सामोत्त्व, स्तोध्ट। सन्-पुम्पति-ने, तः-पुत। पुमान, पुनीस्ट, नृद्ध-सामोत्त्व, स्तोध्यः सन्-पुम्पति-ने, तः-पुत। पुन्य-स्ता, सा॰, स्वीपनस्तेश्वयनतीयनेप् (असता, व्याकुत होना, जीवित पुन्य-प्रति, सिट्-पुमे, सुट-पुनिता, नृद्ध-प्यातार । सन्-पुन्-

क्षिपते, कि-चुक्षित । प् , पर क्रम्पने ग्रीर ६ प० विद्युनने (हिलाना), लट्-यवति-ने, यू-१ उ०, कम्पन शार ६ ४० गण्या (१०००), लद्-यवीत-ने, धुवति लिट-दुमान, दुमुने, (धृतुमादि० कुटादि में है, दुर्गुवय म०पु० एन०), धुवति, लिट्-दुषाय, दुपुय, १५५५गाय- ४८०५० २० ५५७४ ४० ५० एक ०), लुट्-यिसस, गुबिता, छट्-यविष्यति-ते, धुविष्यति, छङ्-प्रयोवष्यत्-त । म्रयुविप्यत्, लुद्ध-म्रयाबोत्, ग्रयविष्टः, म्रयुवीत्, म्रा० लिद्ध-मूयात्, पर्विपीष्टः, वन-पूत, तुम्-यवितुम् (१), मुवितुम् (६) ।

यू— ५, ६ ज॰, कम्पने (हिलाना, बँपाना), लट्-पूनोति, धूनते, पुनाति, धुनोते, लिट्-पुमात, हुपूबे, लूट्-पोता, धनिता, लट्-पोप्पति-ते, प्रविप्पति-ते, ल्र्ड-प्रधायत्-ते, प्रविप्पति-ते, ल्रड-प्रधायत्-त, प्रधायिप्त, क्षामिट, प्रान् लड्ड-प्रधायत्-त, प्रधाविप्पत्-त, ल्रड-प्रधावित-ते, णिच्-पूनपति, लुड्ड-प्रदू लिड-पूपात, प्रविपोप्ट, पोपोप्ट, सन्-दुप्पति-ते, णिच्-प्यति, लुड्ड-प्रदू पूनत्, वर्षक लट्ट-पूपते, लुड्ड-प्रधावि, क्ष-पूत्र (४), पूर्व (६)।

धू—१० उ०, (दिलाना), लट्-धूनयित-ते, लट्-धूनयायनार-चके, खट्-धूनपिय्यति-ते, लुद्र-भट्ट्युनत्, भा० निद्र-धून्यात्, धूनपियीय्ट, णिच्-

सद्-धूनयति, सन्-दुधूनियपति-ते ।

धूय्—१ व ०, सताये (तथाना, तथना), सद्-पृपायति, सिद्-हुपूभ, धूपा-यात्ता, सुर-पृपादता, प्याविता, खट्-पृपायति, धृषावियति, छट्ट-पृपायति, यात्ता, अपूरावियति, सुर-कपुरीति, अपूरावित्ति, सा० तिहर-धूपात, पृपायति, निष् तह-पूपाति-ते, पृपायति-ते, तृह-सहुपूरत्-त, अदुपूरायत्-त, सन्-हुपूर्पाति, इपूरावियति, कमं० सद्-बूपाते, पूपायति, सुद्ध-प्रमूगायि, अपूरि, तः-सृपित, पृपावित ।

्ष, फ−थू।पत, यूपायत । धृष्—-१० उ०, भाषाया दीप्तीच (बोलना, चमकना), सट्-पूपयति−

ते, लिट्-धूपयाचकार-चके, लुट्-धूपयिता, लुड-धटूबुपत्-त ।

भूर्—४ मा॰, हिंसागरमा (मारना, जाना), सट्-मूर्यंते, निद्-दुपूरे,

लक-भेषरिष्ट । क्त-धर्त ।

पू—१ द०, वारणे (पारण करना), सट्-वरित-ते, तिट्-वधार, द्वारे ( म० पु० एक० दायं, दान्नये ), सुट्-वर्ता, चट्-परिव्यति-ते, खड्प्रमारिव्यत्-त, तृद्र-प्रमाणीत, अवृत, आ० तिड्-नित्रात्, पृपीष्ट । सन्समारिव्यत्-त, गिव् सट्-पारपित-ते, सृद्ध-प्रदीवरत्-त, कर्म० निर्मिते, क्तवत ।

चु—१ प्रा॰, प्रवच्यसने (नष्ट करता), लट्र-चरते । (शेष पूर्वेवर्ग) । चु—६ प्रा॰, प्रवस्थाने (होना, विद्यमान होना), सट्-प्रियते, । सन्-दिपरियते । (शेष रूपो के लिए चृ १ उ० के भ्रात्वने० के रूप देखों)।

प्य-(० जः) कार्य (४ ०० क आत्मान क २५ वया) । प्--(० ज॰, धारणे ( रखना, धारण करना), सट्-धारपति-ते, सिट्-धारपायकार-चन्ने, सट्-धारपिता, सुक्र-धरीधरत्-त, प्रा० लिब्र-पायित, धारपियोज्य । सन्-दिधारियतिनी, कर्म०-धारपति, सन्-प्रधारि ।

चुन, पुरुज्—१ प०, शतौ (जाना, हिलना), सट्-वर्जति, घुरुजति, सिट्-दघर्ज, देपञ्ज, सुद्ध-श्रवजीत, ग्रहुरुजीत् ।

मूय-१ प॰ (एकत्र होना, बोट पहुँचाना), सट्-धर्षति, तिट्-दमर्प,

क्त-धरित ।

युष-४ प०, प्रावल्क्य ( निडर होना, घृष्ट होना, मर्वपुनत या बीर होना) तद-घणोति, तिट्-दमर्प, तुट्-पपिता, सट्-धिपपति, सट-अपियसत, तुड-म्रथपीत् । गिन् सर्-थयपतिन्ते, तुड-मदोगुगत्-त, मदमपत्-त, सन्-दिमपिपति, क्र-पिगत, भृष्ट ( प्रशिष्ट ) ।

य्य--१ प०, १० उ०, प्रहसने ( आनमण व रता, अपमान व रता, जीतना), लट्-प्रपति, पर्यति-ते, लिट्-स्वर्ण, पर्यनाववार-चके, लुद्द-समापीत, परी-प्रत-त, प्रत्यत्व-त। बा० लिद्द-पृष्यात्, घष्पात्, धर्मावपीट्ट । सन्-दिय-पु-- १ प०, (बृद्ध होना), लट्-धृणाति, सट्-घरिप्यति, धरीप्यति, ल्ट पिपति, दिघपयियपित-ते ।

थे—१ प०, पाने (थोना, सुसना, सीचना), सद्-पर्यात, सद्-व्यात, सुद-अपात, सुद-अपात, प्रमासीत, धरासीत, धरासीत, प्रमासीत, स्वयात, स्वर-अपात, स्व कर्म । लद-पीयते, लुद्ध-मधायि, णिय्-सट्-धापयते ( परामें भी है, पि स्व या कती का अथ न हो तो, वस्तान् धारपति पर्य ), सुद्र-धदीयपत्, का-

घोर्-१ प०, गत्वातुर्ये (चतुरता से चलना, चतुर होना), लट्-पोर्रात धीत ।

लिट्-दुधोर, लुझ-प्रधोरील् ।

अगाः पुरु नगाः । प्रमा—१ प०, शब्दागिनसयोगयोः (सूनना, स्रोस बाहर छोडना, फॅनना), भा-र पन, शन्याःगचनात्रमः । हर् नाः, चार्च नाहर खान्याः, भरताः। लद्-यमति, तिद्-दम्मी, तुर्-माता, छद्-मात्मति, छङ्-मम्मात्मत्, सुद्-मुक्तासीत्, मा शहर कामात्, क्षेत्रात्, सन्-दिष्मासीत्, वर्म शहर-मायते, नन्तात्राप्, नाम ।पक्र-मानार्, न्यवस्य पर्नायनात्रापः, ययम सङ्कायस्य सुद्र-प्रकासि, णिव् सट्-मापयति-ते, सुद्र-प्रदिष्मपत्-त, स-प्रमातः ।

र्ष्यं—१ प०, विन्तायाम् ( सोचना, प्यान वरता), सट्-ध्यायति, सिट--रम्मो, सुद्-म्याता, छद्-म्यास्मित, छह-मध्यास्मत्, सुद्-मम्पाधीन्, म ्चना, तुर्-व्याता, वर्-व्यात्मात, क्रिक सर्-व्यायते, तुर्-नियाति, स णिन-सद्भापपति-ते, सुद्ध-मदिध्यपत्-ते, यहन्त-दाप्यायते, दाम्याति, दाध्येति, क्त-ध्यात, क्त्वा-ध्यात्वा, तुम्-ध्यातुम् ।

ात, फ्रान्थात, कापा-व्याप्ता, जुर् अन् ( फ्रान्य), १ प०, गती (बाना), सद्-प्रवति या प्रश्चति, निट्-

दधान, दधञ्ज, तुड-मधनीत्, मधानीत्, भधञ्जीत् । प्रण्-१ प०, बाब्दे ( बाब्द करना, ढोस पीटना), सद्-प्रणित, सिद्-

दमाण, सद्-मणिप्यति, सुद्र-मध्यणीत्, मधाणीत् । भा, पद्-माण्याक, क्षेत्र कृष चुनना), तद्-घस्नाति, तिट्-राप्रास, दर्-

प्रसिष्यति, तुइ-मध्रसीत्, मधासीत् । क्त-ध्रस्त ।

भ्रासच्यात, लुक्र-सम्भवात, अभ्यात्मः प्रस्-- १० उ०, १ ए०, (कच चुनना), सट्-प्रास्तरी-ते, प्रसति, प्रस्-- १० उ०, १ ए०, (कच चुनना), सट्-प्रास्तरीता, स्रस्ता, सुट-परिधमन-त, मध्यसीत्, मधासीत् ।

40--E

ध्राक्ष्—१ प॰ (चाहना, घन्द करना), सट्-ध्राक्षति । **ध्राघ्—१** घ्रा॰, सामर्थ्ये ( समर्थे होना), लट्–ध्राघते, लिट्–दध्राघे, लुद्ध-प्रधाधिष्ट ।

भार-१ मा॰, विशरणे ( काटना, फाडना), तट्-घाडते, तुद्ध-प्रधा-हिष्ट ।

धिज्--१ प०, (जाना), लट् घ्रेजति, छट्-छोजिप्यति, लुड-धर्धेजीत्। भू—१ प०, ( दृढ होना), लट्-ध्रवति, लिट्-दुधाव, लुट्-ध्रोता, लुट्-मधीपीत्, सन्-द्धपति ।

झ—६ प० (कुटादि) गति स्वैयंयो (जाना, स्विर होना), लट्-ध्रुवति, तिट्-दुधान, (म० पुँ० एक० दुध्वित्व, दुधुंव) लट्-धुव्यति, लुझ-मधुनीत्। भूव — ( पूर्वोक्त धातु का हो रूपान्तर ), लट्-ध्रुवति, लिट्-दुधाव,

(म॰ पु॰ एकवचन में दुर्घावय), लट्-ध्रविष्यति, लुह-प्रध्नवीत्।

भै--१ प०, तृष्ती ( सन्तुष्ट होना), सद्-धायति, सिद्-दधी, सुह-षधासीत्,धा॰ लिङ-धायात्, घेयात् ।

व्यस्—१ भा०, भवस्रतने गती च (गिरना, नष्ट होना), सद्-ध्यसते, तिद्-दम्बते, सुद्-ध्वस्तिता, लड्-ध्वसिच्यते, लड्-मध्यसिच्यत्, सुद्र-मध्यस्ति भव्यसिष्ट, मा० लिड-ध्वसिपोप्ट । सन्-दिध्वसिपते, कर्म० लद्-ध्वस्यते, लुड-भव्यसि, णिच् लट्-ध्वसयति-ते, वन-ध्वस्त, वत्वा-ध्वसित्वा, ध्वस्त्वा ।

म्ब**न्-व्यञ्ज्—१ प० (**जाना), लट्-व्यजति, व्यञ्जति ।

ष्वनु--१ प॰, सब्दे ( सब्द करना, प्रतिब्बनि होना, गरजना ), सद ष्यनित, सिद्-दण्यान, सुट्-व्यनिता, खट्-व्यनिष्यति, खड्र-प्रव्यनिष्यत्, सुड्र-भव्यतीत् या भव्यातीत् । शिष्-लट्-व्यनयति-ते ( भस्पव्य व्यति कर्गा)।

ष्वानपति-ते, सन्-दिध्वेनिपति, वने-ध्वनित, ब्वान्ते (भन्धेरा) ।

ध्वन्--१० उ०, मध्यक्ने शब्दे (अस्पट्ट शब्द कहना), लट्-व्यनपति-ते, मुझ-मदब्बनन्-त, सन्-दिब्बनियपति-ते, कमें लट्-ध्यन्यते, मुझ-मध्यनि ! म्यू- १ प०, मूर्ण्यनं (हिसा वरना, प्रश्नसा वरना, वर्णनं करना), सद्-म्बर्रात, तिर्-दम्बार, लुद्र-प्रध्वापीत् ।

नवर्---१० उ०, नामने (नष्ट होना), सट्-नववयति-ते, सुद्र-मननवर्त्

नश्—र प॰ (जाना, हिनना), सट्—नशति, निट्—ननश, नुद्र-धन-सोत्।

नम्—१ प॰ (जाना), सट्-नगति, सुद्र-प्रातीत् प्रतासीत् ।

भ्गद्--१ प०, नाटचे (नाचना, घमिनय करना), लट्-नटति, लिट्-ननाट, लुद्-नरिता, सर्-निट्यति, खद्द-प्रनिट्यत्, लुद्द-पनटोत्-प्रनाटोत्। णिच्-लट्-नाटयति-ते (प्रनाटक), लुड-अनीनटत्-त, सन्-निनटियति, वमेक लट्-नटचते, लुड-चनाटि, बनटि, क्त-नटित ।

नद्--१० त०, भाषायाम् ( कहना, चमकना), लद्-नाटयति-ते । नद्--१ प०, ब्रव्यक्ते शब्दे (शब्द करना, गरबना), लट्-नद्रति, लिट्-ननाद, लुट्-निदता, लुड-अनादोत्, अनदीत् । णिच् लट्-नादयित-ते, लुड-भनोनदत्-त, सन्-निनदियति, क्त-नदित ।

नद्-१० उ० (कहना, चमक्ना), सद्-मादयति-ते ।

नन्द--१ प०, समृद्धी (भानन्दित होना), लट्-नन्दित, लिट्-ननन्द, लुट्-नन्दिता, लुद्ध-पनन्दोल, बा॰ लिङ-नन्दात् । सन्-निनन्दिपति, नत-नन्दित, णिच् लट्-नन्दयति-ते, कर्म ० लट्-नन्वते ।

नभ्--१ मा०, हिसायाम अमानेअप (हिसा करना, हानि पहुँचाना),

सद्-मभते, लिट्-नेमे, बुश-धनभत्, धनभिष्टे ।

नम्--१ प०, प्रह्लत्वे दाष्टे च (प्रणाम करना, झुकना, शब्द करना), लट्-नमति, लिट्-ननाम, लुट्-नन्ता, वट्-नस्यति, खड-यनस्यत्, लुड-प्रनसीत्, भा । लिड-नन्यात्, सन्-निनसति, णिच् सद्-नमयति-नामयति, लुड-भनोतमन्-त, कर्व े लट्-नम्यते, जुड-अनामि, के-नत, क्त्वा-नत्वा, तुम्-नन्तुम् ।

नम्--१ झा० (जाना, रक्षा करमा), लद्-नयते, लिद्-नेये, लुद्र-भनियप्ट ।

नव् --१ प०, शब्दे (शब्द करना, गर्जना, विद्यादना), लद्-(प्र) नवेति, तिद्-ननदं, सुर्-नदिता, खर्-नदिप्यति, सह-मनदिप्यत्, सुर-मनदीत् । सन्-निमदिपति, वत-नदित ।

नल्-१ प०, गन्धे बन्धने च (सूँधना, वांधना), लट्-नलति, लिट्-ननाल, षर्-निष्यति, लुड-अनालीत् ।

नल-१० उ०, मारायाम् (कहना), लद्-नालयति-ते लद्-नालय-

प्यति-ते, लुह-प्रनीनलत्-स ।

नश्-४ प०, गदर्शने (नण्ट होना, लुप्त होना), लट्-नश्यति, लिट्-ननारा, लुट्-नशिता, नष्टा, खट्-नशिष्यति, नहपति, खद्-मनशिष्यत्, मन-ध्यत्, लुड-अन्शत्, ग्रा॰ लिख-नश्यान् । सन्-निनक्षति, निनशियति, णिच्-लट्-नार्रायति-ते, लुंब-धनीनशत्-त, क्त-नप्ट, नत्वा-नप्ट्वा, नप्ट्वा, नशित्वा, तुम्-नशितुम्-नय्दुम् ।

नह — ४ उ०, बन्धनं (बाधना), लट्-नह्यति-ने, लिट्-ननाह, नेहे, ल्ट-नदा, हरू-नत्स्यति-ते, खड-यनत्स्यत्-त, नुद्र-यनात्सीत्, यनद्व, ग्रा॰ तिद्र- ध्रास्—१ प॰ (चाहना, राब्द करना), लट्-घ्रासित । ' प्राप्—१ घा॰, सामर्प्ये ( समर्थ होना), लट्-घ्रापते, तिट्-द्रापे, লুত্র-স্বদ্রাধিত ।

नुब-प्रधायष्ट । **धार्—१** ग्रा॰, निवारणे ( काटना, फाडना), लट्-घ्राडते, लुद्र-प्रधा<sup>र</sup> डिप्ट ।

भिन्—१ प॰, (जाना), तट् घ्रेजति, खट्-घ्रेजिप्यति, लुट-प्रधेतीत । भृ—१ प॰, ( दृढ होना), तट्-घ्रवति, तिट्-युधाव, लुट्-घ्रोता, लुङ-म्रघोषीत, सन्-द्रध्यति ।

म्न-६ प० ( कुटादि) गति स्थैगंबो ( जाना, स्थिर होना), सट्-प्रृवित, सिट्-दुझान, (म० पु० एक० हुझूविच, हुझूब) खट्-झुष्यति, सुट-समुत्रीत्। भूब--( पूर्वोक्त यालु का ही ख्यान्तर ), सट्-सुवति, सिट्-हुझान, (म• पु० एकवचन में हुसूविच), खट्-स्रुविध्यति, सुट-स्रुवृदीत्।

भै--१ प॰, तृप्ती ( सन्तुष्ट होना), सट्-झायति, सिट्-दझी, सुड-मझासीत्, सा॰ सिड-झायात्, श्रेयात् ।

व्यत्—१ मा०, मतकसने गतौ च (शिरता, नष्ट होना), सद्-व्यसते, सिद्-च्यत्मे, तुद्-व्यसिता, सद्-व्यसिष्यते, सद-प्रश्वसित्यत्, सुद्-प्रश्यस्य, सम्बद्धित, मा० सिद्ध-व्यसिष्यते, सन्-व्यसिष्यते, कर्म० सद्-व्यस्ते, सन्-प्रश्यसिः, पिच् सद्-व्यसपि-चै, नन-व्यस्त, स्वतः-व्यस्ति, सन्

व्यक्ष-व्यक्त्-१ प० (जाना), लट्-ध्यजित, ध्यक्जित ।

स्वन्—१ प०, द्यन्ते (नाटः करता, प्रतिकत्ति होता, गरजना), तद-स्वनति, विद्-स्थान, तुद्-स्वनिद्या, तद्द-प्रतिस्वति, वद्द-प्रतिन्यति, वद्द-प्रतिस्वति, वद्द-प्रतिक्वति, वद्द-प्रतिक्वति, वद्द-प्रतिक्वति, वद्द-प्रतिक्वति, वद्द-प्रतिक्वति, वद्द-प्रतिक्वति, वद्द-प्रतिक्वति, वद्द-प्रतिक्वति, वद्द-प्रतिक्वति, व्यान्तिविद्याने प्रतिक्वति व्यान्ति व्यान्तिविद्याने प्रतिक्वति व्यान्ति व्यान्तिविद्याने व्यान्तिविद्याने प्रतिक्वति

चन्-१० उ०, अध्यक्ते राज्ये (अस्पाद सन्य कहना), लद्-व्यनविन ते, नुद्ध-भद्रध्यनत्-त, सन्-दिच्यनियतिन्ते, कर्मे० लद्द-वन्यते, नुद्ध-प्रविनि । च्यू-१ ग०, मुर्च्छन (हिसा करना, प्रवासा वरना, वर्णन करना), सर्द

म्बर्रात, तिद्-दम्बार, लुद्द-मध्वार्यीत् ।

्न नवत्—१० ४०, नाराने (नष्ट होना), लट्—नक्वयति—ते, लुद्र-मनन<sup>वहत्</sup> !

मभ्—१ प॰ (जाना, हिनना), सट्⊸नद्यति, लिट्⊸ननद्य, सुद्र-प्र<sup>न-</sup> शोतः ।

मल्—१ प॰ (जाना), सट्-नसति, सुद्र-ग्रनसीत् ग्रनासात् ।

•नट-—१ प०, नाटचे (नाचना, अभिनय करना), लट्-नटति, लिट्-ननाट, लुट्-निटता, लुट्-निटिप्यति, च्ड-अनिटप्यत्, लुड-अनटीत्-अनाटीत् । जिन् सर्-नाट्यात, अप्-नाटण्यात, एक-जना-ज्या, पुर्वे क्रिक्टियति, वर्षे व सर्-सर्-नाट्यति-ते (प्रनाटण्), लुद्ध-श्रनोनटत्-त, सन्-निनटियति, वर्षेण् सर्-नटपते, लुद्ध-प्रनाटि, प्रनटि, बत-नटित ।

मट्—१० उ०, भाषायाम् ( कहना, चमकना), लट्-नाटयति-ते ।

नद्-१ प०, अव्यक्ते सब्दे (शब्द करना, गरजना), सट-नदति, सिट-नगाद, सुट्-नदिता, लुद्-अनादोत्, श्रनदोत् । शिव् तट्-नादयति-ते, तुद्र-भनीनदत्-त, सन्-निनदिपति, क्त-नदित ।

नद्--१० उ० (कहना, चमकना), लट्-नादयति-ते ।

नम्ब-१ प०, समृद्धी (धानन्दित होना), लट्-मन्दित, लिट्-मनन्द, लट्-निरुता, लुद्ध-प्रनन्दोत्, आ० ति्द्र-नन्दात् । सन्-निनन्दिपति, नत-निरुति,

णिच् लट्-नन्दयति-ते, कर्मे लट्-नन्वते । नम् १ मा०, हिसावाम् मभावेजी (हिसा करना, हानि पहुँचाना),

लट्-नमते, लिट्-नेभे, लुड-ग्रनभत्, ग्रनमिष्ट ।

नम् —१ प०, प्रह्नत्वे शब्दे च (प्रणाम करना, झुक्ता, शब्द करना), सद् नेमति, तिट्-ननाम, सुट-ननता, स्ट्-नस्पित, स्ट-पनस्पत्, स्ट-मनतीए, मा० लिड-नम्पात, स्ट-नस्पति, स्ट-नस्पतिनस्पति-नामयित, स्ट-मा० लिड-नम्पात्, सन्-निनस्पति, शिव सट्-नस्पति-नामयित, सट-भनीतमन्-त, कर्म० सट्-नम्बतं, चुड-धनामि, क्त-नतं, स्त्वा-मत्वा, तुम्-मन्तुम् ।

मम्—१ म्रा० (जानो, रक्षा` करना), लट्-नयते, लिट्-नेये, सुद्र-

नर् --१ प०, सब्दे (शब्द करना; गरजना, निवादना), सद्-(प्र) नरीत, सिद्दु-ननर्द, सुद्दु-नदिता, सद्-नदिव्यति, सद्दु-प्रनरीत्। सन-विकालन

नल्—१ प०, गन्धे बन्धने च (सूँपना, वांधना), तट्-नलति, लिट्-ननाल, सन्-निनरिपति, यत-निर्दते ।

नल्—१० ज०, भाषामाम् (कहना), लट्-नालयति–ते लट्-नालयि-ल्ड्-निव्यति, सुद्र-अनासीत् ।

नश्-४ प०, शदराने (नष्ट होला, नुष्त होला), सट्-नदर्शत, सिट्-प्यति-ते, लुइ-ग्रनीनलत्-त । ननार, लुट्-मशिता, नष्टा, ल्ट्-मीर्याध्यति, तस्यति, ल्ट-प्रतिशास्यत् प्रान-हयतः अर्थः ्रुथ-भगवात्, आण् लड-नश्यात् । ण्यु सत्या-नष्ट्या, नष्ट्या, नशित्या, लट्-नारायति-ते, लुड-प्रयोनशत् न, सं-नष्ट, यत्या-नष्ट्या, नष्ट्या, नशित्या, तम-निर्ण

नह -- ४ उ०, बन्धनं (बांधना), तर्-नहाति-ने, तिर्-नताह, नेहें, सर-्र चन्त्र रहे, बन्धन (बाधना), तट् चल्याः । तर् चल्याः । तर

```
( EX )
नह्यात्-नत्सोप्ट । सन्-निनत्सति-ते, कर्म०-सट्-नह्यते, सुद्र-प्रनाहि, णूप्
लट्-नाहयति-ते, लुड-म्बनोनहत्-त, यद्यन्त-नोनह्यते, नानहीति, नानिह,
क्त-नद्ध, क्त्वा-नद्द्वा, तुम्-नद्दम् ।
     नाय्--१ प०, याच्योपतापैश्वर्याशो पु ( माँगैना, स्वामी होना, तग करना ),
सर्-नायति, लिर्-ननाय, लुर्-नायिता, लुर्ड-ग्रनायोत्, (१ मा०, प्राधीर्वाद
देनो), लट्-नायते, लिट्-ननाये, लुट्-नाथिता, लुद्र-ग्रनाथिष्ट, क्न-नायित ।
     नाध्--१ ग्रा० (नाथ् के तुल्य) ।
      निज्---३ उ०, शीवपोपणयो. (घोना, पवित्र होना, पालन करना), लट्-
 नेनेबिन, नेनिबते, लिट्-निनेज, निनिजे, सुट्-नेबता, लट्-नेक्यति-ते, छड-
 मनेद्यत्-न, लुब-मानिजत्, मनेद्योत्, मनिक्तं, मा० लिब-निज्यात्, निक्षीप्ट ।
 सन्-निनिद्यति-ते, कमे॰ लट्-निज्यते, लुद्र-भनेजि, णिच्-लट्-नेजयति-
 ते, लुद्र-मनेतिजत्-न, क्त-निवत, बनवा-निवत्वा ।
     निक्त्-२ मा०, गुढ़ी (घोना, स्वच्छ करना), लट्-निडक्ते (प्रणिडक्ते),
 निर्-निर्मित्रज्ञे, खर्-निर्म्जिप्यते, सुद्र-मिन्जिप्यट, भा० निर्द्र-निर्म्जिपोप्ट ।
सन्-निनिम्जिपते, णिन्-सर्-निम्जयिते-ते, कर्म०-सर्-निम्ज्यते, सुद्र-
  मनिञ्जि, क्त-निञ्जित ।
       निग्दु--१ प॰, कुरसायाम् ( निन्दा करना, दोष निनगलना ), लट्-निन्दति,
  तिद्-निनिन्द, लुट्-निन्दिता, लुद्-मनिन्दीत्, मा॰ लिद्र-निन्धात् । सन्-
  निनिन्दिपति, णिष् सद्-निन्दयति-ते, सुद्र-प्रनिनिन्दत्-त, वर्म ० सद्-निन्यते,
  क्त-निन्दित ।
```

क्त-नान्यतः। निद्--१ उ०, बुग्मासिनवर्षयोः (शेष देना, पहुँचाना), सट्-नेदरिन्ते, सिट्-निनेद, निनिदे, सुद्र--मनेदीय, मनेदिष्टः। निम्यु--१ प्०, सेचने सेयने च (सीचना, छाना), सट्-निग्बरि, सिट्-

निनित्व, सुद्र-अनित्वीत् ।

तिल्—६ प०, गहने (धना होना), सद्-निर्लात, सिट्-निर्नेस, स्ट्-नेतिप्पति, सुद्द-मनेतीत्

निद्य-१ प०, ममायी ( मोचना, चिन्तन चरना), सद्-नेगति, सद्-नेशियति, सुद-प्रनेशीत् ।

निय्-१ प०, मचने (सीचना), सट्-नेपति, लिट्-निनेय, लुट-प्रनेपति,

निरम् — १० मा॰, परिमाणे (तीसना, नापना), सद्-निरम्पने, सिट्-निरम्पापने, सर्-निरमिय्यते, सुद-मिनिष्मतः।

निस्—> धा॰, गुम्बने (चूमना), सट्-निस्ते, सिट्-निर्निने, छट्-निमच्यत, सुद्र-मर्शिनच्ट ।

मी—१ ७०, प्रापणे (ने जाना, डोना, विवार बरला, रहना), सद्-नयति-ने, निद्-निराण निन्य, सुद्-नेता, एट्-नेप्पनि-ने, एट-मनेप्पन्-न लुड-भनैपीत्, घनेष्ट, घा॰ लिख-नीयात्, नेगीष्ट । सन्-निर्नापति-ते, वर्म॰ लट्-नीयते, लुड-प्रनायि, णिष्-लट्-नाययति-ते, लुड-फ्नीनयत्-त, यडन्त-नेनीयते, नेनपीति, नेनेति, कः-नीत, वन्ता-नीरवा, तुम्-नेतुम् ।

नील्--१ प०, वर्षे (रग लगाना), लट्-नीलति, लुह-धनीलीत् । नील--१ प०, स्थोल्ये (भोटा होता, वदना), लट-नीवति, लिट-निनीव,

नीब्--१ प०, स्थौल्ये (भोटा होना, बढ़ना), सट्-नीवर्ति, सिट्-निनीब, सुज-प्रनीवीत् ।

नु---र प॰, स्तुती (स्तुति करना), लट्-नीति, लिट्-नुनाव, लुट्-तिवता, खट्-निवच्यति, खड-प्रनिवच्यत्, सुद्ध-प्रनावीत् । सन्-नुनुपति, णिच्-सट्-नावयति-ते, सुद्ध-प्यनुनवन्-त, सन्-नुनावयिपति-ते, क्त-नुत ।

नुब्—६ ७०, प्रेरण (प्रेरणा रेना, वक्का देवा, हटावा, फॅकका), लट्-बृद्धिल्मी, विद्-नुनोद्द, मृतुदे, बृद्-मोत्ता, खट्-मोत्यदित-ते, लड्र-ममोत्यदा-त, लुड्-मनौत्यदित, सनुस, धा० लिड्ड-नुवाद, नृत्योप्ट । सन्-नृतुत्वदित-ते, लिङ्-कट्-मोदियदित्ते, लुड्-मनृतुद्दत्त, कर्ष०-सट्-मुवाते, लुड्ड-मनोदि, स-मृत-नुष्ठा

मू--६ प०, स्तुतौ (कुटावि) (प्रश्नसा करना), सट्-नृतिह, निट्-नृताव, (म० दु० एक० नृतृतियो, सट्-नृतिता, सट्-मृतिय्यति, सट्-मतुतीत् । सन्-मृतूपति, णिष्-सट्-गावयित-ते, सुद्ध-प्रनृतवत्-त, कत-नृत, तुष्-नृतितुग् ।

नु---१, ६ प०, नये ( से जाना, आपे वसना), सट्-नुपाति, नरित, सूट्-निरता, नरीता, खट्-नरिप्यति, नरीच्यति, सुद्ध-धनारीत् । यिष्-नरयति-ते (मये), नारयति-ते (धन्यत्) ।

त (मय), नारपात-त (मन्यन)। नेय--१ थ्रा० (जाना, पहुँचना), सट्-नेयते, सिट्-निनेये, सुद्ध-मने-पिप्ट।

सन्द्र ।

षस्—१ प०, १० उ०, परिग्रहे (क्षेता, स्वीकार करता), लद्-यसति, पक्षयति-ने, लद्-यक्षयिष्यति-ने, गक्षित्यति, बुद्-प्रपक्षति, अपपक्षत्-त । सन्-पिपक्षिवति, पिपप्रविपति-ने, णिच्-सद्-पक्षयति-ते ।

पप्—१ ड॰, (पकाना, हत्मा करना), सट्-पवनि-ते, निट्-पनान, पेने, सुट्-पनता, स्ट्-मकानि-ते, स्ट-प्राध्यत्-त, सुट-प्रपासीत, प्रपक्त आ। विद्य-पच्यात्, पतीष्ट । सन्-पिपसति-ते, वर्षे सट-पच्यते, स्ट-मनार्ष, निन्-सट्-पावसति-ते, सुट-प्रापेपस्त-त, स्ट-पक्य पञ्च्--१ झा०, ब्यक्तीकरणे (स्पष्ट करना), सट्-पञ्चते, लिट्-पपञ्चे, सट्-पञ्चिप्यते, लुद्र-धपञ्चिष्ट ।

पञ्च-१० उ०, १ प०, विस्तारवचने (फैलाना), सट्-पञ्चयति-ते,

पञ्चति, लुद्ध-प्रपपञ्चत्-त, प्रपञ्चीत् ।

पर्—१ प॰ (जाना, हिलना), लर्-परति, लिर्-पपाट, लुर्-परिता, खर्-परिच्यति, खड्-धपटिच्यत्, लुड्-धपटोत्-धपाटोत्, णिन्-तर् पाटयति-ते, लुड्-प्रपीपरत्-त । सन्-पिपटिचति ।

पद--१० उ०, ग्रन्थे (कपडा पहनना, लपेटना ), लट्-पटयति-ते, लिट्-पटयाचकार-चक्रे, लुट्-पटयिता, लुड-अपपटत्-त । सन्-पिपटयिपति-ते ।

पद्---१० ड०, भाषाया वेष्टने च (कहना, ढकना), सट्-पाटयतिनी, खट्-पाटयिष्यतिनी, सुद्द-अपीपटत् त ।

षद्---१ प०, व्यवताया बाचि लिखिताकारवाचने च(चढना, वर्णन करना), लट्--पठित, विद्--पणठ, ल्ट्--पठिवा, खट्-पठिव्यति, खड्-अपाठिव्यते, ल्ड्र--पपठोत्, प्रपाठोत् । सन्-पिपठियति, कष० लट्-पठ्यते, लुड्-अपाठि, णिच्-लट्-पाठयति-ते, लुड्--प्रयोपठन्-त, कत-पठित, कत्वा-पठित्या, तुप-पठितुन् ।

पण्ड्---१ झा०, गती (जाना), लट्--पण्डते, लिट्-पपण्डे, लुड--मपण्डिप्ट, नत-पण्डित ।

पण्ड्—१० उ०, नाशने (नष्ट करना), १ प०, सहतौ च, (इकंट्ठा करना, ढर बनाना), लट्-पण्डयति-ते, पण्डति ।

पण्---१ मान, व्यवहारे ( खरीदना, बाजी लगाना), लट्-पणते, लिट्--पेणे, लट्-पणिता, लुक-अपिणस्ट, बा॰ लिड्--पणितीस्ट । सन्-पिपणिपते, णिष् लट्-पाणयतिस्ते, लुक-अपोपणत्-त, नत-पणित ।

यण्—१ झा०, ( पण्+भ्राय पर० है), स्तुती ( प्रार्थेना करना), सुट्-पणायति पणते, सिट्-यणायायकार पेण, सुट्-यणायिता, पणिता, खट्-यणायि-व्यति, पणिव्यते, सुद्ध-मपणायीत, अर्पाण्टर, झा० सिद्ध-पणाव्यति, पणिपोटः । णिच् सट्-यणाव्यतिन्ते, भाषायतिन्ते, सुद्ध-प्रपथणायत्न्त, अपीपणत् त । सन्-विपणाविपति, भिषाभावते, नद-पणायित ।

पन्--१ प॰ (भिराना, उडना, उजराना), जद-नतिति, विद्--पारा, लुद्र--पिता, उद-भारियादि, जद-भारियाद्य, लुद्ध--पारान, मा॰ विद्रन्-परमात् । रान्-पिरसर्ति, पिपरियर्ति, कर्म॰ जट्ट--वर्योत, लुद्ध-मार्गित, गिज्--मद-परावर्धि-चे, लुद्ध-मधीपत्वर-स, यहन्त-नयीपत्यते, पनीपतीति, पनीपति क्रा--पत्तित, नृत्या-निक्रता, सुन्-पतितुम् । पत्—४ ग्रा॰, ऐश्वर्षे (स्वामी होना, शासन करना), सट्-परयते, सिट्-पेते,

पय्-१ प० (जाना), सट्-प्यति, सिट्-यपाय, सुद्ध-ग्रापयीत् । सुद्ध-ग्रपतिष्ट ।

पर्- १० उ०, प्रक्षेप (फॅनना, भेजना), लट्-पाधयति-ते, लुद्र-

पद-- ४ ग्रा०, गती (बाना, पाना), लट्-प्वते, लिट्-पेदे, सुट्-पता, श्रपोपथत्-त । खट्-पत्स्यते, खड्-ग्रमस्यत्, सुङ-ग्रमादि, ग्रा० लिड्-पत्सीव्ट । सन्-पिसते, कमें । तट्-पदाते, लुद्र-प्रपादि, णिच् तट्-पादपति-ते, लुद्र-प्रपीपदत्, क्त-

पन्न, क्त्वा-पत्त्वा, तुम्-पत्तुम् । पद्--१० झा०, गती (जाना), लट्-पदयते, सिट्-पदयाञ्चके, सद्-पर्विम्पते, लुक्र-मयपदत । सन्-पिपदिययो, बर्म ० तट्-पत्रते, तुक्र-प्रपदि । पन् - १ मा० ( प्रश्नसा करना), लट्र-पनते, पनायति, सिट्-पेने-पना-

यञ्चकार, लूट-मनिता, पनामिता, ल्ह-मनिव्यते, पनामित्यति, लूह-प्रमनिष्ट, भवनायोत्, भा । लिङ-गनियोद्द, पनाय्यात् । कत-पनित, पनार्षित ।

पाय्-१० उ०, १ प०, (जाना) लड्-पन्धयति-ते, पन्धति, लुड-प्रपप-

म्धत्-त, ग्रपन्यीत् ।

पय — १ घा० ( जाना, हिलना), लट्-पयते, लिट्-पेने, लुड-प्रपयिष्ट । पण् —१० त०, हरितनाव ( हरा करना), सट्-पण्यति-ते, निद्-

पणमाचकार-चक्रे, लुट्-गणियता, लुड्-ग्रपपणत्-त । पर् —१ मा॰ ( अपानवाया छोडना), सट्-पर्वते, श्रिट्-पपर्वे, सुड-

ग्रपदिष्ट ।

पर्-१ प० (जाना), तद-पर्पति, तिद-पपर्य, लुइ-श्रपर्पीत् ।

पव - १ प० (जाना), सट्-पर्वता, लिट्-पपर्व । पर् -१ प०, पूर्ण (पूरा करना), तट्-यवंति, तिट्-पपर्व, लुड-ग्रप-

पल्—१ प० (जाना, हिलना), लट्-पलति, लिट्-पपाल, लुट-प्रपालीत्। पत् (पर (भागा, छ्वणा), सट-पाशयतिन्ते, लुड-प्रपीपशत्-पश्—१० उ०, बन्धने (बीधना), सट-पाशयतिन्ते, लुड-प्रपीपशत्-वीत्।

त, मा॰ लिड-पाश्यात्, पाश्यिपीष्ट । सन्-विपाशियपितिते ।

भाग ।लंड-भारपाय, नामान्य पप्—१० त्रं० (जाता), लंड-मयबर्धिन्ते । पय्—१० ज्ञं, १ प०,नाजने (लंड्स्ट्रोना), लंड्-परायितिने, पसति लुद-पर्वायता-परिता, लुद्द-अपपरात्-त, अपसीत् ।

लुट्-महायता-पावतः, चुर्-ज्यास्त्रितः, लिट्-प्यां, लुट्-पाता, खट्-पा—१ व॰, पाने (बीना), लट्-पिबात, लिट्-पेयात् । सन्-पिपासनि, पान्यति, सद्य-श्रपास्यतं, लुट-श्रपातं, आ० लिड्-पेयात् । सन्-पिपासनि, पान्धात, क्षेत्र-अभाष्या, जिब् सट्-पायवतिनो, सुद्र-प्रपीयत्न नमः लट्-पीयते, सुद्र-प्रपीय, जिब् सट्-पायवतिनो, सुद्र-प्रपीयत्न क्मर लट्-पायत, लूड-अवाल, । वर्-पर्वाचनावचा, लुड-अवा ग्रहन-नेपोयते, पापाति, पापिति, क्न-पीत, क्न्वा, पोत्वा, तुम्-पातुम् ।

ग--र प०, रक्षणे (रक्षा करना, धासन करना), लट्-पाति, निट्-पन, लट्-पास्पति, छड-मगस्पत्, लुड-प्रपासीत्, घा० निड-पायत् । सन्-पिपासति, कर्मं लट्-पायते, णिन्-लट्-पालयति-ते, लुट-प्रपीपलत्-त, वत-पीत ।

पार्—१० च०, कर्मसमाप्ती ( पूरा करना, समर्थ होना, काम निपटाना), लट्-पारपितने, लिट्-पारपाचकार-चके, लुट्-पारपिता, लट्-पारपियाति-ते, लड-प्रगारपिय्यत्-त, लुड्-प्रपारत्-त । कर्म० लट्-पार्यते, क्त-पारित ।

पाल्--१० ४०, रुक्षणे (रक्षा करना), सट्-पालमृति-ते, लिट्-पालमान-कार-चके, लुट्-पालियता, लुड-अपीपलत्-त, कर्म० लट्-पाल्यते, क्त-पालित, बनुवा-पालियत्वा ।

पि- ६ प॰ ( जाना, हिलाना), लट्-पियति, लुक-अपैयीत् ।

पिञ्ज्—र मा०, वर्ण सपर्चने (रॅनना, छना मादि ), सद्-पिन्ते, लुड-

पिञ्ज---१० उ०, १ प०, भाषाया दीप्ती च (चमकना, जोनित रहना, देना, हिंसा करना), लट्-पिञ्जयति-ने, पिञ्जति, लिट्-पिञ्जयानकार-चक, पिषिञ्ज, लुक-मपिषिञ्जत्-त, मपिञ्जीत् ।

पिट्--१ प०, शब्दसंयातयो (शब्द करना, इकट्ठा करना), लट्-

पेटति, लिड्-पिपेट, लुड-सपेटीत् ।

पिद्--१ प०, हिसासक्लेशनयो (मारना, दुख देना), लद्-पैटति । पिण्ड, -१ मा०, १० उ०, १ प०, सपाते (इकट्ठा करना, डेर बनाना), लद-पिण्डते, पिण्डति, ति, पिण्डति, लिट्-पिपिण्डे, पिडयाचकार-चके, पिपिड, लुक-प्रविण्डिक्ट, प्रविविद्यत्न, प्रविण्डोत् । क्त-विण्डित ।

पिल्---१० उ० ( फॅकना, उत्तेजित करना), सद्-पेलपति-ते, सिद्-पेलयानकार-चक्रे, सुद्-भेतयिता ।

पिन्द--१ प॰, सेचने सेवने च (सीचना, सेवा करना), लट्-पिन्वति, लिट्-पिपिन्व, लुट्-पिन्विता, छट्-पिन्विष्यति, छड-अपिन्विष्यते, लुड-मपिन्वीत्, भा० लिंड-पिन्व्यात् । कर्मं । लट्-पिन्व्यते ।

पिश्--६ प॰, श्रवयवे दोपनाया च (रूप बनाना, जलाना), लट्-पिशति, लिट-पिपेश, लुट्-पेक्षिता, लुड-अपेशीत् । णिच्-लट्-पेशयति-ते, लुङ-अपीपि-शत्-त । सन्-पिपिशियति, पिपेशियति, नत-पिशिते, मत्वा-पिशित्वा ।

विय्—७ प०, सनुषाने (पीराना, इस देना), सद्-पिनिष्ट, सिट्-पिपेश, सुट्-पेप्टा, सर्-पेस्पति, सद्ध-प्रपेश्यत्, सुद्ध-प्रपिपत्, पा० सिद्ध-पिप्यात्, कमे सद्-पिप्यते, सुद्ध-प्रपेषि, शिन्-सर्-पेषयतिने, सुद्ध-प्रपीपेपत-त । सन्-पिपिक्तति, क्त-पिष्ट, क्त्वा-पिष्ट्वा, तुम्-पेप्टुम् ।

पिस्—१ प॰ ( जाना), सट्-पेसति, सिट्-पिपेस, लुट्-पेसिता, लुड-पिस्—१० उ० (जाना), लट्-पेस्यितिन्ते, लिट्-पेसयाचकार-चके। श्रवेसीत् ।

पी—४ ग्रा०, पाने (पीना), तट्-पीयते, तिट्-पिप्ये, छट्-पेष्यते, लुड-

ग्रपेष्ट । णिच् सट्-पाययति-ते, सुद्ध-ग्रपीपयत्-त, सन्-पिपीपते । पीड्-१० उ०, ( पीडा देना, दु स देना), लट्-पीडयतिन्ते, लिट्-पीड-गाचकार-चके, तुर्-पोडिमता, व्हर्-पीडिमिय्यति-ते, व्हर-प्रपीडिमिय्यत्-त,

लुद्र-मर्पोपिडत्-त, मिपपीडत्-त । सन्-पिपीडियपित-ते, कत-पीडित । पीव-- १ प०, स्वील्ये ( मोटा या पुष्ट होना), लट्-पीवति, लट्-पीवि-

व्यति, लुझ-प्रपीवीत् ।

पुस्-१० उ०, अभिवर्धने (बढ़ना, दबाना), सट्-पुसयति-ते, लुड-

पुर्-- ६ छ०, सम्लेयमे ( गुटादि) (चिपटना), लट्-पुटति, लिट्-पुपोट, प्रपुप्सत्-स । ( ग॰ पु॰ एक॰ पुपुटिय) खट्-पुटिट्यति, खुड-अपुटीत् । पुर्--१० उ०, ससर्ग (जोडना), लद्-पुटबर्ति-ते, लुद्-पुटियता, लुद-

घपुपुटस्-त ।

पुर्--१० उ०, भाषाया दीप्ती च (बोलना, चमकना, चूर्ज करना), लद्-पोटमसिन्ते, सिट्-पोटमाचकार-चके, बट्-पोटिक्व्यितिन्ते, सुट्-प्रपुपुटत्-त । पुर्-१ प०, मर्दने (शिसना), सद्-पोहति, सिद्-पुपोह, सद्-पोहि-

पुर्—६ प०, उत्सर्ग ( कुटादि), (छोडना, पता लगाना), लट्-पुर्वात, ध्यति, लुङ-धपोडीत् ।

सर्-पुडिच्यति, सुद्ध-प्रपुडीत् । सन्-पुपुडियति ।

पुग्-६ प०, शुभकर्मणि (शुभ कर्म करना), सट्-पुणति, बट्-

वृष्णिवाति, लुक्र-मरोगीत् । बन्-मुत्तिचयति, पुरोगियति । पुष्णव्यति, लुक्र-मरोगीत् । बन्-मुत्तिचयति, पुरोगियति । पुष्---भ प०, हितावाम् (हिता करता, दु स पहुँचाना), सद्-मुप्यति, लिट्-पुपोष, लुड-अपोथीत्।

-पुराय, लुङ्-अप्राप्तः पुष्-१० उ०, भाषाया दीष्तौ च (बोलना, चमकना), लट्-योघपति॰

ते, लुड-म्रपुपुयत्-त ।

पुन्य-१ प०, हिंसावसेशनयो (हिंसा करना, वलेश देना), लट्-पुन्यति, सर्-पुन्थिष्यति, लुद्र-चपुन्थीत् ।

अर्--- ( अग्रगमने (श्रागे चलना), लट्-पुरति, लिट्-पुपोर, लट्-पोरिष्यति, लुझ-अपोरीत् ।

पुरं —१ प०, पूरणे (पूरा बरना), तट्-पूर्वति, लिट्-पुर्वन, लर्-पूर्व-प्पति, लुब्द-प्रपूर्वीत् । कर्मे । तट्-पूर्विते, लुब्द-प्रपूर्वि ।

पुर्व — १० ७०, निकेतने (रहना), लट्-पूर्वयतिन्ते, लूट्-पूर्वयिता, लुड-अपुपूर्वत्तः ।

पुन्—१ प०, ६ प०, महत्त्वे, १० उ०, सघाते च (सम्बा होना, बडा होना), सट्-पोलति, पुनति, पोलयति-ते, सुद्ध-अपोलोत्, अपूपुतत्-त 1

पुष्-४ प०, पुष्टो ( पुष्ट करना, पालन करना, बढाना, दिखाना), सद्-पुष्पति, लिद्-पुपोष, सुट्-पोष्टा, छट्-पोक्ष्यति, छक्र-प्रपोक्ष्यत्, सुद्र-प्रपुषत्,

षा० निद्र-पुत्यात् । सन्-पुपुत्तित्, नत-पुत्य ।
पुत्य-१ प्रीर ६ प०, (पालन करना, बढाना, पुष्ट करना), सह्-मोपित,
पुष्पाति, सिद्-पुपोप, सुद्-मोपिता, सह-मोपित्वित, सुक्-प्रपोपीत् । कर्म०
सद्-पुत्रते, सुक-प्रगोप, णिय्-सद्-पोषपितन्ते, सुक-प्रपुप्रतन्त, स्तपुपित ( पोपित भो), स्त्वा-पुपित्वा, पोषित्वा ।

पुष्—१० ड०, घारणे ( मानना, बढ़ाना, पुष्ट करना), लट्-पोषयित− ते, लिट्-पोषयाचकार-चक्रे, लुट्-पोषयिता, लुड-अपूपुष्त-त । सन्-पुपेष-विपति-ते।

विषातन्त । पुष्प्—४ प०, विकसने (विकसित करना, विकसित होना), लट्-पुष्पति, लिट्-पुष्पत, लुट्-पुष्पता, खट्-पुष्पत्यति, खड-षपुष्पित्यत्, ।लुक्र-प्रपुष्पीत् । णिच्-लट-पुष्पपति-से, सत-पुष्पित ।

पुस्त्-१० ७०, बादरानादरयो (बादर करना, बनादर करना, बीधना),

लड्-पुस्तपति-ते, लुब-भपुपुस्तत्-त ।

पू-- १ प०, पवने (पवित्र करना, हवा ये उडाकर अन्नादि साफ करना), सद-पवते, सिद-पुत्रे, सुद-पिता, सुद्ध-प्रपिच्ट, भा० सिद्ध-पिबपीस्ट । सन्-पिपविषयते, शिच्-सद्-पावयित्ने, सुद्ध-प्रपोपवत्-त, यडन्त-मोपूबर्व, पोपवीति, पोपीति, वत-पुत ।

पू-- र र ( पित्र करना मादि), लट्-पुनाति, पुनीते, लिट्-पुपान, पुपुने, लूट-पिता, खट्-पित्थातिन्ते, खट्-मप्यविध्यत्-त, लुक्र-मपिष्ट, मपावोत्, ग्रा० लिद्य-पूपात्, पविषोय्य सन्-पुत्रपतिन्ते, नत-पुत्र।

पून्-१० उ०, पूजायाम् ( पूजा करता, सत्तार करता, उपहार देना), सद्-पूजपतिनी, तिद्-पूजपाजकार-के, सुद-पूजपिता, वद्-पूजपित्यति-ते, च्द-पप्रविध्यत्-त, सुद-अपुजत्-त । सन्-पुप्रविध्यति-ते, क्त-पूर्विन, वप्ता-पूजपित्या, सुम्-पुजणितुम् ।

पूर्-१० उ० (ढेर संगाना), सट्-पूणयतिन्ते, लिट्-पूणयापनार-

पूय---१ था॰, विवारणे दुगैन्ये च (घृणा करना, दुर्गेन्यत होगा), तद-पूयते, तिद्-पुपूरे, लट्-पूयता, लुड--अपूर्यिष्ट । जिन्-सट्-पूययतिन्ते, लुड--भप्रपुयत्ना, तन्-पुपूर्यिषते, नत-पूत ।

पूर्-४ मा०, माप्पायने, ( भरना, सन्तुब्ट करना), तट्-पूर्यते, तिट्-पुररे नुद-पूरिता, लुक-प्रपूरिष्ट, प्रपूरि । णिच्-लट्-पूरवित-ते, लृक-प्रपू-पुरत्-तं। सन्-पुपूरियते, वत-पूर्तं।

पूर---१० उ०, १ प० (भरता, ढकना), लट्-पूरवित्ते, पूर्रात्, लिट्-पूरपाचकार-चके, युपूर, लुट्-पूरियता, पूरिता, खट्-पूरीयप्यति-ते, लड्-मपूर्तवच्यत्-त, मपूरिच्यत्, लुद्द-मपूपुरत्-त, लुड-मपूरीत् । क्न-पूरित, कर्म०

लट्-पूर्यते ।

पूर्ण--१० उ०, सवाते (डेर लगाना, इकट्ठा वरना), लट्-पूर्णयति-ते, लुड-प्रपुपूर्णत्-त ।

पूर्त-१ प०, १० उ० ( इकट्ठा करना, सम्रह करना), सट्-पूलित, पूलपति-ते, लुट्-पूलिता, पूलियता, लुड-प्रपूतीत्, प्रपूपुतत्-त । पूच-१ पे०, वृक्षो (बहना), सद्-पूपति, तिद्-पुपूप, सद्-पूचिप्यति,

लुड-अपूर्यात् ।

पू- ३ प्०, पालनपूरणयो ( पूरा करना, पालन करना), लट्-पिपति, लड-मिवप , लिट्-प्पार, खट्-परिप्यति, लुड-मपार्पात्, मा॰ निड-प्रियात्, णिन्-लट्-पारयति-ते, लुङ-भेपीपरत्-त । मन्-पुपूर्वति ।

पू—् ६ झा०, व्यायामे व्यापारे चु ( प्राय झा + पृ) (सना रहना, किया-शोल होना), लद्-प्रियते, लिट्-प्रमे, लुद-पर्ता, लट्-परिव्यते, खड-मपरि-व्यतु, प्रा० लिख-पृपोष्ट, लुड-प्रभृत, कमैं लट्-प्रिम्ते, जिष् लट्-पारपति-ते, लुळ-प्रणीपरत्-ते, सन्-पूपुर्यते, कत-पृत, तुम्-पर्तुम् ।

पूच्-र झां , सपर्वने ( सपर्व में झाना), सट्-पूक्ते, सिट्-पप्षे, सुट्-

पांचता, लुझ-प्रपाचिष्ट । सन्-विपाचिषते, वत-पृक्त ।

पृष्-७ प० (मितना, जुडना), लट्-पृण्यित, लिट्-पप्षं, लट्-पण्ड-प्पति, लुद्ध-प्रपर्वीत् । सन्-पिपांबपति, क्त-पृत्रत, बन्वा-पांबस्ता, तुन्-

प्य-१ प०, १० उ० (विष्ण डालना, मिलता), लट्-पर्यति, पर्ययति-पवितुम् । -ते, तुड-प्रवर्शत्, भ्रमपर्वत्-त, भ्रमोगृनत्-त । सन्-पिपाचिषति, पिपर्विषपति-

पुरुक्-२ ग्रा॰ (सपुर्क मे ग्राना), सट्-पुडक्ते, वपुरुजे । ते।

पूर्— र पठ, मुखने (प्रसन्न होना, मुखी होना), सर्-पृडित, सर्-पिड-

पूर्ण-६ प०, प्रोणने ( प्रसप्त करना, सन्तुष्ट करना), लट-पृणति, लुझ-ध्यति, लुद्ध-ग्रपर्डीत्।

गन् । पुय-१० उ०, प्रक्षेपे ( फॅकना, बेजना), लट्-पर्ययतिसे, लट्-पर्य-ग्रपणीत् । विष्यति-ते, लुद्ध-प्रपपवत्-त, प्रपीपृथत्-त ।

पुप--१ प०, सेनर्नाह्माक्तेरानेषु ( सीचना, मारना, बतेश दैना ), सट्-पर्पात, लिट्-पर्पा, सुद्ध-प्रपर्पात्, णिच् सट्-पर्पमतिन्ते, सुद्ध-प्रपर-पत्-त, प्रभोपृयत्-त । सन्-पिर्पायपति, वत-पर्पात, पृष्ट ।

प् —-३ प०, पाननपुरणयो. (अरना, पानन करना, पूरा वरना), सर-प्पर्तात, तिर्-पार, सुर्-परिता, परीता, सर्-परित्यति, परोप्तति, सुर-भगरोति, ग्रा॰ निर-पुगति । सन्-पुपूर्यति, पिपरिपति, गिपरिपति, कर्न-सर-पुर्वेते, शिच्-मर्-पाश्यति-चे, सुर्द-मगोपरत्-त, स्त-पुगं, पूरित, स्त्ग, पुर्वि।

पु—६ प॰ (पुरा करना), लट्-पृणाति, लिट-पपार, (शेष पूर्ववत्), शतृ-पृणत् ।

पु--१० उ०, १ ४०, सद्-पारयित-ते, पर्रात, छट्-पारिय्यति-ते, परिय्यति, परीय्यति, सुद्ध-प्रयोपरत्-त, सुद्ध-प्रपारीत् ।

पेल्—१ प०, १० उ० (जाना, हिलाना), लट्-पेलति, पेलमतिनी। पेष्—१ मा०, सेवने (सेवा करना), लट्-पेवते, सुद्ध-प्रपेविटट । पेष्—१ मा०, सेवने निश्चये प्रयत्ते च ( सेवा करना, निश्चय करना),

यप्—१ आ०, सवन । सद्-पेषते, लुद्ध-अपेथिष्ट ।

पद्—पत, लुक्-अपायव्ट । पेस्—१ प० (जाना), लट्-पेसति ।

पै--१ प०, ( सुलना, मुरक्ताना), लट्-पायित, लुब्ब-झपासीत् । पैण्--१ प०, गतिप्रेरणस्तेयणेषु ( जाना, कहना, चिपकना ), लट्-पैणिति ।

प्याप्—१ मा०, बृढौ (बढना, सूजना), लट्-प्यायते, लिट्-पिप्ये, सुर्-प्यापिता, लट्-प्यायिप्यते, लड-मप्यायिप्यत, सुड-मप्यायि, झप्यापिट ।

सन्-पिन्पायिपते, कत-प्यान, पीन ।

पी-- । मा॰, वृढी (बढना), लट्-प्यायते, लिट्-पप्ते, सुट्-प्याता,

प्य--र प्रा०, वृद्धा (बढना), लट्-प्यायते, सिट्-पप्ये, सुट्-प्याते खट्-प्यास्यते, खड-भप्यास्यते, सुड-भप्यास्त । क्त-पीन ।

प्रस्त — १ प० तीप्सामाम् (पूछना), तद्-पृच्छति, तिद्-पप्रच्छ, तुर्द-प्रस्ता, ल्रू-प्रचरित, ल्रू-पप्रस्तात, ल्रू-पप्राम्तीत् (द्वि० प्रप्राप्टाम्), ग्रीण् तिह-पृच्छपत् । सन्-पित्तिक्यतिन्ते, कर्मेण लट्-पृच्छपते, पित्तन्तर-प्रस्तातिने, तत-पूष्ट, मृत्वा-पुष्ट्रा, सुन-प्रस्तुम् ।

प्रयु—१ प्रा॰, प्रख्याते (प्रसिद्ध होना, बढना), लट्-प्रयते, लिट्-प्रप्रये, लट्-प्रयिता, छट्-प्रयिप्यते, लड्-प्रप्रविष्यत, लुड-प्रप्रविष्ट । णिव-लट-प्रयुक्तिके, लह्-प्रप्रयुक्तिकः । स्वर्माण्याके कर प्रविष्ट

सट्-प्रवयिति-ते, सुद्ध-प्रपेप्रयत्-तः । सन्-पिप्रथियते, क्त-प्रथितः । प्रय्--१० उ०, (प्रसिद्ध होना), सट्-प्रययित-ते, लिट्-प्रययावकार-चके सट-प्रययिता, सुद्ध-प्रयप्तत्-तः । सन्-पिप्रययिपति-ते । प्रा--१ प०, पूरणे ( भरना्), सद-प्राति, लिट्-पन्नो, सुट्-प्राता, सुद्-

त्र - ( १५ तर्प ( १५८१), स्टू-अतत, ।सट्-अभ, स्टू-आती, सृद्ध-स्रप्रासीत्, स्रा० विड-आमात्, प्रेयात्, कर्मः प्रायते । प्रो--४ द्याः, प्रोतो (त्रम करना, प्रसय होना), सट्-प्रोयते, तिट्-पित्रियं, स्टू-प्रेता, सूट्य-प्रयेष्ट, स्ना० विड-ज्येषेष्ट, सन्-पिप्रोयते, नत-प्रीत,

मो--१ उ०, तथणे (प्रसन करना, भानन्वित होना), तट्-प्रीणाति, बत्वा-प्रोत्वा, तुम्-प्रेतुम् । प्रोबोत, लिट्-चित्राय, विश्रिय, लुट्-प्रेता, ल्ट्-प्रेप्यतिती, लुट्-प्रप्रोत्,

भागत, राष्ट्रण्यभाव, राशभ्य, पुरूज्या, पुरूज्या, पुरूज्यन्तराह, स्रप्रदः, स्रा० लिड-प्रोयात्, प्रेयोप्ट । सत्-पिप्रोपतिन्ते, नत-प्रीत । प्रो—१० उ० स्रोर १ उ०, तुष्ये (प्रवन्न करता), तर्-प्रीगमातिने,

प्रयतिनी, खट्-मीणविष्यतिनी, मेष्यतिनी, लुड-मिपप्रीषत्-त, मप्रयीत्,

भू—१ म्रा॰, गती (जाना, कूरना), सट्-प्रवते, सिट्-पुपुवे, सुट्-प्रोता, मु—१ म्रा॰, गती (जाना, कूरना), सट्-प्राव्यतिन्ते । सुद्--प्राप्तातिन्ते । सुद्--प्राप्तातिन्ते । सुद्--प्राप्तातिन्ते । सुद्--प्रप्तातिन्ते (राडना), सट्-प्रोटिंड, सिट्-पुप्रोट, सुद्ध-प्रप्रो-

प्रव - १ प०, बाहे ( जलाना), लट्-प्रोवित, तिट्-पुगोप, लट्-प्रोपि-व्यति, लुह-प्रग्नोपोत् । सन्-पुगुपिपति, नुपोपिपति, वत-पुप्ट, वत्वा-पुप्ट्या,

पुष्---६ प०, स्नेहनस्वेदनपूरणेषु ( गीला होना, सीचना, भरना), लट्-प्रणाति । स्त-पूर्षित, व्युचा-प्रोपित्वा । में होल् १० ७०, म्रान्दोलने (हिलना, हिलाना), सद्-प्रेह्मोलयति-

ते, सुद्र-प्राथप्रह्वोलत्-त । वर्म० सद्-प्रह्वोल्यते ।

ुक्-भागतः सःपार्मः प्रयुक्तः प्रशः (जाना), सर्-वेयते, सुद्र-प्रप्नेपिष्टः । प्रयुक्तः प्रशः (जूना), सर्-प्रोपितः । प्रोयुक्तः एकः प्रयोग्तो (पूरा होना, बराबर होना), सर्-प्रोपितन्ते,

-अप्रापात्। अप्राापण्यः त्लस्—१ उ०, ग्रदने (लाना), सट्-प्सक्षति-ते, लुड-ग्रप्लसीत्, भ्रप्स-लुड-अत्रोपीत्, अत्रोधिष्ट ।

स्तिह--१ प० (जाना), तट्-स्तेहति-ते, सुड-मस्तेहिस्ट । सिप्ट ।

स्तिह—१ प० (जाना), वर्-पाहणप्त, पुत्र प्राप्ति हुर्-पानीपीत् । स्त्री—१ प० (जाना), प्तीनाति, हर्-प्लप्ति, तुर-पानीपीत् । स्त्री—१ प्राप्त, गती (तेपना, वहना, कर्ना), तर्-पानत्, तिर्-पुन्तुवे, म्तु—१ म्रा०, गता । वरमा, ००मा, १०५७, ०५—गयत, ११६-मुलुर, लुट्-प्लोता, छट्-प्लोप्यते, छह-मप्लोप्यत, सुह-प्रालोप्ट । पिन्-सट्-्यात्वयतिन्ते, लुड-अपुप्लुबत्-त, अपिप्लवत्-त, वत-प्लुत ।

प्लावमातन्त, लुइ-अधुनुष्या, नार्श्यास्त्र है। स्वय –१ ग्रीर ४ प०, राहे (जलामा), सद्-न्लोपित, प्लुप्यति, तिट्-स्वय –१ ग्रीर ४ प०, विहे (जलामा), सद्-व्लोपित् पुनोप, तुद-प्लोपिता, स्ट्र-ज्यास्त्र हिम्स्य स्वयः प्रश्लोपित् पुप्ताप, लुट्-प्लापवा, ब्य्ं प्राप्त ११), प्रतुषित (४), बत्वा-प्लुप्ट्वा (१) (१), अप्तुपत् (४), क्न-प्लुप्ट (१), प्रतुषित (४), बत्वा-प्लुप्ट्वा (१) प्लुपिरवा, प्लोपत्वा (१,४) ।

**68** )

प्तुष्-- ६ प०, स्नेहनसेवनपूरणेयु (सीचना, भरना, गीला होना) लट्-प्लुष्णाति, लुड-ग्रप्लोगोत्। (शेष रूप प्लुप् ४ के तुल्य)। प्सा-२ प०, भक्षणे (खाना, निगलना), लट्-प्साति, लट्-पप्सी,

लुद्-प्साता, लट्-प्यास्यति, लड-प्रप्सास्यत्, लुड-प्रप्सासीत्, प्रा॰ लिड-प्सायात्, प्सेयात् । सन्-पिप्सासति, कर्मे ० लट्-प्सायते, जिन्-लट्-प्सापयति, सुद्र-प्रापिप्सत्, नत-प्रात ।

फवक्—१ प०, नीचीगंती (दुब्धंवहार करना, घीरे से जाना), लद्-

फरकति, लिट्-फफरक, लुझ-अफरकीत्, नत-फिनकत । फण्—१ प॰, गतिदोप्त्यो (जाना, सरसता से उत्पन्न करना), लद्-

फगति, लिट्-पफाण, लुट्-फणिता, लुट्-अफगीत, अफाणीत्, आ लिड्-फण्यात् । सन्-पिफणियति, णिच्-लट्-फणयति-ने, लुड-अयीफणत्-त, वत-फणित । फल्--१ प०, विदारणे ( फटना, खोलना, फाउना) लट्-फलति, लिद्-

पकाल, लुट्-कलिता, खट्-कलिप्यति, खड-अकलिप्यत्, लुड-प्रकालीत् । सन्-पिफलिपति, नत-फुल्ल (प्रफुल्ल)।

फल्-१ प०, निष्यता (जाना, परिणाम होना, सफल होना), लद-फलित । नत-फलित । (शेष रूप पूर्ववत्) ।

फुल्ल्—१ प॰, विकसने ( खोलना, पुष्प भादि का विवसित होना), लद् - भुल्लीत, लिट्-पुफुल्ल, लुट्-फुल्लिता, लुट-फुल्लिता, लुट-प्रमुल्लिपीट, लुड-प्रफुल्लीत् । सन्-पुफुल्लिपात, बत-फुल्लित ।

केंस्-१ प॰, (जाना), लट्-फेलर्वि, खट्-फेलिप्यति, लूड-प्रकेसीत् ।

षंह:--१ मा॰ वृदी ( वढना), लट्-बहति, लुट्-बहिष्यते, लुट्-भवहिष्ट । क्त-बहित ।

बठ्—१ प०, (बढ़ना), लट्-बठित ।

बर्ग्-१ प०, सन्दे ( सन्द भरना), लह्-बणित, लिट्-यवाण, लुह-

भवणीत्, भवाणीत् । बद्--१ प॰ (स्विर होना), लट्-वदति, लिट्-ववाद, लुद्र-प्रवदीत्-

भवादीन् ।

बय्—१ भा॰, वित्तविकारे (पूणा घरना, टरना), लट्-बीगरसते, लट्-बीगरसावगृब भास-वक्रे, लट्ट-बीगरिसता, खट्-बीगरिसप्यते, लट्ट-प्रवीमरिसप्यत्, मा॰ लिट्ट-बीमरिसचाय्ट, ल्युट-प्रयीमरिसस्ट । सन्-बीग-

िगपते, वर्मे अट्-बोमस्स्यते, लुक्क-धवीमस्मि, वत-बोमस्मित ।

वप्—१० उ०, सयमने (बीधना), लट्-बाधवति, बाययते, लुद्र-प्रशीय-धत्-त, ग्रा० लिड-बाध्यात्, बाधियपोष्ट । सन्-विवाधियपति-ते ।

बन्य-- १ प०, वन्धने (बांधना, भावष्ट नरना, बनाना), सर्-वध्नाति, तिर्-प्रबन्ध, तुर्-बन्दा, खर्-मनस्यति, खद्द-ममनस्यत्, तुद्द-ममान्सीन्, मा० तिद्र-बच्यात् । सन्-विभन्त्सति, वर्षः सट्-बध्यते, णिव् सट्-बच्यति-ते, लुड-प्रवबन्धत्-तं, क्त-बद्ध, क्तृवा-बद्धां ।

बन्य---१० ड० (बीधना), सट्-बन्धयति-ते, सिट्-बन्धयाचनार-चके, सुद्र-घरबन्धत्-त, सन्-बिबन्धमिपति-ते । वर्षः तट्-बन्धने ।

थव् --१ प०, ( जाना), लट्-बर्वति, लिट्-बवर्व, सूट्-बटिता । बह - १ थान, परिभाषणहिसाप्रदानेषु ( बहुना, देना, हिमा बरना ),

सट्-बहते, लिट्-बबहें, सुद्र-धवहिष्ट । वर्ह,--१० उ०, हिसाया भाषाया दोष्तो च (मारना, बोलना), लट्-

यहंयति ते, लुड-भववहंत् त । बस्--१ प०, प्राणने पान्यावरोधने च (जीवित रहना, प्रश्न-सप्रह करना),

लट्-बर्जत, लिट्-प्रवाल, लुट्-बलिता, लुड-प्रवालीत् ।

बल्-१० उ०, प्राणने (सांस लेना), लट्-बलयित ते ।

बस्-४ प०, स्तम्मे (क्कना), लट्-वस्पति, लिट्-ववाम, लुट्-वसिना, लुड-भवसत् ।

बार्-१ था., पाप्लाव्ये (महाना, बुबनी लगाना), बद्-बाउने, लिद्-वैवाडे, लुड-धवाडिप्ट ।

साप्-१ भा०, लोडने (तग नरना, दुन्त देना), सद्-बापत, सिद्-बबाये, सुट्-बाधिता, सट्-बाधिप्यते, खड-प्रवाधिप्यत, सुड-प्रवाधिप्ट । णिच्-लट्-बाधयति-ते, लुद्र-भवबाधत्-त, वर्म०-लट्-बाध्यते, लुद्र-धवायि, मन-वाधित, मत्वा-वाधिता, तुम्-वाधितुम् ।

बिट्--१ प०, भाकोरी (शाप देना, चित्लाना), सट्-बेटिन, सिट्-बिबेट, लुट्-बेटिता, लुड-पबेटीत् ।

ब्रिन्द्--१ प०, अवयवे (नाटना, पृथक् नपना), सट्-बिन्दर्ति, सिर्-

विविन्द, लुट्-विन्दिता ।

बिल्-६प०, भेदने (तोडना), लट-बिलति, लिट्-विबेल, लुट्-बेलिता, नुद-मबेलीत्, (१० उ०), सट्-बेशमितिने । विस्--४ प०, सर्पे घरणे व (फेबना, जाना, घरणा देना), सट्-विस्पति,

लिट्-विवेस, सट्-वेसिप्यति, तुद्ध-श्रविसत् ।

सुबक्-१ प०, १० उ०, भाषणं ( भाकना, बहुना), सद्-बुबक्ति, सुरव-

यति-ते, लुङ-धदुककीन् धदबुक्कत्-त ।

वृष्--? उ०, वोषने (जानना, देखना, प्रादर करना), सट्-बोधित ते, लिट्-बुवोध, वृष्, लुट्-बोधिता, चट्-बोधिव्यत्नि, छड-प्रवोधिव्यत् --, लुड-प्रवृष्त, ब्रुबोधीत्, प्रवोधिवः। शिज्-सट्-बोधयित्ते, लुड-प्रवृ वृषत्-ते। सन्-बुवृषिपतित्ते, वृबोधियतित्ते, कमे० लट्-बुच्यते, लुड-प्रवोधि, वत-बृधित, त्वृत्य-बुधित्या, वोधित्वा।

युष्—४ प्रा० ( जानना, समझना), लट्-चूव्यते, लट्-चूतुषे, लुट्-बोडा, ख्ट्-भोत्स्यते, ख्ड-म्यनेत्स्यत, लुड-खबुड, प्रवोधि, प्रा० लिड-भृत्सीटी सन्-बुभूत्यते, कर्म०-लट्-चूब्यते, णिच्-लट्-बोधयति-ते, वत-बुड, क्त्वा-बुख्बत, तुम-बोडम् ।

भु∘द्भा, तुन्=नाक्ष्म् । — इत्—-१० उ० (डूबना), नट्-बोलयति-ते, तिट्-बोलयाचकार-वक्रे, तुट्-बोलयिता ।

बुस्--४ प० (उगलना), लट्-बुस्पति, लिट्-बुबोस ।

बृह -- १ प्रे, वृद्धौ (बढना), सेट-बहीत, सिट्-बही, सुट्-बहिता, सुट्-बहित्यति, सुड-मनिह्न्यत्, सुड-प्रवहीत् ।

बहु --- ६ प०, उदामी लाम करता), तत्-बहुत, लिट्-बहर्त (म० ५० एक० बहित्य, मबढे), खट्-बहित्यति, मरुसेत, तुद्ध-बहर्तेत, लमुकत् । पिच्-नट्-बहेंसति-ते, लूट-धाववहेत्-त, प्रबीवृहत्-त, सन्-विवाहियति, विमुक्तति, नत-बुङ, कन्मा-बहित्या, बुद्धा

बृंह — १ प०, बृढी शब्दे च (बढना, गरजना), सद्-बृहति, लिद्-बन्न, सद्-बृहिष्यति, लुद्र-शब्दहीत् ।

वृह, तद्-प्रशास, पुरु-प्रवृह्यत् । बहु,—१ म्रा॰, प्रयस्ते (प्रयस्त करना), सद्-बेहते, सुद्ध-मबेहिष्ट ।

कू—२ उ०, व्यवताया बांचि (बहुवा), सद्भवीति, कृते-प्राह, तिट्-पदाच, जने, सूद्भवना, घट्-वयति ते, घट-पदयत्न, सूद्र-पदोचर् त, प्रा० तिट्र-ज्यात, यहोस्ट । वर्षे तिस्यच्यते, गिव्-वट्-वावयति ते, तृद्र-पदोवयद्-त, सर्-यन, त्रवा-व्यत्ता, तुम्-ववत् ।

यून्--हिमायाम् (हिसा करना, चोट पहुँचाना), सट्--यूसयति-ते, सिट्--

बून्यावकार-चक्रे, लुट्-बूनियता, लुड-अबुबूसत्-त ।

भस्-१ उ०, भ्रक्ष् धातु वे तुत्य ।

भर्न---१० उ०, प्रदेने ( साना, दौन से नाटना, उपयोग गरना), सर्--भरायनि-न, निर्--मक्षयानगर-चन्ने-माम-वमूय, सुर्-भशपिता, छर्--भरायिप्यनि-ने, सुर--प्रवमक्षत्-त, पा० सिद्ध--मश्यात्, भरायिपीष्ट । सन्- विभक्षियपतिन्ते, कर्मं व लट्-मध्यते, वत-भक्षित, वत्वा-मधित्वा, तुम्-मितः-तुम् ।

भन्--१ ७०, सेवायाम् ( सेवा करना, प्राप्त व रना, छाँटना, धादर व रना), लट्-भजति-ते, लिट्-बभाज, भेजे, लुट्-भक्ता, छट्-भक्ष्यति-ते, उड-अभेध्यत्-त, लुद-अभाक्षीत्, अभक्त, आ॰ लिड-भज्यात्-भक्षीप्ट । सन्-विभक्षति ते, वर्म व तट् मज्यते, सुड अभाजि, णिच् सट् भाजयति ते, सुद्र-ग्रदीभजत्-त, वत-भक्त, वत्या-भक्ता, तुम्-मक्तुम् ।

भज्--१० उ०, विधागने ( पकाना, देना), सट्-माजयति-ते, सिट्-भाजयाचकार-चक्रे, सुर्-आजयिता, सुद्ध-धवीमजत्-त । सन्-विमाजयि-पति-ते ।

भञ्जु---१० उ०, भाषाया दोष्तौ च (वहना, चमकना), सर्-भञ्जयति-

ते, लुड-प्रवभञ्जत्-त । মতজ্—ও प॰, স্নামর্থন (तोडना, निरास करना), सर्-भननित, लिट्-बगञ्ज, तुर्-मङ्कृता, छर्-मङ्ख्यात, छड्-ममहत्यत्, तुरु-ममासीत्, प्राप्ति तिड-मण्यात्, सन्-विग्रहसित, कर्म॰ सट्-मण्याते, तुरु-ममाञ्ज, प्रमाजि, णिच्-लट्-भंक्जयति-ते, खुड-अवभक्जत्-त, क्त-भंग्न, क्त्वा-भक्त्वा, भडकरवा, तुम्-भडक्तुम् ।

भइ--१ प०, भृतो (वेतन पाना, पानन करना), सट्-मटति, लिट्-

बुभाट, लुट्-मटिता, लुड-मनटीत्, ब्रभाटीत् ।

भण्ड्--१ मा॰, परिप्रापणे (परिहास करना), लट्-मण्डते, लिट्-

बमण्डे, लुट्-मण्डिता, लुड-शमण्डिष्ट ।

भण्ड--१० उ०, रूत्याण मुखे प्रतारणे च (भाग्यशासी बनाना, घोला बेना), सद्-मण्डयतिते, तिद्-मण्डयाचकार-चक्रे, तुद्-मण्डयिता, तुर-मन्द्रत्-त, (१ प० भी है), नट्-मण्डति, नुरू-धभण्डीत् ।

भण--१ प०, शब्दे ( कहना, पुकारना), लट्-मणति, लिट्-बमाण, लुट्-भणिता, नुट्-भणिष्यति, सुड-धमणीत्, धमाणीत् । सन्-बिमणिपति, वर्मे लट्-भण्यते, लुड-मभाण, बत-मणित, बत्वा-मणित्वा ।

भत्सं - १० आ०, (क्सी पर० मी है) ( उराना, धमवाना, गाली देना), लट्-भरसर्यते, बिट्-भरसंयाचके, लुट्-मरसंयिता, लुड-घवमरसंत । सन्-विभरमंथियते ।

भन्- १ झा॰, परिशापणहिसादानेषु ( कहना, भारना, देना ), लट्-भलते, लुड-शभलिष्ट ।

भत्—१० मा०, मामण्डने (देखना), लट्-मानयते, लिट्-मालयाचक्रे, लुद्-मालियता, सुद्ध-अनीमसत् ।

मत्त्—१ मा०, परिभाषणहिंसादानेषु ( वर्षन करना, चोट मारना, देना), तट्-मत्तते, तिट्-चमत्ते, तुट्-मिल्तता, तुट्-मिलिट, क्त-भिलत ।

दना), लट्-मल्लत, लिट्-बमल्ल, लुट्-माल्लता, लुट्-माल्लप्ट, नत्-भाल्लव भव्—१ प०, ( मोकना), लट्-मपति, लिट्-बमाप, लुट्-मिता, लुड-ब्रमपोत् । सन्-बिमिपपिति ।

भस्—३ पे॰, भत्सनदीप्त्यो ( घमकाना, दोष लगाना, वमकना), लट्-बमस्ति, लिट्-बभास ( केवल वेदो मे प्रयुक्त होती है ) ।

भा-२ प०, दोप्ती ( चमकना, प्रकट होना, होना), |लट्-माति, लुड-प्र० पु० वह० प्रमान-धम्, लट्-माते, लुट्-माति, लुड-प्रमासीत् । वम०। लट्-मायते, लुड-प्रमायि, शिष्-लट्-मापयित-ते, लुड-प्रयोगयत्ता।

भाज--१० उ०, पृथवकरणे (विभाजित करना), लट्-भाजयिति ते, लिट्-भाज--१० उ०, पृथवकरणे (विभाजित करना), लट्-भाजयिति ते, लिट्-भाजपाषकार-षके, लट्-भाजयिता, लुद्द-भयभाजप्-त । सन्-बिभाज-यिषतिन्ते, क्त-भाजित ।

भान--१ था०, कोघँ (कोघ करना), लट्-भामते, लिट्-यभामे, लट्-

भामिप्यते, लुद-प्रभामिष्ट । भाव--१ मा० (कहना, पुकारना), लट्-मापते, लिट्-वभापे, लुद-

मापिता, लुइ-ममापिष्टे। (१० उ० मी है), लुइ-प्रवमापत्-त ।

भिस्—१ था॰, भिक्षाया लामेऽलामे च (माँगना, पाना), लट्-भिक्षते, लिट-बिभिक्षे, लट-भिक्षिता, छट-भिक्षिय्यते, लड-म्यमिक्षिय्ट । णिच-लट्-

सिद्-विभिन्ने, सूद्-भिक्षिता, सद्-भिक्षिय्यते, सूड-विभिक्षेट्ट । गिन्-सद्-भिक्षयतिने, सूड-प्रविभिक्षत्-त ।

भिय्—७ ड०, विदारणं (तोडना, फोडना), लट्-मिनति, भिन्ते, लिट्-बिनेद, बिभिदे, सुट्-भेता, लट्-गेस्चितेत, खड-प्रमेस्चत्-त, लूड-प्रभिदत्, प्रमेस्तात्, (दि॰ प्रभेताम्), प्रभित्, णिय्-तुड-प्रवीसिदत्-त, स्व-विभिन्तिः, पडन्त-विभिन्नते, वैभितीति, बेमेति, नर्म० लुड-प्रमेदि, वत-भिन्न (भिन्त भी होता है)।

होता है । भिन्दु—१ प० (विमाजित करना, काटना), सर्दे–भिन्दति, लिद्− विभिन्ने सर्व-प्रविद्योक कर्षे, सर्द-भिन्नवे ।

विभिन्ने, मुद्ध-प्रिमिन्नेत, नर्मन सर्वा भिन्नोत ।

भी—३ प०, मये ( बरना, चिन्तित होना), नर्-विमेति, लिट्-विभाय, विभयावकार, लुट्-मेता, खट्-मेयादि, खट-मोयदि, लुट-धर्मादि, धा० तिद्य-मोयात् । सन्-विभोपति, वर्म० लट्-भोयते, लुट-धर्मादि, णिय्-तर्-भायपति, भोपयते, भीपयते, लुट-प्रतीभयत्-धर्वीभयत्-धर्मासित्त, वर्द-वेभीयते, वेभमीति, वेमेति, नत्-भीता

मुज्-६ प॰, वीटिल्ये (मोडना, टेडा करना), सट्-मुजति, सिट्-

वृभोज, सुट्-सोनता, लुड-धभोक्षीत्, नत-मुग्न । भज्-७ ड०, पालनाम्यवहारयो (रता वरना धर्य ने घारतने० है), (साना, उपमोष वरना, धर्य मे पर० है), सट्-सुनविन, भुद्ध नते, सिट्-युभोज, बुमुने, सुर-मोशना, मर्-मोध्यनिने, सट-मगोध्यन्न, सुट-मगोशीन्, प्रमुक्त, मा० लिड-मुज्यात्, भुतोष्ट । सन्-मुप्ता, नर्म० मर्-मुपने, लुड-मनोजि, णिच्-मट्-मोजपतिने, लुड-मनूमुजिन्न,

बीमुजीति, बोभीविन, मत-भूवन । भू-- १ प०, मताचाम् (नभा वभी ग्रामने० भी है), (हाना, त्रीविष रहता, जलप्र होता), सर्-मर्वात-१, सिर्-वभूव, वभूवे, सुर्-भविता, सर्-पवि-द्यति-ते, वड-प्रमविय्यत्-त, सुड-प्रभूत्-प्रमविष्टे, प्रार्वे तिट-भ्रमान्, प्रवि-पीट । जिब्-तट्-रुभूपति-ने, बमं । तट्-भूपने, तट्-माविया, मविया, पट्-भविष्यते, मोविष्यते, सुद्र-ममावि, मा॰ लिंद्र-माविषाष्ट्र, भविष्योष्ट, गिन्-लर्-मावयति-ते, सुद्र-प्रवासवन्-न, यडन्न-बोमूदो, बोमोति, बोमवीति,

भू-१० घा०, प्राप्ती (पाना), लट्-मावयने, लिट्-मावयायने, नृट्-भावियता, सुद्ध-प्रवीमयन, सा० लिट-मावियरीय्ट । वर्षण-माध्यो ।

म्--१० उ०, भवकत्वने (पवित्र होना, समप्तना, मिलना), लट्-भावयति-ने, सिट्-माच्याचकार-चन्ने, सुट्-माचिया, लुक-सरीमान्-न,

षा० लिइ-मान्यात्, भाविषयोद्ध । भूष-१ प०, धलद्कारे (सजाना), सट्-भूपनि, सिट्-बुभूप, सुट्-

मूपिता, सुद्ध-समूपीत् । सन्-बुमूपियनि ।

बुभूपयिपति-ते, कर्म०-भूप्यो, सुद्द-सभूपि, क्त-भूपित ।

भू-१ उ॰, भरणे (पासन-पोषण करना, भरना), सट्-भरनि-नै, निट्-बभार, बभे, सुद्-भती, छट्-प्रशिप्तिनी, सुद-प्रभारीन्, धनृत, मा॰ निह-भियात-भूपोच्ट । सन्-मूर्णावन्ते, विमरिपनि-ते, यहन्त-बन्नीपने, बर्मनि, बर्मरोति, कर्मं श्रियते, क्र-मृत ।

भ- ३ उ०, बारमपोपणयो. ( वातन-योवण करना, पारण करना ), लट्-विमति-विभूते, लिट्-विभार-विभ-विभारावस्तर-विभे, लूट्-मर्गा, लट्नवमातनवन्तः, गट्नवन्तः, गट्नवन्तः, गट्नवन्तः, सर्-मरिप्पतिने, नुह-ममार्गन्नमन् । सन्-विनरिपति, दुम्पति, स्म० सर्-भित्रते, नुह-ममारि, णिन्नट्नारतिनते, नुह-पदामुरन्न ।

सट्- अयत, पुक्र-भगाः । भृत्- १ धा०, भवेते (भृत्वा), सट्-मवेत, निट-मनवे, नृट्-पिता, सृद-प्रमितिष्ट, घा० तिह-पिताष्ट । चित्-मवेतिते, नृट-परनर्तन्न, भू - प्रमाज्यते, कर्म ० तट् मुज्यते, सूर-प्रमाज, ल-मूला, श्वा-प्रजित्वा । भूग-४ प०, सबलार्न (गिरना), तट्-मूरवर्नि, लट्-बमर्ग, मूट्-

भाराना, तुक-अमृशन् । क-भृष्ट, श्न्वा-मृष्ट्ना, महित्या । भू-१ प॰ (बुनना, निन्दा करना, सानने करना), तर्-मुगानि, निर्-बभार, सुट-मरिता, भरीना, सुट-मगारीन् । स्-मूर्स ।

भेष-१ उ०, भगे गती च (डरना, जाना), लट्-भेषतिनी, एट्-भेषि-प्यतिनी, सुद्र-भ्रभेषीत्-मभेषिप्ट, सा० लिड-मप्यात्, भेषिपीप्ट ।

भंदा-१ ग्रा॰, ग्रेवसतने, ४ प॰, श्रथ पतने (गिरना, दलना, यचना), लट्-भ्रशत, भ्रत्यति, लिट्-यभ्रशे, बम्रश, लुट्-भ्रशिता, खट्-भ्रशिप्यति-ते, लुड-चश्रवत्, प्रश्नविष्ट, प्रश्नवत् । णिच्-भ्रवयतिन्ते, लुड-प्रवभवत्-त, सन-विश्ववितानते, यहन्त-बाध्ययते, बाश्ववीति, बाश्वप्टि, बत-भप्ट, बत्वा-भ्रतित्या, भ्रष्ट्वा ।

भ्रंस्—१ ग्रा०, ४ प० (गिरना), लट्-श्रसते, भ्रस्पति । (रोप भ्रश् की तरह रप चलेंगे, श को स् में बदल हैं)।

भ्रम्-१ ७०, धरने (लाना), सर्-प्रशतिनी, तिर्-वश्रत्त-शे, सुर्-भ्रक्षिता, सुद्र-मभ्रक्षोत्, मभ्रक्षिप्ट, था० लिद्द-भ्रद्यात्, भ्रक्षिपीप्ट ।

भ्रम-१ प०, दाब्दे (दाब्द करना), सट्-भ्रणति, सिट्-बश्राण, लुद्-भ्रणिता, लुड-प्रभ्रणीत्, ग्रभाणीत् ।

भम्—१ प०, चलने, ४ प० धनवस्याने (धूमना, इषर-उधर फिरना), तद्-भ्रमति, अन्यति, आन्यति, तिद्-बन्नाम ( ४० पु० एकः बन्नमित, ४-मिष), तुद्-भ्रमिता, छद्-भ्रमिप्यति, तुद्र-(१ प०) धन्नमीत्, (४ प०) मञ्जमत्। णिच्-लट्-अमयति, लुद-प्रविभ्रमत्, सन्-विश्रमिपति, यडन्त-बम्भम्पते, बम्भमीति, बम्भन्ति, कर्म • सद्-भ्रम्पते, सुद-सभ्राम, कत-भ्रान्त, क्तूबा-भ्रमित्वा, भ्रान्त्वा ।

भश्—१ मा॰, भवलसने (गिरना), तद्-भगते, तिद्-बभगे, तृद्-

भ्रशिप्यते, लुड-मभ्रशत्-मभ्रशिष्ट ।

धस्त्-६ उ०, पाने (भूनना), सद्-मृज्जति-ते, लिट्-बभ्रज्ज, बभजं, बभाजी, बेमर्जे, लुद्-भप्टा, भृष्टी, खद्-भ्रव्यतिनी, भस्यतिनी, लुद्ध-भ्रभा-क्षीत्-ग्रभासीत्-ग्रेंभ्रष्ट, ग्रमप्टं, मा० लिक-मृज्यात्, भ्रसीप्ट, भर्सीप्टं। सन्-विश्रक्षति ते, विभक्षति ते, विश्रम्भिपति ते, विश्रमिपति ते, कर्मे वट्-भृज्यते, लुद-मर्भाज, भाग्राञ्ज, णिन्-लट्-भञ्जयति ते, गर्वयति ते, लुद्र-भवभन्जत्-तं, धवमजंत्-त, क्त-मृष्ट्, तुम्-भ्रष्टुम्, मर्ब्टुम् ।

भाज्-१ मा०, दीप्ती ( चमकना), तट्-भाजते, तिट्-यभाजे, भेजे, लुट्-म्राजिता, छट्-म्राजिप्यते, लुद्ध-म्रमाजिप्ट, मा० लिद्ध-म्राजिपीप्ट, णिच्-लट् भाजपति-ते, लुङ-मबिभँजत्-त, धवभाजत्-त, सन्-विभाजि-पते, वर्मे लट्-भाज्यते, लुङ-मभाजि, वत-भाजित ।

भारा--(म्लास्)-१ आ०, ४ आ०, दीप्ती (नमनना), लट्-भाराते, भारयते, लिट्-वभारी, जेशे, लुट्-आशिता, लुड-अअशिष्ट, आ॰ लिड-भ्राशिपीप्ट । णिच्-म्राशयति-ते, लुद्ध-ग्रवभाशत्-त । सन्-विभाशिपते, वत-भ्राशित, तुम्-भ्रोशितुम् ।

भ्रास्---पूर्वं वत् ।

भी-६ प०, भवे भरण इस्येके ( हरना, रहा। बरना), लट्र-फिगानि,

भोगाति, लिट्-विभाव, कट्-भेटावित, लुद्ध-भर्भवीत् । १९८८), पट्ट-भेटावित, लुद्ध-भर्भवीत् । पट्ट-भेटावित, लुद्ध-पर्भवीत् । पट्ट-पर्भवीत् । पट्ट-पर्भवित, पट्ट-पर्भवित, पट्ट-पर्भवीत् । पट्ट-पर्भवित, पट्ट-पर्भवीत् । पट्ट-पर्भवित् । पट्ट-पर्भवित् । पट्ट-पर्भवित । पट्ट-पर्भवित् भूणयते, तिर्-भूणयाञ्चके, तुर्-भूणयिता, तुर-पर्भूणत्, मा॰ तिर-भूगियपोष्ट । सन्-बुभूगियर्ते ।

भ्रेज्-१ चा॰, दोप्ती (धमनना), लट्-भ्रेजने, लिट्-विभ्रेजे, सह्-

भ्रेजिय्यते, सुद्ध-प्रभ्रेजिप्ट ।

भ्रेय--१ उ०, मये गतौ च (जाना, हरना), सट्-भ्रेयनिनो, निट्-विश्वेष, विश्वेष, लुड-मञ्जेषिष्ट ।

म्तम्-- १ उ० (साना), लट्-म्लबनि-ते, तिट्-बम्स्स, बलम्से, सुद्र-मन्त्रशीत्, सम्तद्दिग्दं ।

स को र नर दे। म्लाश् ---रेखो ---भाग् केवस म्लास् — देखो ---आस् म्लेप् — देखो ---भंप् 11

मह-- १ भा०, पृद्धी (बडना), १ प०, भाषाया दोप्ती न (बहना, चम-कता), लद्-मृद्दे-ति, लिद्-मगई-हु, लुद्-महिला, लूह-धमहिष्ट, धमहोत्, मा लिड-महिपीप्ट, महात, नमं महाते, तन्-मिमहिपते-नि, का-

मंह--१७ उ० (वहना, धमवना), खद्-महिमप्यति-ते, नुद्र-प्रममहन्

मबक्-- र था। (जाना, हिलना), सद्-मननते, तिद्-ममनने, सुद्र--भगिकष्ट ।

मअ- १ प०, संपाते (इकट्ठा करना, बुढ होना), पर्-मशनि, निर्-ममक्ष, लुड-ममकीत् ।

, पुड-मनदार । मल्--१ प०, धनौ (बाना, रॅपना), लट्-यसनि, लिट्-पमास, नुट्-मिलता, लुइ-ग्रमसीत्, ग्रमासीत् ।

मडक्-१ मा०, मण्डने (सजाना), लड्-महूने, लिड्-ममहूने, लुट्-मिक्ता, लुड-प्रमिक्टिय । मइल--१ प॰, गरी (जाना), सर्-मह्नि, सिर्-ममहून,

लुझ-पमझ्योन्, कर्मक मह्मयने, शुद्ध-प्रमहित ।

मझ -- १ पव (जाना, हिलना), पूर्ववन् ।

मह्मपू---१ प०, मण्डने (सजाना), लट्-मङ्घति, लिट्-ममञ्च, लुट्-मधिता, लुद्ध-प्रमंपीत्, कर्मे० मध्यते ।

मप्—१ मा॰, गलाक्षेपे भारम्ये कैतवे च (शीघ्र चलना, प्रस्पान करना, प्रारम्भ करना, घोला देना ), सट्-मयते, लिट्-मयपे, लुट्-मधिता, लुड-मम-पिप्ट, मा॰ लिड-मिपिपोट ।

भंध-१ प्रा०, दम्मे कत्यने कल्कने च (घोखा देना, दुप्ट होना, अपनी प्रशस्त करना, पीसना), लट्-मबते, लिट्-मेव, लुट्-मचिता, लुट-प्रमिता

मंच्—१ मा॰, पारणोच्यायपूजनेषु ( पॅकेटना, ऊँचाँ होना, जाना, सजाना, नमकना), लट्-मञ्चते, लिट्-ममञ्चे, लुट्-मञ्चिता, लुद्ध-ममञ्चित्रा मञ्ज्—१० ७०, शब्दे ( शब्द करना), लट्-मञ्जपति-ने, लिट-मञ्ज

याचकार-चके, लुद्-मञ्जयिता, लुख-समिमञ्जत्-त ।

मह---१ प०, मदैनिवासनयो ( पीसना, रहना, जाना), लट्-मठित, लिट्-ममाठ, लुट्-मठिता, लुड-प्रमठीत् ।

मण्य--१ प्रा॰, शोके (शोकपूर्वक स्मरण करना, चाहना), लट्-मण्टने,

तिर्-ममण्डे, लुट्-मण्डिता, लुद्-धमण्डिट्ट ।

मण्-१ पॅ०, झब्दे, ( शब्द करना, चरवर करना), सद्-भणित, लिद्-ममाण, लुट्-मणिता, खुड-अमणीत् ॥

भण्ड- १ प०, भूषायाम् (अपने धापको सजाना), सट्-मण्डति, लिट्-ममण्ड, सुट्-मण्डिता, सुट्-मण्डिप्यति, सुड-प्रमण्डीत्, प्रा० लिड्-मण्डमात् । णिच्-सट्-मण्डमति-ते, सुड-प्रमण्डव्-त् । सन्- म्मिण्डयति ।

भण्ड-- १ प्रा॰, विभाजने (बाँटना), सट्-मण्डते, सिट्-समण्डे, सुट्-मण्डिता, खट्-मण्डिट्यते, सुड-श्रमण्डिप्ट, प्रा॰ सिड-मण्डिपीप्ट । सन्-मिमण्डिपते, कर्म॰-सट् मण्डिपते, सुड-श्रमण्डि ।

भग्द--१० उ०, (सजाना), तट्-मण्डयति-ते, तिट्-मण्डयावकार-चन्ने, लुट्-मण्डियता, लुड-न्नममण्डत्-तं, श्रा० लिख-मण्डपात्, मण्डियपीध्ट । सन्-मिमण्डियपति-ते ।

मिमण्डीयपीत-त । सय्—१ ९०, विलोडने (मथना, हिलाना), खट्-मथिप्यति, लुड-ममयीत्। णिष्-लट्-माययति-ते, लुड-ममोमथत्-त, सन्-मिमथिपते ।

भद्—४ प०, ह्यंभ्लेग्नयो, (प्रश्तेष होना, दयनीय दशा मे होना), लद्द-मावति, लिट्-ममाद, लूट्-परिता, लट्-मरिष्णति, लुब्द-ममश्चीत, समादीत, भिष्-लट्-मद्मित-ते, (भादवीतिते, प्रमत्त करना) लुब्द-ममीनव्द-ते । सन्-मिर्मोदपति, सब्दन्त-मानवते, सामदीति, सामति, कर्मे लट्-मावी, लुब्द-मानि-स्मादि, बन-मा

मब्--१० प्रा॰, तृत्तिबोगे ( प्रसण करना), लट्-मादयते, लिट्-मादया-चके, लुट्-मादयिता, खट्-मादयिव्यते, लुड-धमीमदत, ग्रा॰ लिड-मादयियीष्ट । सन्-मिमादयिषते, कर्मे॰ लट्-मादते, लुड-धमादि, यत-मादित ।

मन्---४ भ्रा॰, जाने ( जानवा, सोचना), लट्-मन्यते, लिट्-मेन, लुट्-मन्ता, खट्-मस्यते, खड्र-मास्यत, मुड्र-ममस्त, मा० विड्र-मसीप्ट । सन्-मिमसते, णिच्-सट्-मानपति-ते, सुड्र-मामिनत्-त, यडन्त-ममन्यते, मग्म-नीते, मम्मन्ति, क्त-मत, क्त्वा-मत्वा, तुम्-मन्तुम् ।

मन्-द मा॰, धनबोधने (सोबना, मानना), सट्-मनुते, सिट्-मेने, सुट-मिनता, सुट-मिनप्पत, सुड-धमिनप्ट, धमत, (म॰ पु॰ एव॰ धमिनप्टा,

भ्रमया ) । सन्-धिमनिषते, तुम्-मनितुम्, णिच्-पूर्ववत् ।

मन्-१० ग्रा०, स्तम्भे ( गवयुक्त होना), लट्-मानमते, लिट्-मानपानके, लूट्-मान्यिता, सुड-प्रमीमनत, भा शिड-मान्यियीट सन्-ममान्यिपते,

नामे । लड्-मान्यते, बत-मानित ।

मन्त्र-१० मा०, गुन्तपरिमापणे ( मन्त्रणा करला, मुमनि देना, राम् लेना, कहता), सद्-मन्त्रयते, (कमो मन्त्रयति को होता है), सिद्-मन्त्रयक्ते, सुद्-महत्ता), सद्-मन्त्रयते, (कमो मन्त्रयति को होता है), सिद्-मन्त्रयक्ते, सुद्-मन्त्रयिता, सद्-मन्त्रयिव्यते, सुद्-ममन्त्रत । सन्-मियन्त्रीयपते, यन-मीन्तत,

मन्य-१ प०, ६ प०, विलोडने (मयना, सुम्ब करना), लट्-मन्यति, क्त्वा-मन्त्रयित्वा । मस्ताति ( म॰ पु॰ एक॰ लोट्-मपान), निट्-मामन्य, लुट्-मान्यता, छुट्-मान्यव्यति, लुद्र-मानन्यता, सा॰ तिहर-मध्यात् । सन्-मानिषयति, समे॰ गाम्यात, गुक्र-अनम्यात्, भागात्रक्षः चतुन्त्रमाययात्, कमण् स्यते तद्नास्यते, नुद्र-समन्य, णिव्-तद्-मन्यवति-ते, नुद्र-अममन्यत्-त, गर्भार्थात् पुरुक्तारम् । प्रमुक्ति । प्र

भारता, दुन्त देना), लट्-मन्यति, निट्-मन्य-१ पुर, हिसानतेशनयो ( मारता, दुन्त देना), लट्-मन्यति, निट्-मृत्यत् (१), मध्नत् (६) । मनन्त्र, जुट्-मन्यिता, खट्-मन्यप्ति, तुद्र-प्रमन्यीत्, इस । लट्-मन्युवते,

लुद्द-प्रमन्यि, पन-मन्यित, क्तृवा-मन्यित्वा । नगान, प्रान्तिकारम्बद्धः नगान्त्रः । प्रशासन् करना, प्रशस्ति सन् । प्रश्नितं करना, प्रशस्ति भन्द- ( भा०, रहाराधनपरचन्त्रभाषात्रपाप (नरावा करना), अशास्त्र होना, प्रतन्त होना, प्रमत होना, सोना, चमकना, मन्दन्ति होना), तद्-मन्दते, रामा, नवत हामा, अनत हामा, जाना, जानामा, नवनात हामा, तर्नातहा, तर्ममान्ते, सुर्-मित्ता, लर्नमित्यते, सुद्र-ममित्य, मा॰ तिद्र-मित्र षीध्ट, कमं ० सट्-मन्द्रते ।

मभ्-१ प०, गतौ (जाना, हिलना), सट्-मभित, निट्-ममभ्र, सुट्-

भा, पुरु-भाग आप । मय्—१ साठ ( जाना, हिलना), सट्-मयते, लिट्-मयपे, लुट्-मयिता, मभिता, लुड-भमभीत्।

लुद्ध-प्रमयिष्ट, मा० लिद्ध-मयिषीष्ट । अभावष्ट, आरु क्षाच्याच्या । मर्च —१० उ०, शब्दे प्रहणे च (लेना, शब्द करना, जाना, चोट पहुँचाना), 

ग्रा॰ लिड-मर्ब्यात्, मर्वेयियीच्ट । ालह-मञ्चात्, भवावपाय्तः । मश्--१ प० (जाना, हिलना), सह्-मर्वति, सिट्-मपर्वे, मृट्-मविता,

लुइ-धमबीत्।

मवं -- १ प०, पूरणे (पूरा करना), लट्-मवंति, लिट्-ममवं, लुट्-मर्विता, लुझ-अमर्थीत् । शिच्-(धन्द करना), लट्-मर्वेमति-ते । मल्-१ था०, १० उ०, धारणे ( पकडना, रखना), लट्-मलते, मलयति-

ते, लिट्-मेले, मलयाचकार-चक्रे, लुट्-मलिता, मलियता, लुड्-प्रमलिप्ट, भमीमलत्-त ।

मल्ल--१ आ॰, (पकडना, रखना), लट्-मल्लते, शेष पूर्ववत् ।

मय्-१ प०, बन्धने हिसाया च (वांधना, हिसा करना), लट्-मवति, लिट्-ममाव, लुट्-मविता, लुड-ग्रमवीत्-ग्रमावीत् ।

मञ्-१ प०, शब्दे कोपे च (गूँजना, कोघ करना), लट्-मशर्ति, लिट्-ममारा, लुद्-मशिता, लुद्ध-ग्रमशीत्-प्रमाशीत् ।

मय्--१ प०, हिंसाया शब्दे च (चोट मारना, नष्ट करना), लट्-मपति,

निद्-मनाय, नुद्-मियता, नुड-ममपीत्-ममापीत् ।

मस्—४ पं॰, परिमाणे (तोलना, बेदलना), लेट्-मस्पति, लिट्-ममास, लुद्-मसिता, लुद्द-अमस्त्, नत-मस्त, तुम्-मसितुम् ।

मस्क्--१ भा॰ (जाना, हिलना), सद्-मस्कते, सिद्-ममस्के, सुद-

मस्किता, सट्-मस्किष्यते, लुड-प्रमस्किष्ट । मस्त्--६ प०, शुद्धी (महाना, इ्बना, शुद्ध करना), लद्-मण्जति, लिद्-मनज्ज, ( म० पु० एक० मनजिवस, ममकूष) नुद्-मङ्गा, खट्-मङस्यति, सुद्-माझीत्, (प्र० पु० द्वि० समाङ्गताम्), धा० तिक-मण्यात् । सन्-मिमक्षति, णिच्-सट्-मञ्जयति, लुङ-प्रममञ्जत्-त, कर्मं भज्यते, नतः-मग्न 1

मह—१ प०, १० उ०, पूजायाम् (भादर करता, प्रसन्न होता, बढाता), लद्-महति, मह्यति-ते, लिद्-ममाह, मह्याचकार-चक्रे, लुद्-महिता, महिमता, लुक-अमहीत्, अममहत्-त । सन्-मियहिषति, मिमहिषपित, णिच् (१ प०)-माहयति-ते, लुद्ध-ममीमहत्-त, कर्मं । लट्-महाते, क्त-महित, तुम्-महि-तुम्-महयितुम् ।

मह---१० मा०, पूजायाम् (मादर करना), लद्-महीयते, लिट्-महीया-

षके, रुट्-महीयिष्यते, लुड-श्रमहीयिष्ट ।

मा---२ प॰, माने (तोलना, तुलना करना, वनाना, दिखाना धादि), सद्-माति, लिट्-ममौ, लुट्-माता, छट्-मास्यति, छड्ड-ग्रमास्यत्, लुद्ध-ग्रमा सीत, मा लिइ-मेयात् । सन्-मित्सति, यङ्त-मेमीयते, मामोति, मामेति, कर्मे लट्-मीयते, लुड-अमायि, णिच्-लट्-मापयति-ते, लुड-अमीमपत्-त, नत-मित, नत्वा-मिरवा ।

मा---३ प्रौर ४ था॰, (नापना, तोलना थादि), लट्-प्रिमीते, मायते, लिट्-ममे, लुट्-माता, लुट्-मास्यते, लुद्ध-प्रमास्त, भा॰ लिड-मामीप्ट ।

सन्-मित्सते (श्रेप रूप पूर्वेवत्) ।

मांतः—? ५०, काक्षायाम् (चाह्ना), तट्-माधातः, खूट-माधातः । गत्—्र प्रा०, विज्ञातायाम् (जिज्ञासा करता), तट्-मोमासने, तिट्-मोमासावभूव-सार-अक्, तट्-मोमासिना, तृट-अयोगासिन्, घा०, तिट.-मोमासिनीर्यः। वन्-मोमासिन्तः, व्य-जुड-मामासत्नः, वर्षे० सट्-मोमास्व-ते, तृड-प्रमोसास्व-ते, तृड-प्रमोसास्व-ते, तृड-प्रमोसास्व-ते, तृड-प्रमोसास्व-ते, तृड-प्रमोसास्तः

सान्--१० मा०, स्तम्मे (रोक्ना, गर्वयुक्त होना), सट्-यानयते, सट्-मानयिज्यते, सुद्द-समीमनतः, मा० सिद्द-मानयियोद्द ।

नान्--१० प०, १ प०, पूजायाम् (जादर करना, पूजा करना), लट्-नान्यति, नानति, सुड-वमोमनत्, प्रयानीत् । सन्-प्रिमानविषदि-निर्मानियनि ।

मार्ग — १ पन, अन्वेषणे (कोजना, बूंडना, पीछा करना), तद्-मार्गति, विद-मार्गो, तुट्-पार्गता, सुड-प्रमार्गीत् । उन्-प्रमार्गियति, वर्षन सट्-मार्ग्यते, सुड-प्रमार्गि ।

मार्य — १० ७०, (इंडना, जाना, सजाना), सद-मार्ययित-से, निद्-मार्गियाचकार-चन्ने, सुद्-मार्गियात, स्ट्-मार्गिययित-से, तुद-प्रमार्गित-त, पा० विद्य-मार्गित्-मार्गियगेष्ट, स्त-मार्गित, तुम्-मार्गियनु ।

मार्ग् —१० ड०, बाब्दे बुद्धी च (शब्द करना, पवित्र करना, ताक करना), लड्-मार्ग्यातन्ते, लिट्-मार्ग्यायकार-चक्रे, तुट्-मार्गयत, लुड-प्रममार्ग्य, त, मा० लिख-मार्ग्यात्-वार्ग्यायोध्याद्य । सन्-मिमार्ग्यप्यति-ते ।

चि—५ उ॰, प्रशेषचे (फॅक्ना, फॅलाना, तोचना), बट्-पिनोति, निनृते, लिट्-पर्गी, मिस्पे, बट्ट-प्राता, बट्ट-पास्पति-चे, लुट्ट-प्रमासीत्, प्रमास्त, पा॰ विक्र-मायाद्-पासोट्य । बन्-प्रिस्ति-चे, कर्मे॰ लट्-पोयते, विच्-लट्ट-माप्यति-ते, लुद्ध-प्रामोयय्त-चे, क्त-मित्र ।

मिय---१ उ०, मेबाहितयो ( मिलना, समझना, हिसा करना, पनडना), सद्-नेबदिनो, लिट्-मिमेप, पिमिनो, सूद्-मेबिता, सूद्र-प्रमेगीत्, अमेबिट्ट, प्रा० लिह्न-पिट्यात्-मेबिपीट्ट।

मिद्र—१ मार्क, स्तेष्ट्रते ( तीला होता, विश्वताता, प्रेम वरता), लट्-मस्ते, विद्र-मिमिद्रो, तुद्र-मिद्रता, तुद्र-मिद्रता, तुद्र-मिद्रापट । त्रुप-मिमिद्रियुद्धे-मिशेद्रियुद्धे । त्रुप-तुद्द-वेद्यवित-वे, लुट-म्रमीमिद्रत्न, वर्ग-मिम्, सिद्धा, त्रुपा-सिद्धिया, मेदिला । ग

मिद्—४ प० ( पिघलाना, मादि), लट-मेवति, लिट्-मिमेद, लुट्-मेदिता, लुद्-मिमद्य । सन्-मिमिदिपति, निमेदिपति ।

मिद्—१ त० (भिष् ने तुल्य), तट्-मैद्यि—ते ।

मिन्द्-१ प०, १० छ०, सट्-मिन्डों, मिन्दपति-ते, तुट्-पिन्तिन, मिन्दपिता, सुद्ध-मिन्डोत्-बर्मिमेन्दत्-छ, बा० पिद्ध-सिन्डात्-सिन्दीय-पोष्ट ।

मिन्यू--१ प॰, स्नेहने सेचने च (ग्रादर करना, सीचना), लट्-मिन्वित, लिट्-मिमिन्व, ऌट्-मिन्विष्यति, लुद्ध-धमिन्वीत्, कमॅ०-मिन्यते ।

मिल्—६ उ०, सगमें (मिलना, एक होना), लट्-मिलति-ते, लिट्-मिमेल-मिमिले, लुट्-मेलिता, खट्-मेलिब्यति-ने, लड-प्रमेलिब्यत्-त, लुड-मनेतीत्-मनेतिष्ट्री सन्-निमिलियति-ते, मिमेलियति-ते, कर्म०-लद्-मिल्यते, लुड-ग्रमेलि, णिच्-लट्-मेलयति-ते, लुड-ग्रमोमिलत्-त, मत-मिलित, बन्वा-मिलित्वा, मेलित्वा ।

मिश्-- १ प०, शब्दे रोयकृते च (हल्ला करना, क्रोध करना), लट्-मेशति,

लिट्-मिमेश, लुट्-मेशिता, लुड-म्रमेशीन् ।

निधु---१० उ०, सपके ( मिलाना), लट्-मिश्रयति-ते, लिट्-मिश्रयाच-चार-चक, लुट्-मिश्रमिता, लुड-धिमिश्रत्-त, बा॰ लिड-मिश्रमात्, मिश्रमि-पीष्ट । सन्-मिमिश्रयिपति-ते, क्त-मिश्रित, क्त्वा-मिश्रयिस्वा ।

मिष्-६ प० ( श्रांस स्रोलना, देखना), सट्-मियति, लिट्-मिमेष, लुद्-मेषिता, लुद-ममेपीत्। सन्-मिमिपिपति, मिमेपिपति, नत्वा-मिपित्वा,

मेपिस्वा ।

मिय्-१ प०, सेचने (सीचना, गीला करना), लट्-मेयति, (शेप पूर्ववत्)। नन्या-मिथित्वा, मेथित्वा, मिष्ट्या ।

मिह्--१ प०, सेचने (गोला करना, मूत्र करना), लट्-मेह्ति, लिट्-मिमेह, लुट्-मेढा, खट्-मेव्यति, लुड-मिमक्षत् । सन्-मिमिक्षति, णिन्-लट्-मेहयति-ते, लुझ-प्रमीमिहत्-त, वत-मीड, क्त्वा-मीड्वा, तुम्-मेडुम् ।

मी—४ मा॰, हिंसायाम्, (हिंसाऽत्र प्राथियोग ) (भरता, नष्ट, होना), तद्-मोयते, लिद्-मिम्ये, खट्-मेष्यते, लुब्ब-धमेश्ट । सन्-मिमीयते, णिष्-लद्-माययति-ते, लुक-ममीमयत्-त ।

मी-- ६ ज०, हिंसामाम् (हिंसा करता, कम करता, बदलना, नष्ट होना), लद्-मोनाति, मीनीते, लिट्-ममी, मिम्ये, लुट्-माता, लुड-भमासीत्, भमास्त, मा॰ लिद-गोगात्-मासीय्ट । सन्-मित्सति-ते, वर्मं लह्-मीयते, णिन्-सद्-मापयति-ते, लुक्र-धमोमपत्-त, बत-मीत, बत्वा-मीत्वा ।

मो-१ प०, १० उ० गतौ (जाना, समझना), लट्-मयति, मापूर्यति-ते. तिर्-मिमाय, माययाधकार-चक्रे, लुट्-मेता, भायविता, लुद-ममैपीत्-

ममीमयत्—त ।

मीत्-१ प०, निमेवणे ( ग्रांस ग्रादि बन्द करना, फूलो ग्रादि का बन्द होना, मिलना, यन्द शरता), लट्-मीसति, लिट्-मिमीस, सुट्-मीसिता, सुट्ट-प्रमीदीन् । शिव्-सट्-मीनयित-ते, सुट-प्रमीमिसत्-स, प्रमिमीलत्-त । गन-मिमोलिपति ।

मीवु--१ प०, स्पौल्ये (मोटा होना, जाना), लट्-मीवति, लिट्-निमीव, लुट्-मोविता, सुड-धमीवीत्।

मब---१ मा॰, कल्कने (घोला देना), लट्-मुञ्चते, लिट्-मुमुञ्चे, लुड-

मुच्--्६ उ०, मोक्षणे (छोडना, मुक्त करना, त्यागना), सट्-मुञ्चति--प्रमुञ्चिष्ट । ते, लिट्-मुमोच, मुमुचे, लुट्-मोक्ता, छट्-मोध्यतिनी, लुड-प्रमुचेत्, प्रमुवत, मा॰ लिड-मुच्यात्, मुक्षाँष्ट । सन्-मुम्प्रक्षति (मुम्रुक्षते, मोसते, प्रश्मेन), णिष्-लद्-मोवयति-ते, लुद्ध-अमूम्बत्-ते, वत-मुक्तं, कत्वा-मुक्ता ।

मुज, मुरुज---१ प०, १० उ०, घन्दे ( साफ करना, पवित्र वरना, घन्द करता), लट्-मोजति, मुञ्जति, मोजयित्ति, मुञ्जयिति-ते, लिट्-मुमोज,

मुमुङ्ज, मोजयाचकार-चर्क, मुङ्जयाचकार-चर्के । मुद्--१ प्०, मर्दने ( रगडमा, पीसना, हिंसा करना ), सट्-मोटति, लिट्-

मुमोट, लुट्-मोटिता, लुह्-ममोटीत् । मुद्—६्प०, आक्षोपमर्दनबन्धनेषु (दोष लगाना, ददाना, दांघना),

मुद्--१० उ०, सनूर्णने (तोडना, चूरा करना), सद्-मोटवति-ते, सुद्ध-सुद्-मुटति, शेष पूर्ववत् ।

मुण्ड--१ प०, मुद्देन (पीसना, र्यडना), लट्-मुण्टति, लिट्-मुमुण्ट, लुट्-भ्रमुमुटत्-त ।

मुक्रू—१॰ मा०, पालने प्लायने वा ( रक्षा करता, भाग जाना), सद्-मुक्टिता, लुड-ध्रमुण्टीत् । मुक्तो, निद्-मुमुष्ठे, तुद्-मुण्ठिता, तुद्द-म्रमुण्ठित्र, मा० तिद्र-मुण्ठिवीन्ट,

मुण्ड्--१ प०, खण्डने (मुण्डन कराना, पीसना), लट्-मुण्डति, लिट्-कर्म ० -लट्-मुण्ड्यते, । मुमुण्ड, सूर्-मुण्डता, लुझ-कामुण्डीत् । सन्-मुमुण्डपति, विच्-लर्-मुण्डपति-

मुण्ड-१ मा०, मार्जने मुज्बने या (डूबना), लट्-मुण्डते, लिट् ते, लुझ-अमुगुण्डत्-त ।

-मृतुण्डे, लुट्-मुण्डिता, लुड-ग्रमुण्डिप्ट । 

लुट्-मोणिता, लुझ-ममोणीत्। मुद्--१ आ०, हर्षे (ग्रानन्दित होना, प्रसन्न होता), लट्-मोदते, लिट्-मुमुदे, लूट्-मोदिता, लूट्-मोदिप्यते, लुड-ममोदिष्ट, ग्रा० लिड-मोदिपीप्ट, सन्-मुमुद्रिपते, मुमोदियते, बत-मुदित, मोदित ।

मुद्द-१० उ०, सत्तम (मिलाना, पवित्र करना), तट्-मोदयित्ते, तिट्-मोदयावकार-चक्रे, तृद्द-गोवयिता, तृद-ममुमुहत्-त ।

मुर्-- ६ प॰, सवेष्टने (ढकना), लट्-मुरति, लिट्-मुमीर, लुङ-प्रमी-

रीत् । मुख्यूं--१ प०, मोहसमुच्छाययोः ( मूच्छित होना, सज्ञाहीन होना, बढना, च्याप्त होना, योग्य होना), लट्-मूर्च्छति, लिट्-मुम्च्छं, लुट्-मूर्च्छिता, लुद्ध-ग्रमुर्च्छीत्, भा० लिद्र-मूर्च्युयात्, णिच्-लट्-मूर्च्यपति-ते, लुद्र-प्रमुमू-च्छत्–त । सन्–सुमूच्छिपति, कत–मूछित, मूर्त ।

मुद्--१ प०, बन्बने ( बांधना), सर्-मुर्वति, लिट्-मुमुर्व, सुट्-मुविता, लुङ-ग्रमुवीत ।

मृल्--देलो मृल् घातु।

मृष्-१ प०, स्नेये ( चुराना), लट्-पुरुणाति, लोट्-प० पु० एक० मुपाण, लिट्-मुमीय, लुट्-मीपिता, खट्-मीपिव्यति, लुड-अमीपीत्, मा० लिड-मुख्यात् । सन्-मुमुविषति, कत-मुणित, कत्वा-मुपित्वा, ल्यप्-सम्मुष्य, पुन्-मोधितुम् ।

मुस्—४ प॰, सण्डने ( फाडना, टुकडे करना), सट्-मुस्पति, लिट्-मुमोसँ ।

मुस्त्-१० ७०, सधाते ( देर लगाना, इकट्ठा करना), लट्-मुस्तयित, -ने, लिंद्-मुस्त्यावकार-वके, लुंद्-मुस्तियता, लुंद्-ग्रमुमुस्तत्-त, ग्रा॰ लिंद-मुस्त्यात्, मुस्तवियीप्ट ।

मुह्—४ प०, वैचित्यै ( मूच्छित होना, चक्कर खाना, गिरना, मृटि/करना, मूख होना), लट्-मुझाति, लिट्-मुमोह, लट्-मोहिता, मोन्या, मीढा, लट्-मोहिज्यति, मोध्यति, छड-ममोहित्यत्-भमोध्यत्, लुड-ममुहत्, मा० लिड-मुह्मात् । सन्-मृमुहिपति, मुमोहिपति, मुमुक्षति, कर्म - लद्-मुह्मते, लुद-भेमोहि, णिच्-लट्-मोहयति-ते, लुझ-प्रमूपहत्-त, क्त-मुग्ध-मूढ, क्त्या-मोहित्वा, मुख्या, मूद्वा, स्यप्-सम्मुह्म, तुम्-मोहितुम्, मोग्युम्, मोदुम्

मू-- १ भा ०, बन्धने (बांधना), लट्-मबते, लिट्-मृगुवे, लट्-मविष्यते,

सद-प्रमिविष्ट ।

मूल--१ प०, प्रतिष्ठायाम् (दृढ होना), सट्-मूलति, लिट्-मुमूल, लुट् -मृलिता, लुद-मम्लीत् । सन्-मुमुसियते, णिच्-सट्-मूलयति-ते, लुद-अमृगुसत्-त ।

मूल्--१० उ०, गोपणे (पेड लगाना, श्रक्रित होना), लट्-मूल-यति-ते, लिट्-मूलयावकार-चके, लुट्-मूलयिता, लुद्द-प्रमूमुलत्-त, सन्-म्मुलियपति-ते, वेत-मुलित ।

मृय--१ प०, स्रेवे (चुराना), लड्-मृयनि, लिड्-मृमूय, लुद्र-ममूयीन् । न्यन्-मुम्बिपति, णिष्-चट्-मूपयति-ते, सुक-चमुमूपत्-ते, कत-मूपित ।

मृ--६ ग्रा॰, प्राणत्यामे (मरना, नष्ट होना), नट्-ग्रियते, निट्-मनार, लुट्-मता, छट्-मरिप्यति, बृद्ध-प्रमृत, ग्रा॰ तिद्ध-मृगीप्ट । सन्-मुम्पीत, वर्मः लट्-श्रियते, णिन्-लट्-मारवति-तं, लुद्र-ग्रमीमरत् -त, वत-मृत, तुम्-मर्तुम्, क्त्या-मृत्वा ।

मुक्ष--१ प०, समाते (इक्ट्ठा नरना), सट्-मृक्षति, सिट्-ममर्श, सुट-

मृग्- ४ प०, झन्वेपणे ( इंडना, तिकार खेनना, परीक्षा करना, मांगना), भ्रम्भीत्। लट्-पृग्वति, लिट्-ममर्प, तुट्-मगिता, तुट्-मगिव्यति, लुड-ग्रमगीत्, पन-

मृग्--१० प्रा०, अन्वयणे ( ईंडना धादि), सट्-मृगयते, तिट्-मृगयाचके, मुगित । लूट्-मृतीवता, खर्-मृतविष्यते, लुर-अनम्गत, झा० तिर-मृत्रीविधीन्द । हन्-मिन्ताविषते, कर्म० लट्-मृत्यते, तुर-अमीर्ग ।

मुज्र-१ प०, जीवालक्कारयो (स्काई करना, प्रादि), सट्-मार्वति,

लिट्-ममार्ज, ( मीचे की मूर्ज घातु देखों )। मुज्-- २ प०, शुद्धी ( स्वब्ध वरना, शासन वरना, घोडा शादि से जाना,

सनाना), लट्-मार्टि, निट्-मनार्ग, लुट्-माजिता, मार्ट्या, लट्-माजित्यति, मारुपीत, सब-समाजियात् समास्यत् लुइ-समानीत् समासीत्, मा० तिह-मुज्यात् । सन्-निम्हाति, प्रिमाजियति, कमेर-सद्-मुज्यते, सुह-प्रमानि, पिच-तद्-माजयितना, तुळ-सममाजत्-त, श्रामामृजत्-त, कन-मृद्द, माजित । मुज-१० उ०, शोचातहरूत्यो (स्वच्छ करता, शादि), तद-माजपति-

ते, लिट्-माजेपावकार-वर्के, लूट-माजीपता, बट्-माजीपति , लूह-प्रमानजिल्ला, मर्गामुजल्ला, क्रिक्-पार्यते, लूह-पार्यते । मृद् — ६ प्रीर ६ प॰, सुलने ( दया करना, समा करना, प्रसप्त होना),

लट्-मुहति, मृहगाति, लट्-ममडे, सुट-महिता, सुद-यमहीत् ।

मृग्- १ प० हिंसायाम् (भारता, नष्ट करना), तट्-मृगति, निट्-

मुद्द-१ प०, बोदे (दवाना, मारना, समहना), सर्-मुद्दनाति, निद्-भगरं, जुर-परिवार, छर-परिवारि, छह-पर्याद्यार, जुर-पर्याद्वार, वर्ष-प्रमान्त्रि, वर्ष-प्रमान्त्रि, वर्ष-प्रमान्त्रि, वर्ष-प्रमान्त्रि, जुर-प्रमान्त्रि, जुर-प्रमान्त्रि, ज्वर-प्रमान्त्रि, ज्वर-प्रमान्ति, ममणं, लुङ-धमणीत्।

मदेत्-त । सन्-मिमदिपति, बत-मृदित । मुच्-१ उ०, उन्दर्व हिताया व (गीला होना, मारना, बर मे इसका मारना मूच्-र ७९, ७०१ वट मार्थीतने, निट्-ममर्थ, ममूथे, नुट-प्रमधीत्-प्रथं है प्रनादर करना), लट्-मार्थीतने, प्रमधिष्ट, बत्वा-मधित्वा, मृद्घ्या ।

मृ पातु इन स्थानो पर परस्मेपदी है—िलट्, सुट, सुट, सुद ग्रीर सन्।

मुञ्—६ प०, ग्रामग्रेने (छना, हिलाना, विचार करना), लट्-मृशति, लिट्-मेमेर्रा, लुट्-मर्थ्य, खट्-मध्येति-अध्यति, लुद्ध-श्रमाक्षीत्, श्रेश्रोक्षीत्, अमक्षत् । सन्-मिम्धाति, कर्म । लट्-मृश्यते, लुद्र-प्रमास, णिच्-लट्-मर्श-यति ते, तुद्र-ग्रमोमुरात्-त, ग्रममर्थत्-त, गत-मृष्ट, बन्वा-मृष्ट्वा ।

मृष्--१ प०, सेचने (सीचना, सहन करना), लट्-मर्पति, लिट्-ममप्, लट्-मिपता, लुड-प्रमर्पीत्, णिच्-लट्-मपंयति-ते, लुड-धममपंत्-त, प्रमी-मृषंत्–त ।

मृष्--१ उ०, सहने (सहन करना, सीचना), लट्-प्रपंति, ( दोप रूप नीचें को घातु के तुस्य)।

मृष्-४ उ०, तितिकायाम् (दु.ख सहना, क्षमा करना), लट्-मृष्यति-ते, लिट्-मेमप्, यमुपे, लुट्-मपितो, खॅट्-मपिष्यति-ते, लुड्-श्रमपीत्-श्रमपिष्ट । सन्-मिर्मापपति, कर्मे । सट्-मृत्यते, णिच्-सट्-मपपति-ते, वर्वा-मापरवा, मृपिरवा ।

मृष्--१० उ०, (दु ल सहना, मादि), लट्-मर्पयति-ते, लिट्-मर्पयाच-

कार-चके, लुड-ग्रमीम्पत्-त, ग्रममपत्-त ।

म्-१ प०, हिसायाम् (मारना, हानि पहुँचाना), लट्-मृणाति, लिट्-मनार, लुट्-मरिता, मरोता, खट्-मरिप्पति, मरोप्पति, लुड-मनारीत्। सन्-मिमरिपति, मिमरोपति, मुमूपंति ।

मे--१ झा०, प्रणिदाने (अदल-वदल करना), लद्-मगते, लिट्-ममे, ' लुट्-माता, लट्-मास्यते, लुड-अमास्त, घा० लिड-मासीव्ट । सन्-मिरसते, जिल्-लट्-मापयित-ते, लुद्ध-ममीमपत्-त, कर्म० लट्-मीयते; लुद्ध-ममायि । सेट्-मेड्--१ प०, (पायल होना), लट्-येटति, मेडति ।

मेम्--१ उ०, मेथाहिसनयोः (जानना, दु.ख देना), सट्-मेयति-ते, सिट्-मिमेय-थे, लुट्-मेथिता, लुट-ममेथिष्ट ।

मेद्-मेप<sup>®</sup>-१ उ०, सर्गेंग (मिलना), पूर्वबत् । मेप्---१ झा०, गतौ (जाना, हिलना), सद्-मेपते, सिद्-मिमेपे, सुद्ध-समेपिष्ट ।

मेव्-१ था०, सेवने (सेवा करना, पूजा करना), लट्-मेवते !

मोझ्--१ प०, १० उ०, (मुक्त करना, छोड़ना), सट्-मोक्षति, मोक्ष-यति-ते, लिट्-मुमोक, मोक्षयाचकार-चक्रे ।

भ्ना-१ प०, ग्रम्थासे, (मन मे दुहराना, पढना, याद करना, वेद मे प्रशसा करना थर्थ है), लट्-मनति, लिट्-मम्नी, लुट्-म्नाता, लट्-म्नास्यति, लुड-धम्नासीत्, घा॰ लिष्ट-म्नायात्-म्नेयात् । सन्-मिम्नासति, म्नापयति-ते, लुद-अमिम्नपत्-ते, कमे० लट्-म्नायते, लुद्द-अम्नायि, म्नात ।

न्नस्—१ पु०, सघाते (इवट्ठा करना, चोट मारना), सट्-मशानि, निट्-मग्रथ, लुट्-ग्रथिता, लुद्द-प्रग्राहीत् ।

न्नस्-१० उ०, संयोजने स्नेहने स्लेच्छने च (बर समाना, मिसाना, विकताना, अस्पष्ट बोलना), लट्-अधयति-ते, सिट्-प्रधमावरार-पर्भ, लुद्-प्रसमिता, लुद-यमप्रशत्-त, बा॰ निद-प्रध्यात्-प्रशामियोच्य ।

खद्-१ मा०, मदेने (रणडना, पोसना), सद्-महने, निद्-मग्रदे,

खर्-प्रदिप्यते, लुद्र-प्रमदिष्ट । सन्-मिन्नदिपते ।

स्य--१ प० (जाना), तट्-मोर्चात, तिट्-मुशोच, तुर-सम्यन्, भन्नोपात् । सन्-मुम्बिपति, नुन्नोविपति । बत्या-मोर्चिरवा, प्रचिरवा । भञ्च--१ प० (जाना), तट्-मुङ्कति, तिट्-मुमुङ्क, तट्-मुङ्क प्यति, सुद्ध-प्रमुख्योत् । सन्-मुमुज्यियति, नत-मुनन, र या-मुख्यिता, अपरवा है

भेद् (भेड्)-१ प०, (पागल होना), लट्-भटति-भेडित । म्लक्-१० उ० (काटना, पृथक् करना), लट्-म्लझमतिन, लिट्-म्लक्षमाचकार-चके, लुट्-म्लक्षमिता, लुट-धमम्लक्षान्-त ।

म्मुच--१ प॰ (जाना), लट्-म्लोबति, लिट्-मुम्लोब, सुट्-म्लोबिना,

खर्-म्लोबिप्यति, ,सुद्ध-मम्सुचत्-मम्लोबीत् ।

स्तुष्टब्—१ प० (जाना), सद्-स्तुष्टचित, सिट्-मुस्सुष्टच । क्लेब्स्—१ प०, १० उ०, सम्यन्ते सन्दे (शरफुटे शगसन्दे च), (सम्यन्ट बीलना या जगली की तरह बोलना), लट्-म्लेच्छति-ते तिट्-मिम्लेच्छ, म्ले-च्छ्याचकार-वन्ने, सुद्र-ग्रम्सेच्छीत्, ग्रमिन्सेच्छत्-त । सन्-मिन्सेच्छिपन, मिन्लेण्डियपित्र-ते, बत-मिलप्ट, म्लेब्डिन ।

म्तेड्, म्तेड्--१ प०, उत्मादे (पायत होना), सट्-म्लेटर्ति, म्लेडर्नि,

धम्लेटीत्-धम्लेडीत् ।

भ्तेष्--! गा॰, सेवने (सेवा करना, पूजा करना), सर्-म्लैवर्त, लिट्-मिम्तेवे, छट्-म्तेविष्यते, सुद्र-प्रग्वेविष्ट ।

म्त्रे—१ प०, ह्वंहावं (मुरबाना, खिन्न होना, दुन्नन होना), तर्-म्लायित, तिर्—गम्त्री, तुर्-म्लाना, सर्-म्लास्पति, तुर-मम्लामीन, मा० तिरु—स्तापात्—न्त्रेयात् । णिच्-सर्-मनाप्यनिते, तुर-ममिन्नपर्-न, सन्-मिम्लासति, कर्म । तट्-न्लायने, लुद्ध-मम्लायि, नन-म्लान ।

यस्—१ प० (हिलाना, हिलना), नद्-यदाति, निद्-ययदा, नुद्-यशिता, सुद्ध-प्रयक्षीत् ।

यस-१० मा०, पुत्रावाम् (भादर करना, पूत्रा करना) विर्-यक्षमानके, सुर्-यक्षियता, सुद-ध्रयक्षत, क्न-यक्षित ।

यम्—१ ४०, देवपूजासपतिकरणयजनदानेषु ( यज्ञ करता, प्राहृति द्वालता, देना, सर्वात करता), लट्-मळतिन्ते, लिट्-स्थान, ६ने, लट्-मट्यां, लट्-मट्यातिने, लट्ट-मयक्यनेल, ल्ट्र-म्यातील् (डि० प्रधाप्टाम्), प्रयप्ट, प्रा० लिट्-इन्यात्-यादोष्ट । सन्-नियधातिने, वर्म० लट्-इन्यते, ल्ट्र-प्रयाति, णिन्-लट्-यावायिने, लुट्-मयोयज्ञ्-ल, पत-६प्ट, सत्या-दप्ट्या, स्थानि, णिन्-लट्-प्रमु ।

यत्—१ प्रा०, प्रयत्ने ( यत्न करना, परित्यम करना), सट्-यतते, सिट्-वेते, सुद्-यतिमा, स्ट्-यतिम्पते, सुरू-प्रयतिष्ट, धा० शिड-यतिपीट । सन्-यियतिपते, कमे० सट्-यत्यते, सूङ-प्रयाति, णिच्-सट्-यातयति-ते, सुङ-प्रयोगतन्-त, सत-यत, क्वा-यतिस्त, स्यप्-प्रावस्य

यत्—१० उ०, विकारोपस्कारयोः (बोट पहुँचाना, उत्साहित करना), सर्—यातयित्तते, छर्-यातथिय्यतिन्ते, सुद्र-ययोयतत्न, स । सन्-पियातयि-पतिन्ते ।

यन्त्र्—१० ड०, सकोचे (कनना भादि), लट्-यन्त्रयतिन्ते, लिट्-यन्त्र-याचकार-चर्मे, लुट्-यन्त्रमिता, खट्-यन्त्रयिप्यतिन्ते, लुङ-मयमन्तर्-तः । सन्-यियन्त्रयिपति-ते, कर्म०-लट्-यन्त्र्यते, क्त-यन्त्रित, बतुवा-यन्त्रमिरता ।

यम्—१ प०, मैथुने (समोग करना), लट्-यमति, लिट्-यमाम, लुट्-यन्मा, लट्-यप्पति, छट्-मयप्पत्, लुट्ट-याभ्यति । विष्-लट्-याभयति-ते, लुट-यदीयभत्-त, सन्-यिपप्तते ।

यन्—१ ५०, उपरमे (रीकना, देना, उठाना, जाना, दिलाना), तर्-यण्डित, विद्-यपान, तर्-यण्डित, वर्ड-यस्यत, वर्ड-यस्यत, वर्ड-यस्यत, वर्ड-यस्यत, वर्ड-यस्यत, वर्ड-यस्यत, वर्ड-यस्यत, वर्ड-यस्यति, वर्ड-यस्यति, वर्ड-यस्यति, वर्ड-यस्यति, वर्ड-यस्यति, वर्ड-यस्यति, वर्ड-यस्यति, वर्ड-यस्यति, वर्ड-यस्यति, वर्ड-यस्यते, वर्ड-यस्यते, वर्ज-यस्यते, वर

यम्---१० उ०, परिवेषणे (घेरना), लट्-यमयति-ते, लुड्-मयीयमत्-

यस्—भ प०, प्रमत्ने (प्रयत्न करता, उद्यम करता), नद्-यसित'-यस्यति, निद्-यमास, नदू-परिवा, छट्-यधिव्यति, नुद-प्रयसत् । चिन्-नद्-यास-यति-ते, (भा-्यस्, मात्यने० हैं), नत्व-यस्त, नत्वा-यसित्वा, यस्त्वा। तुन्-यतित्तर्म।

या—२ प०, प्रापणे (प्रापण गति ) ( जाना, बाकमण करना, बीतना), सर्-याति, सिर्-यमौ, सुर्-याता, खर्-यास्यति, सुर-प्रयासीत्, प्रा० सिर्-

सम् के प्रतिरिक्त कोई उपसम् पहले नहीं होगा तो यस् पातु विकल्प से न्वादि० भी है । संबस्यति, संवसति ।

यायाँत् । सन्-वियासति, वर्मं॰ लङ्-यापयति-रो, लुङ-प्रयोयपत्-रा, वत-यात, वन्वा-यात्वा, प्रयाय, तुम-यातुम् ।

याष्—१ उ०, याञ्चायाम् (मांगमा, विवाहार्षे मांगमा), सट्-यावितये, विद्, ययाष-प्याये, सट्-याविता, सट्-यावित्तिते, सट्ट-प्रयावीत्-श्यापिट, प्रापः विद्य-याच्यात्-यावियोटः । णिच्-सट्-याच्यतिने, तृद्र-ययाचिट, प्रापः विद्य-याचियति, सुद्य-याचित्ता, सुद्य-याचित्तुम् ।

प---२ प०, मिश्रयेऽभिश्यमे च (मिसना, पृथक होना), सर्-योति, सिह्-युवास, तुर्-पविता, सर्-्यविताति, तृह-भववीत्, धा० तिह--युवात् । सन्-यूपाति--पियविताः, सर्-वित्यति, तृह--प्रवाति, शिच्-नेर्-पायप्रति-पुर्वाति--पियवित्ति, स्मेश नर्ट-पुर्वा, तृह--प्रवाति, शिच्-नेर्-पायप्रति-तै, तृह--प्रवोपनत्-त, सत्-युव ।

यु--- ६ त०, सम्भवे (सिनना, विलाना), नर्-युनाति, युनीते, निर्-्युनाति, युनीते, निर्-्युनाति, युनीते, निर्-्युनाति, युनीते, निर्-्युनाति, युनीते, निर्-प्यापिति, स्रोप्ट, सा० निर्-प्याप्-योपोप्ट । सन्-युग्यतिनो, सत-युत ।

यु--१० घा०, जुनुष्मायाम् (निन्दां करना), लट्-यावयते, लिट्-यान-याचके, लुट्-यावियता, लुट-भयोयवत । सन्-यियाविषयते ।

युज्-१ प०, सममने (मिलाना श्रादि), लट्-योबति, लिट्-युयोज, लुट्-योक्ता, भूक-भयौकीत् । चन्-युयुशति ।

युज्---४ मा०, समाधी (ध्यान लगाना), लट्-युज्यते, लिट्-युज्जे, लुट्-गोस्ता, लट्-योक्यते, लड्-अयोक्यत, लुड-अयुक्त, मा० लिड-युक्तीस्ट । सन्-युगुजते, गिज्-सट्-योजयतिन्ते, लुड-अयुज्जत्-त ।

पून्- ७ ड०, योगे (भिक्षाना, त्याना, देना, तैयार करना धारि), लट्-पुनित्त, गुड्रन्ते, सिट्-पुयोज, युपुजे, सुट्-पीक्सा, लट्ट-पीड्यति-चे, सूड्र-प्रमुखत, प्रयोदाति, समुद्रत, प्रान लिक्ट-पुर्याति, पुत्रीपट । कर्पं० लट्ट-पुत्राते, पिपु-नट्-पीक्पतिन्ते, सुड्र-प्रयुपुत्रत्-स, सन्-पुर्यातिन्ते, नत-पुत्रः।

युज्—१० त०, सयममे (भिकाका कादि), तट्-योजयितन्ते, तिट्-योजयाज्यकार-वक्ते, तुट्-योजयिता, छट्-योजविष्यतिन्ते, तुद्ध-प्रयुद्धत्-र । सन्-पुरोजपितिन्ते ।

युज्-१० मा० (निन्दा करना), सट्-योजयते।

यत्—१ प्रा०, प्राप्तने (चमकना), लट्-योतते, निट्-युगुते, छट्-योति-व्यते, नुद्र-अयोतिष्ट ।

युप्—४ भा०, संप्रहारे (तहना, युद्ध ये जीवना), तह-युध्यते, तिह्-युप्, तुर्-गोद्धा, सह-योत्यते, तह-भगोत्यतं, तुद्ध-प्युद्ध, भा० तिह्न-युप्, विक्रान्यत्वते, तुद्ध-योपि, वित्त-त्वर-योपस्ति, तृद्ध-प्रपूत् स्त्र-स्त्रत्व-त्वर्युप्तते, व्य-युद्ध।

युप्—४ प०, विमोहने (भोछना, कष्ट देना, सरल बनाना), लट्-युप्पति, लिट्-युयोप, लुट्-योपिता, लुद्ध-प्रयुपत् ।

मूप्--१ पॅ॰, हिसाबाम् " (मारैना, चोट पहुँचाना), सट्-मूपति, निट्-

युष्प, ल्ह-ग्रय्पीत्।

येष्—१ ग्रा०, प्रयत्ने (प्रयत्न करना), लट्-येपते, लिट्-यियेषे, लुङ-भयेपिप्ट ।

योट्, योड्-१ प० (मिला देना), सट्-योटति-योडति, लिट्-युयोट, युवीर, लुड-प्रयोटीत् धयौरीत् ।

रह -- १ प०, गतौ (जाना, बहना), लट्-रहति, लिट्-ररह, लुट्-रहिता, लुद-परहीत् । णिच्-लट्-रहयति-ते, लुद-भररहत्-त । सन्-रिरहिपति । रक्--१० उ०, भास्वादने प्राप्ता च (स्वाद क्षेत्रा, पाना), सद्-राक्यति-

ते, लुट्-राकविता, लिट्-राकवाचकार-चक्रे, लुट्-प्ररीरकत्-त । ( रए, रम् भी इसी प्रकार चलेंगे)।

रक्-१ प०, पालने (रक्षा करना, बचाना), सद्-रक्षति, सिट्-ररक्ष, लुद्-रिक्षता, खर्-रिक्षप्यति, लुब-भरक्षीत्, मा० लिब-रिक्यात् । कर्म० लद्-रक्ष्यते, णिच्-लट्-रक्षयति-ते, लुक-घररेक्षत्-त । सन्-रिरक्षियति, नत-रक्षित ।

रख्-१ प०, (जाना, हिलना), बट्-रखति, लिट्-रराख, लुड-प्रर-बीत्, प्ररावीत् ।

रगु---१ प०, शकायाम् ( सदेह करना), लट्-रगति, लिट्-रराग । रङ्ग - १ प॰, (जाना, हिलना), तद्-रङ्गति, लिद्-ररङ्ग, सुद्र-

भरङ्गीत्।

रङ्ग -- १ ड० (तेज चलना), लट्-रङ्घतिन्ते, लिट्-रत्य, ररह्ये, सुद्-रियता, सुब-गरमीत्-गरियप्ट<sup>°</sup>।

रंष्--१० उ० (चमकना, बोलना), सट्-रघमति-ते, लिट्-रघमाचकार-

चके, लुड-प्रराधत्-तं, घरघीत् ।

रच--१० उ०, प्रतियत्ने (वनाना, रचना करना, लिखना, सजाना, निर्देश देना), लट्-रचयति-ते, लिट्-रचयाचकार-चके, लुट्-रचयिता, ऌट्-रचयि-ष्यति-ते, लुंद-अररनत्-त । सन्-रिरनिययति-ते, नत-रनित, न्त्वा-रन-यित्वा ।

रञ्जू--१ ग्रौर ४ उ०, रागे (रमा जाना, रमना, प्रसन्न होना, अनुरनत-होना, प्रेम करना), सट्-रजित-ते, रज्यति-ते, सिट्-ररञ्ज-ररञ्जे । सुट्-रद्रक्ता, खट्-रह्रस्यतिन्ते, खद्र-ग्ररद्रस्यत्-त, लुद्र-ग्ररह्रक्षीत्, श्ररद्रक्त, धा॰ लिख-रज्यात्-रदक्षीच्ट । सन्-रिरेक्षति-ते, णिच्-लट्-रञ्जयति- ते, तुद्र-प्ररस्मत्-त, (मुपो का शिकार करना) सट्-रञ्जपति-तं, सुद्र-प्ररीरञ्जत्-त, कर्म० सट्-रज्यते, नत-रनत, सतू-सानक्-(१) रजत्, रजमान (४) रज्यत्, रज्यमान, भत्वा-रद्रसत्या, रनत्या ।

रद्---१ प॰, परिभापणे (चिल्लाना, रटना, पुनारना, धानन्द ते पुनारना), सट्-रटति, निट्-रराट, सुट्-रटिता, सुद्र-परदोत्, घराटोत्, वत-रटित ।

रह--१ प० (बोलना), लट्-रठति, बिट्-रराठ

रण--१ प०, शब्दे (पाब्द करना, जाना, वेद मे भानित्दत होना भर्मे है), सद्-रणित, लिट्-रराण, लुट्-रणिता, लुट-अरणीत, अराणीत् । णिक् लट्-रणपितसे, लुड-अरीरणल्-न, भरराणत्-त, सन्-रिरानियति ।

रद्--१ प०, विलेखने (खोदना, रगडना, फाडना), लद्-रदति, लिट्-रराद, लुद्-रविता, खट्-रविष्णति, लुद्र-मरदील्-मरादील् । सन्-रिरविपति ।

रथ्—४ प०, हिंसासराच्यो (सर्राद्धिनिव्यक्ति ) (बोट पहुँबाना, नट-करना, समान्त करना, प्ररा करना, वेद में पूर्ण होना वर्ष है), सद्-रव्यक्ति, सिद्-रत्य, सुट्-एपिता, रद्धा, सट्-पिव्यक्ति, रस्पित, स्वर्-परिवय्यत्, प्रराम्प, सुर-प्राप्ता, प्रको स्व-एप्येत्व, सुद्ध-प्यित्व, प्राप्त-पर्यक्ति, ते, सुद्ध-परत्यक्त्त्व, सन्-रिर्दायवित, स्रिरस्यति, क्त-रद्धः।

रप्--१ प॰, व्यक्तामा वाचि (स्पट्ट वोलना, वेद मे प्रशसा करना ध्रमें है), लट्-रपति, लिट्-रराप, लुड्ड-अरपोत्-बरापीत् । सन्-रिरपिपति ।

रफ्-१ प०, हिसाया गती च (मारेना, जाना), लट्-रफति, लिट्-

रभू--१ धा॰, रामस्ये (प्रारम्भ करना, विषक्ता, इच्छा करना, शीव्रता ते काम करना), सद्-रमते, सिद्-रेम, सुद्-रक्षा, सद्-रप्स्यते, सद्ध-प्रस् प्यत, सुद-सरका, ग्रा॰ सिद्ध-रोपीयः सन्-रिपसे, णिच्-सद्-रममाति-ते, सुद-सरस्मत्-न, कर्म॰ सद्-रम्यते, सुद्ध-सर्यय्य, स्त-रम ।

दम् — १ था०, (क्षेत्रना, क्षेत्रा करना, विद्याम करना), तह-रमने, विद-रमने, तह-रमने, तह-रमने, तह-परना, वह-परना, विद-परना, वह-परना, वह-परना,

रम्म--१ प०, शब्दे ( सब्द करना), सद्-रम्मते, सिट्-ररम्भे, स्ट्-रिम्प्यने, सुद्द-सर्म्भिक्ट, कर्म० रम्मते ।

रम्—१ मा० (जाना, हिनना), लट्-रयते, लिट्-रेये, लुट्-रियता, लुड-मरियप्ट, क्त-रियत ।

१. वि, भा, मरि भीर उप उपसर्ग पहले होने तो यह परस्मैपदी है।

रस्---१ प०, शब्दे (गरजना, हल्का करना, गाना, वेद मे प्रशसा करना धर्य है), लट्-रसति, लिट्-ररास, लुट्-रसिता, लुड-अरसीत्-मरासीत्, सन्-रिरसिपति ।

रस्—१० उ०, ग्रास्वादनस्नेहनयो: (स्वाद लेना, ग्रनुभव करना), लट्-रसपति-ते, लिट्-रसपाचकार-चक्रे, लुड-बररसत्-त ।

रह - १ प०, त्यागे (छोडना, त्याग करना), लट्-रहति, लिट्-रराह,

सुर्-रहिता, सर्-रहिष्यति, सुद-अरहीत् । सन्-रिरहिसति ।

रह - १० उ०, त्यागे (छोडना, त्याग करना), लंद-रहयति-ते, लिद्-रहवाचकार-चके, लुट्-रहविता, खट्-रहविष्यति-ते, लुद्र-मररहत्-त, नत

-रहित, क्त्वा∽रहियस्वा ।

रा--२ प०, दाने (देना), लट्-राति, लिट्-ररी, लुट-राता, लुड-प्ररा-सीत्। णिष् लट्-रापयतिन्ते, लुड-प्रारीरपत्-त। सन्-रिरासित।

राख्--१ प०, शोपणालमधेयो (मुखना, सजाना, समर्थ होना, पर्याप्त होना), लट्-रावति, लिट्-रराख, सुड-प्रराखीत् ।

राघ्--१ बा॰, सामध्यें (समयं हाना), लट्-राघते, लट्-रराघे, लट् -राधिव्यते, लुद्ध-प्रराधिष्ट ।

राज्—१ ७०, दोप्तौ (चमकना, प्रकट होना, निर्देश देना, राजा होना), सद्-राजीत-से, सिद्-रराज, रुराजे, रेजे, सुद्-राजिता, खट्-राजिप्पतिनी, मुद्र-मराजीत्, मराजिप्ट, मा० निक्र-राज्यात्, राजिपीय्ट । सन्-रिराजियति न्ते, वत-राजित, वत्वा-राजित्वा, स्थप्-विराज्य ।

राष्—४ प०, वृद्धी (बढना, समृद्ध होना), सट्-राष्यति, सिट्-रराध, सुर्-रादो, खर्-रास्पति, खद-अरास्पत्, भा० सिद्ध-राध्यात् । सुद्ध-मरा-स्सीत्, (डि॰ भरादाम्), णिच् लुड्-धरीरघत्-त । सन्-रिरोत्सित ।

राष्- १ प०, ससिद्धौ हिसाया च (पूरा करना, भारना, प्रसन्न करना), लद्-राघ्नोति, लिद्-रराध, (म॰ पु॰ एकः॰ अप+राध्-अपरेधिय) । सन्-ररात्सति, (रित्सति, मारना चाहता, है), धतृ-राष्ट्रवेत् ।

राम्—१ भा०, शब्दे (जिल्लाना, हल्ला वरना, शब्द करना), सद्-

रासते, लिट्-ररासे, लुड-ग्ररासिप्ट, सन्-रिरासिपते ।

रि-- ६ प०, (जाना, हिलना), लट्-रियति, लिट्-रिराय, खट्-रेप्यति, लड-प्ररंपीत ।

रि--५ प॰ (मारना), लट्-रिणोति (बैदिक) । सन्-रिरोपति । रि-६ उ॰ (नितालना, बाहरे करना, जाना, हिंसा गरना, उपलना, वेद म प्यक् वरना धर्य है), लट्-रिणाति, रिणीते ।

रिल्—१ प॰, गतौ (जाना), सट्-रेगति, सिट्-रिरेश, छट्-रेशिप्यति, सुद्र-भरेतीत् ।

रिद्धम् रिद्धम् -- १ पृष्, गतौ (रेगना, सरक्ना, धीरे घुलना), सट्-निस्ति

-रिङ्गति, निट्-सिरह्व-सिरङ्ग, नृद्ध-प्ररिद्धीत्-प्रसिद्धीत्। रिच्-७ उ०, विरेचने (सालो बरना, छोडना, रिकन बनना), नद्-लट्-रिणवित-रिद्धे, विद्-रिरेव-रिरेव, सुद्-रेवना, बट्-रेटपतिने, सद--प्ररेत्मत्-न, लुद्र-परिचत्, प्रदेशीन्, प्रस्तिन, प्रा० तिड-रिच्यान्, निर्शाट । कमें व् तट्-रिक्ति, तृद्ध-प्रशेवि, जिव-नट्-रेक्पतिन्ते, तृद्ध-प्रशेरिवन्-न । सन्-िरिसिति-ते, सत-स्मित् क्षान्-िरिस्ति । रिष्-१ ग०, १० उ०, वियोजनम्बद्धेयो (पृषक् करता, धीतना,

मितकर माना), लट्-रेचित, रेचमात, लिट्-रिरेच, रेचमानवार, मुद्र-परेशीन,

मरोरिवत्-त । सन्-रिरिक्षति, रिरेवयिपति-ते, वन-रेवित ।

रिफ्--६ प॰, कत्वनवुद्धनिन्दादानेषु (मात्मप्रममा करना, वरना, सहना, निनदा करना, देवा), सट्-रिकारि, विद्-रिरेफ, सट्-रिया, सट्-महना, निनदा करना, देवा), सट्-रिकारि, विद्-रिरेफ, सट्-रिया, सट्-मोफोर्स । सत्-रिरिफियरि, रिरेफियरि, वत-रिफित । (रिफ् वो रिट्-मी

रिम्--१ मा॰, (कडकड करना, चरनर शब्द करना), नद्-रभने, निद्--रिसे । लिला जाता है)।

रिम्क ६ प॰ (हिंसा करना, हानि पहुँचाना), सट्-रिम्फर्ति, निट्-रिश्—६ प०, हिंसामाम् (फाइना, हानि पहुँचाना), सद्-रिशनि, निट्-रिरिम्फ, लुट्-रिम्फिना, लुड-अरिम्फीन् ।

ार्थ---५ पणः । ह्यानात् १७००वाः हात्य पट्ट गामाः । ४५--४०१४। १९८० रिरेशः, सुद्र-रेट्टाः, सद्द-रेहमति, सद्द-म्रोरेशयन्, सुद्र-मरिशात् । मन्-रिश्यति ।

रिष्- १ मीर ४ व०, हिसायाम् (मारवा, नष्ट हाना, वाट लाना), तद-ार्य-र भार ॰ ४०, ग्रहताचान् र्वाटसा ने हत्या वाह नाता । सह-रेपति, रिव्यति, तिह-रिरेग, त्रूह-सेविया, रेस्टा, हरू-सेवियाति, सुह-प्रायीन् (क्राहिक), स. रपत् (दिवादिक), सन-रिरियपति, रिरियपति, कन-रिष्ट !

सद्द ), मारपत् । विषाद का सहना ), सट्-रोयने, निट्-रिये, सट्-नेय्यने, री--४ मार, स्वर्गे (चूना, यहना), सट्-रोयने,

री-१ प०, गतिरेपणयो (जाना, हानि पहुँचाना, रेक्ना), पर्-िगानि, लुड-प्ररेप्ट। तिर-रिराम, छट्-रेप्यति, लुड-मरंपीत् । सन्-रिरोमित ।

नारसव, व्हर्णास, रहुकता), सद्-रोबिनिन्ते । रोष्-१ उ० (तेना, उक्ता), सद्-रोबिनिन्ते । रोष्-१ प्राठ, मनिरेज्ञपरी (ज्ञाना, चोट पहुँचना, वेद में ट्रकडे करना ए--१ प्राठ, मनिरेज्ञपरी र--र भाग, वारायवाचा । प्राप्त प्रताप पर न दुवड कराति । प्रत्न नर्म मर्थ है), लट्-रवते, जिट्-रवते, सट्-रवता, स्ट्र-प्रतिहर, । पित्न नर्-रावयति-ने, सुद्ध-मरीरवन्-त । सन्-क्रपने ।

रातना, गुक्र वाहरे (विल्लामा, हन्सा करना, गूँबना, शहर करना), लट्-र--२ प०, सब्द (१९९०) ए जा रूप, पूर्वा, वस्त ५ ए।), वट्ट-रोति या रवीति, लिट्-स्राव, मुट-रविना, स्ट्-नविय्यति, लुट-प्रसर्गत्, राति या रवाति, ानद्रण्यात्, पुरुष्यात्, वर्षः सट्र्याः, पुरुष्यात्, तुरुष्यात्, ग्राठ सिद्ध-स्थान् । सन्-रस्थति, वर्षे० सट्-स्थाः, षित्-लट्-रावयन्ति, वत-हत ।

रुच--१ प्रा॰, दोप्ताविभन्नोतौ च ( चमकना, सुन्दर लगना, भूच्छा लगना, किसी मनुष्य से प्रसन्न होना), लट्-रोचते, लिट्-रुवचे, लट्-रोचिता, खट्-रोचिप्यते, लुद्ध-ग्रहचत्-ग्ररोचिष्टे । सन्-हहचिपते, हरोचिपते, णिच्-लट्-रोचयते, लुड-अरूक्चते, क्त-क्चित ।

रज्—६ प०, भङ्गे (टुकडे टुकडे करना, दुख देना, कब्ट देना), लट्-रुजति, लिट्-ररोज, लुट्-रोक्ता, खट्-रोक्यति, लुद-ग्ररौक्षीत् (ग्ररौननाम्, द्वि०) । णिच् लद्-राजयिति, लुद्ध-ग्रेरूरुजत्-न, "सन्-रुरुक्षति, "नत-रुग्णे,

बत्वा-- रुवत्वा ।

वज्--१० ७०, हिसायाम् (मारना, हानि पहुँचाना), लट्-रोजयित-ते, लिट्-रोजयाचकार-चके, लुट्-रोजयिता, लुड-यरूहजत्-त

रुट्--१ मा०, प्रतिघाते (चोट मारना), लट्-रोटते, लिट्-रुरुटे, लुड-

भरदत-भरोटिप्ट, मा० लिड-रोटिपोप्ट । हेद्---१० उ० (विघ्न डालना, रोकना, चमकना, कहना), लट्-रोटयति-

ते, लिट-रोटयाचकार-चक्रे, लुद्ध-अरूरुटत्-तः। वर्--१ प०, उपपाते (चोट मारना), सद्-रोठति, लिट्-एरोठ, खद्-

रोठिप्यति, लुड-प्ररोठीत् ।

वर्---१० उ०, भाषाया दीप्ती च (कहना, चमकना), लट्-रोठयति-ते, लिद-रोठयाचकार-चक्रे, लुद्ध-ग्ररूरठत्-ते । षठ्—१ मा॰ (रोकना, विरोध करना, दु ख देना, दु ख सहना), लद्-, रोठते, लिट्-व्वठे ।

रुष्ट्—१ प०, स्तेथे (पुराना), लट्-रुण्टति, लिट्-रुरुण्ट, लुड-भरण्टीत् ।

कर्म ० लट्-रण्ट्यते, लुड-ग्रहण्टि ।

चण्ड्--१ प० (जाना, चुराना, पालतू बनाना, विरोध करना), लद्-रुण्डति, लिट्-रुण्ड । (यह धीर पूर्वोक्त धांतु एक हो है। इसे रुण्ड भी निक्षते **養)**।

षद्-२ प॰, अनुविमीचने (रोता, चिल्लाना, चोखना), लट्-रोदिति, लुद-मरोदत्, भरोदीन्, लिट्-करोद्, लुट्-रोदिता, लुद्-मस्दत्-मरोदीत्, भा० लिड-रुवात् । सन्-रुरेदिपति, नर्मे नेट्-रुवते, नुद्र-प्ररोदि, णिन्-लट्-रोदयतिनो, लुझ-अरुक्दत्-त, नत-कदित ।

दय्—४ भा॰ (मनु के साथ) कामे (चाहना, माजा मानना), लट्-रुष्यते, लिट्-एरपे, छट्-रोत्स्यते, लुंड-परुद्ध । सन्-रुरुत्सते ।

दम्— ७ उ०, भावरणे (पेरना, रोनना, विरोध गरना, दु स देना, दनना), सर्-रगेदि-रन्दे, सिट्-ररोध, रुखे, सुद्-रोद्धा, खट्-रोस्यति-ते, सुद-मर्थत् , मरीन्मीत्, बरदे, (द्वि० घरीद्वाम्, घर मानाम्), बा० लिड-रध्यात्- इत्सोप्ट । सन्-इक्त्सति-ते, वर्मे ० सट्-इध्यते, सुद्ध-प्ररोधि, णिन्-नट्-रोषपति-ते, लुद-मस्रवत्-त, कत-रुढे, तुम्-रोद्धुम् ।

वप्-४ प०, विमोहने (घवडाना, दु स सहना, उत्समन करना, विमन डालना, वेद मे दु ख देना अर्थ है), लट्-रुप्पति, निट्-ररोप, मुद्ध-परण्नु,

णिच्-लट्-रोपयति, लुद्ध-महुहुपत् । सन्-इहृपपति, हरोपिपति ।

क्य-६ प०, हिसायाम् (हानि पहुँचाना, नप्ट व रना), सट्-दराति, लिट्-हरोश, लुद्ध-ग्रहेशत् । सन्-हहशति ।

व्य - १० उ०, १ प०, भाषाया दीप्ती च (कहना, चमकना), सट्-एश-यतिने, रुशति, सद्-रुशिप्यति, रशिप्यति, सुद्र-परस्तत्-त, परतीत् ।

वप-- १ प०, हिसाबाम् (मारता, हानि पहुँबाना, बट्ट होना), सद-रोपति, लिट्-हरोप, लुट्-रोपिता, रोप्टा, ल्ट्-रोपित्यति, तह-प्रागीत् । सन्-कशियमित, हरोपियति, क्त्वा-शियत्वा, रोपित्वा, क्ट्वा, तुन्-रोयितुम्-रोप्ट्रम् ।

ह्य्—४ प० (झारना, हानि पहुँचाना, तग करना), तद्-ह्प्यति, सुद्र-

ह्यू-१० उ०, रोपे (हन्ट होना), सट्-रोपयति-ते, सृद्ध-प्ररूपन्-महपत्। (शेष रूपं पूर्ववत्)।

वह - १ प०, बीजजन्मिन प्रादुसेवि च (उपना, बढुना, करर निवतना, ব চ पूर्वपता), लट्-रोहति, सिट्-रोह, सूट-रोडा, लट्-रोडमति, मा० सिड-रहात्, तुड-मश्तत् । सन्-स्टलाति, नत-ल्ड, नन्बा-स्ट्या, ल्यप्-मारहा,

हस्-१० उ०, पारूप्ये (रूला होता, निर्देग होता, वेद मे मुलाना प्रमे तुम्-रोडुम् । रग्-ार २४, गारुण १००० थाना गार्थ शासा वर्ष भ भूताना प्रय है), तद्-स्थातिन्ते, तिद्-स्थापकार-वके, तुद्-स्थापता, सृद्र-पर-

ह्रप्---१० उ०, ह्रपश्चियावाम् (पता समाना, बनाना, समझाना, लगाना), रूक्षत्-तं । लट्-स्पयक्तिने, तिट्-स्पयावकार-वक, तुट्-स्पयिता, तुर-मरहस्पत्-त ! सन्-ररूपियति-ते ।

ह्य-१ प०, भूपामाम् (सजाना, धलहन करता), सट्-प्पति, लिट्-रहप, लेट्-हविता, लुद्र-प्रह्मपोत् । बन-हिमत् ।

, लुट्-रुवता, पुरु-भरपाप (शका वरना), सट्-रेकते, सिट्-रिरेके, रेक्-१ मा॰, शकायाम् सुट-रेकिप्पते, सुद्ध-मरेकिप्ट ।

रेज-१ ग्रा॰, (वमकना, हिलाना), लट्-रेबने ।

रज्—र आ॰, (पननाः), (कहना, पूछना), सट्-रेटनि, लिट्-रिरेट, रेट्-१ प०, परिभाषणे (कहना, पूछना), सट्-रेटनि, लुइ-मरेटीत्।

रेप्--१ मा॰ (जाना), सट्-रेपते, छट्-रेपिष्यते, सुद्ध-प्ररेपिष्ट । रेभ्—१ था०, शब्दे (शब्द करना), लट्–रेमते ।

रेष्—१ घा०, अन्यवते शब्द ( अन्यवत शब्द करना, हिनहिनाना), लट्-रेयते, लिट्-रिरेये, लुट्-रेपिता, लुट्-प्ररेपिट, वत-रेपित । (रेष् को रेव् भी

लिखा जाता है) । र--१ प० (शब्द करना, भोकना), नट्-रायति, लिट्-ररी, सुद्ध-घरासीत् ।

रोड्---१ प०, अनादरे जन्मादे च (अनादर करना), सद्-रोडति, लिट्-हरोड, लुझ-प्ररोडीत् ।

रोड् (रोड्)--१ प॰ (मनावर करना), लट्-रोटति, रोडति ।

लक्--१० उ०, बास्वादने प्राप्नी च (स्वाद लेना, पाना), लट्-लाकयित-ते, सुद्ध-प्रलोलकत्-त ।

लक्--१ मा०, ग्रालोचने (देलना), लद्-लक्षते, लिट्-ललक्षे, लुद्-सक्षिता, लुद्द-प्रलक्षिष्ट, भ्रा० लिड-लक्षिपीष्ट ।

लक्--१० उ०, दर्शनाङ्कनयो. (देखना, लक्षण बताना, मानना), लद्-लक्षयति-ते, लिट्-लक्षयाचकार-चक्रे, लुट्-लक्षयिता, लुड-प्रललक्षत्-त, क्त-सक्षित, सन्-लिलक्षविपति-ते ।

लज्, लद्यज्—१ प०, (जाना), लट्-लखति, लह्नति ।

लग-१ पे, सङ्गे (लगना, खूना, मिलना, पीखे लगना), लट्-लगति,

लिट्-लंबाग, लुट्-लगिता, लुड-ग्रलगीत्, सन्-लिलगिपति, क्त-लग्ने । लग्---१० उ०, मास्वादने प्राप्ती च (चलना, पाना), लट्-लागमति-नै,

लिट्-लागमाचकार-चके, लुट्-लागयिता, लुड-प्रलीलगत् ।

लक्ष्म-१ प॰ (जाना, लॅगडाना), लट्-लक्ष्मति ।

लंग्—१प०, द्योपणे (सूलना), (भाषाया दोष्तो सोमातिकमे च) (कहना, चमकना, सोमा वा उल्लघन व रना), १ घा०, गरवर्षे मोजनित्वृती च (जाना, उपवास या लघन करना), लट्-लघति-ते, लिट्-ललघ, ललडघे, लुट्-लिघता, लुद्ध-प्रलपीत्-प्रलिपट । वन-लिवत ।

स्य-१० उ० (बोलना, चमुकना), सद्-सब्यति-ने, खद्-ल्वयि-प्यति-ने, लुद्द-प्रतनधत्-त, ग्रा॰ लिद्ध-लद्दम्यात्, लघियपीप्ट । सन्-तितप-यिपति-ते ।

सच्छ्--१ प॰, तक्षणे (बिह्न लगाना), लट्-लब्द्धनि, लिट्--तलब्द्ध।

सम्--१ प॰, भूजने (भूनना), लट्-नजनि, लिट्-ललाज, लुट्-नजिना, सुद-पनेजीन्, मनाजीत् । (सेज् को सज्ज् भी निसते हैं) ।

सज्—६ ग्रा०, बोडुने (स्बिन होना), उट्-नजने-नेने, सूट्-निना, नुद्र-ग्रनजिय्दं । सन्-लिनजिपते, बन-लग्नं ।

सज्—१० उ०, प्रकार्त्तने (प्रवट होना) ल्ट्-सजयनिन्ते, (भूष्वारते-द्यिगता), लाजयति-ते, सिट्-लजपानकार-वके, लाजपानकार-वर्ते, तूर-लजियता, लाजियता, सुद-ग्रललजन्-न, ग्रलोनजन्-न ।

सञ्ज-र ४०, हिसाबलादाननिवेतनेषु भाषामा दीप्ती च (मारना, गरिन-द्याली होना, लेना, रहना, बहना, चमनना), सट्-तञ्जनि, लिट्-सतज्ज,

सञ्ज - १० उ० ( पूर्वोक्त चातु के तुल्य प्रयं हैं, देना प्रयं भी है), नद्-सुद्र-प्रतञ्जीत् ।

लञ्जयति-से, तिट्-लञ्जयावकार-चॅके, लुट्-लञ्जयिमा । सद्--१ प०, बाल्ये (बच्चे की तरह नाम करता, विस्ताना), लट्-लटति, लिट्-ललाट, लुङ-प्रलटोत् ।

लड्--१ प०, विलासे (सेलना, कीडा वरमा), सट्-नडिन, सुड-ग्रन्दीन, भलाडीत् ।

सड्--१० उ०, उपसेवायाम् (लाड या ध्वार करना), सर्-गाव्यनि-ते, लिट्-लाडगाचकार-वके, लुट-झलीलडत्-न ।

सप्-१ प०, व्यवनाचा बाबि (बोलना, रोना, दोन प्रकट करना, नाना फूंसी करना), सट्-स्पृति, सिट्-स्ताप, सुद्-स्पिता नुद्-सन्पत्, प्रनापान्।

ग्निष्-सट्-सापपतिन्ते, सुद्र-मतोलपन्-ते । सन्-सिनपियनि लम्-१ मा०, प्राप्ती ( पाना, लेना, रखना, ममर्च हाना धारि ), लट्-

लमते, जिट्-मेमे, लुट्-नव्या, लुट्-लप्यते, लुट्-मनव्य । सन्-निप्यते, गिन्-सद्-तम्भवति-ने, लुङ-प्रततम्भत्-त, बन-नम्म 1.

लम्ब-१ मा॰, बाँदे मनलसने च (शब्द करना, लटकाना, लटकना, इतना भादि) सट्-सम्बते, सिट्-सतम्बे, सट्-मम्बता, स्इ-प्रवस्तियः । कुम् । भाव । पट्-पानका, स्ट्र । शान्-पट्-नम्बयनिने, मुद्द-प्रनम्बन्-

त । सन्-लिलम्बिपते, बन-लम्बिन । सग्-ालवास्वयत, ना-पार्वे । सग्-१ प्राठ (वाना, हिलना), सर्-लवने, लिट्-वेस, सृट्-लिटना,

सुड-अलेविष्टं।

सर्व -- १ प॰ (जाना, हिसना), सर्, सर्वति, तिर्-तलवं, लुइ-प्रत्वीत् । सन्-१ प०, विलासे (सेतना, इवर-उपर घूमना) लट-ननिन, निट्-सन्-१५०, १००० । सत्-१५०, १००० । मन्-निनिवर्गि, रिव्-नर्-गाउ-यति, लुझ-ग्रतीतलन्, बन-सतिन ।

उन्हरू भार, ईप्तायाम् (बाह्ना, प्यार करना), लट्-लानवनं, सत् -- १० आ०, २००० त् १०८०, गर १९०४), तर्-नाव तर्-सतिगत्रविके, तुर्-सातिगत, सुद्र-सतीगतत । सन्-रितातिगते

लश्—१० उ०, शिल्पयोगे (शिसो शिल्प का प्रयोग करना), लट्-र्याय-यति-ने, लिट्-लागयाचकार-चके, लुड-प्रलोलसत्-त, (लस् के स्थान पर यह लश् यातु है)।

लव्—१ प्रौर ४ उ०, कान्ती (बाहना, इच्छा करना), तट्—तपित-ते, लब्यित-ते, लिट्—ललाय, लेये, लुट्—लियता, लुङ्—झलयोत्, धनापोत्, धन-पिष्ट । सन्—लिलपियति, नन—संपित ।

लस्--१ प०, इतेषणकोडनयो (प्रकट होना, म्रालियन करना, खेनना, चमनमा), लद्-ससित, सिद्-सतास, सुद्-सिता, सुद्-मतसोत्-प्रकासीत् । णिन्-सट्-लासपतिन्ते, सुद्र-प्रकोलसत्-त । सन्-सितसिपति, नत-ससित ।

सत्—१० उ०, शिल्पयोगे (देखो पूर्वोक्त सञ् धातु) । सस्त्र्—१ मा०, ब्रोडने (सज्जित होना, ब्रोचना), सट्-सज्जते, सिट्-

सस्त्—१ मा॰, बाडन (साउजत हाना, झपना), सट्-सज्जत, स्ट्-सत्रजने, सुट्-सिज्जता, सुड-मलिज्जिप्ट । कमं॰ सट्-सज्ज्यते, सुड-मलिज्ज, णिष्-सट्-सज्ज्यति-ते, सड-मलस्जित्—त । सन्-सिलिज्जिपते, सत-सान

ला—- २ प॰, आदाने दाने च (लेना, पाना, देना), लट्-लादि, लिट्-सनी, लुट्-नाता, लुद्र-मलासीत् । णिच्-लट्-लापपित-ते, लालपित-ते, (पिय-लाना प्रयोग), लुद्र-मलीलपत्-त, अलीलपत्-त । सन्-लिलासित ।

लाख—१ पर, घोषणालमर्थयो (सूखना, सजाना, पर्याप्त होना), लड्-लाखति, लुड-म्प्रलाखीत्, णिच्-लड्-साखयित-ते ।

लाय--१ भा०, सामध्यें (समर्थ होना, समान होना) लट्-लायते लुड-

भ्रताधिष्ट । जाता | साज्ञा – १ प०, ग्रजैत मर्सने च (भूनना, डाँटना), तट्-साजित, साजित कर नामाने सामाने ।

लाजित, लुड-मलाजीत, अलाजीत ।

साड्य —१ १०, संसर्ग (चित्र करना), लद्-साञ्छति, सक्-मनाञ्छीत्।

लिल् —६ प०, भ्रक्तपित्यासे (लिखना, रगडना, छना), लट्-लिखनि, लिट्-लिलेख, लुट्-लेखिता, लुट-अनेखोत् । तन्-लिखिबिपति-लिलेखिपति, णिन्-लट्-लेखमति-ते, लुड-मजीलिखन्-त।

लिह्य---१ प०, (जाना, हिलना), लट्--लिह्यति ।

लिझ - १ प०, (जाना, हिलना), लट्-लिङ्गति, लिट्-लिलिङ्ग, लुट्-

विञ्जिता, लूद्र-प्रविञ्जीत् । वद-विञ्जित । निञ्ज — १० उ०, वित्रीकरणे (चित्र वनाना, तिम निर्देश करना), लट्-विञ्जयतिने, लिट्-विञ्जयाचकार-चक्रे, लुट्-विञ्जयिता, लुद्र-प्रविचिञ्जर् त ।

लिय--६ उ०, उपदेहे (उपदेहो बृद्धि ) (सीपना, ढकना, दाग लगाना), लट्-लिम्पति-ते, लिट्-लिलेप, लिलिपे, लुट्-लेप्ता, छट्-लेप्स्यति-ते, लुड- प्रतिवत्-न, प्रतिष्न । णिच्-सर्-सेषयित-ते, सुद्र-प्रतीतिपत्-त । सन्-

तित्—४ प्राo, प्रत्योभावे (कम होना), लट्-वितयने, निट्-वितियो, लट्-वितयते, लुड-प्रतिवतत, णिन्-लट्-वेदायतिन्ते, लुड-प्रशीतिगत्-त,

सन्-लिलिक्षति, बत-लिप्ट । तिश्-६ प० (जाना), लट्-तिशति, लिट्-विलेश, लुट-प्रतिशत् ।

्राच्याचवात । तिह्—्र उ॰, प्रास्वादने (चाटना, चवना), सट्-नॅडि, सीडे, तिट्-तिलेह, त्रितिहे, सुर्-नेदा, सट्-नेहचितने, सुर्-मित्रात्-त, प्रतोड, प्रा० तिलेह, त्रितिहे, सुर-नेदा, सट्-नेतिवर्तितने, वन-नीद । तिड-लिह्मात्, तिवतिष्ट । सन्-नितिवर्तितने, वन-नीद ।

सी-१ प०, १० उ०, द्रवीकरणे (पित्रसाना, विसीन होना), सद्-सपति, लायपति-ते, लिट्-सिलाय, लायपाचकार-चके, सुझ-पलयोत्, प्रतील-

यत्-त । सन्-सिलोपति, लिसायियपित-ते ।

त्री—४ मा०, स्तेयण (विषकता, तरता), सर्-सोयते, तिर्-तिस्ते, सर्-तेता, सता, सर्-नास्ते, स्ट-सोयते, सा० तिर-नेपोट, सर्वान तासोस्ट । णिष्-तद्-तायमतिनी । सन्-तितीपते, कन-सीन, कन्वा-तीरवा, स्यप्-विलाय, विलीय ।

सी-- १ प०, इनेपणे ( लगना, विचलाना), तद्-क्षित्रानि, तिद्-तिलान, ति, नूद्-केता, साता, खद्-तिस्मति, सास्मति, सुद-सर्वपीत्, प्रतामीत् । मन्-

न्त्रा । १ प०, अपनयने (नोजना, चुनना, उलाडना), सट्-सूरुवनि, विद्-त्तुम्न, सुर्-त्रुम्पता,सुर-वस्तुम्पति,सन्-त्रुम्पत्रम्, सन्-त्रुम्पत्रम्, सन्-त्रम् सन्तर्भावस्त्रम् सन्तर्भावस्त्रम् सन्तर्भावस्त्रम् सन्तर्भावस्तरम् सन्तर्भावस्त्रम् सन्तरम् सन्तरम् सन्तर्भावस्त्रम् सन्तर्भावस्त्रम् सन्तरम् सन्तरम

पुरन्—( ४०, १० ५०) स्वापनसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसन्दद्धानसम्बद्धानसनसन्दद्धानसम्बद्धानसन्दद्धानसन्दद्धानसन्दद्धानसन्दद्धानसन्दद्धानसन लुञ्जन्-तः।

लुट--१ आ०, प्रतिषाते (विरोध करना). लट्-लोटने, लिट्-सुनुटे, लुट्-साटिता, लुड-मन्द्रत्-मनोटिस्ट । सन्-तुन्दियते ।

लारता, लुड-मन्टत्-भलाद्यः पर्वा पर लोटना), लट्-लोटित, लिट् लुट्--१ प०, विलोडने (लपेटना, मूमि पर लोटना), लट्-लोटित, लिट् लट्- ए पर । ११११ १६० १ (११२०) १ १ तुन् नुसूद्धियि नुसारियित , तिर् - सुसोर, तुर्-सोटिया, तुर-सतीटीत । सन्-सुद्धियि नुसारियित, शिव-सुनोर, तुर-सोटिया, तुर-सत्तित । सन्तिर न, तन-सुरिय, सोटिय ।

सट्-४ प० (तरेटना पादि), सट्-सुटपनि, सिट्-पुनाट, सूट्-सोटिता, सुद्र-पुन्दर्भ (तरेटन ह्य पुरेवत्)।

ता, लुड-मलुटर । (भार क्रिया) (देखी घागे लुट् घानु) । तुट्-६ प० (कुटादि) सस्तेपण (देखी घागे लुट् घानु) ।

सुद् - ६ प० (कुटाव) परपान । सुद् - ६ प० (कुटाव) परपान । सुद् - १० उ०, आपासा दीप्ती च (कहना, चमकना), सुद्-पोटयनि-ते, लिट्-सोटयाबकार-चके, सुट्-सोटयिमा ।

लुट्--१ प॰, उपपाते (चोट मारना, ठोकर मारना, गिराना), नर्-नोटति, लिट्-लुलोट, लुट्-लोटिता, लुड-मलोटीत् । णिन्-लुड-मल्लुट्त्-त, भ्रल्लोटत्-त ।

लुड्--१ था॰, प्रतिवाते ( विरोध करना, लपेटना), लट्-लोठते, लिट्-

न्तुनुहे, लुट्-लोठिता, लुड-ग्रनुहेन्-ग्रलोठिष्ट ।

लुठ्-६ प०, सश्लेषणे (कुटादि) (चित्रना), लट्-लुठित, लिट्-न्तुनोठ, लड्-न्तुठिव्यति, लुझ-मनुठोत् । सन्-नुनुठियति ।

लुड्--१ प०, विलोडने (हिलाना, बिलोना, मथना), लट्-लोडति, निड्-लुनोड, लुर्-पोडिना, लुड-प्रलोडोत्, णिब्-पर्-लोडयति-ते । सन्-लुलुः

डियति ।

सुड्-६ प० (कुटादि), लट्-लुडित (शेप रूप सुरु के तुल्य)। लुक्ट्--१ प०, स्तेये (चुराना, बालसी होना), लट्-लुक्टित, लिट्-लुलुक्ट, म्हट्-लुण्टिप्यति, लुद्ध-अलुण्टीत् ।

लुष्ट्---१० उ०, (देखो ग्रागे लुष्ठ् घातु) ।

लुष्ट्---१ प०, बालस्ये प्रतिघाते च (बालसी होना, झुब्ध करना), लट्-लुष्ठति, खर्-नुष्ठिष्यति, लुद्ध-प्रतुष्ठीत् । णिच्-लर्-लुष्ठयति-ते, लुद्ध-प्रतु-लुण्डत्-न, सन्-नुलुण्डियति ।

लुष्ट्--१० उ०, स्तेये (चोरी करना, लूटना), लट्-लुष्ठपति-ते, लट्-

सुष्टियिव्यनि-ते, सुद्ध-मनुसुष्ठत-त । सुण्ड्--१० उ० (सुराना), लट्-सुण्डयति-ते, लिट्-सुण्डयाचकार-

चके, (श्रीय लुष्ठ के त्रेथा)।

सुन्य-१ प०, हिसानेलेशनयो (मारना, दु स देना), सद-सुन्यति, लिद्, स्तुन्य, खेद-स्नियप्यति, ल्ड-ग्रलन्यीत् ।

लूप्--४ प॰, विमोहने (ब्याकुल करना, नप्ट होना), लट्-लुप्पति, लिट्-ल्लोप, लुट्-लोपिता, लुट-अल्पत्, णिच्-लट्-लोपयति-ने, लुट-अल्-लुपत्-न, अनुलोपत्-न, सन्-मुलुपिपति, लुलोपिपति, सत्वा-लुप्त्वा, लुपित्वा, कोषित्वा, बत-लुप्त ।

लुप-- ६ उ०, खेदने (तोडना, लेना, पश्डना, दवाना), लट-पुम्पतिनी, जिड्-लुनार, लुलुरे, लुड्-लोप्ना, लुड-प्रलुपत्, प्रल्प्त, प्रा० लिड-नुप्पात्, लुप्ताप्ट । सन्-चुनुप्ताति-ने, कर्म ॰ लट्-लुप्यते, लुड्ड-प्रलोपि, णिच् (पूर्वोक्ते पातु वे तुल्य), वन-सुप्त ।

लुभ-१ मीर ४ प०, गार्घ (लोग करना, व्यावृत्त होना), लट-लाभति, न्युम्यति, लिट्-पुलोम, लुट्-लोमिता, लोब्या, लुद्ध-(१) ब्रलोमीत्, (४)

भेरमन, विव-नद्-नोमयतिनी लुद-मन्तुमत्-त । मन्-मुलुभिपति, मुलो-भिरति, यत-पुरुष ।

लुम्--६ प०, विमोहने (व्याकुल होना, मुग्ध होना), सट्-लुमति, लुड-प्रलोभीत् । वत-लुभित ।

लुम्य्--१ प०, ग्रदंने (दु स देना), सट्-सम्बति, सुद्र-मतुम्बीत् । लू — ह ज , खेदने (काटना, पृथक् व रला), बद्-तुनाति, सूनीते, विद्-सुसाव, सुतुव, सुट्-सिनता, सुड-अलाबीत्-प्रसिबट, श्रा≡ सिड-सूगात्, लवियोष्ट । सन्-सुनुपति-ते, णिच्-सद्-सावयति-ते, वत-सून ।

लय-१ प०, भूषायाम् (संजाना), सद्-लूपति, तिर्-सृतुष, सुद्र-

ं नृष्-१० उ०, हिंसालाम् (चोट पहुँचाना, सूटना), तट्-नृषयतिनी, हिंद्-नृषयाचकार-चक्रं, लुद्ध-धन्तृतुषत्-त ।

तेल्-४ प०, स्वलने (तडवडाना), लट्-तेल्पति, लुद्र-प्रतेपीत् । सेप् १ मा० (जाना, पूजना), सट्-लेपते, सुह-मलेपिय्ट ।

संग्-१ प० (जाना, भेजना, मासिंगन वरता), सट्-लेगीत, सुद्ध-

लोक-- १ बा॰, दर्शने (देखना, ताकना), सट्-सोनते, सिट्-नुत्रोने, तुर्-सोतिता, सुद्र-मतीकिट । सन्-मुत्तीविषते, वित्-सर्-सीवयतिते,

न्तुनागर् प, नतापाम वीप्ती व (देखना, कहना, चनवना, बूंडना), लुड-मलुलोकत्-तं, क्त-लोवितं । खद्-लोकप्रतिने, तिद्-लोकप्रावकार-वके, लुद्-लोकप्रति, लुद्-सल्लो-कत्-त । सन्-लुलोकवियति-ते ।

लोब-१ प्रा॰, दर्शने (देखना), तट्-सोचते, तिट्-पुनाचे, लुट्-

कार पुरु अपना पुरु (बोसना, वमकुना), सद्-सोवमदि-ते, सिद्-सोव-सोव्-१० उ० (बोसना, वमकुना), सद्-सोवमदि-ते, लोचिता, लुक-ग्रलीचिट, वत-लीचित । याच्नार-वृत्र-आस-वशून, सुट्-लोवियता, सुक्र-मलुलोवत्-त, (देवो

सोट्-१ प०, धीर्व पूर्वमाये स्वयने च (बोला देना, पहले होना), सट्-पूर्वोक्त लोक् १०।) सोटति, निट्-सुनोट, सुद्र-धनोटीत् ।

त, ।तट्-सुताट, सुड-अलाटाए ' कोप्ट्--१ झा०, समाते (देर लगाना), तट्-सोप्टते, तिट्-सुकोप्टे, कोप्ट्--१ झा०, समाते लुड-मलोप्टिप्ट ।

बस्—१ प०, रोवे, सवाते च (कृद्ध होना, वडना), लट्-वसति, लिट्-ववस, छट्-बिल्पिति, सुद्ध-ग्रवसीत् ।

ı, ७६---। उ (ज्ञाना, हितना), सट्-बसनि, बद्धनि, तिट्-सस्---वर्ष्क्--१ प० (ज्ञाना, हितना), सट्-बसनि, बद्धनि, तिट्-बवाख, वबह्य ।

बसू ---१ था०, कीटिल्ये गती च (शुटिल होना, जाना), सद्-बद्धते, सुद-प्रविद्धिप्ट ।

वद्भग्--१ प० (जाना) लड्-बङ्गति (बङ्ग् के तुल्य) ।

वच-- २ प०, परिभाषणे (वहना, वर्णन करना), लट्-विन्त, लिट्-जवाच, लुट्-वनता, लट्-वव्यति, लुड-मवोचत्, मा० लिड-उच्यात् । सन्-विवसति, णिच्-सट्-वोचयति-ते, लुँड-भवीवचत्-त ।

बच्--१ प॰ भीर १० उ०, (कहना, बांचना, पढना), लट्-वचति, वाच-यति-ते, लिट्-उवाच, वाचयाचकार-चके, लुट्-यन्ता, वाचियता, लुड-धवा-क्षीत् प्रदीवचत्-त, कत-उक्त, वाचित ।

वज्-१ प० (जाना, इघर-उधर घूमना), सट्-वजति, लिट्-वबाज, खुट्-विजता, लुद्ध-धवजीत्-धवाजीत् ।

वज्-१० उ०, (जाना), सद्-वाजयति-ते, सिट्-वाजयामास, सुद-मधीयजत्-त।

वञ्च-१ प०, (जाना, पहुँचना), सट्-वञ्चति, सिट्-ववञ्च, सुट्-वञ्चिता, लुइ-प्रवञ्चीत् । सन्-विवञ्चिपति, वत-वञ्चित, कर्म० लेद्-यच्यते, लुद्ध-प्रवञ्चि ।

वञ्च - १० मा॰, प्रलम्भने (घोला देना, ठगना) सर्-वञ्चयते, लिद्-

वञ्चमामास, लुझ-मनवञ्चत । सन्-विवञ्चयिपते ।

बद्-१ प०, बेब्टने ( घेरना, ढकना), लट्-बटति, लिट्-ववाट, लुई-अवटीत्, भवाटीत् ।

बद्-१० उ०, ग्रन्ये विभागने (पिरोना, बाँटना, घेरना), लट्-बटयित-ते, लिट्-वटयाचकार-चके, लुझ-मबीबटत्-त । सन्-विवटपिपति-ते ।

बर्-१० प०, स्वील्ये (मोटा या पुष्टे होना), लट्-वठति, लिट्-वबाठ, लुड-मबठीत्-मबाठीत् ।

वण्-१ प०, शब्दे (शब्द करना), सद्-वणति, लुड-ग्रवणीत्, ग्रवाणीत्। सन्-विविणिपति ।

वण्ट्—१ प०, १० उ०, विमाजने (बाँटना), लट्-बण्टति, वण्टयति-ते, चर-विष्टप्पति, वण्टविष्यति, सुड-श्रवण्टीत्, श्रववण्टत्-त ।

षद्—१ प॰, व्यक्ताया वाचि (कहना, बोलना, वताना), लट्-वदति, तिट्-उनाद, नुट्-वदिता, लुड-अनादीत् । सन्-वियदिपति, कर्म ० लट्-उसते, लुड-प्रवादि, क्त-उदित ।

बद्-१ भीर १० उ०, सदेशवचने (सूचना देना), लट्-बदति-ते, वादयति ते, लिट्-यनाद, वनदे, बादयाचकार, लुद्ध-प्रनादीत्, प्रवदिष्ट, प्रवीय-

बत्–त ।

यन् -- १ प०, शब्दे सम्भनती च (शब्द वरना, ग्रादर करना, महायना रेना), सट्-वनति, सिट्-वनान, सट्-वनिष्यति, सुद्र-प्रवनीत्, प्रवानीन् 1 णिन्-लट्, बानयति-ते । सन्-विवनियति ।

यन-- प्रा॰, ( चन्द्र के मतानुसार पर॰) (मांपना, दूँबना), सट्-बनुते,

सिट्-वेने, सुद्र-प्रवनिष्ट, श्रवत । सन्-विवनिष्ति । यत्—१ प० घोर १० उ०, (हपा करना, पोट पहुँचाना, घटर नरना),

बन्द-१ मा०, घमिबादन, स्तुत्यो. (नमस्वार वरता, प्रशमा वरता, सट्-वनति, वानयति-ते । स्तृति करना), सद्-बन्दते, सिर्-बन्दे, सुर्-बन्दिता, सुर्-सर्वन्दिरः । सन्-

विवन्दियते, कर्मे लट्-बन्दाते, वत-बन्दिते ।

वप्-- १ त०, बीजसन्ताने छेदने च (बीज बोना, फैलाना, बुनना, बाटना, सन्-विवय्सति-ते, कर्मं ॰ लट्-उप्पते, लुइ-घवापि ।

वभू-१ प०, (जाना), लट्-वभति, लुड-प्रवभीत् । बम- १ प०, उद्गिरणे ( उगलना, बाहर निवालना), लद्-वमति, लिट्-बवास, तृद्-मिता, सुद्-ध्रमानीत् पित्-स्-वम्मिति, बामयिति, (अतातो के साय बमयिति ही होगा), सुद्ध-ध्रवीवमत्-त, वन-बमित (बात्त, कुछ के मतानुसार )।

बय् - १ मा॰, (जाना), सट्-वपते, सट्-विषयने, सूद्र-प्रविपट । बर्-१० उ०, ईप्साबाम् (बाह्ना, पाना), सद्-बरयितने, तिद्-

वरपाञ्चकार वके, तुट्-वर्सम्ता, लुद्ध-अववरत-त । वर्ष---१ आ०, बोत्ती (वमकना), सट्-वर्षते, तिट्-वदवे, लुद्ध-प्रवर्षिण्टः।

बर्ग - १० उ०, वर्णीकवाविस्तार्णववनेषु प्रेरण व (राता, वर्णन करता, गुणवर्षन करना, भेवता, धोवता), सट्-वर्णयिति, निट्-यर्गातकार-चने नात-मधून, तुट्-वर्णमता, तुह-धवर्णत्-त । मन्-विवर्णविपति-ते, क्त-वर्णिते ।

वम् -- १० उ०, खेदनपूरणयो (काटना, घरना, बदाना), सट्-वर्गमनि-

लुड-अनवर्षत्-त । सन्-विवर्धीयपतिनी । ुरू जनगरपुर्ण । स्त्रुनगरमानगरपुर्ण । सर्म् —१ सार, स्तेहने (प्रेस करना), सट्-वर्षते, स्द्र-प्रवीपन्ट ।

यत्-१ मा०, सवरणे सञ्चरणे च (बकता, इघर-उघर पूपता), तट्--बतते, सर्-बतिष्यते, सूक्ष-धवित्यदे । सन्-विवित्यतिन्ते । यहरू-१० त०, परिमायणे (कहना), तद्-बत्त्वपनिने, तिट्-बन्त्या-

ञ्चकार-चक्रे, लुद्ध-प्रववल्कन्-त

बल्ग्--१ उ०, (जाना, नाचना, प्रक्षप्त होना, खाना), सट्-वल्गति-तै, सिट्-यवल्ग-वयल्गे, सुट्-वल्गिता, सुट्--प्रवल्गोत्--प्रवल्गिष्ट । क्त-वल्गित ।

बह्म-१ था०, भोजने (साना), लट्-बल्मते, लुद्ध-प्रवृत्भिष्ट ।

बल्ल्—र प्रा॰, मबरणे (बेबना, बँबा बोना), सट्-बल्लो, निट्-बच्ले । बल्ह्—र प्रा॰, परिमापणहिंसादानेप (बहुना, प्रमुख होना, मारना, देना), सट्-बल्हेले, निट्-बब्ल्हे, सुद्ध-प्रबल्हिप्ट ।

बरा---२ प०, कान्ती (पाहना, चमनना), लट्-चिन्ट, लिट्-जनाय, लट्-चरितता, लुट-प्रवसीत्-धवासीत्, प्रा० लिड-जन्यात् । सन्-विवसिपिति, कम ० लट्-उरपते, लुट-प्रवाति, क्त-जिति ।

वय-१ प॰, हिसायाम् (हिसा करना, चोट मारना), सद्-वपति, लिद्-

ववाप, लुङ-प्रवपोत्-प्रवायोत्।

वस्-१ प०, निवासे (रहना, होना, समय विदाना), सट्-वसित, तिट्-उवास, तुर्-वस्ता, तुरु-प्रवासीत्, धा० विद्य-ज्यात् । सन्-विवस्तीत, कमं ० तर्-च्यते, तुरु-प्रवासीत्, णिच्-त्रट्-वासयति-ते, तुरु-प्रवीवसत्-त, भन-जीयत, क्त्वा-जीयत्वा, शोव्य ।

वस्—२ ष्राः , श्राच्छादने (पहनना, घारण करना), सद्-वस्ते, लिद्-ववसे, लुट्-विस्ता, लुड-प्रविसन्ट, णिष्-लट्-वासयित-से, लुड-धवीवसत्-

त, सन्-विवसिपते, नन-वसित । बन्-४ प०, स्तम्भे (बृढ होना, स्थिर होना, सगाना), सट्-वस्पति, सट्-वसिप्पति, लुद्द-श्रवसत् । सत-वस्त, सत्वा-वसिरवा, वस्त्वा, तुम्-वसितुम् ।

बस्—१० उ०, स्नेहच्छेदापहरणेषु (ग्रेम करना, काटना, 'हरण करना), लट्-बासपित-ते, लट्-बासपिय्मित-ते, लुड-म्बनेवसत्-त, मा० लिड-बासपित्--बासपिरीय्ट ।

~वासावपाष्ट । यस्—१० उ०, निवासे (निवास करना, रहना), लट्-वसयति-ते, लुट् –वसयिता, लुद्र-म्रववसत्-त ।

बस्तू--१ पा०, (जाना), लट्-बस्कते, लट्ट-बस्किप्यते, लूड-प्रवस्किट । बस्त्--१० प्रा०, गर्दने (चोट पहुँचाना, मारना, पूछना, जाना), लट्-बस्तयते, लिट्-यस्तयाचके, लुट-प्रवत्सत । (इसको बस्त् भी ,लिसते हैं) ।

यह ... १ उ० प्रापणे (द्योता, ते जाता, बहुना, उद्-१-वह -विवाह करना प्रादि), तट्-चहतिन्ते, तिट्-जवाह-उद्घे, त्र्ट-चोढा, वट्-चव्यतिन्ते, त्र्ट-प्रवासीत्-प्रवोद, प्रा० तिड--इहात्-वकीय्ट । यत्-विविश्वतिन्ते, गिच्-तट्-बाह्यित-ते, तृद--मवीवहत्-त, क्त--क्षड ।

या—२ प॰, गरिगन्यनयो (हवा यहना, जाना, चोट मारना, हिंसा करना), लट्-बाति, लिट्-बबी, लुट्-बाता, लुड-श्रवासीत्, श्रा० लिड-बायात् । णिच्-लट्- (उडाना) वावयतिन्ते, (हिलाना) वाजयतिन्ते, । सन्-विवासति, वत- बात (निर्+वा-निर्वाण, जब वायु अर्थन हो तो। जैसे-निर्वाणो मृनि-यास--१ प०, काक्षायाम् (चाहना, इच्छा वरना), सट्-वाधित, सट्-रम्निवा ।

वाक्षिष्यति, लुड-ग्रवाक्षीत् । बाञ्छ — १ प०, बाञ्छायाम् (चाहना, बूँडना), सट्-बाञ्छति, तिट्-बनाञ्छ, सुरू-बाञ्छता, सुरू-बनञ्जीत् । सन्-विवाञ्छपति, वर्म० सट्-

वाञ्छयते, लुड-प्रवाञ्छ । वाड्-१ प्रा॰, (नहाना, डुबकी लगाना), सट्-वाडते, सिट्-ववाडे ।

बात्--१० उ०, सुबसेवनयो (प्रसन्न होना, सेवा वरना), सट्-वातपति-ते, छट्-बातविय्यतिन्ते, सुद्र-भववातत्-त । सन्-विवातियपित-ते ।

वाझ-४ ग्रा०, सन्दे (गरजना, गूजना), लट्-वास्पते, लिट्-ववासे, लुट्-वाशिता, लुड-अवाशिष्ट, क्त-वाशित ।

वास-१० उ०, उपसेवायाम् (सुनिधत बनाना, इत्र लगाना), सद्-वास्यतिन्तं, तिद्-वास्याञ्चकार-चकं, तुद्-वास्यताः, सुद्र-प्रवासत्नाः।

वाह -- १ मा॰, प्रवले (प्रवल करना, बेट्टा करना), सट्-बाहते, सिट्-सन्-विवासयति-ते ।

विच- ७ उ०, पृथनमावे (पृथक् करवा, मादि), सट्-विमवित, विद्यक्ते, यवाहे, लुड-प्रवाहिष्ट । लिद-विवेश-विविवे, लूद-वैनता, लुइ-ग्रविचत्, प्रवेशीत्, प्रविवत्, प्रा० लिड-विच्यात्, विक्षीप्ट । सन्-विविधातिन्ते, क्त-विक्त ।

विचल् — ६ प०, (जाना), लट्-विच्लायति, तिट्-विविच्ल, विच्लाञ्चनार, पट्-विच्छता, विच्छायिता, सुद्द-स्विच्छत्-पविच्छत्। विच्छायत् । मिच्-स्ट्-स् विच्ह्रयत्नि, विच्छायत्ति, सुद्द-स्विच्छत्-त, प्रविविच्छायत् । विच्ह्रयत्निते, विच्छायपत्ति, सुद्द-स्विविच्छत्-त, प्रविविच्छायत् त । पण्यभागना, ।पण्यापमाधना, पुजन्तामान्यस्याः सामानण्यापान्ति । सन्-विविच्छपति, विविच्छायिपति । कर्मे अद्-विच्छपते, विच्छान्यते ।

विच्छ् --१० उ०, मायाया दीप्ती च (बोलना, चमकना), लट्-विच्छपति-

ते, लिट्-विद्यपाञ्चकार-वके, लुड--मविविच्छत्-त । त, ।सट्-नबद्धयाञ्चकार-चक्र, तुञ्जनायाचण्ययुष्याः । विज्ञ-ने उक्, युष्यमाते (पृषक् भरताः छोटना), सट्-बेवेनिन, बेविक्से, विद्--विजेज, विभिन्ने, छट्-वेदयतिन्ते, तुङ-सविजत्, धर्वशीत्, धविनतः ।

सन्-विविक्षति-ते । विज्-६ आ०, मयबलनयो (डरना, नांपना), तट्-विजते, तिट्-विविजे, 

ाजपात । यिज्—७ प॰, (हिलाना, डरना) लट्-यिनवित, लिट-विवेज, लुट्-विविजिपति ।

विजिता, लुइ--प्रविचीत् । सन्-विविजिपति । \_ 0

विट्--१ प० आक्रीशे शब्दे च (कीसना, शब्द करना), लट्-वेटर्सि, लिट्-विवेट, लुद्ध-प्रवेटीत् ।

विड्—विट्के तुल्य।

विडम्ब्--१० उ०, विडम्बने (उपहास करना, मजाक उड़ाना, धोला देना), लट्-विडम्बयति-ते, लुङ-श्रविविडम्बत्-त ।

विय्-- १ झा०, याचने (मांगना), लट्-वेषते, खट्-वेषिप्मते, लुड--श्रवेधियद् ।

बिद्---२ प०, ज्ञाने (जाननां, मानना), लट्-वित्-वेद लिट्-विवेद-विदाञ्चकार, खट्-वेदिव्यति, लुङ्-अवेदीत्, आ० लिङ-विद्यात् । कत-विदित, • णिन्-लद्-वेदयति-ते, लुद्र-प्रवीविदत्-तः । सन्-विविदियति-ते ।

विष्—४ मा॰, सत्तापाम् (होना, चटित होना), लट्-विषते/ लिट्-विविदे, लुट्-वेता, खट्-वेत्स्वते, लुट-विवित, भा॰ निड-वित्सीम्ट । सर्-

विवित्सते, कत-वित्त । बिब्-- ६ उ०, लाभे (पाना, धनुभव करना), बद्-विन्दति-ते, सिट्-विवेद-विविदे, लुट्-वेदिता-वेत्ता, लुड-अविदत्-अवित्-अविदिष्ट, लिड -विचात्-वेदियोष्ट, वित्सोष्ट, सन्-विवित्सति-ते, विविदियति-विवे-दिवते, कत-विमा, विता।

बिद्-७ मा०, विचारणे (विचार करना, सीचना), सट्-विन्से, लिट्-

विविदे। क्त-वित्त, विम्न, (म्रन्य रूप विद् ४ मा० के तुल्य)। विद्--१० ग्रा॰, जेतनास्थाननिवासेषु (धनुभव करना, कहना, रहना), लद्-नेदयते, लिट्-वेदयाचके, लुट्-नेदयिता, लुट-प्रवीविदत । सन्-विवेद-

विषते, कर्म । लट्-वेद्यते, लुद्र-प्रवेदि ।

विष्—६ प०, विधाने (वीधना) लट्-विधान, लट्-विधान, लुड्-प्रवेभीत्, णिष्-लट्-वेध्यति-ते, लुड्-अवीविधत्ना। विश्-- ६ प॰, प्रवेशन ( घुनना, प्रवेश नरना, हिस्से मे प्रवा), लद्-

विसति, लिट्-विवेश, सुट्-वेप्टा, सुद्-मविसत्-त, सन्-विविसति, की-विष्ट ।

विष्--१ प॰, सेचने (सीचना, डालना), सट्-वेपति, सिट्-विवेष्, सट् -वेरुपति, सुद्ध-ग्रविदात् । बन-विष्ट ।

वियु-- ३ उ०, व्याप्ती (ब्याप्त होना, घेरना), सट्-वेबेप्टि, येविप्टे, सिट्-

विवेष-विविषे, सूर्-वेट्टा, सुद्ध-पविकात्-त । सन्-विविदाति-ते । विष्---१ प०, विभयोगे (पृथक् यरना, वियुक्त होना), सर्-विष्णाति, निद्-विवेष, मुद्य-मविश्चन् ।

विष्क्-१० मा०, हिमायाम् (मारना), उ०, दर्शने-देखना, सट्-विष्क-यने, विद्यायतिन्ते, सुद्ध-धविविद्यनन-प्रविविद्यन्त-त ।

बी---२ प०, गतिब्याप्तिप्रजनननात्यसनलादनेषु (जाना, ब्याप्त होना, गर्मधारण करना, उत्पन्न होना, चमकना, पाना, फेनना, मुन्दर होना, चाहना, खाना), सट्-चेति, तिट्-विवाय, सूट्-चेता, सूड-यवैधीत, ग्रा० तिह्-चीयात् । सन्-विविधते, णिल्-तट्-जाययित-ते, (वापयित-ते), वत-बीत ।

योज्---१० उ०, व्यजने (पत्ना करना), लट्-योजयति-ते, सुद्ध-प्रवीयि-

जत्-त । बोर्--१० ग्रा॰, विकान्ती (बोरता दिखाना), सट्-वोरयते, सट्-वोर-

विष्यते, लुद्र-प्रविवीरत । व--१ उ०, प्रावरणे (डकना, पेरना), लट्र-वर्रात-ते (ग्रीय रूप नीचे की

वृ—६ झा०, (चुनना), लट्-यूणीते, लिट्-वबे। (श्रेष वृ भा० के तुल्य)।

वृक्--१ म्रा॰, भादाने (लेना, स्वोकार करना), सट्-वर्कते, सिट्-ववृक्ते, खट्-विकासीत, सुक-सर्वाकाट । सन्-विवक्तिते ।

् वृक्ष्—१ मा॰, मावरणे (डकवा), लट्-वृक्षते, लिट्-ववृक्षे, लुड-मवृ-

युद्ध्-७ प०, पणेने (जुनता), सट्-बुणनित, सिट्-ववर्च, सट्-विच-व्यति, सुद्ध-प्रवर्षीत् । जत-बुन्तः ।

बुज्-- र झा॰, वर्जेने (छोडना, त्यामना), सट्-वृत्ते, लिट्-वृत्ते, लट्-वर्जिञ्यते, सुद्ध-प्रवर्जिस्ट । सन्-विवर्जियते ।

बाजध्यते, सुद्ध-प्रवाजिः । चर्-नानानानान् हिलना, चोट पहुँचाना), युन्--७ प०, वर्जने (छोडना, चुनना, हटाना, हिलना, चोट पहुँचाना), लट्-वृणीसन, सिट्-वर्ज, सुट्-विनता, सुट-प्रवर्जीत् । सन्-विवजिपति ।

लट्-ज्वाक्त, ानट्-चवक, पुर चु--१प०, १० उ०, (बोडना, ह्यात, लामना), सर्-चर्गति, वर्ज-चु--१प०, १० उ०, (बोडना, ह्यात, लामना), सर्-चर्गति, वर्ज-यति, सिट्-चर्न, वर्ज्याञ्चकार-चक्र, सुट्-यनिता, वर्जियता, सुट्-प्रवर्जीत्-अवीत्वत्-त, प्रववर्जन्-त ।

युज्ज-२ स्रा॰, वर्जने (छोडना, त्यायना), नट्-बृद्धने, स्ट्-बृज्जिप्यते, सुड्ज-प्रवृज्जिप्ट ।

वुण—६ प॰, प्रोणने (प्रसन्न करता), लट्-वृषति, लिट्-ववर्ण, लुह-

ग्रवणीत् ।

वृत् - १ आ०, वर्तने (होना, घटित होना, रहना आदि), लट्-वर्तते, लिट्-ववृते, लुट्-वर्तिता, छट्-वर्तिष्यते, वर्त्स्यति, लुड्- श्रवृतत्, प्रवितष्टे, आ० लिड-वर्तिपोप्ट । सन्-विवर्तिपते, विवृत्सति, णिच् लट्-वर्तयति-ते, लुङ-श्रवीवृतत्-त, ग्रववतंत्-त, वत-वृत्त ।

बृत्---४ ग्रा॰,वरणे (चुनना,पृथक् करना,),सर्-वृत्यते (शेषपूर्ववत्)। वत-१ प०, १० उ०, भाषाया दीप्ती च (कहना, चमकना), लट्-वर्तति, वर्तपति-ते, लिट्-चवर्तं, वर्तयाचकार-चक्रे, लुड-अवर्तात्, भवीवृतत्-त,

धववतंत्-त ।

बुध्---१ मा०, बृद्धो (बढना, उगना) सट्-वर्धते, लिट्-वर्धे, लुट--वधिता, छट्-वधिष्यते, वत्स्वेति, लुक्-अवृधत्, ग्रेवधिष्टं, ग्रा॰ लिक-वधि-षोप्ट । नन-वृद्ध । सन्-विविधिपते, विवृत्सर्ति ।

वृथ--१ प०, १० उ०, भाषाया दोन्ती च (बोलना, चमकना), लट्-वर्षति, वर्षयति-ते (शेय वृत् के तुल्य) ।

बृश्-४ प०, वरणे (छाँटना), सट्-वृश्यति, सिट्-ववर्श, सट्-वशिष्यति,

लुड-मव्शत् । बृप्--१ प०, सेचनहिंसावलेशनेषु (ब्रसना, सीचना, दु ख देना), लद्-

वर्पति, लिद्-ववर्ष, लुद्-वर्षिता, लुद्द-अवर्षीत् । सन्-विवर्षिपति, क्त-वृष्ट । वृष्--१० मा०, धानितवन्धने (शीर्यवान् होना), लट्-वर्षयते, खट्-

वर्षीयप्यते, सुद्ध-प्रवोद्यत-भववर्षत ।

बृह्--६ प०, उदामने (उदाम करना, होना), (बृह वे मुत्य)। ब्—ह उ०, षरण (जुनना), सद्-जुणाति, वृणीते, तिद्-वजार-जपरे, सूद-बीरता, बरीता, लुद्ध-बारीत, अवरिष्ट, प्रवरीट, प्रवरीट, प्रवर्ट, मा० तिक-बूपोत, बरिपीट, यूपोंट । सन-जुर्गितिको, निर्वरिपतिको, निवरीपतिको, बे—१ उ०, तुनुसन्ताने (जुनना, डक्ना), सद्-व्यतिको, लिद्-जबाद,

क्रये, क्रवे, ववी, ववे, लुट्-वाता, लुड-अवासीत्-अवास्त, आ० लिड-उयात्, वामीप्ट । सन्-विवासिन-ते, थिच्-सट्-वाययति-ते, वर्म े लट्-ऊयते, लुड-

भवावि, क्न-उन, क्तूबा-उत्वा, प्रवाय ।

येण्--१ उ०, गतिज्ञानचिन्तानिशामनवादित्रप्रहणेषु (जाना, जानना, सापना आदि), लट्-वेणति-ते, लिट्-विवेण, विवेणे, छट्-वेणिप्यति-ते, लुट-मवेणीन्-घवेणिष्ट ।

चेय्-१ घा०, याचने (माँगना), लट्-वेयते, लुद्द-ग्रवेथिष्ट ।

१. यह सृट्, सद्र, सुद्र और सन् मे परस्मैपदी भी है।

२ यह सद, सूद, सुद्ध भीर सा में परस्मंपदी भी है।

वेष्- १ झा०, कम्पने (कांपना, हिलना), लट्-वेपते, सिट्-विवेपे, लुट्-वेपिता, लुड-म्रवेपिष्ट, णिन्-सट्-वेपयति-ते, सुड-म्रविवेपत्-ते । सन्-विवे-पिपते ।

बेल्—१ प०, चलने (हिलाना, चलना), लट्-बेलति, लिट्-विवेल, लुट्

-वेलिता, लुड-ग्रवेलीत् ।

वेल्--१० उ०, कालोपदेशे (समय बताना), लट्-वेलयति-ते, लिट्-वेलयाञ्चकार-चक्रे, लुद-वेलयिता, लुद्द-ग्रविवेलत्-त ।

बेल्ल्-१ प०, चतने (जाना, हिसाना), सद्-बेल्लात, लिट्-बिबेल्स,

,

्रेजन्य । बेबी--- २ धा०, गतिब्याप्याविष् (जाना, पाना, गमिणी होना, व्याप्त होना, जाना, वाहना, वयकना), तद्-वेवति, सुद्द-प्रवेविष्ट, (वैदिक) । बेब्द--- १ धा०, बेक्टमे (पेटना, त्रपेटना, वश्चपट्टनाना), तद्-वेटते, विद्द-विषटे, तुद्द-वेटिता, तृद्द-प्रवेटिटट, शिन्-वट्-वेट्यति-वे । नन्-विवेष्टियते ।

बेह, --१ मा० (प्रयत्न करना), लट्-बेहते, लिट्-विवेहे, लुड-प्रवेहिन्ट । थे १ प०, शोयमे (सूलना, क्षोण होना), सद्-वायति, लिद्-वर्षो,

लट्-बास्यति, लुड-बाबासीत् । • व्यच् ६ प०, ब्याजीकरणे (बोझा देता, चेरना, ब्याप्त होना), लट्-

विचति, लिट्-विक्याच, लुट्-व्यविता, लुट्-ग्रव्यचीत्, ग्रव्याचीत्, ग्रां लिट्-.२२१७, १४५-मुप्रवस्थाय, सुटू-प्रकाशिका, १३४-जन्पनाय, अस्तानाय, आणा १९६-विच्यातु, कमे कह्-विच्यते, सन्-विव्यविषति, णिष्-लर्-व्याचयतिन्ते,

अभव । स्यय्—१ म्रा॰, भववलनयो (डरना, दु खित होना, कांपना), लट्-क्त-विचित । इपयते, लिट्-विकाये, लुट्-व्यवसितः, लुट्-प्रकायिष्ट 1 वित्र्-लट्-व्यवसित-

ते, सन्-विव्यथियते, वत-व्यथित ।

ह्मम्-४ प०, ताडने (बीधना, दुख देना), लट्-विष्यति, लिट्-व्यय् - १०, तार्वा (स्वास्तात प्राट निद्र-विष्यात् । सन्-विव्यत्ति, विद्याप, लुट्-व्यद्धा, गुङ्क-भव्यास्यात, जार्गार्क्यस्य नात् । सर्-विद्यास्तितं, कर्मेव लट्-विद्यते, णिन्-तट्-व्याध्यतिन्ते, लुड्-प्रविच्यघत्-तं, वत्-विद्धः। , लट्-ाबह्यत, ाणन्-पट्-व्यापपाराः, पुरु-नापप्यप्यम्, वन्निवद्धः। ह्यय्--१ उ०, (जाना), लट्-व्ययतिन्ते, लिट्-बन्याय, वन्यये, ल्ट्-

व्यविष्यति-ते, लुड-ग्रव्ययोत्-ग्रव्ययिष्ट ।

व्यात-त, पुड-अव्याप्याप्याप्याप्याप्यात-त, पुड-व्यययतिन्ते, लिट्-ह्यम्--१० ७०, व्यापायस्यात् । सर्-- व्ययमावस्यात् -ते । सर्-वि यय-यिपति-ते ।

ह्मप्-४ प०, दाहे विभाग च (जलाना, पृथक् करना), लट्-व्यप्यति ह्यूय-४ ५०, पार्व यो—? उ०, सवरणे (डकना), लर्-व्ययतिन्ते, तिर्-विव्याम, विव्ये ल्ट्-व्याता, ल्ट्-प्रव्यातित्, प्रव्यास्त, धा० विद्य-वीपात्-व्यासीस्ट । सत्-विव्यासित्ने, कर्म० लर्-वोशने, शिव्-चर्-व्याययित्ने, ल्ट-मिवव्ययत्न्त, वन-वीतः।

श्वज्—१ प०, (जाना, समय विताना), लट्-वजित, लिट्-वजाज, लुट्-वजिता, लुद्र-प्रदाजोत् । सन्-विवजिपति, वत-वजित ।

बन्—१० उ०, मार्गसस्कारगत्यो (मार्ग साफ करना, जाना), सर्-ब्राजमित-ते, लुड्ड-अविव्रजत्–त ।

वर्—६ प॰, सवरणे—(कुटादि) (ढकना, एकत्र होना, डूबना), लट्− "डित, लट्-वडिय्यति, सुद्ध-सकटोत् ।

वग्-१ प०, शब्दे (शब्द करना), सट्-त्रणयति, सिट्-वताण, लुड-

वर्---१० उ०, गावविजूणेने (घाव करना), लट्-व्ययति-ते, लिट्-व्रणमाचकार-चक्के, लुड-धबवणत्-त ।

त्रडच्—६ प०, ब्रेट्टने (कोटना, फाडना, पान करना), तट्-मृत्यति, तिट्-व्यट्ट, तृट्-मिचला, यप्टा, लुड-मधालीत्, धतस्यीत्, धा० तिड-वृत्त्र्यात् । सन्-विवाधियति, विवक्षति, कर्म० तट्-मृत्यते, कत-मृत्या, तुन्-यश्चित्र-नष्टम् ।

सी—४ धा॰, वरणे (चुनना), तट्-दोयते, लिट्-विद्रिये, लट्-वेण्यते,

लुड-प्रवेष्ट । वत-श्रीण । श्री---६ प॰, (चुनना), लड्-विणाति, वीणाति, सट्-बेम्पति, लुड-

मार-स् पर, (चुनना), सद्भवणात, वाणात, सद्-मध्यात, मन्द्रित्।

वीद-४ प०, चोदने लज्जामा च (फॅकना, लज्जित होना), सट्-दी-बमति, लिट्-विजीड, सुद--मज़ोबीत् ।

क्ती—६ प०, बरणें (चुननो, जाना), लट्-व्लिनाति, छट्-व्लेप्यनि, सुद्ध-ग्रश्नेपोत् । णिच्-लट्-व्लेप्यति-ते ।

9

दात्—१ प०, स्तुतौ दुर्गतौ च (यर्णन करना, गुझाव देना, प्रसास करना, चाराना), लट्-साति, लिट्-सातस लट्ट-साति, लट्ट-साति, प्रा॰ किट-सात्मान, मन्दिस्ति कर्म- कट्ट-सात्मते, च्रान-मात्मित् सार्थ कट्ट-सात्मते, च्रान-मात्मित्ति, कर्म- कट्ट-सात्मे, ज्रुल-मात्माति, कट्ट-सात्मित्मते, क्रान-मात्मित्रि, सार्थ-सात्मित्यते, लट्ट-मात्मित्यते, लट्ट-सात्मित्यते, लट्ट-सात

प्रमु---४ त०, मर्वणे ( सहना, समयं होना), लट्-रावयतिन्ते, निट्-प्राप्तान-निवे, सुट्--शविना, शक्ता, सट्-शविन्यतिन्ते, ग्रध्यतिन्ते, सुट्--

भगवन्-मनविष्ट-प्रसक्त । सन्-सिशक्तिपति-से।

राज्—५ प०, सक्ती, (सक्ता समयं होता, सहना, प्रतितपुत होता), पर्— प्रकारित, लिट्—रादाक, सुट्—प्रता, लुड—प्रतकत्, प्रा० लिड—रावपत् । राज्— तिस्तित, कमं । सट्—रावपते, जिल्—पर्न—रावपतिने, सुट—प्रसीसकत्न, स

शहरू-१ था॰, शहरवाम् (धना नरता, दरता), सर्-शहूते, निह्-शशक्के, सुर-धिक्कृता, सुर-प्रशिद्ध्यः। सन्-निशाधियत्, सत-विद्ध्यः। का अर पाक्रमा पुरु निरं के विल्ला कहना), सट्-रायते, सिट्-

शरु—१ूप०, क्रेतवे (धोला देना, हिसा करना, दुल सहना, दुल देना), योचे, लुड-प्रशक्तिष्ट । सद्-शठित, सिद्-शशाठ, सुद्-याठिता, सुद्र-मशठीत्-मशाठीत् ।

वाठ-१० उ०, सम्बग्वभाषणं (ठीक या बुरा कहना, धोला देना), तद-शठपति-ते, तिट्-शठपाषकार, तुट्-शठपता, तुर्व-मशशठत्-त, वन-सिंहत ।

बाठ्—१० उ०, श्रतस्कारगत्यो (काम श्रव्या छोडना, जाना), सट= शाठमिन्ने, बद्-साठियव्यतिन्ते, सुद्र-संगीयठत्नत । बन-साठित ।

बाद--१० मा॰, इसायायाम् (सुग्रामद करना), सट्-गाठवते, छट्-शाठियव्यते, लुड-मसीशठत । नत-शठित ।

शण-१ प०, दाने गती च (देता, जाना), सट्-शणित, सिट्-शताण,

शब्-१ प०, (सार्वधातुन लकारों में बात्मनं ० है) शातने (नाट होना), सर्-गणिप्यति, लुद्ध-ग्रशणीत्-प्रशामीत् । मन्-(४०) (धाववातु नारास्य मानाः वर्गाताः ११००० (१०० १०)। सद्-पाताते, सद्-यातात् सद्-वाताः, सद्य-यातत्, साठ तिद्र-पातत् । सन्-त्रावस्ति, शिन् सट्-सातमितिनी, (ज्ञादयतिनी, नी होता है) कन-राष्ट्र ।

क्षप्-१, ४ उ०, आकोसे ( शाप देना, दोव समाना), सट्-यपति-ने, सम्पतिन, जिंद्-स्थाप-तीरे, लुद्द-स्थात, लुद्ध-समापीत्-स्थाप, स्रां लिह-्र नारा १, १०६ - ००११ प्राप्त १ प्र

श्च-१० उ०, (शब्द करना, कहना, पुकारना), सट्-गम्दयतिने, त, सन्-शिशप्सति-ते, वत-वान्त । बन्प-१४ वर्षः, १वयः स्थाः १९०० वर्षः १९०० । तिट्-राज्यमवकार-वकः, तुट-दाल्यिता, लुड-मसमञ्जू-तः । इत-दाल्यतः ।

-शब्दबावकारत्वक, तूर्वाच्याच्या, त्रांति करता, रोहना), सद्-शम् —४ व०, त्रपत्रम (सात् होता, सात्त करता, रोहना), सद्-वान् - १७, ७५वन । वान्यति, तिट्-वासाम, तुट्-वामिता, तुरु-बसमन्, सा० तिर-नाम्यात्, कर्मण सर्व्यक्षाम् , पुर्वास्थान , पुर्वास्थान । भाग सिङ् कर्मण सर्व्यक्षाम्यते, विच्नाद्व-सम्यक्तिने, शामयतिनो, कन्पान्त ।

लट्र्याम्यतः, वर्षाप्तेवते (देशना, दिशाना), लट्र्यामयते, लिट्र्य शम—१० मार्ग, भाषास्य (अवाध) त्रवामा, तर्वामा शामयावके, तुर्वामयिता, तुर्बन्धारामा, सर्विशामियते । राचक, लुर्-सामाध्याः, पुरस्टा करता, समह वस्ता), लर्-शाव-शाख-१० उ०, सम्बन्धते

यतिन्ते, तिट्-सम्बयाञ्चकार-चक्र, तुझ-मगरम्बत्-त ।

शब्ं—१ प०, (जाना, चोट पहुँचाना, मारना), सट्–शर्बति, लिट्− राशवं, लुङ-ध्रशबीत् ।

शब् -- १ प०, हिसायाम् (मारना), लट्-शबंति ।

शब्-१ ग्रा॰, चेनन सर्वरणयोः (हिलाना, शुब्ध करना), लट्-शनते,

लिट्-शेले, लुट्-शिलता, लुड-अशलिष्ट<sup>े</sup>।

शल्—१ प॰, (जाना, दोडना), लट्—शलति, लिट्-शशाल । शरुभ्—१ था०, कत्यने (प्रश्नसा करेना, बात्म-प्रश्नेसा करना), लड्⊸

शल्मते, लिट्-शशल्भ शब्--१ प०, (जाना, पहुँचना, कहना), लट्-शवति, लिट्-शशाव,

ल्ड-प्रशंबीत्-प्रशाबीत् ।

वात्-१ प्, प्लुतगती (कूदना, उछलते हुए जाना), लट्-बशति, लिट्-शशाश, लुट्-शशिता, लुड-प्रश्रोत्-प्रशाशीत् ।

शब्-र प०, हिसायाम् (मारना, हानि पहुँचाना), लद्-शपति, लिद्-

शशाप, लुक-मशयोत्-मशायोत् ।

शस्—१ प्०, हिसायाम् (काटना, नुष्ट करना), सद्-शसित, लिद्− शशास, लुद्-शसिता, लुद-प्रशसीत्-प्रशासीत् । कत-शस्त ।

शाख्—१ प०, याप्ती (न्याप्त होना) लट्-बाखित, लुद्ध-भणालीत्। बान्-१ उ०, तेजने (तोक्ष्य करना, धार रखना), सट्-शीशासति-ते,

खर्-शोशोसिष्पति-ते, लुद-अशोशासिष्ट, अशोशासीत् । शाल-१ प्राप्त, श्लापाया दीप्ती च (कहना, प्रश्नेसा करना, चमकना) क लट्-शालते, लिट्-शशाले, खर्-शालिष्यते, लुद-ध्रशालिष्ट । सन्-शिशालि-

पते ।

बास--र पढ़, धनुशिष्टो (पढाना, शिक्षा देना, शासन करना, ठीक करना, परामर्श देना), लट्-शास्ति, जिट्-शशास, जुट्-शासिता, लुड-म्राक्षिपन्, प्रा० लिख-विष्यात् । सन्-शिशासिपति, कर्मे० सद्-शिष्यते, नत-शिष्ट, क्रवा-शासित्वा, शिष्ट्वा।

शास्--(ग्रा के साय) र ग्रा॰, इच्जायाम् (ग्राशा करना, प्राशीयीय देना), लट्-ब्राशास्त्रे, लिट्-ब्राश्वशासे, लुड-ब्राशासिष्ट ।

शि-५ उ०, निशाने (तोदण करना, धार रखना, उत्तेजित करना), लट-शिनोति, शिनुते, लिट्-शिशाय-शिश्ये, छट्-शेप्यतिन्ते, लुझ-पशीपीत्-यरोप्ट । सन-शिशीपति-से ।

नित्-१ पा॰, निवोपादान (सोखना, पढ़ना), लट्-शिक्षते, लिट्-शितिज्ञे, लुट्-शिक्षिता, लुद्र-प्रशिक्षिष्ट । सन्-शिक्षित्रते, बत-शिक्षित ।

शिक्ष\_-१ प०, (जामा), सर्-शिक्षति, लिट्-शिविकस, सर्-शिक्षि-

प्यति, लुद्ध-प्रशिद्धलीत्।

जिय्-१ प॰, ब्राह्मणे (सूँपना), सट्-शिपति, लिट्-शिशिय, सुट्-शिञ्ज्- र ग्रा०, ग्रव्यक्ते शब्दे (झनसनाना, टन टन करना), नट्-शिषिता, लुड-प्रशिषीत् ।

शिडनते, लुद-प्रशिञ्जिष्ट । शिट्—१ प०, प्रनादरे (धनादर करना), सट्-वेटति, तिट्-गिगेट,

क्षिप--१ प०, हिसायाम् (हिसा बरना, बोट पहुँबाना), सर्-रीपति, लुद्ध-चरोटीत् । लिट्-चित्रीय, छट्-घेश्यति, लुड-मिशक्त (बुख के मतानुसार सेट् है-पीनता,

विष्-१ प०, १० उ० (शेप रहने देवा, खोडना), (वि+शिप्, प्रनिमये, दोपिष्यति, प्रशेषीत्) । बदुकर होता), लद्-सेषित, तेथयितन्ते, लिट्-विमेप, वेपयाचरार-मन्ने,

लुड-प्रशिक्षत्-प्रशिशिवत्-त ।

शिष्-७ प०, विशेषणे (छोडना, मन्यो से विशेषता बनाना वा छोटना), सन्-चित्रक्षित्र, विश्वविष्य (आडना, सन्यः सःवयायत् आक सिट-शियात् । सन्-चित्राप्ति, सिट्-विशेष, सूट्-चेत्रि, सूड-मिन्गर्द, आक सिट-शियात् । सन्-चित्रिक्षति, शिष्-चट्-विशेष्ति, स्वा-तित्रः । सो--चे आव, स्वाने सोता, सेटनी, सट्-वेते, सिट्-शियो, सट्-क्षीतिक स्वान्तिक स्वाने सेता, सेटनी, सट्-वेते, सिट्-शियो, सट्-वेते

रामिता, जुरू-मार्थिद, मार्श्व सिक-सियपिट । सन्-सिर्धियते, वर्मे सन्-

शब्यते, लुड-प्रशायि, णिच्-लट्-शाययति-ते, वन-शयित ।

ब्रीक्-१ मा॰, सेचने (सीचना, धीरे से जाना), सट्-योवने, निट्-

ग्रीक-१. पर, १० उ०, मानपंचे (श्रुद्ध होना), (१० उ० मानाया दशीके, लुङ-प्रशीकिष्ट । तार्-(,पण, १० उण, आगपन १०० हाना।) १९० उण आसमा दोलो च) (योजना, चमकना), तट्-योगित-योश्चनिन्ते, तिट्-निर्माण

ब्रीम्-्र झा॰, कर्यने (कहना, समाचार पहुँचाना), सट्-र्राभने, शीकयायकार-चक्री

्यान, पुरु-नवाराज्य (प्यान लगाना), लट्-शोलीन, लिट्-निगोत, लिट्-शिरोभे, लुट-प्रशीभिष्ट ।

लुट्-दोलिता, लुट-ग्रशीलीत् ।

सीत् १० ज०, उपवारणे (पड़ता, सम्यान वरता, सादर वरता, पात जाना), तट्-योतयार्तिने, तिर्-योतयावनार-चक्र, तर्-योतपिना, तट्-

ग्रशिशोतत्-त । सन्-शिशोत्तिपपति-ते । सालत्-त । सन्-अवस्थान्यवः गुरु—१ प०, (जाना, हितना), सर्-सोकति, निट्-तृशोक, पृर्-

मुन्-१ प॰, दोके (दोन करना, हु म बरना, सेंद प्रस्ट बरना), तट-द्योकिता, लुइ-श्रशोकीत् । विपति, क्न-शुँचित, दौवित ।

शुच-४ उ०, पूरीभावे (बलेदे) (बोला होना, दु:खित होना), लद्-शुच्पति-ते, लिट्-शुशोच, शुश्चे, लुट्-शोचिता, लुट-प्रश्चत्-प्रशोचीत्-ग्रेगोचिष्ट, क्त-श्रीवत ।

ज्ञुच्य्-१ प०, स्नानपोडनसुरासन्धानेषु (स्नान करना, रस निकालना, मयकर रस निचोडना), सट्-शुच्यति, लिट्-शुशुच्य, लुद्ध-धशुच्यीत् ।

शूठ्--१ प०, (रोकनो, लॅंगडाना, विघ्न पडना), लट्-शोठति, लिट्--

शुशोठ, लुट्-शोठिता, लुड-प्रशोठीत । शुर्--१० उ०, भालस्ये (भालसो होना, सुस्त होना), लट्-शोठयति-ते, सिद-गोठपाचकार-चक, लुड-मशुशुठत्-त ।

शुष्ट्--१ प०, (पूर्वोक्त शुठ् के तुल्य), लुड-प्रशुष्ठीत्।

शुष्ठ--१ प०, १० उ०, शोपणे (सूलना, शुद्ध करना), लट्-शुष्ठति,

राण्डयति-ने, तिद्-शुरुुळ, शुष्डयाचकार-चके ।

शुप-४ प॰, शीचे ( शुद्ध होना, सन्देहों का निराकरण होना), लट्-शुष्पति, लिट्-शुशोध, लुट्-शोदा, लुद्र-अशुधत्, कर्मं लट्-शुष्यते, लुद्र-भेशोधि, णिच-लट्-शोधयति-ते, लुद-मशुश्यत्-त, सन्-शशुरसति, नत-शुद्ध ।

शुन्-६ प०, (जाना,हिलना),सट्-शुनति,सिट्-शुशीन, सुद्र-पशीनीत्। शुन्य-१ प०, शुद्धी-१० उ०, शीच कमीण (शुद्ध करना, स्वच्छ करना), लट-शुन्धयति-ते, लिट्-शुशुन्ध, शुन्धयाचकार-चके, लुझ-प्रशुन्धीत्, पशु-

शुन्धत्-त । नत-शन्धित ।

शुभ-- १ मा०, दोप्ती (अमकना, प्रसन्न होना), लट्-शोनते, लिट्र

बुद्दान, जुट्-योभिता, जुङ-पशुगत, शशीभिष्ट । सन्-युद्दाभिपते, सुरोभिषते । सुम्-युम्म्—१ प०, भाषणे, भासने हिसाया च (कहना, चयकना, चोट पहुँचाना), लट्-योभित, सुम्बति, लिट्-युशोभ, सुशुम्भ, लट्-योभिष्यित, सुन्भिष्यति, लुद्ध-अशोमोत्, अशुन्भीत् । क्त-शभित, शोभित, शुन्भित ।

शुम्--६ प०, शीभायाम् (चमकना, तेजस्वी होना), लट्-शुभित, 'नत-शुभित, शन्-शुभत् । (इसको शुम्म् भी लिखते है) ।

शुस्क - १० उ०, अतिस्पर्धने (प्राप्त करना, शुस्क देना, स्यागना), लद्-शुल्कमति-ते, निट्-शुल्कमाचकार-चकै, जुद्ध-प्रशुशुल्कत्-त ।

शुरुब्(शुरुब्)--१० उ०, भाने (तोलना, उत्पन्न करना), लट्-शुरुबयित-

ते, धुल्वयति ते । शुय्-४ पण, घोषणे (सूखना, सुखाना, दु खित होना), नद्-शुष्यति लिट्-गुशोष, लुट्-दौष्टा, लुद्र-ग्रशुपत्, णिच्-लट्-शोपयति-ते, लुद्र-ग्रशू-शुपत्-त, सन्-शुशुक्षति, क्त-शुरुक ।

शूर्--४ मा०, हिसास्तम्भनयोः (चोट मारना, दृढ होना), लट्-शूर्यते,

लिट्-श्रेगूरे, लुड-प्रभूरिष्ट, बत-शुर्ण ।

ब्र्-१० मा०, विकान्ती (शूरवन् वार्यं करना, बहादुरी दिसाना), लट्--श्रुरयते, लिट्-म्रयावके, लुद्र--मनुगूरत । मन्-सुगूरिययते । ज्ञूपे-१० उ०, माने (नापना), बट्-यूपंयतिनी, सिट्-मूपंयावशार-

इत्न-१ प०, रुजाया सम्राते च (रुज्ज होना, इकट्ठा करना), सट्-नके, लुद्ध-ग्रशुशूर्यत्-त ।

शूब्-१ पं॰, प्रसर्व (उत्पन्न करना, जन्म देना), सट्-शूपति, तिट्-शस्ति, लिट्-सुशूल, सुद्र-ग्रशूलीत् ।

शुक्रप ।

नृष्—१ या०, शन्रकुरसायाम् (यह सट, सुद्र भोर सद्र मे परार्मपदी भी है), (श्रपानवायु छोडना) सट्-तायेत, सिट्-तायर्थ, सट्-तायिता, सट् शॉधय्यते, शत्स्यति, लुइ-यगुणत्-प्रशीयष्ट । सन्-विराधिपते, रिम्प्सति,

शुष्--१ उ०, उन्दर्न (मोना होना) सट्-रावंति-ते, घट्-राविप्यति-वत-शृद्ध ।

हाय्—१ प०, १० उ०, प्रहसने (हेंगी करना, प्रवाक उडाना), सट्-ते, लुइ-मरायीत्-भशिष्ट ।

शर्वति, शर्वपति-ने, लुद्ध-प्रश्नधीत्-प्रशास्त्रत्-त, सुद्ध-प्रश्नीस्पत्-त । ग-६ प० हिलाबाम् (दृक्तं दृक्तं करना, मारता, हार्नि पहुँबाना),

बद- जुणाति, लिद-बसार, लुद-बरिता, बरीता, लुद्र-प्रशारीत् । सन् शिगोरपति, शिशरीपति-निशीपति, वर्म० सट्-वीर्षते, वन-शीण ।

ग्रेल्--१ प०, (जाना, कोपना), लट्-चेंबति, विट्-शिवेत, पट्-

शेव्—? प्रांत, सेवने (सवा करना), सट्-सेवते (शेष सेव् के तुल्य) । वेलिना, लुद्द-ग्रशेलीत् ।

री---१ प०, पाके (श्वाना बनाना), लट्-श्वायति, सट्-शास्त्रति, सुरू-

शो - ४ प०, तनुकरणे (श्रीलना, पतला करता), सद्-याति, सिट्-यारी,

सुट्-गाता, सुद्ध-प्रशात-प्रशासीत् । सन्-शितासीतं, कर्मे व्हर्-पायते, गिच-लट्-जायमति-ते, नत-ज्ञात-ज्ञित ।

ज्ञोग-१ प०, वर्णगत्यो (लाल रण का होना, जाना), लट्-योणीत,

सोब्(सोर) --१ प०, गर्वे (गर्वे करना), लट्-बोटति, सोडति, खर्-लिट्-तुशोण, लुद्ध-बशोणीत् ।

इबुत्-१ प०, शरणे (बृता, टपकता), तट्-प्वोतित, तिट्-पुरवीत. शोटिप्पति, लुइ-अशीटीत् ।

तुद्-पंपीतिता, लुद-मर्वितित्-प्रवृतित् । वत-व्यतितः स्वितितः । इन्पृत्—१ प०, ( चुना, क्रेताना), लट्-च्योनित ( शेप पूर्ववेत्) । दमील्—१ प०, तिमेषणे (पलक सारला, ग्रांख बन्द करना), लट्⊸मा-लति, लिट्–विस्मोत, लुद्ध-पश्मोलीत् ।

इये--१ धा॰, (जाना, सुखाना, वधाई देना), लट्-श्यायते, लिट्-शिश्ये,

नुट्-रवाता, लुद्र-प्रश्यास्त । क्त-रवान, शोन, शोत । श्रङ्क--१ था०, (जाना, रॅवना), लट्-थङ्कते, लिट्-राधङ्के, लुद्ध-

मधद्भिष्ट ।

श्रञ्जप्—१ प०, (जाना, हिलना), लट्–शङ्गति, लिट्–शयङ्ग। अप्—२ प०, १० उ०, दाने (प्राय. विके साय) (देना, दान देना), लट्–श्राति, आगयते-ते, लिट्–श्याण, आण्याचकार–चके, सुद्र–प्रशाणीत, अर्थाल्–सिक्षणल्—रा, स्राध्याणल्—रा

चय--१ प०, हिंसायाम् (मारना), लट्-अपति, लिट्-शयाय, लुड-अथबीत्-अथायीत्।

श्रय्--१ प०, १० उ०, मोक्षणे हिसायाम् इत्येके (मुक्त करना, छोडना, नारना), लट्-अयति, श्राययति-ने, लिट्-लक्षाय, श्राययाचकार-चक्रे, लुड-न्यश्रयोत्-प्रश्रायोत्-प्रशिक्षणत्-त ।

भय्---१० उ०, दौबंह्ये (दुबंत होना), लट्-श्रययति-ते, लिट्-श्रय-यायकार-चके, लुट्-श्रययिता, लुब-श्रद्यश्रयत्-त ।

थरप्--१ म्रा॰, वीपल्पै (शिथल होना), लद्-श्रन्ययते, लिद्-शश्रन्थे,

-लुड∽ग्रथन्यिष्ट ।

सम्य--६ प०, विमोजनप्रतिहर्पयोः (ढीला करना, प्रवन्न होना, कमबढ लगाना), लद्-प्रध्नाति, लिट्-राधन्य, श्रेय, लुट्-प्रन्यिता, लुड-प्रधन्यीत् । सन्-विधन्यपति ।

अन्य--१ प०, १० उ०, ग्रन्थसन्दर्भे (ग्रन्थ रचना करना), लट्-धन्यति,

अन्ययति-ते ।

धम्--४ प०, तपसि वेदे च (परिश्रम करना, थकना), लट्-श्राम्यति सिट्-राश्राम, लुट्-श्रमिता, लुट-श्रथमत् । क्न-श्रान्त, क्त्वा-श्रमित्वा, श्रान्त्वा ।

अस्म-- १ प्राट, प्रमादे (लापरवाही न रता), तट्-अस्मते, तिट्-सथस्मे, सुट्-अस्मिता, लुड-अधस्मिट्ट, नन-अव्यः ।

हा—२ प०, पाके (पकामा, बस्य पहनाना), तट्-याति, तिद्र-गयौ, तुद्र-भागता, तुद्र-भागति, शिव्र-गयौ, तुद्र-भागति, श्रीण । विच-सद्र-भागतित्ते, त्रन-भात, श्रीण । विच-सद्र-भागतित्ते, त्रन-भागति । विच-स्वितिने, तिद्र-नियात्, विधियो, तुद्र-श्रीता, तृद्र-भागिश्वन्-त, प्रा० तिद्र-भागत्त्ते, द्राव्योद्यत्, प्राव्योद्यत्, प्राव्योद्यत्, प्राव्योद्यत्, प्राव्योद्यत्, त्रव्यव्यव्यत्, व्यव्यव्यतित्, त्रव्यव्यवित्, त्र-स्वयोद्यत्, त्रव्यव्यवित्, त्रव्यव्यवित्, त्रव्यव्यवित्, त्रव्यव्यवित्रम्, त्रव्यव्यवित्रम्, व्यव्यवित्रम्, व्यव्यवित्रम्

श्चित ।

भिष्-१ प०, दाहे (जलाना), लट्-श्रेपति, लिट्-शिश्रेष, सुट्-श्रेपिता, मो—ह उ०, पाके (पकाना, उबालना), बट्-श्रीणाति, बीणीते, बिट्-विश्राव, विश्वित, सुर-श्रेता, सुर-श्रेतीत्-प्रश्रेष्ट । सन्-श्रिशीपतिन्ते, सह-प्रश्रेपीत् ।

थु--१ प०, ध्रवणे (सुनना, प्राज्ञापानन वरता ), सट्-मृगोति, तिट्-श्रमात्, लुद्-भोता, लुद्द-मार्थापीत्, आ० तिद्द-पूगात् । सन्-पूथ्राते, सर्व क्त-थीत । सद्-प्रयुक्त प्रश्ना पुरुक्त कार्यापार वा प्राचन पूर्वार । रान्तापुर्वार कार्य सद्-प्रयुक्त पुरुक्तमध्यापि, विच्नद्-श्रावयक्तिते, लुद्र-भन्नवयन्त्-त, प्रसि-

भे १ प०, पाके (खाना बनाना), सट्-श्रायति, सिट्-श्रायो, सुट्-श्राता, सुट-अध्यासीत्, साठ (सड-श्रायात् भेगात् । धवन्-त, वत-श्रुत ।

श्रीण-१ प०, सपति ( सबह वर्ता, सप्ह किया जाना), सद्-श्रीगति,

्र्यत्त्रः, श्रा॰, (जाना, हिसना), सट्-बसङ्करो, सिट्-सरसङ्को, सुद्र-

क्लक्रग्-१ प्रा०, (जाना, हिलना), सद्-स्लङ्गते, लिट्-शस्तङ्गे । प्रश्लिंदुट्ट ।

क्ष्मण्याः (१०००) विस्ताना क्षेत्राः क्षेत्राः । सद्-वसमित् इताल-१ प०, व्यान्ती-(ब्यान्त होना), सट्-स्तावति, सिट्-शर-तिट्-गरनाय, लुइ-महत्तयीत्-महतायीत् ।

, पुरु-भरणालाप् । इसाम्--१ मा०, करवने (प्रसंसा करना, सपनी बडाई करना, सुसामद क्लाम्—( भाग्, कृत्यन ( १०१०), कृत्या नगर कृत्य व घरा।, जुडानद करना), सद्—ज्वापते, तिद्र-कृत्यापे, सुद्र-स्वापिता, सुद्र-प्रस्वापितः । लाख, लुड-मदलाखीत् । हितयु—१ प०, दाहे (जनाना), सट्-स्तेपति, लिट्-शिरसेप, सुट्-सन्-शिरलाधियते, नत-स्लाधित ।

ाइलप्-१ प०, चाह (अलामा), चन्नाचाम, मानूनावासम्, सूर्-इलोपता, सुर-अस्त्रेपीत्। वन-वित्तय्त, वृत्ता-वित्तपिता, रेणोपता, रिसन्द्रजा। ाता, लुट-बहलवात् । वन वर्षक्तः, वृत्तः वर्षात्रकाः, राज्यम्। १६६० वा । रिसय् - ४ प०, आसिङ्गते (चिपटना, धारित्रका करता, मितना), सद्-

रुपान्यातः, ।शद्भानस्यम्, पुद्रभान्यान्, पुद्रभारपाद्यः । प्रदेशस्य । सन्-दितिस्तवातः, बन-दितपटः । प्रदितपत् (प्रन्य व्यवो व) । सन्-दितिस्तवातः, बन-दितपटः ।

१४० (अल्प वन ) हिसप्-१० त०, स्तेषणे ( ब्रास्तितन करना), तट्-स्तपपितने, सूट-

ारलपत्नाः श्लोक्-नश्र्षाण, सर्पातं (इसोक बनाना, प्राप्त करना), लट्-स्लोक्ते, भ्रशिश्लिपत्-त । क्लाक्-्र सार्वाचिष्ट । सन्-गुस्तोविष्टे । लिट्-पुरत्तोके, सुद्र-गुस्तोविष्टे ।

-नृत्तीके, सुद्ध-बारवावपट । वर्-पृत्वावपा। -नृत्तीके, सुद्ध-बारवावपट । वर्-पृत्वोच, इत्तीप्--१ प०, सवाते (इकट्ठा करना), सट्-दत्तोयनि, सिट्-सुम्लोच,

न्प्रस्ताणान् । दबद्गः—१ बा०, (जाना, हिलना), लट्-रबदुते, लिट्-पावद्दे ।

इयच्—१ प्रा॰, (जाना, खुलना), लट्-दवचते, दवञ्चते, लिट्-दारवचे, दारवञ्चे, लुद्ध-प्रस्वचिष्ट प्रस्वञ्चिष्ट ।

इवर्—१० उ०, असस्कारगत्यो (भ्रष्ट्रा खोडना, जाना), सट्-रवाठ-यति-ते, लिट्-रवाठनाचकार-चक्रे, खट्-रवाठियप्यति-ते, लुद्ध-प्रशिप्यक्ते -न्त । (इसे प्रवण्ट् भो लिखते हैं)।

इयर्---१० ज॰ सम्यमनभाषणे (प्रच्छा या बुरा बहना), लर्--वठयति॰ त्ते, लिर्--वठयाचकार-चके, लुङ--मशदनठत्-ते ।

वस्य--१ उ०, (जाना, गड्डा खोदना), लट्-श्वश्रयति-ते, सिट्-रश्रयाचकार-चके।

इबल्—१ प०, धासुगमने (दोडना), सट्-स्वलंति, तिट्-शश्वालः सट्-स्वलंता, सुद्ध-धस्वालीत् ।

वबल्क्--१० उ०, परिभागणे (वहना), लट्-व्वल्वयति-१, लिट्-ववल्कयाचकार-वके, लुद्ध-प्रशब्दल्त्त् त ।

इबल्ल्—१ प०, ब्राशुपमने (दौडना), सट्-श्वल्सति, लिट्-शश्वल्ल,

.लुड-घरवल्लीत् । इबस्---२ प०, प्राणने (सांस लेना, सांस छोडना), लट्-स्वसिति, लिट्-

शस्त्रास, लुद्-श्वसिता, लुद्-मश्वसीत् । सन्-शिश्वसिपति, वत-श्वसित (किन्तु माश्वस्त रूप होता है) ।

दिब—१ प०, गतिवृद्धयो (जाना, सूजना, वढना), लट्-द्रवर्गति, लिट्-द्यास, विद्वस्य, सूट्-दर्शयता, सूड्-सरवत्—सद्वर्गत्—स्रातिवर्गत्, झा० किळ-पूगत् । सन्-विद्यविद्यति, कर्म०—तट्-पूगते, लुद्र-सद्वापि, यिच्-नन्-तट्-देशातिन्ने, लुद्र-स्राधिवयत्-त, स्रभूशवत्-त, क्त-सून, क्नाबान्यर-पित्वा, उच्छम ।

विवत्—१ घा०, वर्षे (सफेर होना), लट्-वनते, लट्-शिश्वेते, लुट्-वनतिता, लुड-अश्वितत्-प्रश्वेतिष्ट ।

विवन्द्--१ मा॰, व्वत्ये (सफेद होना), लट्-विवन्दते, लिट्-विविवन्दे, लद्ध-महिवन्दिष्ट ।

च

िठय्—१, ४ प०, निरसने (युक्ता), सद्-ष्ठीवति, छोज्यति, तिट्-तिष्ठत, टिठवेस सुट्-पिता, सुद-माठवेतित, मा० तिद्द-छोज्यात् । सन्-तिष्ठित्विति, तुष्ठ्यूपति, टुष्ठयूपति, रुष्ठप्-सद्-प्ठेत्वपति-ने, सत्-प्ट्नूत । ध्वष्क्-—१ मा०, (भाग्, हिलना), सद्-ध्वष्कते, त्रिद्-यव्वक्ते, सुट्-व्यक्तिता, सुद्ध-माव्यक्तिरः । स

सप्—१ प०, सबरणे (हकना), सट्—सगति, सट्—सांगप्यति, लुड-असगीत ।

सर्य--- ५ प०, हिशायाम् (मारना), बद्--सञ्नोति, बृद्र--प्रसपीन्--प्रसापीत् ।

सङ्कत्र--१० उ०, ग्रामन्त्रणे (निमन्त्रण देना), सट्-सङ्कीतर्वातने, नुड--भस्तरक्केतत्रन्त ।

संधाम्---१० ग्राण, युद्धै (खडना), सद्-सम्रामयते, सद्-सम्माधिप्यते, सुद्ध-प्रसस्यामतः ।

सच्---? झा०, सेवने सेवने च (कीचमा, सेवा करना), सट्-सचते, खट्--सविद्यते, सुझ-प्रसचिद्धः ।

सब्--१ उ०, समवाये (एकत्र होना), सट्-सचित-से, लुड--ग्रसचीत्, शसाचीत्-ग्रसविष्ट ।

सञ्ज् —१ प०, सञ्जे (ब्रासियम करना, विषटमा, वीधना), सट्-सञ्जति, सिट्-सक्त्य, सृट्-महत्त्वता, सुड-महाशीत्, खा० निष्ठ-राज्यात् । कर्म०सट् -राज्यते, सृड-महत्त्वता, सर्ज-सन्तर ।

सद्--१ पन, भवयवे (किसी वस्तु का भवयव होना), तद्-सटिति, नुद-

श्रतव्यत्-प्रसाटीत् । श्रह्---१० ड०, हिसायाम् (मारमा, दृढ होना, रहना, देना), सट्-सट्ट-यति-न, तिद्-सट्टयाचकार-चक्रे, सुद्-सट्टियता, सुद्ध-श्रसस्ट्रत्-स ।

सद--(० ७०, (प्रय करना, सकाना, जाना, बच्रुरा घोडना), लट्-साठमतिनी, लिट्-साठयाचकार-चक्रे, लुट्-साठियवा, लुड-ससीसठत् ।

सन्—१० मा०, सतानिकवासाम् (फैलाना), लट्-सम्प्रते, लट्-समित्याते, लुट-नासरागतः ।

सद्—६ प०, विशासणस्यनहादनेषु (शोडना, काना, हुनना, नस्ट होना, सुस्त होना), तद्-सीदिति, तिद्-समाद, सूद्- संदा, सुरू-प्रसद्त, ध्रा०, तिद्र-सधादा । सन्-सियस्तित, कर्म० सद्-संवते, शिष्-तद्-यादर्गाठनो, सुद्र-स्तीयदत्-त, तत-सत्त ।

सद--१० ड॰, (जाना), सट्-सादयति-ते, तुद्ध-सस्रोयदत्-त, सन्-सिपादिमपति-ते ।

सन्---१ प०, सन्प्रतती (बीटना), = उ०, दाने (देना, पूजा करना), सद्--वाति, सर्वार्धि, सुदे, शद्--वसम्, तेने, सुद्-व्यतिता, सुद्र--प्रमानीन-स्वत्रनिद्--प्रतिद्व--प्रसात (०)। चन्--विस्वितिती, स्विपासित, निप्पितित्ति, स्विपासित, निप्पितित्ते, ते, सिपासिन्ने, कर्षे० सद्--वस्थते, सायते, यत-(१) सन्तित् (०) सत्तः।

सप्—१ प०, समवाये (जोडना, मिलाना), लट्-मपति, लिट्-ससाप, सुट्-सपिता, सुद्ध-प्रतपीत, प्रसापीत् ।

सभाज्-१० उ०, प्रीतिदर्शनयोः (शेवा करना, भादर करना, प्रशसा

करना), लंद-संभाजयति-ते, लुद्ध-ग्रससभाजत्-त ।

सम्-१ प०, वैकल्ये (ब्यानुल होना), लट्-रामति, लिट्-ससाम, लुड-मसामीतं ।

सम्---४ प०, परिणामे (परिणत होना), लट्-सम्यति, लिट्-ससाम,

लड-प्रसमत् । सम्ब्--१ प०, सम्बन्धने (सबद्ध होना), सद्-सम्बति, लिट्-ससम्ब,

लुट्-सम्बिता, लुड-असम्बोत् । सम्ब्---१० उ०, (एवत्र करना), लट्-सम्बयतिन्ते, लिट्-सम्बयाच-

कार-चर्मे, लुझ-प्रससम्बत्-त ।

सप्--१ धा०, (जाना, हिलना), लट्-सपते, लिट्-ससये ।

सम्-१ प॰, सर्जने (पाना, परिश्रम से प्राप्त करना), लट्-सर्जेति, लिट्-समर्ज, लुट्-सजिता, लुड-प्रसर्जीत् ।

सब्-१ पं॰, (जाना, हिलना), नट्-सर्वति, खट्-सर्विप्यति, सुड-

श्रसर्वीत् । सर्वे - १ प०, गतौ हिंसाया च (जाना, हिंसा करना), लट्-सर्वेति, लिट्-

ससर्वं ।

सल्--१ प० ( जाना, हिलना)' लट्-सलति, लिट्-ससाल, लुद्र-प्रसालीत्। सस्—२ प०, स्वप्ने (सोना), लट्-सस्ति, लिट्-ससास (बैदिक) ।

सस्त्--१ उ०, गतौ (जाना, तैयार होना), लट्-सज्जतिन्ते, लिट्-

समज्जे, लुट्-सज्जिता, लुङ-प्रसज्जिष्ट, प्रसज्जीत् । सेन्-सिसज्जिपति-रो । सह—१ धा॰, मर्पण ( सहना, दु ख सहना, करने देना), लट्-सहते, लिट्-सहे, सुट्-सहिता, सोढा, छट्-सहिप्यते, सुद-मसहिप्ट, ग्रा॰ लिड-सहिगोच्ट । सन्-सिसहिगते, णिन्-नर्-साहगति-ते, लुद-प्रसीपहत्-त,

सन्- सिसाहिययति-ते, नत-सोढ । सह्—४ प०, तृप्ती (प्रसन्न होना, सहना), लट्-सह्यति, लिट्-ससाह,

लुद्-सहिता, सोढा, लुँड-असहीत् । सन्-सिसहिषति, क्त-सहित । सह्---१ प०, १० उ०, मर्पणे (सहन करना), सट्-सहति-साहयतिन्ते, लुद्र-प्रसहीत्, घ्रसीयहत्-त । क्न-सहित, साहित ।

साय्—४ प॰, सप्तिक्षौ (पुरा कुरना, समान्त कुरना) नट्-साप्नोति, लिट्-मसोघ, लुट्-साढा, छट्-सारस्यनि, लुड-असात्सीत् । णिच्-लट्-साध-यतिन्ते सन्-सिपात्सति ।

सात्त्व - १० उ०, सामप्रयोगे (सान्त्वना देना, रामझाना, धैर्य बीधना), लट्-सान्त्वपतिनी, लिट्-सान्त्वपाचकार-चक्रे, लुट्-सान्त्वपिता, लुट-प्रस-सान्त्वत्-त । सन्-सिसान्त्वपिपति-ते, वत-सान्त्वित ।

साम्---१० उ०, सान्त्वप्रयोगे (समझौता कराना, मनाना), लट्-साम-यति-ते, लुद्ध-प्रमसामत्-त । सन्-सिसामयिपति-ते ।

सार्---१० उ०, दौवंत्ये (दुवंत होना), लट्-सारयतिन्ते, लुद्ध-प्रस-

सारत्-त । सि-४, ६ उ०, बन्धने (बाँधना), लट्-सिनोति, सिनृते, सिनाति, सिनीते, लिट्-सियाय-सिच्ये, सुर्-सेता, लुड-असेपीत्-मसेप्ट, भा० लिड-सायात्-

सेयोप्ट । सन्-सियोसति-ते, कर्म ० बट्-सीयते, बत-सित, सिन । सिच--६ उ०, क्षरणे (सोचना, पानी देना, ग्रांचणी होना), लट्-सिञ्चति॰ ते, तिद्-पिषेव, तिष्वेव, तुर-सेवत, कर्-सेवतन, तुर-पिवन, प्रतिवत्न, प्रतिवत्न, तिष्वेव, तिष्व

सिच्यन, लुड-ग्रसेचि, णिच्-लट्-रोचयति-ते, बत-सिवत । तिर्-१ प०, ग्रनादरे (ग्रनादर करना), लट्-सेटति, लिट्-सिपेट,

सिष्—१ प०, (जाना, हटाना), लट्-सेपति, तिद्-सिषेव, लुद्-सेपिवा, लुद्र-मसेपीत्, प्रा० तिक्र-सिष्यात् । विच्-सट्-सेपयतिन्ते, लुद्र-संसीसिषत्-्युक्त-भन्नभाष्, आण् त्वाक्र-चर्वाव्यात् । ग्युक्त-भन्नभाष्यत् -ह, सन्–सिसिपृषति, सिसेघिषति, क्त-सिद्ध, बतुवा–सिथित्वा, सेथित्वा, सिद्धवा ।

सिष्—१ प०, शास्त्रे बाइरात्से च (आदेश देना, मगलपुनत होना), निद्-सिपेध (म० पु० एक० निर्मिध्य-सिपेड) सुद्-सेपिता, तेडा, लुद्र-मर्पिशत् मर्गे:सोत् (डि॰ प्रवेधिय्टाम्, अर्थेडाम्) । सन्-निर्सिधियति, सिर्मिटार्स्यः धिपति ।

सिष्-४ प०, सराबी (पहुँबता, तस्य प्राप्त करना, सकत होना, पूरा न्य प्रमुख्य । स्व प्रमुख्य । सन् निष्य । सन् निष्य । सन् निष्य । सन् निषय । सन निषय । सन् निषय । सन निषय । सन निष्य । सन् निषय । स

सिन्द् १ प०, सेचने (गीला करना), सट्-सिन्वति, लिट्-सिपिन्द,

नुट्-सिन्विता, सुड-प्रसिन्वीत् । त्राचना, पुरु तत्रुसत्ताने (सीना, लियना, मिलाना), लट्-सीब्यति, निर्-निर्मत, जुर-नीवर्गा, स्ट्र-नीव्यति, आठ विद्र-नीव्यति, । कर्म० तट्ट्-सिट्-निर्मत, जुर-नीवर्गा, सुर-स्रतेति, स्यूत्व । सिव्यते, क्त-स्यूत, क्यूबा-नीवत्या, स्यूत्व ।

त, पत-पूर्ण, व्याप्ति (बीचना, जाना, हिनना), लट्-सीनते, तिट्-सीक-१ आ०, सेचने (बीचना, जाना, हिनना), लट्-सीनते, तिट्-सिपीके, लुट्-सीकिसा, लुड-असीकिस्ट ।

\_ 0.0

मु-१ प०, प्रसर्वेश्वर्ययो (उत्पन्न करना, समृद्ध होना), लद्-मवित लिट्-मुपाव, लुट्-पोता, लुद्ध-प्रसावीत्, ग्रसौपोत् । "सन्-सुपूर्णत-ने ।

सु---२ ५०, प्रसर्वेश्वयंयो (चत्पन्न करना, ऐश्वयंयुक्त होना), लट्-

सौति, निट्-मुपाव, नुट्-सोता, नुड-असौपोत् ।

मु---५ प०, स्तपनपोडनस्नानमुरासन्धानेषु (सीचना, वहाना, नहाना, रस निकालना, धर्य निकालना), लट्-मुनोति, सुनुते, लिट्-मुपाव-सुपवे, सुर्-सोता, लुद्र-प्रसावीत्-प्रसोप्ट, घा० लिद्द-सूर्यात्-सोपीप्ट । सन्-मुस्-पति-ते, कर्मे लट्-मूपते, लुड-ग्रसावि, णिच्-लट्-सावयति-ते, लुड-ग्रेस्-पवत्-त ।

मुख्---१० उ०, मुखकियायाम् (मुखो करना), लट्-मुखयतिनी ।

सुटू --- १० ड०, मनावरे (मनावर करना), लट्-सुट्टयति ते ।

सुम्-१, ६ प०, भाषाहिसयो (कहना, चोट पहुँचाना), लट्-सोमति, सुभति, लुद्ध-असोमीत्। (सुम्म् १, ६ प० भी है) ।

सूते, सूरते, लिट्-मुपुबे, लुट्-सोता, सविता, लुड-बसोच्ट, बसविच्ट, बार विड-सोपीष्ट, सविषोष्ट । सन्-सुपूपते, कर्म । सर्-सूयते, सुक्ष-प्रसावि, णिच्-लद् -सावपति-ते, लुब-असूचवत्-तं, क्त-(२) सूतं, (४) सून ।

स्--६ प॰, प्रेरणे (प्रेरणा देना, उत्तेजित करना), अट्-सुवर्ति, खट्-सविष्यति, लुब-मसायीत् ।

सूच--१० ड०, पैशुन्मे (चुगलो करना, बताना, सकेत करना, घोखा देना, पता लगाना), लट्-मूचयति-ते, लिट्-सूचयाचकार-चक्रे, लुट्-सूचियता, णुड-मसुसूधत्-त । सन्-सुसूचियपति-ते, कत-सुचित ।

सूत्र---१० उ०, वेष्टने (पिरोना, सुत्ररूप मे लिखना, योजना बनाना), लट-प्तरपति-ते, लिट्-प्रयमामान, लुट्-प्तरपिता, लुड-प्रसुप्तरत्-त ।

सूद-- १ घा०, क्षरणे (चोट मारना, बहाना, जमा करना, नष्ट करना) सर्-पूरते, लिट्-मुप्दे, लुट्-पूदिता, लुझ-असुदिष्ट । सन्-सुपृदिपते, णिव्-नट्-युदयति-ते, लुझ-असुपुदत्-त ।

सूर्--१० ड॰, क्षरणे (उत्तेजित करना, चोट मारना, पकाना, वहाना, प्रतिज्ञा करना), लट्-मूदयति-ने शिट्-मूदयायकार-चक्रे, लुट्-मूदयिता, सुद्र-प्रमुपुदत्-त । क्न-मुदित ।

सूक्-१ प०, बादरे (बादर वरना, बनादर करना), लट्-मूर्धति, लिट्-मुपूर्स, लुट्-सूक्षिता, लुड-प्रमूर्धीत् ।

म---३ (बैदिन), १ प०, (जाना, दोडना), सट्-गसनि, मर्सा, (धार्या, बह दोडता है), लिद्-समार, लुद्-मर्ना, सुद्ध घसरेल् ( ३०० ), धमापीत् (१ प०), ग्राव्लिड-स्रियात् । सन्-सिसीयीत, णिच्-नट्-मार्यान-न ।

सुज्--४ मा०, विसर्गे (छोडना, भेजना), सट्-मृज्यो, ट्रट्-मध्यने, सुद्र-ग्रेसुंष्ट । सन्-सिस्हाते i

सुन्—६ प०, विसर्वे (बनाना, उत्पन्न करना, बहाना), सट्-मूनिन, लिट्-मार्ज, लुट्-प्रय्टा, लट्-प्रध्यति, लुद्र-प्रमातीन्, था॰ लिद्र-गृग्यान्, सन्-सिस्दाति, वन-सृष्ट, नुम्-स्रव्टृष् ।

सूप्--१ प०, गती (जाना, रेगना), लट्-मपंति, लिट्-ममर्ग, लुट्-मप्नी, सन्ता, लुब-मनुपत्, मा० तिब-मृष्यात् । मन्-मिनुष्यान्, निष् तद्-मर्गमन-

ते, लुड-प्रसंसर्व्-त, प्रसोसूर्व्-न, क्न-मृप्त । सुभ--सुम्म-१ प०, हिसायाम् (मारना, चोट पहुँचाना), सद्-मर्भान, सृत्मात्, निद्-संतर्भ, ससृत्म, सुद्द-प्रतमीत्-प्रसृत्भीत् ।

सेर्--१ प्रा०, (जाना, हिलना), लट्-मेक्ने, लिट्-सिवेके, लुट्-मेक्नि,

लुड-प्रसेविष्ट । त्तेल्--१ व०, (जाना, हिलना), सद्-मेनति, तिट्-विषेत, सुद्-मेनिना,

सुद्र-प्रसेतीत् ।

• सेव- १ मा॰, सेवने (सेवा करना, चानन्द सेना, समे रहना), सट्-सेवत, सिद्-सिपेब, खद्-मेविष्पते, सुद्द-समेविष्ट । सन्-विगेविषते, णिच् सर्-सेवयति-ते, सूद्र-मसियेवत्-त, वर्न-सेवित ।

सै--१ पं॰, सवे (नप्ट होना, शोण होता), सद्-मावति, सद्-मान्यति,

लुड-मसासीत् ।

सो--४ प॰, झन्नकर्मण (नष्ट शरना, झबसाव होना), सट्-स्पति, लिट-मती, तूर-साता, सूद-मतात्-पतामीन, था॰ निद्र-नेपान् । मन्-तिपातित, कमें - सट्-मीयते, णिव्-सट्-सायपति-ने, बन-सिन ।

स्कृत्--१ प०, वतिरोपणयो. (जाना, कूदना, मूचना, नप्ट होना), तट--स्कृत्वीत १ त्र प्राप्त प्रमुक्ति सुद्ध-प्रस्तित प्रम्यास्योत्, प्राप्त रिष्ट् स्कृत्वीत सिट्-प्रसन्द, सुट्-प्रस्ता, सुद्ध-प्रस्तित, प्रम्यात् । सन्-प्रस्तित, सर्-प्रस्तित स् सुद्र-भगस्कन्दत्-त, वन-स्कन्न ।

स्कत्य--१० उ० ( एकत्र करना), सट्-स्मन्ययनिने, निट्-सम्य-

गाञ्चगार-चके । रहामु--१ धा०, प्रतिवन्धने (रोक्ना), लट-स्करमने, लिट्-चस्करमे. लुइ-ग्रस्किम्पट ।

स्कम्भ-४, ६ प०, रोधनस्तम्मनयो (उत्यत्र करना, विष्न डालना, रोकता), लर्-स्कम्नोति-स्कम्नाति, लिट्-चस्कम्भ, लुट्-स्कम्भिता, लुड्-ग्रस्कभत्-प्रस्करभोत्, चा० लिड-स्कम्यात् । क्त-स्कब्य ।

स्कु--- ५, ६ उ०, आप्रवणे (उद्यलते हुए जाना, पहुँचना, डकना, उठाना), लट्-स्कुनोति, स्कुनृते, म्कुनाति स्कुनीते, लिट्-चुस्काव, चुस्कुवे, लुट्-स्कोता लुड-अस्कीपीत्, अस्कोप्ट । सन्-चुस्कूपति ।

स्कुन्द्—१ बा०, बाप्रवणे (कूदना, उठाना), लट्-स्कुन्दते, लिट्-चुस्कु<sup>न्दे,</sup> लुड-ग्रस्कुन्दिप्ट ।

स्कुरभ्--- ४, ६ प०, रोधने धारणे च (रोकना, पकडना), लट्-स्कुम्नोति, स्कुम्माति, लुड-ग्रस्कुम्भीत् ।

स्वद्--१ भा०, विद्रापणे (भगाना, काटना, नष्ट करना), लट्-स्वदते, लिट्-चस्लदे, लट्-स्लिदिप्यते, लुब्द-अस्लिदिण्ट ।

स्यल्—१ प॰, सञ्चलने (हिलना, त्रृटि करना, लडलडानां), सद्-स्यलति, सिट्-चस्साल, सुट्-स्यलिता, सुड-घस्यालीत् । सन्-चिस्यलिपति, क्त-स्विभित्र ।

स्तक्--१ प॰, प्रतिवाते (रोकना, चोट मारना), लट्-स्तकति, लिट्-

सस्नाव, लुट्-स्तकिता, लुड्-ग्रस्ताकीत् ।

स्तम्-१ प०, सबरणे (दवना), बट्-स्तगति, लुट्-स्तगिप्यति, सुह-मस्तगीत् ।

स्तन्--१ प०, शब्दे (शब्द करना, गरजना, सांस सेना), लद्-स्तन्ति. शिट्-तस्तान, शुट्-स्तनिता, सुद्द-बस्तनीत्-बस्तानीत् । सन्-तिस्तनियति, णिच्-लद्-स्तनमंति-ते ।

स्तन्--१० उ०, देवदाब्दे (बादल गरजना), सट्-स्तनग्रति-ते, तिद्-

स्तनपाञ्चनार-चन्ने, लुद्ध-प्रतस्तनत्-त ।

स्तम्--१ प०, प्रवेवनव्ये (व्यानुत न होना), सद्-स्तमति, सिट्-सस्नाम, सद्द-प्रस्तमीत ।

स्तम्भू--१ मा०, प्रतिवन्धने (रोशना, धनल बनाना, नहारा देवा), सर्-काम्मन, तिर्-नस्नम्भे, सुर्-स्तम्भिता, सुद्ध-पस्तम्मिष्ट । सन्-तिस्तम्भिपते । स्तम्म--५, १ व०, रोधन धारणे च (रोबना, जमाना, सहारा देना).

सर्-नम्नाति, स्वम्नाति, सिर्-नस्तम्भू, सुर्-स्तम्भता, सुर-प्रत्मस्त, मस्तरमान, भा । निष्ठ-स्तरमान् । सन्-तिस्तर्रिमपनि, वर्षे । सट्-स्तरभूवर, णिन्-नद्-न्त्रमयति-न, बत-न्त्रथ, बनुवा-न्त्रविमाया, स्त्रवाया ।

न्तिप्—! भा०, दारपे (पृता, दासना), सट्-स्नेपते, सिट्-िरिट्यं, मुट-पर्कोगस्ट । सर्-निहासियते, सिर्देशियो ।

स्तिम्-स्तीम्--४ प०, भाईभावे (गीला होना, म्यर होना), सर्-म्न-म्यति, स्तीम्यति, सिट्-तिष्टेग, तिष्टोम, खर्-स्तीमध्यति, स्त्रीमध्यति, सुद्द-श्रस्तेमीत्, शस्तीमीत् ।

स्तु--२ उ०, स्तुतौ (प्रशसा व रना, स्तुनि व रना, मन्त्रो से म्तुनि व रना), सद्-स्तोति, स्तवीति, स्तुते-स्तुवोते, लिट्-नुष्टाव, नुष्टुवे, सुद्-स्नाना, सद्-स्तोप्यति ने, लुह-ग्रस्तावात्-ग्रस्तोप्ट, गा० निर्दे-न्त्रयात्-मोत्राप्ट । मन्-तुष्ट्पतिन्ते, कमे० लट्-स्तूयते, लुइ-मस्तावि, णिन्-पट्-नावपनि-

ते, लुड-प्रतुष्टवत्-त, वत-स्तुत । स्तुभ्-- १ मा०, स्तम्भे (रोक्ना, दवाना), लट्-म्नोभने, तिट्-मुप्टभे,

नुष-श्रस्तोभिष्ट । गन्वा-स्तुश्रित्वा, स्तुव्य्ता ।

9

स्तुम्म्---५, ६ प०, रोधने धारणे च (राहना, निकालना, धारण करना), सर्-स्तुम्नोति, स्तुम्नाति, सिर्-सुप्टुम्भ, सुर-प्रस्तुम्मीत् ।

स्तूप्-४ प०, १० उ०, समुख्याये (इकट्ठा व रना, स्तूप मादि पडा व नना), लट्-स्तूप्यति, स्तूपयतिन्ने, लिट्-तुष्ट्पं स्तूपयावकार-चक्रे, लुड-ग्रस्नूपीन्, मनुष्टुपत्⊸त ।

स्तु-- ५ उ०, माञ्छादने (हक्ता), सट्-स्नुगोति, स्नुगुते, लिट्-नम्नार-तस्तरे, लुट्-स्तर्ता, लुद्द-शस्तापीत्-प्रश्तरिष्ट श्रस्तृत, शाः निद्द-न्तर्यान्, स्नुयोध्द, स्तरियोध्द । सन्-तिस्तारंति-ने, वर्ने ० सद्-स्नवंते जिन्-नद्-स्त्ररपति-ने ।

स्नुस्---१०५० (जाना, हिनना) लड्-स्नुस्ति, लिड्-नस्नुद्ध, लुद्ध--भस्तुक्षीत् ।

स्पृह,-६ ५०, हिसाबाम् (मारना, चोट पहुँचाना) लट्-स्तृहति, लट्-तहाई, लुद्-स्विहिता, स्तर्डा, लुज-अशहींन, प्रस्तुवन् । सन्-निम्नृत्रियनि-तिस्तुवति, मित्र्-लट्-स्तहेयतिन्तु, लुक्र-अनस्तहेन्-न धरिश्हन्-न ।

स्न-१ उ०, भास्तरण (फैलाना, हरना), लट्-नुणाति, स्तुणीते, निद्-तस्तार, तस्तरे, सुट्-स्तरिता, स्तरीता, लुद-बस्तरीन्, बस्तरिष्ट, धन्तरीष्ट, प्रस्तोष्टं, प्रा॰, लिंड-न्तीबन्, स्तरिपीप्ट-म्नीपींप्ट । रमं० तर्-स्तापने ।

सन्-निस्तरिपति-ने । स्तेन्--१० उ०, चीव (चुराना), लट्-स्नेनयति-ने, लिट्-स्नेनयाच-

बार-चर्के, लुझ-धतिस्तेनत्-न ।

स्तेष्-- शा०, सरणें (चूना, टपनना), सद्-न्नपने, सिट्-निप्टेषे सुट् -म्तेपिता, लुझ-ग्रस्तेपिष्ट ।

स्त- १ प०, बेघ्टने (दक्ना, पहनना, मजाना), लट्-न्तायति, निट्-तस्ती, लुद्र-यस्तामीत् ।

स्त्ये—१ प०, घट्सधातयोः (धन्द करना, वेर बनाना, फैनाना), लट्-स्त्यापित, लिट्-तस्त्यो, लुट्-स्त्याता, लुट-अस्त्यासीत्, आ० लिड-स्त्यापात्, स्त्येयात् । सन्-तिस्त्यासीत्, णिच्-लट्-स्त्यापपितन्ते ।

स्यप्—१ प०, सवरणे (डकना), लट्-स्वर्गात, लिट्-तस्थाग, लुट्-स्यगिता, लुट्ट-प्रस्थगोत् । सन्-तिस्यगिपति, णिच्-लट्-स्यगयितनो, लुट्र-ग्रतिष्ठगत्-त ।

स्यन्—१ प०, स्याने (स्यिर होकर खडा होना), लट्-स्पलित, लिट्-तस्याल, सट्-स्यनिय्यति, लुद्ध-प्रस्थालीत् ।

स्था—२ १०, गतिनिन्तौ (क्कना, प्रतीक्षा करना, होना, पास रहना), तद-निर्कारत, तिह-नास्थी, सुद-स्थाता, सुद-मस्याद, सा०, निक्र-स्थेगत्। तन्-तिरुज्ञति, कर्म० सद्-स्थीयते, सुद्र-सस्यायि, णित्र-सद्-स्थापसित, सुद्र-मार्जिटकात्-त, तत-स्थित, सुद्रा-स्थितः।

स्युड — १ प०, सबरणे (डकना), लट्-स्युडति, लिट्-तुस्मोड, लुट्-स्युडिप्पति, लुद-सस्युडीत्।

स्यूल्—(नामधातु)—(मोटा होना), लट्-स्यूलयित, लुड-मतुस्यूलत् । स्नत्—४ प०, निरक्षने (निकालना), लट्-रनस्यति, लिट्-सस्नास, लुड-प्रस्नसीत्, प्रस्नासीत् ।

स्वा—-र प०, बीचे (नहाना), लट्-स्वाति, लिट्-सस्तो, लुट्-स्वाता, लुड-प्रस्ताक्षेत्, प्रा॰ किड-स्वायात्, स्त्रेयात् । सन्-विस्वासित, कर्म॰-लट्-स्वायते, लुड-अस्तायि, वन-स्वातं, (निष्पात, दक्ष या चतुर), णिच् लट्-स्वायति-स्वायति ।

स्मिह्—४ प०, स्मेहे (श्मेह करना, दयालु होना), नट्-स्मिहाति, लिट्-प्रिप्णेह, जुद्-स्नेहिता, स्नेग्या, स्मेडा, सुड-प्रस्मिहत् । सन्-सिरिनप्रति, सिर्मिह्यिति, सिस्मेहियति, वन-स्निग्य-स्नोड, ब्युवा, स्निहित्वा, स्नेहित्या, न्निग्या, स्नोडवा ।

स्निह्--१० उ०, स्नेहे (प्रेम करना), लट्-स्नेह्यति-ने, लुक्र-प्रसिप्णिहत्,

क्न-स्नेहित । स्नु—२ प०, (बहना, रस निकालना) लट्र-स्नौति, लिट्र-सुष्णाव, लुर्-स्नृविता, लुद्र-प्रस्तावीत्, घा० लिद्र-स्नृयत्, कम०-लट्र-स्नृयते, णिव्∽

त्त्रवता, जुरू-अस्तावात्, आण् । त्रद्ध-स्तूयात्, कमण्यत्यः, त्रत्र स्ट्-स्तावयति-ते, लुद्द-अमुण्यवत्-त, स्त-स्तुत ।
स्तृह्,--४ पण, जदिमरणे (जयसना), सट्-स्तृह्विति, सिट्-मुण्णोह, सुट्-

्न्तर््न,—- ४ व, अद्वर्गय (अवना), लट्-स्नुह्यान, लट्-मुखान, लट्-मुखान, लुद स्नोहिता, स्नोग्धा, स्नोडा, खट्-स्नोहिप्यति, स्नोध्यति, लुद्र-मस्नुहर्ष्, क्न-स्नुग्रम्, स्नुढ ।

स्न-१ पे॰, वेष्टने (शोमायामित्येके, शौच इत्यन्ये) (सजाना, लपेटना),

लट्-स्नायति, लिट्-सस्नी, लुड-मस्नासीत् ।

स्मन्य -- १ झा०, किञ्चित्वन्वतने (फडकना, जाना), सट्-स्पन्दते, तिट्-पस्मन्दे, सुट्-स्पन्दिता, सुद्ध-श्रस्पन्दिष्ट । सन्-पिस्पन्दिपति, निष्-सर्-स्पन्दयति, लु.ड-ग्रपस्पन्दत्, बन-स्पन्दित ।

स्तव - र मा॰, समर्वे (स्पर्धा करना, सन्तुष्ट रहना), सट्-समर्थते,

लिट्-गस्पर्पे, लुट्-स्पाधता, लुड्-ग्रस्पाधिट्ट, सन्-शिस्पाधिपते । स्पत् --१० मा०, (खुना, सेना), सट्-स्पर्गयते, लिट्-स्पर्शयावके-मादि,

स्पर्-१ उ०, बाधनस्पर्शनयो (विष्न डालना, छना, दूत का काम लुट्-स्परायिता, सुद्ध-अपस्परात । करना), तद्-स्वशतिन्ते, तिद्-यस्यात, वस्तमे, तुइ-प्रस्पनीत्, प्रस्पातीत्,

ल्यम् --१० ग्रा॰, बहुणसस्तेयणयो (सना, घातियन करना), लट्--ग्रस्पशिष्ट ।

स्यू-- ५ उ॰, (प्रश्वता करना, रक्षा करना), सद्-स्वाति, लिट्-यम्पार स्पाशयते, लुद्ध-प्रपिस्पद्मत ।

स्पृश-६ प०, सस्वराने (छूना, सवक मे बाना), सट्-स्पृशति, निट्-गस्यां, तुट्-स्वर्टी, स्प्रचा, लूट-मस्प्रासीत्, मस्प्रासीत्, मस्प्रसत्, सा० निक्र-(बैदिक) ।

ुक्सात् । सन्-प्रसृक्षति, जिन्-सट्-पर्वयतिनी, वन-सून्य, तुम्-पर स्पृह, -१० ७०, ईटमायाम् (बाहुना, ईट्यां करना), सद्-पृह्यतिन्ठे, १८८-१ वर, युनावार नात्या तु नात्या अपन्युव्यातकः सद-

स्पृद्धते, सन्-पिस्पृहयिपति-ते, बन-स्पृहित ।

स्य-६ प०, (मारना, चोट पहुँचाना), सट्-स्पृणाति, सिट्-परभार । स्कर्-६ प०, (कुटादि) संबलने ( कडकना, कोवना ), लट्-स्करिन,

न्या ( पुरुष्ण प्राप्त मेटा होना), सर्-स्कायते, तिद्-पण्काये, स्काप-१ प्राठ, वृद्धी (बङ्गा, मोटा होना), सर्-स्कायते, बिट्-पस्फार, लुइ-मस्फारीत् । रकाय-- (आण्) पुरु (१०००) । विव् न्तर्-स्कावयतिने, सुद्र-प्रीयस्कवत्-

स्फिर्-१० उ०, स्नेहने (प्रेम करना), सद्-स्फेटपतिनो, तिद्-स्फेट-तं, सन्-पिस्फार्यियते, क्न-स्फीन ।

याञ्चकार-चके, लुझ-मपिस्फिटत्-त । पकार-चक, पुञ्चलाचा प्रमासना), लट्-स्क्ट्रयतिने, लुद्ध-प्रपि-स्किटर्⊶१० उ०, हिसायाम्

रन-न । समुद्-१ था०, विकसने (सिनना, विकमिन होना), प०, निगरणे-स्फिट्टन्-न । स्कृद् — र आक् , वकार्याः । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० । १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | १९०० | भ्रम्भोटिष्ट । सन्-मुख्युद्धितः, प्रकृतियते-पुरमोटिषते, पिव्-नद्-मरोटपति-भ्रम्भोटिष्ट । सन्-मुख्युद्धितः, प्रकृतियते-पुरमोटिषते, पिव्-नद्-मरोटपति-ते, तुक्र-ममुख्युद्ध्य्-त, शन-प्युद्धितः, स्वोटित ।

स्फुट्—६ प॰, (कुटादि) विकसने (फट जाना, फूल खिलना), लट्-स्फुटति, लिट्-पुस्फोट (म॰ पु॰ एक॰ पुस्फुटिय), लुट्-स्फुटिता, लुड-ग्रस्फुटीत्। सन्-पुस्फुटियति, वत-स्फुटित ।

स्फुट्--१० उ०, भेदने (खुल जाना), लट्-स्फोटयति-ने, लिट्-स्फोटया-चकार-चके, लुद-अपुस्फुटत्-ने । सन्-पुस्फोटयिपति-ने

स्कुड्—६ प०, सवरणे–(कुटादि) (ढकना), लट्–स्फुडति, लिट्-पुरकोड ( म० पू० एक० पुरकुडिय), लुद्ध-घरफुडीत ।

स्फुब्द--१ प०, परिहासे (हेंसी करना), लट्-स्फुब्टति, लिट्-पुस्फुब्ट, खर्-स्फुण्टिप्पति, सुद्ध-प्रस्कृण्टीत् ।

स्कुण्ड्---१० उ०, (हेंसी करना, मजाक उडाना), लट्-स्फुण्टयति-ते, लुंड-प्रपुस्फुण्टत्-त ।

स्फ्रुण्ड्—१प०,१० उ०, (स्फ्रुप्ट् के तुल्य)। स्फुर्—६ प०, स्फुरणे–(कुटादि) (फडकना, कौपना, चमकना), लट्-स्फु-रति, लिट्-पुस्कोर, लुट्-स्फुरिता, लुड-मस्फुरीन् । वत-स्फुरित, णिच्-लट्-

स्फोरयति-स्फारयति । स्कु बढ़ - १ प०, बिस्तुती (फैलाना), लट्-स्फू ब्रंति, लिट्-पुस्फू ब्रं, लुड-मस्कृव्जीत् । नत-स्फूबियन, स्कूर्णं ।

स्फुल्—१ प०, स≕वलने (कुटादि) (कौपना, इकट्ठा करना, मारना), लर्-स्फुलित, लिर्-पुरकोल, (मे॰ पु॰ एके॰ पुरकुलिय), लुड-मस्कुलीत् स्कुन्-१ पे॰, वज्रानेघोपे (बिजली का गहेगडाना, चमतना), लद्-

स्फूर्जति, लिट्-पुस्फूर्ज, लुट्-स्फूनिया, लुङ-मस्फूर्जीत् । सन्-पुस्फूजिपनि, णिच् ल इ-स्कू अंयति-ने, लूट-ब्रेयुरक्षुनं न-स, यन-रक्ष्मिते-रक्ष्में।

हिम-१ मा॰, ईपद्धमने (मुस्कराना, खिलना), लट्-स्मयते, लिट्-सिप्मिये, लुट्-स्मेता, लुड-प्रस्मेट्ट । सन्-सिस्मियपने, णिच्-लट्-माययनि-ते. स्मापवत ।

स्मिट्—१० उ०, धनादरे (धनादर करना, प्रेम करना, जाना), लद्-रमेटयति-ते, लिट्-स्मेटयाचनार-चक्रे, लुट्-स्मेटयिता, लुद्ध-प्रसिस्मटन्-त । स्मोल्--र प०, निवेवने (पत्रन मास्ता), लट्-स्मोलति, लिट्-सिस्मीन ।

स्म-१प०,चिन्नायाम् (स्मरणगरना),भाष्याने (ध्याय गरना,पाहना), सर्-म्मेरित, सिट्-मन्मार, लुट्-स्वतं, लुट-पस्मापीत् । सन्-गुरमुपेति, गिष्-पट्-स्मारपति-ने, स्मरपति-ने (घाष्यान) । नर्म० सट्-स्मर्पन, सुट-परमारि-धम्मरि, का-स्मृत ।

हम्-- ५ प॰, (जीवित रहना, प्रसप्त नरना), सट्-स्मृणोति, लिट्-

सस्मार । णिच्-स्मारवनिने ।

स्मन्द्—१ झा०, प्रस्तवणे (बहुता, ट्यनना, शेहना), सद्-मान्ते, गुर्-स्मन्दिता, स्यन्ता, खर्-स्मन्दियते, ग्यन्त्यितिने, सुर्-मान्यत्न्-प्राय-न्दिरट, सस्यन्त, झा० तिद्द-स्मृत्यिय्द, स्मत्यीय्द् । सन्-भिन्द्यान्यते, त्रिस्यत्सतिन्ते, वत्र-यम् वत्वा-स्यन्दिन्ता, स्यत्वा, श्यव्-नर्-स्यन्यर्गननं ।

स्यम्-१ प०, शब्दे (शब्द करना, जाना, सोचना), सट्-स्यमनि, निट्-सस्याम्, सुद् -स्यमिता, सुद् -प्रस्पयोन् । सन्-मस्यमिपति, वन-प्यान्त, नर्वा-

ह्यम् -- १० ग्रा०, वितर्वे (चिन्नन वरना), लट्-च्यामयने, निट्-न्याम-स्वमित्वा, स्यान्त्वा ।

पाचके, पुर्-स्यामयिता, लुड-प्रसिन्यमत् ।

स्रंस्-१ मा०, प्रवससने (गरनना, गिरना, सटरना, जाता, प्रमण होता), सट्-समन, सिट्-सलसे, सुट्-सिना, सुट-मस्निमट, धलमन्, पा० निट-स्तिपोट, सन्-सिलसिपते, वर्षं -सर्-स्थाने, सुद्र-प्रथमि, वन-पन्न, क्त्वा-स्रसिखा।

स्रंह,—१ था०, (विश्वास परना), लट्-महने, लिट्-मस्रहे, लुट्-महिना,

सद्ग-१ मा०, गती (जाना), सट्-यद्वरो, सिट्-गश्रद्धे नृद्ध-मश्र-लुड-भव्रहिष्ट । किएट ।

लम्म-१ चा०, विश्वाम (विश्वाम करना), मट्-जन्मने, निर-मगन्मे, अन्त्-त्भान, तुड-मसभू-असम्बद्धः । विज्-सर्-अस्मयीत्ने, सृड-भ्रमसम्भवन्त्रः सन्-सरमान्त्रः सन्-सरमा स्थापनाः सहस्य।

निय-४ प॰, गतिसीपणयो (जाना, सूचना), सद्-योद्यनि, निद्-तिस्रेव, सद्भावना । पित्न-तद् स्रेवम्तिने, प्रीमीपवन्न, त्तलन, ९६८—सावन्साठ, पुक्र-अलनार् । ध्यप्-अल्जनम्बारमा, आसायवर्षः सन्-सिस्रेवियति, मुस्रवृष्यति, वर्षे० वर्द्-श्रीब्यते, सुद्र-मस्रेवि, वन-गृत ।

सु-१ व॰, (बहुना, टवकना, बाना), सट्-प्रवित, सिट्-पुनाव, सुर्-स्रोना, सुद्र-बागुलवत, आ॰ सिड-पुनाव, । सिब्-सट्-यावपनि, सट-पन्-सवत्, ग्रीससवत्, सन् मुसूपति, वन-मृत ।

स्रोक-१ मा॰, (जाना), तद्-श्रेवने, तुर्-श्रेविष्यने, तुड-मगेविष्य । स्रक्—र भा॰, (जाना), जन्ना, पुर्चार न ए पुरूपान र प स्र-१ प०, (जनाता, गर्म न रना), सर्-वायनि, लिट्-मयो। (गेप

र पुष्प / १ मा०, परिष्वमें (ग्रातिगन करना), सर्-वज्नते, निर्-मं के तुल्य)। स्वक्त्—र आ०, भारत्या प्रतायकार्याः, सुर्-मन्द्रमा, पा० निर्-सस्वक्त्ते, सस्यम्, सुर्-मन्द्रमा, सर्-मन्द्रमा, पा० निर्-सस्वञ्जं, सस्वजं, सुर्र्यतेष्क्षः, पर्युत्तेष्वयः, पुर्वेष्वयः, भाव सिट्य स्वद्रभीष्ट । सन्-सिस्बद्रसने, वर्षः सर्युत्तेष्वयः, सुद्र-भग्विञ्जः । यन्-स्वद्रभाष्ट । सन्-नवस्वकारः । जन्-सद्-स्वक्रवरिनी, तुद्ध-प्रसस्वक्रवन्-त, वन-व्यवन, वन्या-न्यद्रवा, सद्-स्वक्रवरिनी, स्वबंदवा ।

स्वद्-१ ग्रा॰, ग्रास्वादने (स्वादिष्ट होना, स्वाद लेना), सट्-स्वदते, लिट्-सस्वदे, सुट्-स्वदिता, सुद्ध-अस्वदिष्ट । णिच्-सट्-स्वादयित-ने, सुद्द-प्रसिस्वदत्-त, सन्-सिस्वदिपसे, वत-स्वदित ।

स्वद्--१० उ०, (स्वादिष्ट बनाना), लट्-स्वादयति-ते, लिट्-स्वादया-चकार-चन्ने, लुट्-स्वादयिता, लुड-प्रसिस्वदत्-त ।

स्यन्--१ प०, शब्दे (शब्द करना, हल्ला करना, गाना), लट्-स्वनति, लिट्-संन्वान, लट्-स्वनिना, लुड-अस्वनीत्-अस्वानीत् । णिन्-लेट्-स्वान-यति-ने, लुड-ग्रसिस्वनत्-न, सन्-सिस्वनियते, कत-स्वनित, स्वान्त ।

स्वन्-१ प्०, अवतसने (सजाना) पूर्ववत् । णिच्-लट्-स्वनपति-ते, कर्म ० लट्-स्वन्यते, लुड-मस्वनि भस्वानि, ।

स्वप्---२ पण, रायने (सोना) लट्-स्विपिति, लक्र-अस्वपीत्-अस्वपत्, लिट्-मुप्लाप, सुट्-म्बन्ता, सुट-मस्वाप्तीत्, प्रा॰ तिड-सुप्पात् । सन्-सुपुष्मति, विद्य्-सट्-स्वापयति-ते, सुद्ध-प्रसिव्वपत्-न, कर्म॰ लट्-सुप्यते, वन-मृप्त । स्वर्—१० छ, बाक्षेपे (दोष निकालना, निन्दा करना), लट्-स्वर्यात-

ते, लिट्-स्वरयाचकार-चक्रे, लुट्-स्वरयिता, लुद्ध-प्रसस्वरत्, ग्रा॰ लिद्ध-स्वर्यात्-स्वरियपोष्ट । सन्-सिस्वरियपात-ते ।

स्वदं—१ द्रा॰, ग्रास्त्रादने ृ (चलुना), सर्–स्वरंते, सिर्–सस्वरं, सुर्− स्वदिता, लुड-भरवदिष्ट । सन्-सिस्वदिषते ।

स्वल्—१ प०, (जाना, हिलना), लट्-स्वलति, लिट्-सस्याल ।

स्वस्क्--१ द्या०, (जाना), सट्-स्वस्कते, लिट्-सस्वस्के ।

स्वाद्-१ मा०, मास्वादने (देखो स्वद् धातु) (स्वाद लेमा, स्वादिष्ट होना), लट्-स्वादते, लट्-सस्वादे, लट्-स्वादिष्यते, लुद्र-प्रस्वादिष्ट । सन्

-सिस्वादियते । स्वाद्-१० उ०, ग्रास्वादने (चलना), लट्-स्वादयति-ने, लुब्र-मिस-

स्वदत्-त । सन्-सिस्वादियपति-ते, क्त-स्वादित ।

स्विद्—१ धा॰, (स्नेहनमोननयो , स्नेहनमोहनयोरित्येके), (निकना होना, तेलयुक्त होना), लट्-स्वेदते, लिट्-सिस्विदे, छट्-स्वेदिष्यते, लुङ्-ग्रस्विदत्-ग्रस्वेदि । णिम्-नेट्-स्वेदयति-ते, सन्-सिस्विदिपते, सिस्वेदिपते, नत-स्वित्र, स्विदित, स्वेदित ।

स्विद्—४ प०, गात्रप्रदार्णे (पसीना बहना), सट्-स्विद्यति, लिट्-सिष्वेद, लुट्-स्वेत्ता, लुझ-मस्विदत् । यत-स्वित ।

स्बुच्छं - १ प०, (फैलाना, भूलना), तट्-स्बूच्छंति ।

स्व-१ प०, शब्दोपतापयो (शब्द करना, प्रशंसा बन्दमा, जाना, इ सित होना), तट्-चरति, तिट्-सरबार, तट्-स्वरिता, स्वर्ता, तृड-प्रावारित्-होना), तट्-चरति, तिट्-सरबार, तट्-स्वरिता, स्वर्ता, तृड-सर-स्वार-प्रस्तापीत्, शाद्र-सस्वार्, लुट्-स्वारता, स्वता, वार् प्रस्तापीत्, प्राव तिद्र-स्वर्शन् । सन्-तिस्वरिपति, सुस्वूर्वति, जिन्-सट्-स्वार-पिनेने, सर्-क्रि-स्वर्शन् । सन्-तिस्वरिपति, सुस्वूर्वति, जिन्-सट्-स्वार-

् ३२ लावस्थरत्—त, बत—स्वृत । स्व—र प०, (हिंसा करना, दुःश्च पहुँचाना), बट्-स्वृणाति, निट्-रार । यिनने, लुद्र-प्रसिस्वरत्-त, वत-स्वृत ।

स्तेक्--१ मा०, (जाना), तट्-स्तेकते, तिट्-प्रिस्वेके । संस्वार ।

हर-१ प०, दोप्तौ (चमकना, चमकीसा होना), सर्-हटति, निद्-

जहार, लुद्-हरिता, लुड-महटोत्-महाटोत्। क्त-हरित ।

ु २ २ १५५०। पुड-महटात्-प्रहाटात्, क्त-हाटत् । हर्--१ ५०, प्लतिगठत्वयो (कृटना, व्यवना, तम से बोपमा, इ.स. ), सट--वर्गक हर्- (४०, प्लातसक्त्वा (कृदना, ४४००) रेगा), सद्-हर्तत, सिद्-जहाठ, सद्-प्रहोत-प्रहोती हर्- र प्रार, पुरोपोश्चम (बीच वरना), सर्-हर्त, सिर्-ना प्रार, पुरोपोश्चम (बीच वरना), सर्-हर्त,

पूर-हता, नुद-महत्त । सन्-जिहत्सवे, वन-हम ।

हन-२ प०, (हिंसा व त्ना, नारना, तपाना, जीतना शादि), सद्-हीन, भूद्रत । सर-महन् पठ, (हिसा व रता, मारता, तप्राता, तर्राता, सुर-महन्। सर-महन् (बहु० बानन्), सिर्-जपान, सुर-हना, सुर-हना, सुर-(पानन), सर्-स्वात्, वर्ष० सर्-्रा (बहु॰ सम्बन्), लिट्-जागन, तुर्-छून। (मा+हन)-सर्वोधन, बा॰ लिह-बच्चार् । सन्-जियासीन, बर्गः सह-रुपो, तर-प्रतिधन, बा॰ लिह-बच्चार् । सन्-प्रतिधनन्-त, यह-्र) - मर्वाभार, बांठ विक्र-विमान् । सन्नविधान् न्तं, यह-रुपरे, तृद्र-भयानि, वर्षा, विव तर्-भातमिने, तृद्र-मनीयन् न्तं, यह-वेपाल, जावले

बेनासन्, अवाध, णिव सट्न्यातमानन, क्वा-हत्व । ्राप्त , ज्यनात, जवान्त, ज्यन्ति, लिद्-जहस्य, ल्ट्-हृश्य-हम्यू-१ प०, यती (जाना), लद्-दृश्यि, लिद्-जहस्य, ल्ट्-हृश्य-

हरू-१ प०, (जाना, पूता करना, वस बरना, दृ वित होना), मह-न्यांन,

हप्—१प०, (जाना, पूना करना, सन्द करना, इ.स. १८००, (जाना, पूना करना, सन्द करना

्र, लुड-महचोत्, सन्-महत्त्रपात् हल्-१ ए०, वित्तवने गती व (हत् वनाता, जाना), सर्-हर्लान, निर्-१५—१ प०, गतिकान्त्वा । अन्यः तिर्-गहर्षे, तुद्ध-क्रहर्षीष्, सन्-जिहित्यिति । २९—१ प०, वितिष्ठन गता प ।६ प्रशास सर-धरालीत । सन्-दर्शनवर्षि ।

स्वद्--१ भा०, भास्वादने (स्वादिष्ट होना, स्वाद लेना), लट्-स्वदते, लिट्-मस्वदे, लुट्-स्वदिता, लुझ-अस्वदिष्ट । णिच्-लट्-स्यादयति-ते, लुझ-प्रसिस्वदत्-त, सन्-सिस्वदिपते, नत-स्वदित ।

स्वद्--१० उ०, (स्वादिष्ट बनाना), सट्-स्वादयति-ते, तिट्-स्वादया-

चकार-चके, लुट्-स्वादयिता, लुट-प्रसिस्वदत्-त । स्थन्--१ प०, सब्दे (सब्द करता, हल्ला करना, गाना), लट्-स्वनित, लिट्--संस्वान, लट्-स्वनिना, लुड-अस्वनीत्-अस्वानीत् । णिच्-लट्-स्वान-

यति-ने, लुड-प्रसिस्वनत्-न, सन्-सिस्वनियते, बत-स्वनित, स्वान्त ।

स्वन्-१ प०, अवतसने (सजाना) पूर्ववत् । णिच्-सट्-स्वनयति-ते, कर्म • लट्ट-स्वन्यते, लुड-भस्वनि भस्वानि, ।

स्वप्---२ प०, शयने (सोना) लट्-स्विपिति, लड-अस्वपोत्-अस्वपत्, लिट्-मुप्नाप, लुट्-स्वप्ता, लुङ-प्रस्वाप्तीत्, भा० लिङ-सुप्तात् । सर्-सुदुम्मति, णिब्-लट्-स्वापमतिन्ते, लुङ-प्रतिस्वपत्-र, कम० लट्-मुप्पते, बन-मुप्त ।

स्वर्—१० छ, ग्राक्षेपे (दोष निकालना, निन्दा करना), लट्-स्वर्यात-ते, लिट्-म्बर्याचकार-चके, लुट्-स्वर्याता, सुद्द-प्रसस्वरत्, प्रो० सिक-स्वर्यात् - वरिवपोच्ट । सन् -सिस्वरिवपात-ने ।

स्वरं --१ मा०, घास्वादने (चलना), लड्-स्वरंते, लिट्-सस्वरं, लुद्-स्वदिना, जुद्र-प्रस्वदिष्ट । सन्-सिस्वदियते ।

स्वल्—१ प०, (जाना, हिलना), सट्-स्वसति, लिट्-सस्याल । स्वस्य---१ घा०, (जाना), लट्-स्वस्यते, लिट्-सस्वस्ये ।

स्वाद्-१ भा. भाग्वादने (देखी स्वद् थातु) (स्वाद लेना, स्वादिष्ट

होना), नेट्-म्बादने, लिट्-मम्बादे, खट्-स्वोदिय्यने, सुद्ध-मम्बादिय्ट । सन् -सिस्वादियने । स्वाद्-१० उ०, मास्वादने (चलना), सट्-स्मादयति-ने, सुद्र-प्रान-

स्वदन्-न । मन्-सिस्वादयिपनि-ने, बन-स्वादित । स्विद्—१ था॰, (स्नेहनमोवनयो, स्नेहनमोहनयोरित्येवे), (विश्ना हाना,गेनन्कुत होना), सट्-स्वेदने, सिट्-मिम्बिदे, छट्-स्वेदिव्यने, सुद्-

मन्दिर्न्-मन्देदि । निय्-वेट्-वेट्यनिने, मन्-विन्दिर्वते, निम्बेदियने, **९**९-स्विप्त, स्विदित, स्वेदित ।

स्विर्-४ प., वात्रप्रशरणे (पनीना बहुना), सर्-स्विधी, निर्-नि रेर, मुर्-स्वता, सुद्द-प्रस्विदत् । शत-स्वित्र । स्वरूपं —१ प॰, (पैथास, मृतना), तद्-रर्व्यनि ।

स्वृ—१ प०, ज्ञब्दोपतापयो (अब्द करना, प्रशंसा करना, जाना, दु सित होना), सट्-स्वरति, लिट्-सस्वार, सुट्-स्वरिता, स्वर्ता, तुड-मस्वारीत् ग्रस्तारीत, ग्रा० विड-स्वर्गन्। सन्-सिस्वरितात, सुस्वर्गत, णिच्-सट्-स्वार-यति-ने, लुद्ध-प्रसिस्वरत-त, कत-स्वृत ।

स्व्—१ प०, (हिंसा करना, दुं ख पहुँचाना), लट्-स्वणाति, लिट्-

सस्वार । स्बेक्--१ ग्रा॰, (जाना), लट्-स्वेकते, लिट्-सिस्वेने ।

हट्-१ प०, दोप्ती (चमकना, चमकोला होना), लट्-हटति, लिट्-जहाट, लुद्-हटिता, लुद्र-ग्रहटीत्-ग्रहाटीत्, कत-हटित ।

हर्-१ प०, प्लुतिशठत्वयो (कूदना, उछलना, समे से बोधना, दुस देगा), नट्-हठति, लिट्-जहाठ, लुड-प्रहठीत्-ग्रहाठीत् ।

हद-१ मा०, पुरोपोन्सम् (शौव करना), लट्-हदते, जिट्-जहदे,

लुद्-हता, लुड-ग्रहत्तं । सन्-जिहस्सते, क्त-हन्नं । हन्—२ प०, (हिंसा करना, मारना, तपाना, जीतना धादि), लट्-हन्ति,

तार-पहल (बहुक सरना, भारता, काराम, भारता आह) तर्रेक्षण तार-पहल (बहुक सरना), विद-न्यामा, तृद्द-हता, बहु-क्यादीत-पहिल तार-पहल (बहुक सरना), विद-न्यमान, तृद्द-हता, बहु-क्यादीत-पहल हत्य-क्षादी । सत्-वियासीय, मान विद-व्यासीय, मान सद्-इत्यते, तृद-प्रमानि, असीय, विच नद्-यातपित्ने, लुक्-सजीपनत्न, यह-त्र्यते, तृद-प्रमानि, असीय, विच नद्-वातपित्ने, लक्षा-ह्या । बोनोवसे, जयन्यते, जवनीति, जयन्ति, सत्-हत्य, व्यवस्या हम्म-१ प०, गरो (जाना), तद्-हम्मति, लिद्-जहम्म, वर्-हम्म-

प्यति, लुड-महम्मीत् ।

हम्—१ प०, (जाता, पूजा वरता, द्वाव्य वरता, दु खित होना), तद्-ह्यति, हुन् र प०, १०१०। तुना न रातुः विद्-नहाम, तुद्-हिरात, तुह-महस्तित । का-दिस्त । विद्-नहाम, तुद्-हिरात, तुह-महस्ति, वृज्ञ करना, लेना), तद्-हपति, हुन् प०, प्रतिकारसे।

लिट्-जहुर्यं, लुइ-मह्यात, सन्-जिह्मियति । -महत्यं, तुड-महथारा, वार्यायः हत्-१ प०, वितिखने वती च (हत् वताना, जाना), तर्-हलति, लिट्-हत्-१ प०, वितिखने वती च

जहाल, तुङ-महालीत् । सन्-जिहलिपति । जहाल, जुड-भश्वासः (हुँचवा, मुक्तरावा, मजाक उग्रम, विजया), सट्-हुब-१ प०, ह्यतं (हुँचवा, जुङ-महुबीद् । कर्षः सट-हृस्यते, णिच्-हुसदि, तिट-जहास, पट-चीता, जुङ-महुबीद् । कर्षः सट-हृस्यते, णिच्-हुसदि, तिट-जहास, पट-बीहसदिन्य, सत्-जिहसियनि, स्ट-४१४० हमति, सिट-नहास, मुद-हासता, व्याप्ति, ना-हरस्सि, शिच्-स्व-हर्सित, सिट-नहास, स्व-विद्यासीन, सन्-सित । सद-हासमीतिने, पुँ-जान, सात्-विद्योत, सिन-में, सुद्-हाता, स्ट् हा--व भार, (जान, सात्, सुद-महासा । सत्-विद्याले ज्यार्थ

हा—3 मा॰, (जाना, न्याना, न्या

हायते, लुझ-महायि, क्त-हान् । 

कर्म ०-सट्-होयते, लुड-ग्रहायि । णिच् सट्-हापयित-ने, लुद्र-ग्रजीहपत्-त । वत-होन, क्तवा-हित्वा ।

हि—५ पे॰, गती (जाना, मेजना, उठाना), लट्-हिनोति, लिट्-जिघाय, लूट-हेता, खुट-प्रहेपीत, बा॰ लिड-हीयात्। सन्-बिहोपति णिच्-लट्-हाय-यति-ते, लुड-प्रजीहयत्-ते, कर्म॰ लट्-हीयते, लुड-प्रहायि, क्त-हिते ।

हिंस-१ प०, हिंसायाम् ( मारना, चोट पहुँचाना, दुःख देना ), लट्-हिंसति, लिट्-जिहिंस, लुट्-हिंसिता, लुट-प्रहिंसीत् । कर्म॰ लट्-हिंस्यते, लुट-

महिसि, सन्-जिहिसिपति, क्त-हिसित ।

हिस्--७ प०, (मारना), लट्-हिनस्ति, लुद्ध-प्रहिनत्-द्, लोट्-हिन्यि, (स॰ पु॰ एक॰), शेप रूप पूर्ववत्। हिस्--१० उ०, (मारना), लट्-हिसयति-ते, लिट्-हिसयाचकार-चके-

भास-बम्ब, लुट-हिसयिता, लुट-भजिहिसत्-त । सन्-जिहिसयियति-ते । हिवर्त-१ उ०, अव्यक्ते शब्दे ( अस्पट्टे शब्द करना, छीकना ), लट्-हिनकति-ते, लिट्-जिहिनक, जिहिनके, लुट्-हिनिकता, सुद्द-प्रहिनकीत्-प्रहि-विकप्ट। क्त-हिकित ।

हिषक्—१० बा॰, हिंसायाम् (मारना, दुःख देना), सट्-हिक्कयते, लिट् -हिक्कपाचके, लड-अजिहिकात ।

हिट्--१ प०, झाकोरी (कोसना, शपथ लेना), लट्-हेटति, लिट्-

जिहेट, लुद्ध-प्रहेटीत्।

हिट्-- ह प०, मूतप्रादुर्भावे (पुन प्रकट होना), सट्-हिट्णाति, लिट्-जिहेट, लुद्ध-प्रहेटीत् ।

हिण्ड---१ मा॰, गत्यनादरयो (जाना, घूमना, मनादर करना), लद्-

हिण्डते, लिट्-जिहिण्डे, लुट्-हिण्डिता, लुद्र-प्रहिण्डिप्ट । वन-हिण्डित । हिन्द-१ प०, प्रीणने (प्रसन्न गरना), लट्-हिन्वति, लिट्-जिहिन्व,

लुद्ध-ग्रहिन्बीत् ।

हिल्--६ प०, भावनरणे (भावुनता ने साथ खेल करना, भाव प्रदर्शन करना), लट्-हिनति, लिट्-बिहेन, लुट-पहेनीत्।

हु- ३ प०, दानादनयों ( देना, यह वरना, साना), सट्-जुहोति, सोट्-जुरुधि, (म॰ पु॰ एन॰), लिट्-जुहाब, जुहुवाचवार, लुट्-होनो, लुट-महीपीन्, मां लिड-ह्यान्। सन्-जुरूपति, णिच्-सट्-हावयति-ते, सुड-मजूरवन् त, यत-हुन ।

(जाना), सट्-हाइति, तिट्-बृहाइ, सट्-होडिप्पित, हुब्-१ ५०

न्द-धहाहात् । हुर्--६ प०, सवाने (एक्त्र करना), सट्-होडनि, निट्-नुहोड, णिच्-लद्-हाडेयित स, मुद-मबृहुडत्-त ।

```
( 053 )
```

हुण्ड्—१ झा०, समाते बरणे (हरणे इत्येके) (इनट्ठा करना, चुनना, अपहरण करता), लद्-हुण्डते, लिट्-जुहुण्ड, सुद्ध-अहुण्डिस्ट । हुन्ध - १ प०, कोटित्वे (बुटिल होना, पाता देना), नद् हुन्धिन, लिट्

-जूहुन्छ, सुद्-हुन्छिता, सुद्द-छहुन्छीत् । का-हुन्छित् । हल्-१ प०, (जाता, बनना, सारता), सट्-होलीत, तिट्-जूहोल, सट्-

हुर्-१ प०, (जाना), सट्-हुडति, तिट्-जुहुड, सुट-पहाडीत्। होतिप्यति, लुइ-ग्रहोतीत् ।

हू- १ उ०, हरणे (तेना, हरण वरना, जीवना, पाना, पानि), सट्-हर्पात ने, विद्-महार, चहे, सुद-हर्ण, बट्ट-हर्ग्यात ने, सुर-महार्थी -प्रहृत, मार्थ निक-हिमाल, ह्योच्ट । मन्-जिहोयित से गिय-गर-हारपतिनी, सुद्ध-मजीहरत-त, वर्षे । सद-हियते, सुद्ध-महारि, वन-हत ।

हुणी-मा०, रोषण सञ्जाया च (कृद होना, सञ्जिन होना), सट-हगीयते, लिद्-हणीयाचके, खद्-हणीवच्येते, सुद-महणीच्ट ।

हुप्-१ प०, प्रतीने (मूठ बोतना), सट्-हर्पत, निट्-बहर्प, सूट-महर्यात् । सन्-निहर्विपति, जिन्-सट्-हर्यपति-ने, सुद्द-मजहर्पन्-त, मजी-

हुय्-- ४ प०, तुन्टी (प्रसप्त होना, बाल मादि का खडा होना), सट्-हृपत्-त, पत-हृष्ट ।

हुप्पति सिद्-नहर्षे, तद् न्हींबता, सुरू-महुपत् । वन-हृषित, हुप्ट । हुद्-हुद्-र मा॰, विवापामान् (हुप्ट होना, उत्पन्न होना, गुड करना),

तद्-हटते-हेडते, लुद्र-महेटिप्ट, महेठिप्ट । हेरू-१ प०, बेप्टने (बेरला), सट्-हेर्डात, सिट्-बिहेर, सट्-हेर्डिप्पति,

न्यरुग्य ( वार्याप्य ( प्रनादर करना ), सद्-हेडते, लिट्-जिहेडे, सुद्र-हेड्-१ ग्रा॰, मनादरे (प्रनादर करना ), लुड-प्रहेडीत् । सन्-वि विपति ।

महेडिप्ट ।

स्-१ मा॰, (प्रनादर करना), सट्-हेलने (हेर् के तुन्य)। ्य-१ मा०, मध्यको युक्दे (हिलहिताना, यहाबना), लड्-हेपते, लिट्

-जिहेत, नुट-हेपिता, सुद्ध-प्रहेपिन्ट, बन-हेपित ।

ह्य, भूद- हापका, पुर्व (जाना, बाना), सट्-होडॉन, सिट्-जुहोड, सट्-

ध्यात, पुश्च-महावाद (धनादर करना), सट्-होडने, निट्-बुहोडे, होडिप्यति, नुझ-महोडीत् । हाइ-- वार, निव्नाहीहिट । शिव्-तर् होडमनिने, तुद-मरहोहर्न-त । एट् होहिस्पते, वुद-मरहोहिट ।

होर्-१ ए० (अपमान करना, जाना), सट्-होर्डन । हु-- र मा॰, सरनवने (द्विमाना, प्रपहरण करना), सट्-हुनुने, निट्-

जुर वे, तुर-होता, मा॰, तिक्र-होगोप्ट, तुर-महाग्ट, तृत्-बृह,तृपते, नड-

हुत ।

3

हाल्---१ प०, (जाना, हिलाना), लट्-हालति, लिट्-जह्याल, लुड--श्रह्मानोत् । ह्मग्--१ प०, सवरणे (छिनाना, ढक्तना), लट्-ह्रगति, लिट्-बह्नाग, सद्-ह्रगिष्यति, लुद्र-भ्रह्नगोत् ।

ह्नप्-१० उ०, व्यक्ताया वाचि (बोलना, भावाज करना), सट्-हाप-यति-ने, लिट्-हापयाचकार-चक्रे, लुट्-हापयिता, लुद्द-म्रजिहपत्-त ।

ह्रस्--१ प०, शब्दे नामवे च (शब्द करना, लुप्त होना, न्यून होना), लट्-हसति, लिट्-जहास, लुट्-हसिता, लुद्-बहासीन्-ब्रहसीत् । सन्-जिह-सिपति, नत-ह्रसित ।

ह्याद- १ द्वा०, अव्यक्ते सब्दे (सब्द करना, दहाड़ना, गरजना), लट्-हादते, लिट्-जहादे, लुट्-हादिता, लुड-महादिष्ट ।

हो-- ३ ,प०, लज्जयाम् (लिज्जत होना), लट्-जिह्नेति, लिट्-जिह्न-याचकार, जिह्नाय, लुद्-हेता, लुद्द-प्रहेसीत, प्रा॰ लिड-होयात् । सन्-जिह्नोपति, कर्म० लट्-ह्रायते, लुड-प्रह्नायि, णिच्-लट्-ह्रेपयति-ने, लुब-प्रजिहियत्-त । नत-होत, होण ।

होच्छ्--१ प०, लज्जायाम् (लज्जित होना), लट्-होच्छिति लिट्-जिह्नोच्छ, लड्ड-ब्रह्नोच्छोत् । हु इ--हु इ--१ प० (जाना), लट्-होडति-हडित ।

होप- १ था० (जाना), लट्-होपते, लिट्-जिह्नेपे, लुट्-होपता । ह्रेय--१ झा०, झव्यक्ते शब्दे (हिन हिनाना, जाना), लट्-ह्रेपते, लिट्-जिहेंपे, (देखो ह्रेप घात्) ।

होड्--१ प० (जाना), लट्-होडित ।

हुन्त्--१ प०, सवरणे (ढकना), लट्-हलगति, लिट्-जङ्काग, लुट्-हलगिता, लुद्ध-मह्नगीत् ।

ह्मप--१० उ०, व्यक्तायाम् वाचि (बोलना, शब्द वरना), लट्-ह्माप-यति-ते, निट्-ह्यापयाचकार-चक्रे, लट्-ह्यापयिष्यति-ते, लुड-ग्राजह्मपत्-त ।

ह्मत्-१ प०, शब्दे (शब्द करना), लट्-ह्मसति, लिट्-जह्मास, लुड-महासोत्-बह् लासीत् ।

ह्नाद--१ मा०, सुखे अव्यक्ते शब्दे च (प्रसन्न होना, शब्द करना), लट्-ह्नादते, लिट्-जह्नादे, लुट्-ह्नादिता, लुड-प्रह्नादिष्ट । णिच्-लट्-ह्नादयति-

ते, सन्-जिह्लादियते । क्त-ह्मन्न । ह पल्-१ प०, वैनलध्ये (बिह चल होना, ब्याकुल होना, जाना, हिलाना), लर्-ह्वलति, लिर्-बह्वाल, लुर्-ह्वलिता, लुड-ब्रह्वालीत् । णिच्- लर्-